|          | वी      | ₹ :  | सेवा  | मि       | दर  |   |
|----------|---------|------|-------|----------|-----|---|
|          |         |      | दिल्ल |          |     |   |
| ***      |         |      | *     |          |     |   |
| *        | हम सर्व | η- ; | 30.   | 8        |     |   |
| ₹<br>₹ = | গল ৰ    |      | 20.   | <u> </u> | 4/0 | 7 |
| ξ,       | वण्ड —  |      |       |          |     | - |

# जैन-लच्चगावली

## (जैन पारिभाषिक शब्द-कोश)

प्रथम भाग (ध-भ्री)

सम्पादक बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

प्रकाशक वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज दिल्लो-६

प्रथम संस्करण रेपित ११००

बी. नि. संबत् २४१७ विकम संबत् २०२८ सम् ११७१

मूल्य २४–०० प्रकाशक बीर-सेवा-मन्दिर २१, दरियागंज दिल्ली-६

> प्रथम संस्करण ११०० मूल्य २५-००

> > मृत्रकः :---रूपवाणी प्रिटिय हाऊस २३, दरियाचंज दिल्ली-६ कन्योजिंग गीता प्रिटिय एक्सेसी

## JAIN LAKSAŅĀVALI

(An authentic dictionary of Jain technical words)

Vol. I ( Vowels' Part )

#### EDITED RY

#### BALCHANDRA SIDDHĀNTASHASTRI

PUBLISHED BY

#### VIR SEWA MANDIR

21, Daryaganj, Delhi

### ग्रन्थानुक्रम

| प्रकाशकीय                    | •••                   |     | ••• | ••• | Ę    |
|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|------|
| Fore Word                    | ***                   | ••• | ••• |     | ViI  |
| बो शब्द                      | •••                   | ••• | ••• | ••• | 88   |
| सम्पादकीय                    | ***                   | ••• | ••• | ••• | १४   |
| प्रस्तावना                   | •••                   | ••• | ••• |     | १-दद |
| लक्षण                        | लक्षणावली की उपयोगिता |     |     | ••• | 8    |
| लक्षणावलो में स्वीकृत पद्धति |                       |     | ••• | ••• | ,,   |
| य्रन्थ-                      | परिचय                 |     | ••• | ••• | २-६€ |
|                              |                       |     |     |     |      |

१ वट्लब्डागम (२), २ कसायपाहुड (४), ३ समयप्राभृत (४), ४ प्रवचनसार (६), प्रपंचास्तिकाय (६), ६ नियमसार (७), ७ दर्शनप्राभृत (७), ८ चारित्रप्राभृत (७), ६ बोधप्राभृत (६), १० भावप्राभृत (६), ११ योक्षप्राभृत (६), १२ ब्रादशानुप्रेक्षा (११), १३ मूलाचार (११), १४ भगवती ब्राराधना (१५), १५ तस्वार्यसूत्र (१६) १६ तस्वार्थाधिगमभाष्य (१६), १७ पउमचरिश्र (१६), १८ द्याप्तमीमासा (१७) १६ युक्त्यनुकासन (१७), २० स्वयभूमतोत्र (१८), २१ रत्तकरण्डक (१६), २२ सर्वार्थसिद्धि (१६), २३ समाधितत्र (१६), २४ डब्टोपदेश (१६), २५ तिलोयपण्णती (२०), २६ माचारांग (२३), २७ सुत्रकृतान (२४), २८ स्थानान (२४), २६ समबाधान (२६), ३० व्यास्याप्रज्ञप्ति (२६), ३१ प्रश्नब्याकरणांग (२७), ३२ विवाकसूत्राग (२७), ३३ प्रोपपातिकसूत्र (२७), ३४ गजप्रश्नीय (२८), ३५ जीवाजीवाभिगम (२१), ३६ प्रज्ञापनासूत्र (२१), ३७ सूर्यप्रज्ञप्ति (३०), ३८ जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति (३०), ३९ उत्तराध्ययनसूत्र (३०), ४० ग्रावस्यकसूत्र (३१), ४१ दशवै-कालिक (३२), ४२ पिण्डनियुँक्ति (३४), ४३ स्रोधनियुँकिन (३४), ४४ कल्पसूत्र (३४), ४४ बृहत्करुपसूत्र (३६), ४६ व्यवहारसूत्र (३६), ४७ नन्दीसूत्र (३७), ४८ ब्रनुयोगद्वार (३७), ४६ प्रश्नमरतिप्रकरण (३०), ५० विशेषावब्यकभाष्य (३८) ५१ कर्मप्रकृति (३६), ५२ शतकप्रकरण (४०), ४३ उपदेशरत्नमाला (४१), ४४ जीवसमास (४१), ४४ ऋषिभाषित (४३), .६ पाक्षिकसूत्र (४३), १७ ज्योतिककरण्डक (४४), १८ दिः प्रःकत पचसग्रह (४४), १६ परमात्मप्रकाश (४४), ६० सन्मति-सूत्र (४४), ६८ न्यायावतार (४६), ६२ तत्त्वार्थवार्तिक (४७). ६३ लबीयस्त्रथ (४७), ६४ न्याय-विनिश्चय (४८) ६५ प्रमाणसग्रह (४८), ६६ मिद्धिविनिश्चय (४८), ६७ पद्मपुराण (४८), ६८ वरागचरित (४८), ६९ हरिवंशपुराण (४९) ७० महापुराण (४९), ७१ प्रमाणपरीक्षा (५०), ७२ तत्त्वार्यश्लोकवार्तिक (५०), ७३ घात्मानुशासन (५०), ७४ घर्मसंग्रहणी (५०), ७४ उपदेशपद (४१), ७६ श्रावकप्रक्रप्ति (४१), ७७ धर्मबिन्दुप्रकरण (४२), ७८ पन्ताशक (४२), ७६ पड्दर्शन-समुख्यम (५३), ८० शास्त्रवार्तासमुख्यम (५३), ८१ घोडशकप्रकरण (५४), ८२ घटकानि (५४), द्दे योगदृष्टिसमुच्चय (१४), द४ योगबिन्दु (१४), द१ योगविशिका (१४), द६ पचवस्तुक (११), ८७ तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति (१६), ८० तच्चसार (१६), ८० तच्चसार (१६), हृश नेसचक (४७), ६२ माराधनासार (४७), ६३ वर्वे. पंचसंग्रह (४८), ६४ सप्ततिकाप्रकरण (४६),

| ६५ कमैविपाक (६०   | o), ६६ गोम     | मटसार (६०), १७ लब्बिसार         | <b>(ξ</b> ¥), | ६= त्रिलोकस | TT ( EX).    |
|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|                   |                | बुदीबपण्यात्ती (६७), १०१ कमंस्त |               |             |              |
| लक्षरावैशि        | ड्य …          | •••                             | •••           | •••         | 90-5X        |
| प्राकृत शब्द      | ों को विकृति   | घौर उनका संस्कृत रूपान्तर       | •••           | •••         | <b>≂</b> ६−७ |
| যুদ্ধি-দঙ্গ       | •••            | •••                             | •••           | •••         | 55           |
| जैन-सक्षरणावली    | (ग्र-घो)       | •••                             | •••           | •••         | 8-4X5        |
| परिशिष्ट          | •••            | •••                             | •••           | •••         | 8-88         |
| लक्षणा <b>व</b> ल | नी में उपयुक्त | प्रत्यों की घनुक्रमणिका         | •••           | •••         | 8            |
| ग्रन्थकारा        | नुक्रमणिका     | •••                             | •••           | •••         | १७           |
| शताब्दीत्र        | म्म के भनुसार  | : ग्रन्थकारानुक्रमणिका          | •••           | •••         | २०           |

## प्रकाशकीय

जैन सक्षणावती (जैन पारिमाधिक शब्दकोश) नामक कोश के बनाने का विचार सन् १६४० में नुस्तार सा. ने किया था। उसके बाद सक्य शब्द धौर सक्षमों का संकलन शुरू हुआ, उसके बाद १०-१२ वर्ष तक तो उसका कार्य संबोधन, सत्पादन धौर हिन्दी सनुवाद के लिए पढ़ा रहा। बाद में सम्य कार्यों में संलन्न रहने के कारण मुस्तार साहब को सवसर नहीं मिला, कमेटी में लक्षणावली के प्रकाशनादि के सम्यवस्य में विचार साने, भीर प्रेरणा मिलने पर भी सन्य सावस्यक कार्यों में लग जाने से सम्यादन सौर प्रकाशन का कार्य प्रतिविचन समय के लिए टबता ही रहा।

सन् १९५६ में पं. हीरालाल जी विद्यान्त-शास्त्री की नियुक्ति वीर वेदा गन्दिर में की गई, भीर सक्षणावली का कार्य उन्हें सींचा गया। किन्तु पाँच वर्ष के समय में भी उक्त कोश का एक भाग भी प्रकाशन के बीम्च नहीं हो पाया। तब सन् १९६६ में बाद छोटेलाल जी ने पं. दीयवाद की पाय्यपा की नियुक्ति सक्षणावली के लिए की, किन्तु वे भी सन् ६२ में पाने कार्यवय बीच में ही चले गए। इससे कार्य कुछ प्रपाति न कर सका। सक्षणावली के प्रकाशन की चिन्ता बराबर बनी रही। बेद है कि बाद छोटेलाल जी भीर पं. युगनिकशोर जी मुल्तार प्रपने जीवनकाल में सक्षणावली का प्रकाशन नहीं देख कि। वीर देखा मन्दिर की बर्तमान कमेटी ने बाहू छान्तिप्रकाद जी की मध्यक्षता में सक्षणावली की प्रकाशन करने का दर निदचय किया।

सन् १९६६ में पं. दरवारीचान जी कोठिया की प्रेरणा से पं. बातचन्द जी सिद्धान्त-साक्ष्मी की नियुक्ति बीर सेवा मन्दिर में हुई, तब से सखणावती के संबोधन, सन्पादन धीर धनुवाद का कार्य व्यव-दिवस चला धीर प्रथम सण्ड के योग्य सामधी की प्रेयकाणी कराकर उसे प्रेस में दे दिया गया। ३३-३४ फार्म छपने के बाद पं. बातचन्द जी प्रस्वस्वतावधा घर चले गये, भीर वहां बहुत दिनों तक बोमार रहे। धन्त में स्वस्य होकर १० महीने के बाद वे घर से वापिस धाये धीर तब धाये का प्रकाशनकार्य सुरू हुछा। इस प्रकार प्रव तबका प्रथम सण्ड छप कर तैयार हो गया है।

इस लालांगक कोश के निर्माण करने मीर सम्पादनादि में विपुत्त सर्च हुया। श्रम मीर मधे-स्वय के साथ परेशानी भी उठानी पड़ी। यह लालांगक कोश दिगम्बर-स्वेताम्बर बार सी अंबों पर से तैयार किया गया है। प्रस्तुत कोश बहाँ रिसर्च स्कालरों के लिए सुगमता प्रदान करेगा, बहा स्वाध्याय-प्रेमियों भीर तुलनात्मक मध्ययन करने वालो के लिए भी मत्यम्त लाभग्रद होगा।

ऐसे महान् कार्यों में समय भीर धक्ति भविक समानी पड़ती है, तभी ऐसे महान् कार्य सम्यन्त हो सकते हैं। भैने इस कार्य के लिए बिलान की परवाह नहीं की, भीर विदानों को बराबर प्रेरणा देता रहा तथा जिस तरह भी हो सका, कार्य में यासाधम्य सहयोग दिलाता रहा। यह निश्चित है कि महान कार्यों में पिछ-वासाएं भाती हैं भीर समान्त हो जाती है, मनुष्य भयने ध्येय की सिद्धि में चुटा रहे ती वह कार्य सम्यन्त हुए बिना नहीं रहता।

इस प्रत्य का प्राक्कयन (Foteword) लिखने के लिए कई विद्वानों से प्रेरणा की गई, किन्तु वे समयाशाव से उसे न लिख लक्षें। तब श्री का दयानन्द जी मार्गव, संस्कृत विमायाध्यक्ष रामवस कालेज मीरिस नगर से प्राक्कयन लिखने के लिए निवेदन किया गया, जिसे उन्होंने सहब स्वीकार कर लिया और तिवकट मेरे पास उसे मिजवा भी दिया। इसके लिए मैं प्रपत्नी भीर से व संस्था की भीर से उन्हें बहुत वस्पयाद देता हैं।

प्रेमचन्द जैन (कशमीरवाले) मन्त्री वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंब, दिल्ली

#### Foreword

The aim of the Dictionary of the Technical Terms of Jainism (Jaina lakṣanzwah) is to provide at one place the different definitions of terms, which have been used in the works of Jainism during the last 2500 years. These definitions have been carefully collected from 351 authoritative works of Prakṛta and Sanskṣta and are sometimes so detailed that they can be more appropriately called descriptions rather than definitions. There can be, however, no doubt about their authenticity, because they are taken verbatim from the Scriptures.

The technical terms, included in this Dictionary, can be, broadly speaking, classified into five categories:

- Terms which are exclusively used in the writings of Jainism, e.g. riusutranava, avaya etc.
- (ii) Terms which are used in both, the Jaina and the non-Jaina systems, but the Jainas use them in altogether a different sense, e.g. adharma etc.
- (iii) Terms which are used in Jaina and non-Jaina systems in more or less the same sense, e.g. ahimsā, asatya etc.
- (iv) Terms which are used in Jaina and non-Jaina systems in a sense which is basically the same but the philosophical concepts, they convey, differ, e.g. anu, apavarga etc.
- (v) Terms which are used in day-to-day language also, but which have been adopted by the Jain thinkers to give a peculiar meaning, e.g. arambha, upayoga etc.

All the categories, mentioned above, can be included under one category of technical terms, because they have been adopted or invented by the specialists to give precise expression to certain notions and they convey that notion only to a person who is familiar with the subject and not merely with the language. Though the etymologies of such words are also sometimes helpful in their understanding and are sometimes given by the ancient authors, (e.g. see *indriva* (p. 233) yet these seldom convey the real sense.

In fact, the words of a language are only symbols, conveying a notion, which has to be understood mentally rather than expressed verbally. It is perhaps with reference to those who stick only to the literal dictionary meaning of a word and cannot mentally picture the notion for which it really stands, that the Reynedic poets declared: one sees not the speech even though seeing it; one hears Her not

even though hearing it, but to another She reveals Her form like a loving wife, finely robed to her husband'—

#### उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाश्वमृत त्वः श्रुष्यन्न श्रुषोत्येनाम् । उत त्वस्मे तन्वं विसन्ने वायेव पत्य उद्यती सुवासाः ।।

-Reveda 10-171-4

The fact is that our understanding of a word or a sentence is always hindered by our prejudices and pre-concepts about a problem and the proper understanding of a word requires a mind free from all prejudices. This is why the ancient Indian philosophers believed that one who masters the reality of the word, attains the Supreme Reality—वाब्दबहाणि निष्णातः परं बह्माधिगण्डांत. If we look at the present work from this point of view, it is not merely a compilation work but a work of independent significance.

Sri Batacandra Sastri, the editor of this Dictionary, has done his work in the spirit of a devotee of Sabdabrahman. This is evident from his introduction running into 87 pages, where he has shown a keen interest in the history of words. The words may expand or contract their meanings by the passage of time. The definitions of words undergo changes as and when they are criticised by the opponent, Sri Sastri has critically examined the definitions of about 25 such words or word-pairs, where the definitions have undergone changes. He has shown a rare quality of non-sectarian approach even while dealing with such controversial words as acetaka (np. 70-71).

Sri Sastri has also given a historical account of 102 works, which have been utilised in the preparation of the present work. This account is full of valuable information and is very helpful in making a historical study of the definitions, collected in the main body of the Dictionary. In this account, however, I feel that ancient texts like Acarangasutra should have been placed before late works like Trilokaprajipti. In fact, it is a sectarian problem. Digambara authors sometimes do not give due importance to the Svetambara agamas, even if they are very old. Similarly the Svetambaras sometimes overlook such eminent and old authors as Kundakudacarya. The Acarangasutra, to the best of my knowledge, has been generally placed in the first part of the 3rd Century B.C. and as such should have been dealt with together with the Digambara agamas.

I am, however, glad to observe that Sri Balacandra Sastri is perhaps the first to take an initiative in preparing a Dictionary of the Technical Terms of Jainism, in which the works of both the sects of the Jainas have been given equal importance. The earliar two works of the similar nature, Abhidhanarajendrakoga and Jainendraiddhantakoga (Vol. I), though excellent in their own ways, are superseded by the present work in the sense that the former is primarily based only on the

FOREWORD ix

Svetambara works whereas the latter is primarily based on the Digambara works, whereas this Dictionary takes into account works of both the sects. It may be, however, pointed out that the present work is confined only to the definitions whereas the earlier two works deal with all the problems connected with a particular philosophical concept.

The work is mainly philosophical and religious and as such deals with words of metaphysical, ethical, logical, epistemological, psychological and mythological significance. All students of philosophy, whether Eastern or Western, will be benefited by going through the concept of akasa or space (pp. 166-167) as found in Jainism. Similar is the case with ahimsa or non-violence (pp.163-165). Terms of logical or epistemological importance have been rather more thoroughly dealt with. In case of araya (or apaya) or perceptual judgment (p. 142) 33 definitions have been collected. Similar is the case with Riustiranaya or straight-expressed point of view (pp. 288-290). If we cast a glance at the descriptions of words like anihmaracar or non-concealing conduct (p. 65) and aniumanitadoya or inferential defect (p. 78), we would see that the Jaina authors have a deep insight into the workings of human mind.

While collecting the definitions, \$5rt Balacandra Sastrt had to use his own judgment as to which of them is the most representative. \$5rt \$5astrt\$ has also given a Hindi translation of one of the most representative definitions. He has been successful in both, selecting the representative definition as well as translating it into Hindi. Moreover his Hindi translation has, at places become an illuminating commentary of the original text and the contribution of the author is very significant in this direction. Let us take, as an example, the case of antarygapt or internal concomitance (p. 88). The original text reads as follows:

पक्षीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन ध्याप्तिरन्तव्याप्तिः। यवानेकान्तात्मकं बस्तु सत्त्वस्य तर्वयोपपलेरिनि ।

The Hindi version of this reads as follows:

"पक्ष के मीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने को अन्तव्याप्ति कहते हैं। जैसे बस्तु अनेकान्तात्मक है, क्योंकि अनेकान्तात्मक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है। यहाँ पक्ष के अन्तर्गत वस्तु को छोड़ कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्मवनहीं है, वहाँ कि उक्क व्याप्ति बहुण की जा सके।"

Here the underlined words are by way of explanation of what has been said in the original text. This certainly fecilitates the understanding of antarrapti.

This Dictionary includes many words which are important for the students of history of Jaina literature e.g. Anutraraupapatika daia (p. 69)

Acarangasùtra (p. 180) and Upasakadata (p. 281). Not only this, but the readers will find that there are some passages, which are good examples of prose and poetry from the point of literary style. We quote below a passage from Sarvathasiddhi (p. 148).

यथा गृगशावकत्यैकान्ते बलवता कृषितेनानिवंषिणा व्याप्ने णामिनृतस्य न किन्निवण्डण्णासित तथा बम्म-बरा-मृत्यु-व्यापि-प्रमृतिक्यसनमध्ये परिभ्रमतो बन्तोः शरणं न विद्यते। परिपुष्टमधि हारीरं भीकनं प्रति सह्योगस्वति न व्यसनोपनियाते, यत्नेन संविता धर्षा धर्षा न मधानतमनृगच्छनित, संविमक्तसृत्व-पुत्ताः सृद्वदेशिय न मरणकाले परिस्थायने, बान्यवः समृदिताश्च क्वा परीतं न परि-वासवनित, हासित वेतु सुधारतो धर्मा व्यसनसहार्णवे तारणोपायो नवति।

The following verse from the Yaśastilakacampū may also be noted in this connection (p. 148).

क्तोदयेऽर्षनिषये हृदये स्वकार्ये सर्वः समाहितमतिः पुरतः समास्ते । काते स्वपायसमयेऽम्बुपतो पतत्रेः पोतायिक इतकतः शरणं न तेऽस्ति ॥

Many of the words are interesting for the students of ancient Indian Culture. The following description of askarmarya, for example, gives the names of ancient weapons (p. 160).

स्रात-तरवारि-सतुनग्वक-सनुर्वाण-कुरिका-कट्टारक-कृत्त-यट्टिश-हण-मुसल-ग्रा-भिग्विपास-सोह्रयन-सन्ति-चकायुवचम्बदः स्रतिकर्मार्या उच्यन्ते ।

It is clear from what has been said above, that the utility of the present work is not confined merely to the students of Jainism but extends to the wider field of Indology. I hope that the work will receive appreciation from all scholars of oriental studies.

Head of the Sanskrit Deptt. Ramjas College Maurice Nagar, Delhi-7.

Dayanand Bhargava

## दो शब्द

सन् १६३६ में भेरी नियुक्ति बोर-सेवा-मंदिर वरवावा में हुई। उसके लगमन कोई ढेढ़ वर्ष बाद मुख्यार साहब ने एक दिन बुना कर मुक्के कहा कि दिगम्बर-केवान्यर समाज में ऐसा एक भी साबकोद नहीं है, जिसमें दोनों सन्प्रदाय के बन्ते पर से जवजारमक लक्यसम्बर्ध का संकलन किया गया हो। प्राकृत भाषा का 'वाइब-स्-मृद्धण्या' नाम का एक व्येताम्बरीय अध्यक्षित स्वक्ष्य प्रकाशित हुम्मा है। पर उसमें दिगम्बर प्र-पाँ में पांचे जाने वाले प्राकृत खब्दों का समाव है— वे उसमें नहीं हैं। दुसरा सामाय सम्बर्धाक्ष कि सर्पाण्याची प्राकृत के सन्तों का समाव है— वे उसमें नहीं हैं। दुसरा सामाय सम्बर्धाक्ष के सम्बर्ध का स्वक्ति का की स्वर्ध होते और अवस्थान कि स्वर्ध के स्वर्ध

प्रव मेरा निश्चित विचार है कि दो सौ दिगम्बर भीर इतने ही स्वेताम्बर सन्यों पर से एक ऐसे लास-णिक तब्दकोप के बनाने का है जिससे कम से कम पच्चीस हजार लाखायक सब्दों का संग्रह हो। उस पर से यह सहज ही जात हो सकेगा कि मौलिक लेखक कीन है, भीर किन उत्तरवर्ती साचारों ने उनकी नकल की है। इसरे यह भी जात हो सकेगा कि लक्षणों में क्या कुछ परिस्थितिक्या परिवर्तन या परि-वर्षन भी हुणा है। उदाहरण के निए 'प्रमाण' शब्द को ही ने लीजिए। प्रमाण के मनेक लक्षण हैं, पर उनकी प्रमाणिकता का निर्णय करने के लिए तुननारमक सम्ययन करने की स्वावस्थकता है।

प्राचार्य समस्तमद्र ने 'देवासम' में तस्त्वज्ञान को धौर स्वयंमुस्तोच में स्व-परावज्ञावी ज्ञान को प्रमाण दलाया है'। धनतर त्यायावतार के नर्ता सिद्धवेन ने समस्तमद्रीच्या 'स्व-परावज्ञावी ज्ञान के प्रमाण होने की मान्यता को स्वीकृत करते हुए 'वाचर्षाव्त' विशेषण लगाकर स्व-परावज्ञावी ज्ञान को प्रमाण कहा है'। परचाय जैन म्याव के प्रस्थापक घरुसकेदेव ने 'स्वयरावभासी बाचा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा है'। परचाय जैन म्याव के प्रस्थापक घरुसकेदेव ने 'स्वयरावभासी' विशेषण का समर्थन करते हुए कही तो स्वयरावमासी व्यवसायास्यक ज्ञान को प्रमाण बतलाया है
धौर कहीं प्रनाविगतार्थक व्यवसायास्यक जोन को प्रमाण कहा है'। प्राचार्य विद्यानन्त ने सम्यक्षाना को प्रमाण का व्यवसाय है'। मान्यविव्यानस्तने ने एक
हो वाक्य में 'स्व' धौर 'प्रपूर्वार्थ' पद निविष्ट कर धरुसके हारा विक्रसित परस्या को ही एक प्रकार से
धनुतरण किया है। सुत्र में निविष्ट 'प्रपूर्व' पद माणिक्यनंदी का स्वोपक नहीं है, किन्तु उन्होंने धनिष्यत

१. तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगत्पत्सर्वभासनम्। देवा. का. १०१.

<sup>🗙 🗙 🗙</sup> स्व-परावभासकं यथा प्रमाणं भृति बुद्धिलक्षणम् । वृहत्स्वयं. ६३.

२. प्रमाणं स्व-परावभासि ज्ञानं बाधविवजितम् । न्यायवाः १.

व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्यग्राहकं मतस् । लघीयत्त्रय ६०.
 प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्, प्रनिधातार्याधियमलक्षणस्वात् । प्रध्टश- काः ३६.

तत्स्वार्षस्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता ।
 लक्षणेन गतार्थत्वातु व्यर्थमन्यद्विषेषणम् ॥ तत्त्वार्थस्लोकवा- १, १०, ७७; प्रमाणप. पु. ५३.

को प्रपूर्वायं बतलाया है। यत: उसे घरुलंक को देन मानना चाहिए। सम्मित टीकाकार प्रमयदेव ने विद्यानन्द का ही धनुसरण कर 'व्यवसाय' के स्थान में 'निणीति' वद रक्खा है'। वादिदेव सूरि ने माचार्य विद्यानन्द के ही सब्दों को दोहराया है भीर स्व-परव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण प्रकट किया है'। हैम-चन्द्र ने पूर्वोक्त लक्षणों के काट-छाट करके 'सम्प्रक्', 'प्रख' धीर 'निणय' ये तीन पद लोहे। इससे स्पष्ट है कि हैमचन्द्र ने पूर्वोच्यों नियोजित तक्षणों में संशोधन कर स्व, धपूर्व धीर व्यवसायासक पद निकाल कर प्रमाण का सक्षण 'सम्यग्वेनिणंच: प्रमाणम्' बतलाया है'। इन सक्षणों को इतिहास की कसीटी पर कसमा विदानों का कार्य है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाण के इन सक्षयों से कहां, कब भ्रोर किस परिस्थित में उन उन विशेषणों की वृद्धि करनी पढ़ी, इस सब का इतिवृत्त भी झात हो सकेगा भीर सक्षणावनी में संक्रितत सक्षणों का प्रस्तावना में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया वा सकेगा।

लाखिणिक सब्दों को प्रकारादि कम से दिया जायगा। यदि वे लाखिणिक सब्द कालकम से दिये बा सकें तो गठकों धीर विद्वानों के लिए प्रधिक सुविधा हो सकेगी। मैंन कहा कि प्राप्त यह विचार प्रति उत्तम है। परन्तु यह सब कार्य प्रयप्त परिश्वमदास्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए दिगम्बर-वेदान्वर सभी प्रत्यों के संबह करने की धावस्थत होशी, विश्व पूरा करने का प्रयस्त होगा बाहिए। वो प्रस्व उपलब्ध हो सकते हों उन्हें लायबेरी में मंगवा लीजिए। धनशिष्ट प्रश्य किन्ही शास्त-भण्डारों से मंगवा कर पूरा कर नेना चाहिए। कार्य होने पर उनके वे प्रस्य वार्षिस कर दिये जांच।

साय ही लक्षणावली की रूप-रेखा भी बननी चाहिए, जिससे लक्ष्य शब्दों का संग्रह उसी रूप में किया जा सके । भीर बाद में विद्वान उस रूप-रेखा के अनुसार ही लक्षणों का सम्रह करें । महनार साहब ने कहा कि मैं लक्षणावली की रूप-रेखा बना दूंगा, जिससे कार्य योजनावद्ध सौर जल्दी शरु किया जा सके । मैं पहले विद्वानों को बुलाने के लिए बावश्यक विज्ञाप्ति पत्र लिखे देता हैं, उसे ब्राप कापी करके सब जैन पत्रों को भिजवा दीजिये, जिससे नियुक्ति के लिए उन विद्वानों के पत्र ग्रांसके जो विद्वान इस कार्य में विशेष उत्साह रखते हैं भीर जिन्हें जैन साहित्य के अध्ययन की रुचि हो. अथवा जिन्होंने शब्द-कोच बनाने का कार्य किया हो या उसका कुछ अनुभव हो। विज्ञान्ति जैन साप्ताहिक पत्रों में भेज दी गई। साथ ही मुस्तार साहब ने एक पत्र बाबू छोटेलाल जी कतकता, डा० ए. एन. उपाध्ये कोल्हापर धौर मनि श्री पृथ्यविजय भी को महमदाबाद भेजा। जिनको नकल उन्होने स्रवने पास रख ली। इत पत्रों के उत्तर से मुस्तार साहब के उत्साह में वृद्धि हुई। इघर विद्वानों के भी पत्र धाये। उनमें से प ताराचन्द दर्शनशास्त्री भौर प. किशोरीलाल जी को नियुक्ति पत्र दे दिया। कार्य की रूप-रेखा के सस्बन्ध में एक पत्र मुक्तार साहब ने बाबू छोटेलाल जी को लिखा और लक्षणावली के कार्यके शरू करने की सचना दी। भीर उसके लिए ब्राधिक सहयोग की प्रेरणा करते हुए लक्षणावली के महत्त्व पर भी प्रकाश हाला। लक्षणावली का कार्य ५-६ महीना दूत गति से चला, किन्तु बाद मे उसमे कुछ शैथिल्य ग्रा गया। मालम हम्रा कि उसमे कुछ घायिक कठिनाई भी कारण है। बाब छोटेलाल जी ने साह घान्तिप्रसाद जी से कड़कर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार की सहायता को स्वीकृति प्राप्त की और साथ ही पाच हजार का चैक भी पत्र के साथ भिजवा दिया। उसके बाद लक्षणावली के लक्ष्य शब्दों पर लक्षणों के सग्रह का कार्य होने लगा। लक्षणावली में कुछ शब्द निरुक्त्यर्थ और स्वरूपात्मक शब्द भी संब्रहीत किये गये थे। धव दिल्ट में कुछ परिवर्तन हो जाने पर उन दोनों प्रकार के शब्दों को कम कर दिया।

५. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणम् । परीक्षाः १, १.

६. प्रमाणं स्वायंनिणीतिस्वमावज्ञानम् । सन्मतिः टी. पृ. ५१८.

७. स्व-परव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणं । प्रमाणनः १,२ - सम्यगर्यनिर्णयः प्रमाणम् । प्रमाणमीमासा १२.

बैन सक्षणावती या परिमाधास्मक सन्द कीय का एक नमूना घनेकान्त के तीवरे वर्ष की प्रथम किरण में देने का विचार किया। घतः दिगम्बर-विताम्बर के तक्ष्य सन्दों के धनुसार नक्षणों का संकलन करना सुरू किया गया। घोर उसने दोनों सम्मवाय के तक्षणों को प्रसम-धन्य दिया, कारण कि एक कम करने पर उसमें सताब्दीयार करने में बड़ी सिठमाई उपस्थित होती थी। दुसरे, धावायों के समय का कालकम निर्मात नहीं था। फिर लखायों का सम्मादन खोगम करके उसे प्रकासन के योग्य बना दिया, पर उसके साथ हिस्सी नहीं वा। चता वेता, पर उसके साथ हिस्सी नहीं वा। सभी से उन्हें समय रक्षणा नया। दिसी, सनेकान्त वर्ष है किरण १)

इस नमुने पर से लोगों के धनेक मन्तव्य धाये, जिनका संकलन मुस्तार सा॰ ने रक्ला।

नक्षणों का कार्यप्रायः समाप्त हो गया, और कुछ ऐसे प्रन्य जरूर रह गये जो उस समय प्राप्त नहीं हो सके, जैसे महाबन्य धादि, उसके कुछ वर्षी बाद उनका भी संग्रह कर लिया गया।

पर लक्षणावली का सम्पादन प्रकाशन पड़ा रहा। वर्शेकि मुस्तार सा० अपने को प्रनवकाश से किरा हुमा बतलाते में, भीर दूसरे किसी ऐसे विद्वान की तसाश भी नहीं हुई, जो उस कार्य को सम्पन्न कर सकता, तलाश हुई में तो उन्होंने उस कार्य की सोर विशेष स्थान नहीं दिया। अतः वर्शों वह कार्य सी हो रहा है।

तं, शेरवन्द ओ पाळका लगमग एक वर्ष रहे धोर पं. हीरालाल जी सिद्धान्त-शास्त्री बीर हेवा-मन्दिर में पांच वर्ष रहे, किंगु लक्षणावती का कार्य जो हुमा, वह धपूर्ण धौर अध्यवस्थित रहा । इसलिए तसका एक भाग भी प्रकाशित नहीं हो सका ।

एक बार पं. हीरालाल बाल्की ने बा. छोटे लाल वी से कहा कि लक्षणावली का एक खण्ड प्रकाशन के योग्य हो गया है। उन्होंने वह उसे मुस्तार ला. को देखने के लिए दिया। मुस्तार लाहब ने उसे देखा, तब उन्होंने फुलिस्केप साइब के तो पेवो में उसकी चूटियों को लिखकर दिया धौर कहा यह सामधी तो धूपण धौर चूटियों से परी हुई है, अतः प्रकाशन के घरोग्य है। मूटिया बता देने के बाद भी उनका सुशार नही हुमा, धौर न भून लक्षणों का संशोधन ही किया यया। पं. हीरालाल थी घर कत गए घौर लक्षणावली का वह कार्य यों ही पढ़ा रहा। पं. योगचन्द वो पाष्ट्रपाने न लक्षणावली का कार्य किया हिस्सा हिस्सा है कार्य में नी धोष में चले गए घौर कार्य तददस्य रहा।

बाबू छोटेललजी को लक्षणावली के प्रकाशन की बड़ी चिन्ता रही, पर वह उनके जोवन काल में प्रकाशित नहीं हो सकी।

संत में पं. दरबारीलाल जी की प्रेरणा से पं. बालचन्द जी कि साहित्री की बीर लेवा मन्दिर में नियुक्ति हुई। तब उन्होंने लक्षणावती का कार्य सम्हाता और लक्षणावती के मूल लक्षणों का संशोधन तबा मनुवाद कार्य किया। भीर घव उसका प्रयम खण्ड छन कर तैयार हो स्वा है।

हसमें दि. स्वे. सक्षणो का कम एक रखते हुए भी उनमें ऐतिहासिक कम ययाशस्य दिया गया है। प्रमुवाद किसी एक ग्रन्थमन सक्षण के प्राचार पर किया गया है। यदि कही कुछ विशेषता सक्षणों मे दीटगोचर हुई तो प्रन्य प्रन्यों का भी प्रमुवाद वे िया गया है, जिससे पाठकी को कोई भ्रम न हो।

ग्रन्थ को प्रस्तावना मे १०२ प्रत्यों भीर प्रत्यकर्ताओं का परिचय इस खण्ड में दिया गया है, भीर क्षेत्र प्रत्यों का परिचय भगते खंड में दिया जायगा।

परिशिष्टों में प्रत्यों का प्रकारादि कम दिया गया है, उनमें उनके संस्करणों व प्रकाशन स्थान प्रादि को भी सूचित कर दिया गया है। संकेट-सूची, प्राचार्यों का ऐतिहासिक कालकम भी दे दिया गया है। जिससे पाठकों को किसी तरह की बसुविधा न हो।

इस तरह लक्षणावती (पारिमाधिक शब्द कोश) के एक भाग का कार्य सम्पन्न हो पाया है। इस महान कार्य के लिए सम्पादक प. बालबन्दवी सिद्धान्त गास्त्री और संस्थाके संपासक सम्यवाद के पात्र है।

--परमानन्द जैन शास्त्री

## सम्पादकीय

सबसम् १ वर्ष पूर्व मैंने वं. दरबारीसाल जी कोठिया न्यायाचार्य, एम्. ए., पी.-एक्. ही. बारामसी की ग्रेरणा से वहीं माकर प्रस्तुत तसणावनी के सम्पादन कार्य की हाथ में तिया था। इसकी योजना स्व. ग्रद्धेय एं. जुनतिकशोर जी मुस्तार हारा तैयार की वह थी। उन्होंने इस कार्य की सम्पन्त कराने के तिए कुछ विद्वानों को नियुक्त कर उनके द्वारा दिगस्वर व देसान्वर दोनों ही सम्प्रदायों के सहुत से पत्त्रों से तस्त्रमों का संकतन भी कराया था। यह संकतन तब से याँ ही पढ़ा रहा। वो कुछ भी कठिनाइयों रही हो, उसे ग्रूटण के थोग्य स्थादिस्य कराकर प्रकास में नहीं नाथा जा सका।

प्रव जब मैंने उसे व्यवस्थित करने के कार्य को प्रारम्भ किया तो इसमें मुक्ते कुछ कठिनाइयों का प्रनुभव हुगा। जैसे—

े उनत संकलित लक्षणों में से यदि कितने ही लक्षणों में सम्बद्ध पन्यों के नाम का ही निर्देश नहीं किया गया था तो प्रनेक लक्षणों में केवल ग्रम्य के नाम मात्र का निर्देश किया गया था—उसके सन्तर्गत प्रक्रिकार, पूत्र, गाथा, ब्लोक स्रमवा पृष्ठ धादि का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया था। उनके स्त्रीकने में काफी कठिनाई हुई।

२ कुछ लक्षणों को बन्यानुसार न देकर उन्हें तोड़-मरोड़कर कल्पितकव में दिया गया था। उदा-हरणार्य यतला (दु. ११, पू. ८६) में से संबृहीत 'स्कर्मभूमिक' का लक्षण इस प्रकार दिया गया था---पण्णा-रसकस्मभूमीसु उपपण्णा कस्मभूमा, ण कस्मभूमा अकस्मभूमा, भोगभूमीसु उपपण्णा अकस्मभूमा इत्यर्थः।

परन्तु उक्त प्रवत। में न तो इस प्रकार के समास का निर्देश किया गया है धीर न वहां घवला-कार का बेगा प्रमित्राय भी रहा है। उन्होंने तो वहां इतना नाम कहा है—तस्य प्रकासभूमा उक्कास-हिंदि न बंबति, प्रचारतकम्मभूमीसु उप्पन्या वेव उक्कासहिंदि बंबति ति जाणावणहुं कम्मभूमियस्स सा ति भणिषं।

इत प्रकार के ध्रामाणिक लक्षणों का संकलन करना उचिन प्रतीत नही हुणा। यदि ध्रन्यकार का कहीं उस प्रकार के तक्षण का धर्मित्राय रहा हैतो ध्रन्यगत मूल बाक्य की—चाहे वह हेतुपरक रहा हो बाधन्य किसी भी प्रकार का—उसी रूप में लेकर प्राणे कोध्यक में फलित लक्षण का निर्देश कर देना मैंने उचित समक्ता है।

३ कितने ही लक्षणों के मध्य में मयुष्योगी मंत्र को छोड़कर यदि मागे कुछ झौर भी लक्षणो-प्योगी माग दिला है तो उसे पहल तो कर लिया गया था, पर नहीं नीच में छोड़े गये माश की प्राय: मुचना नहीं की गई थी। ऐने लक्षणों में कही-कही सम्बन्ध के साध्य के समभने में भी कठिनाई रही है। सत्यक्ष मेंने बीच में छोड़े हुए ऐसे ग्रंस की मुचना X X दश चित्र के क्षारा कर दी है।

४ सप्रहीत लड़कों का जो हिन्दी धनुवाद किया गया था बहु प्रायः भावात्मक ही सर्वत्र रहा है—जिन प्रत्यों से विविधित लक्षण का सकतन किया गया है, उनमें वे किसी के साथ भी प्रायः उसका मेन नहीं साता था। यहां उने कि जो नक्षण केवत एक ही सन्य से लिया गया है उसका भी धनुवाद सदनुक्य नहीं रहा। वेसे 'धन्यपुं' के लक्षण का धनुवाद इस प्रकार रहा है—

शिवसुखदायक पूजा-यज्ञ-के करनेवाले व्यक्ति को अध्वयु कहते हैं'।

इसके मितिरिक्त वेरे ग्रन्थों में उपलब्ध ग्रिथकांश लक्षणों का अनुवाद तो प्राय:कल्पना के भ्रावार पर किया गयाथा, ग्रन्थगत धर्मित्राय से वह वहिर्मृत ही रहा है।

घवलाकार को 'मकर्मभूमिक' से क्या प्रभीष्ट रहा है, इसे उक्त शब्द के नीचे देखिये ।

२. उसका परिवर्तित अनुवाद उक्त शब्द के नीचे देखिये।

इस प्रकार के धनुवाद को न लेकर मैंने उस्लिखित बल्बों में से किसी एक के धायार से—तथा उनमें से भी बही तक सम्भव हुमा प्राचीनतम बल्ब के धायब से—धनुवाद किया है एवं साथ में उसकी क्रिमिक संस्था का निर्देश भी उसके पूर्व में कर दिया है। हां, यदि धम्य बल्यगत विवक्षित लक्षण में कहीं कुछ विधेषता दिखी है तो उसके धायार से भी धनुवाद कर दिया है तथा उसके पूर्व में उसकी भी कमिक संस्था का निर्देश कर दिया है।

५ कहीं-कहीं प्रत्यवत विविद्यत लक्षण के स्थल को न देखते के कारण लक्ष्य शब्द व उस लक्षण का धनुवाद रोगों ही धसम्बद्ध हो गये थे। जैसे—धवला(दु. १३, पृ. ६२) में परिहार प्रायश्चित्त के इन दो भेदों का निर्देश किया गया है—'धमबद्धधो' और 'धारंचिश्रों। 'धमबद्धधो' का सस्कृत रूपान्तर 'धनु- वर्षक' स्वीकार करते हुए उसका धनुवाद इस प्रकार किया गया था—

जयन्य से छह मास और उत्कर्ष से बारह वर्ष तक कायभूमि से परे ही विहार करने वाला, प्रतिवन्तना से रहित, पुत्र के धानिरिक्त सेथ समस्त कों में मौन रखनेवाला; उपवास, ग्राचान्त, एक-स्थान, निविकृति धादि के द्वारा सरीर के रस, दिवर धीर मौत का सुखानेवाला साथु प्रनुवर्तक परिहार-विवादिसंस्य कहताता है।

यह विसंगति ग्रन्थगत 'परिहारो दुविहो' ये केवल 'परिहार' शब्द को देखकर उससे 'परिहार-विगुद्धियंगत' समक्र लेने के कारण हुई हैं। पर वास्तव में वहां उसका कोई प्रकरण ही नहीं है, प्रकरण वहां धालोचनादि दस प्रकार के प्रायदिक्त का ही है, जिन्हें बवलाकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ऐसी ही कुछ कठिनाइयां मेरे सामने रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विवक्षित लक्षणों से सम्बद्ध प्रियकांश प्रन्यों को देखना पड़ा है। इसी कारण समय कुछ कल्पना से प्रथिक लग गया।

यद्यपि इस स्वय्टोकरण की यहीं कुछ भी धावश्यकता नहीं थी, पर चूँकि मेरे सामने कितनी ही बार यही प्रश्न धाया है कि अन्य तो तैयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन में इतना विसम्ब क्यों हो रहा; धतएब इतना स्थप्ट करना पड़ा है।

इसके प्रतिरिक्त सन् १६६६ के दिसम्बर में मैं मस्वस्थ हो गया घोर इस कारण मुक्ते बालू काम को छोड़कर प्रयने बच्चों के पास चना जाना पड़ा। स्वास्थ्यसुषार के लिए मुक्ते उनके पास लगमग १० माह रहना पड़ा। इस बीच मैंने धपनी घरबस्थता के कारण प्रकृत कार्य के सम्यन्न करा लेने के लिए प्रयम् कुछ व्यवस्था कर लेने के विषय में भी प्रार्थना की थी, पर वैसा नहीं हुया। घनन में कुछ स्वस्य हो जाने पर प्रविकारियों की प्रेरणा है मैं विश्व बना घाया व कार्य को गतिशोल कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत मन्य का यह स्वरान्त (म-भी) प्रवस माथ पाठकों के हाथों में पहेंच रहा है।

यद्यपि मैंने ययासम्भव इसे प्रच्छा बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वह चृटियों से सर्वेषा रहित होगा, यह नहीं कहा वा सकता—प्रत्यक्षा व स्मृतिहीनता के कारण उनमें घनेक चृटियों का रह बाना सम्भव है। वास्तव में ऐसे महस्वपूर्ण कार्य प्रनेक विद्वानों के सहकार की घरेसा रखते हैं।

हमें इस बात का विशेष दुःस है कि साहित्य-गगन के सूर्यस्वरूप जिन श्रद्धेन मुस्तार सा. ने इसकी योजना प्रस्तुत की थी भीर तदनुवार कुछ कार्य भी कराया था, ने भाग भपनी इस इति को देखने के लिए हमारे बोच नहीं रहें।

#### धाभार

मई १८६० में सम्यन्न हुए एं. गो. बरैबा स्मृति बन्द के समारम्य के समय उसके निमित्त से प्रमेक मूर्यन्य विद्वानों का यहीं युभागमन हुमा था। इस घनसर का लाम उठाकर उन्हें थीर सेवा मन्दिर के भवन में प्रस्तुत लक्षणावली-विषयक विचार-विमर्श के लिए धामन्त्रित किया गयाया। तस्तुसार

#### जैन-सक्षणावसी

उनका सम्मेलन श्री थं. कैलाशचन्द्र जो शास्त्री की झम्पावता में सम्पन्त हुमा। जैसी कि सपेका थी, इस विद्वस्थममेलन ने उनक लक्षणायलों के सम्माय में कुछ उपयोगी सुफाव देते हुए उसके श्रीष्ट प्रकाशित कराने के लिए प्रेरणा को थी। उक्त विद्वसम्मेलन की सद्भावना से मुक्ते इस कार्य के सम्पन्त कराने में कुछ बल मिला व मार्गदर्शन भी प्राप्त हुमा। तदनुसार ही मैंने यथाशस्त्रित उसके कार्य के सम्मन्त करने का प्रयत्न किया है।

प्रन्य की प्रस्तावना के जिलने में हमें जैन साहित्य और इतिहास, जैन साहित्य और इतिहास पर विश्वय प्रकास, पूरातन जैन वास्य-सूत्री की प्रस्तावना, सिद्धिविनित्यय की प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति में जैनमं का योगदान, जैन साहित्य का इतिहास—पूर्व गीठिका, तमा जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग १-४) इत्यादि पुत्सकों के साल सन्यद्ध प्रभो में से कुछ की प्रस्तावना मादि से भी सहायता मिनी हैं। इसके लिए में उत्तर पुत्सकों के लेलक विद्वानों का ऋषी हैं।

श्री बाबू पन्नालाल जी बग्रवाल को मैं नहीं मूल सकता, जिनकी क्रुपा से मुक्ते समय-समय पर भावस्यकतानुसार कुछ ग्रन्थ प्राप्त होते रहे हैं।

प्रस्तावना के सन्तर्गत सन्वर्गतस्य के लिखने में श्रीमान् साहू बान्तिप्रसाद जी जैन (मध्यक्ष बीर सेवा मन्दिर) के कुछ सुभाव रहे हैं। साथ ही सन्वकारों की सनुश्रीमणका के दे देने के लिए भी आपकी प्रेरणा रही है। प्राप्क सुभावों पर मैने यथासम्भव ध्यान दिया है। सन्यकारों मे प्राय: बहुतों का समय निश्चित नहीं है। फिर भी उनके समय के सम्बन्ध में जिननी कुछ सम्भावना की जा सबी है, तदबुसार समय के निवेंशपूर्वक उनकी प्रमुक्तमणिका परिविष्ट में दे दी गई है। साहू जी की इस क्रया के लिए मैं उनका विशेष साभारी हूँ। माथ ही श्री डॉ. गोकुसवन्द जी के भी कुछ टपयोगी सुभाव रहे हैं, उनहें भी मैं भूल नहीं सकता।

बीर सेवा बन्दिर के एक पुराने विद्वान् श्री थे. परमानन्द जी शास्त्री से मुक्ते समय-समय पर योग्य परामर्खे मिलता रहा है। दूसरे विद्वान् श्री थे. पाश्वेदास जी न्यायदी वें ने प्रेसकारी करके सहायता की है। तथा प्रकवायन में भी ब्राप सहायक न्हे हैं। इन दोनों ही विद्वानों का मैं स्रतिशय इन्तक हैं।

बीर सेवा मन्दिर के मूतपूर्व उपाध्यक्ष राय सा. ला. उनफतराय जी तथा मंत्री श्री शाबू प्रेमचन्द जी जैन (कसमीर वाले) ने इस मुस्तर कार्य के भार को सींप कर मेरा बड़ा प्रमुख्ह किया है। उसके प्राप्यय से मुक्ते कितने ही प्रपरिचित ग्रन्यों के देखने का सुयोग प्राप्त हुमा है। श्वतएव मैं भाप दोनों ही महामुमावों का प्रत्यन्त ग्रामारी हैं।

इसी प्रकार की यदि आगे भी अनुकूल परिस्थिति बनी रही तथा स्वास्थ्य ने भी साथ दिया तो आशा करता हुँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग भी शीझ प्रकाशित हो सकेगा।

दीपावली }

बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

## प्रस्तावना

#### लक्षमावली व उसकी उपयोगिता

यह एक जैन पारिमाधिक शब्दकोप है। इनमें मगभग ४०० दिगम्बर धीर विनासर संघों से ऐसे सब्दों का संकलन किया गया है, जिनकी कुछ न कुछ परिनाया उपनव्य होती है। सभी सम्प्रदार्थों में प्रायः ऐसे गिरिमाधिक शब्द उपलब्ध होते हैं। उनका ठोक-ठोक प्रतिप्राय सममने के लिए उन-उन प्रत्यों का भाव्य नेता रहना है। परन्तु सबके पान दनने प्रथिक सन्यों का प्रायः समझ नहीं रहता। इसके प्रतिक्ति प्रयक्ता है। परन्तु सबके पान दनने प्रथिक सन्यों का प्रायः समझ नहीं रहता। इसके प्रतिक्ति प्रयक्ता है। स्वरते उनमें से भ्रमीप्ट लक्ष्य के लोजने के लिए परिप्रय तो भ्रायक करना ही पहता है, साथ ही समय भी उससे वहत नगता है। इससे एक ऐसे अपन की भावयमका पी, जिसमें पारिमाधिक सब्दों का संकलक है। प्रस्तु नजलावनी इसी प्रकार का भ्रम है। इसमें प्रकारीदि वर्णानुक्रम के भ्रमुनार विविध प्रत्यों के सदस सब्दों का संवक्त है। उसनुत नजलावनी इसी प्रकार उनका समय से प्रमाधिक हो पहले हैं। इस प्रकार उनका समय भीर साधिन दोगों हो सब सकते हैं। इस सममजे हैं कि गाठकों को प्रस्तुत बन्य प्रवस्य ही उपयोगी प्रमाधित होगा। सभी दसका स्वरास्त (य से भ्रमीप्ट लक्ष्य के भ्रमेक भ्रन्यगत लक्षण भ्रनायाह ही जात हो सकते है। इस प्रकार उनका समय भ्रीर साधिन दोगा। हो साध दसका स्वरास्त (य से भ्रमेक अपनाय हो। प्रकारीय होगा। हो हो हिस्स स्वरास्त (य से भ्रमेक अपनाय हो। प्रकारीय होगा। हो हो हिस्स स्वरास्त (य से भ्रमेक अपनाय हो। प्रकारीय होगा। हो हो हिस्स स्वरास (य से भ्रमेक अपनाय हो। प्रकारीय होगा। हो हो हिस्स स्वरास्त (य से भ्रमेक अपनाय हो। प्रकारीय होगा। हो हो हो हो। साथे का कार्य नाल है।

#### लक्षरणावली में स्वीकृत पद्धति

- लक्षणावली मे उपयुक्त करव शन्दो का सस्कृत रूप ग्रहण किया गया है। कहीं-कही पर कोच्छक () में उसका प्राकृत रूप भी दे दिया गया है।
- . लक्ष्यभूत शब्दों को काले टाइप (१४ पा.) में मुद्रित कराया गया है। ग्रन्थों के संकेतों को भी काले टाइप (१२ पा.) में दिया गया है।
- शब्दों के नीचे विविध प्रत्यों से जो लक्षण उद्गत किये गये है उनका मुद्रण सफेद टाइप मे हुमा है। प्रत्येक शब्द के नीचे जितने ग्रन्थों से लक्षण उद्गत किये गये है उनको कमिक संस्था भी दे दी गई है।
  - ४. हिन्दी अनुवाद को काले टाइप में दिया गया है।
- ५. भनुवाद किसी एक यन्य के प्राधार से किया गया है और वह जिस प्रन्य के प्राध्य से किया गया है उसकी क्षेत्रक संक्ष्या भनुवाद के पूर्व में अधित कर दो गई है। यदि जियशित लक्षण में प्रन्या-त्यों में कुछ विश्वेवता दृष्टिगोचर हुई है तो कहीं-कहीं २-३ थन्यों के आधार से भी पृश्क्-पृथक् मनुवाद कर दिया गया है तथा उन यम्यों की क्रिमक संस्था भी अधिक कर दी गई है।
- ६. कितने ही सबाण जयध्यकता की सम्मवतः ध्रमरावती घीर घारा या बेहनी प्रति से उद्युव किये गये हैं, पर ये प्रतिवर्धा सामने न रहने से उन सकेतों को व्यवस्थित कर में नहीं दिया जा सका। इसके प्रतिरिक्त कितने ही सबाण जयध्यका से ऐसे मी लिये गये है जो कसायपाहुब्युत धीर ध्यवता में भी कहीं-कहीं टिलगों में उपलब्ध होते हैं। उनको प्रस्तुत संकरण में बहुण कर तदनुसार बकेते में भी कहीं-कहीं टिलगों में उपलब्ध होते हैं। उनको प्रस्तुत संकरण में बहुण कर तदनुसार बकेते में

'अयमः.—क. पाः' का उल्लेस करके उसकी पृष्ठसंस्या धौर टिप्पणसंस्यादेदी गई है। इसी प्रकार वयताकी भी पुस्तक, पृष्ठ घौर टिप्पण की संस्था घंकित कर दी गई है।

७. कितने ही लक्षण मिणानरानेन्द्र कोव में उपलब्ध होते हैं, परन्तु वहां ग्रन्थ का पूर्ण संकेत न होने से विवक्षित लक्षण किस ग्रन्थ का है, इसकी बोच नहीं की जा सकी। ऐसे लक्षणों के नीचे 'अभि.

रा.' का संकेत करके उसके भाग व पृष्ठ की संख्या झकित कर दी गई है।

ट. मगवती सुत्र भीर व्यवहार सुत्र के बहुत से लक्षण संग्रहीत हैं। परन्तु भगवती सुत्र के जिस सम्बरण से तक्षण नियं गये हैं, उनके यहां न मिल सकने से बैसे ही फंक दे दिये गये हैं, उनके यहां न मिल सकने से बैसे ही फंक दे दिये गये हैं। जुनरात विद्यापीठ से प्रकाशित प्रगयती (अवास्त्राप्रप्रति) के यहां प्रथम, तृतीय भीर बतुर्यं ये तीन लष्ट हैं, दितीय लक्ष्य नहीं हैं। इतमें से सक्स उपलब्ध हो वके हैं उनका संकेत में उत्तेल कर दिया गया है। यवहार मूत्र के १० उद्देश हैं। उनमें यहां दितीय उद्देश धूमणे है तथा तृतीय सर्वशा ही नहीं हैं। व्यवहार मूत्र के १० उद्देश हैं। उनमें से को यहां स्त्रप्रति के तथा से तथा से हैं। उनमें से को यहां के सस्त्रप्त में लोगों या सके हैं उनके नित्र उद्देश प्रमुख की स्वर्थ के सम्प्रवार प्रथम की हैं। वस्त्र हैं। उनमें से को यहां के सस्त्रप्त में स्वर्थ में हों। को उनके सित्र उद्देश के स्वर्थ के सम्प्रवार प्रशिक्त उत्ते किया है। उपलब्ध में दिया गया है।

६. धनेक बन्यों से उद्धृत लक्षणों में जहा शब्दताः और सर्यतः समानता रही है वहा प्रायः प्राचीनतम किसी एक बन्य का प्रारम्भ में सकेत करके तत्यवचात् वेय दूसरे बन्यों का प्रचिवराम (;) चिक्क के साथ सकेत मान कर दिया गया है।

१०. जहां प्रकृत लक्षण किसी एक ही ब्रन्थ में कई स्थलों मे उपलब्ध हुंग्रा है वहां एक ही संस्था

में उसके उन स्थलों का सकेत (;) इस चिह्न के साथ कर दिया गया है।

११. तस्वार्यवातिक के लक्षणों में वातिक को काले टाइप मे घोर उसके विवरण (स्पष्टीकरण) को सफेद टाइप मे मुद्रित कराया गया है। बद्रलावानम के बन्नपंत नक्षणों में 'बट्ला.' के बाते हेंचा (—) देकर 'बच. दु. १ —? बाति की पुष्ट तक्ष्या देशी गई है। बवना टीका से समृहीत लक्षणों के लिए मात्र 'बच. दू.' संकेत किया नया है।

#### ग्रन्थ-परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन ग्रन्थों के लक्षण वाक्यों का सग्रह किया गया है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१. बट्लण्डागम—वह प्राचार्य पुण्यत्त प्रीर भूतविल द्वारा विरचित एक महत्त्वपूर्ण कर्मद्रम्थ है। रचतालाल इसका तिकस की प्रवस वताल्यी है। यह छह लच्छों में विभक्त होने से तह 'एटल्डागम' नाम से प्रविद्ध हुमा है। वे छह लच्छों है—चीवल्यान, लुद्रकवन्य, वन्य-स्वास्त्वविचय, वेदना, वर्गणा और महावन्य है। इनमें से प्रथस लच्छत्त वीवल्यान कम्प्तर्यत स्था-क्रपणा मात्र के रचिता प्राचार्य पुण्यत्त है। केव कमी प्रत्य प्राचार्य मुत्रविन के द्वारा रचा गया है।

निरन्तर जनम-मरण को प्राप्त करने वाला यह संवारी प्राणी यदि कभी देव होता है तो कभी नारकी होता है, कभी मन्त्रण होता है तो कभी तर्वच होता है, कभी स्विशिष्ट जानी होता है तो कभी मरपतानी होता है, कभी आदिवाय मुखी हाता है तो कभी भयान कुछ को सहता है, कभी कायदेव जैवा सक्वय होता है तो कभी वेदों कभी देवों कभी देवें को स्विश्व होता है, कभी उत्तर कुल में जन्म लेकर लोकसान्य होता है तो कभी नीच कुल में जन्म लेकर विश्वकारा जाता है. तथा कभी दिवा किसी प्रकार के परिश्रम के मित्रण किसी प्रकार के परिश्रम के मित्रण किसी प्रकार के परिश्रम के मित्रण किसी प्रकार के मित्रण के मित्रण के प्रकार को विश्वय मन्त्रण किसी होता है तो कभी दिन-रात परिश्रम करता हुया कुटून्च के मरण-पोषण योग्य भी पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है। इस अकार बभी संभा प्राणी मुख तो सल्प, किसी हुत हो सिक पाते हैं। इस विषय में विचार करने पर प्रनीत होता है कि इसका कारण स्वकृत कर्म है। प्राणी निज्य या उत्तम जैवा कुछ भी धावरण करती है, तरनुतार उत्तक कर्म का बन्च हुया करता है। इस प्रकार वन्य की प्राप्त होने वान उत्त कर्म में कथाय की तीवता व मन्त्रता के सनुसार (व्यवि

प्रस्तावना ३

(बीव के साथ उसके सन्यद्ध रहने का काल) व अनुभाग (फलदानखिंत) पड़ा करता है। जिस प्रकार साम सादि फल सपने सथय पर परिपाक को प्राप्त होकर सोमला की मिठास व सदाई सादि का सनुभव कराया करते हैं, वसी प्रकार वह कमें भी सपनी स्थिति के अनुशार उदय (परिपाक) को प्राप्त होने पर सुख-दुःसादि क्य होनाधिक फल दिया करते हैं। साथ हो बिल प्रकार कमों को पाल में देकर कमी समय से पूर्व भी पका लिया जाता है उसी प्रकार उपस्थाप के द्वारा कमें को भी स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही उदय को प्राप्त करा निया जाता है, तथा इसी प्रकार के उत्तम अनुष्ठान से नवीन कमेंदग्य को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार प्राणी अपने मुख-दुःस का विवास स्था है, दूसरा उसका कोई माध्यम नहीं है। वो सात्यदित्यों स्थ्य जीव सरीर प्रोप्त साथा के येद का सनुप्रक करता हुया पर में राग-देव नहीं करता है वह संयम का परिपालन करता हुया मुक्ति को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं आराध्य स्वर्त है वह संयम का परिपालन करता हुया मुक्ति को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं आराध्य सा ईश्वर बन बाता है। इस सका परिपालन करता हुया मुक्ति को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं आराध्य सा ईश्वर बन बाता है। इस सका परिपालन करता हमा मुक्त को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं आराध्य सा ईश्वर बन बाता है। इस सका परिपालन करता हमा मुक्त को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं आराध्य स्वर्त है।

- (१) जीवस्थान-यह उक्त षट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है। पूर्वोक्त कर्म के उदय, उपशम, क्रयो-पक्षम भीर क्षय के ब्राक्ष्य से जीवकी जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है, जो मिथ्यात्व व सासादन मादि के भेद से चौदह प्रकार का है। जिन मबस्याविशेषों के द्वारा जीवों का मार्गण या मन्वेषण किया जाता है उन प्रवस्थाओं को मार्गणा कहा जाता है। वे चौदह हैं—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कथाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सज्जी भौर ग्राहार । प्रकृत जीवस्थान में कौन जीव किस गुणस्थान में है या किन जीवों के कितने गुणस्थान सम्भव हैं, किस-किस गुणस्थानवर्ती जीवों की कितनी संख्या है, कहाँ वे रहते हैं, कहाँ तक जा भा सकते हैं, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को छोड़कर पुनः उस गुगस्थान की प्राप्ति मे कितना काल लग सकता है, किस गुगस्थान मे बौदयिकादि कितने भाव हो सकते हैं, तथा विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव किस गुणस्थानवर्ती जीवोंसे हीन या प्रथिक हैं, इस सबका विचार शहां प्रथमनः गुणस्यान के श्राश्रय से किया गया है। तत्पक्ष्चात् इन्हीं सब बातों का विचार वहां गति व इन्द्रिय पादि चौदह मार्गणाघों के प्राधार से भी किया गया है। यन्त मे प्रनेक प्रकार की कर्मप्रकृतियों का निर्देश करते हुए उनकी पृथक्-पृथक् स्थिति झौर उदय में झाने योग्य काल को चर्चा करते हुए किस पर्याय में कितने व कीन से गुण प्राप्त हो सकते हैं, तथा प्रायु के पूर्ण होने पर पूर्व शरीर को छोड़कर कीन जीव कहां उत्पन्न हो सकता है, इसका विवेचन किया गया है। इसी प्रसंग में कौन जीव किस प्रकार से सम्यग्दर्शन ग्रीर चारित्र को प्राप्त कर सकता है, इसकी भी चर्चा यहां की गई है। यह खण्ड शिताबराय लक्ष्मीचन्द जैन साहित्योद्धारक फण्ड भ्रमरावती से प्रारम्भ की ६ जिल्दों मे प्रकाशित हुमा है।
- (२) जुड़करूप यहां सक्षेप में बल्क जीवों की चर्चा की गई है। बल्क की विस्तृत प्ररूपणा इसके कठ तपक महाक्ष्म में की गई है। यहां कारण जो इसे खुड़करूप कहा गया है। यह जीवस्थान तपक में में की विषेचन गुणस्थानों और मार्गणाओं के साध्य से किया गया है यह यहां कुछ विखेचताओं के साथ्य से किया गया है वह यहां कुछ विखेचताओं के साथ्य से किया गया है—एक जीव की सपेक्षा मत्तर, नाग गया है—एक जीव की सपेक्षा स्वाप्त, नाग जीवों की मपेक्षा मंगविष्य, इस्थाप्ताणानुगम, सोवानुगम, स्वयंनानुगम, नाना जीवों की प्रपेक्षा काल, नाना जीवों की प्रपेक्षा मत्तर, मारागणानुगम सोर झर्यबहुत्वानुगम। यह खण्ड उक्त संस्था झारा, अर्थ जिल्ल में प्रकाधित किया गया है।
- (१) बन्धस्वामित्यविषय—विष्यात्व, यसंयम, क्वाय और योग के द्वारा जो जीव धीर कमंपुर्गलो का एकता (भ्रमेश) रूप परिचामन होता है वह बन्ध कहलाता है। किन कमंग्रकृतियों के बन्ध के कीन जीव स्वामी हैं भीर कीन नहीं है, इसका विचार हह खख्य में प्रचनतः गुगरथान के आध्य से भीर तत्वरव्यतः मार्गणाओं के धायल से किया गया है। विवक्षित प्रकृतियों का बन्ध जिस गुणस्थान तक होता है, भ्राये नहीं होता; चन प्रकृतियों का बन्ध जिस गुणस्थान तक होता है, भ्राये नहीं होता; चन प्रकृतियों का बन्ध निक्ष गुणस्थान तक होता है, भ्राये नहीं होता; चन प्रकृतियों का बहुं तक बन्ध भीर साथे के गुणस्थानों से उनकी बन्धस्थुन्छिति

जाननाचाहिये। इसी पद्धति संयहाप्रश्नोक्तरपूर्वक उत्तकः विचार किया गया है। यह सम्बद्ध उत्तकः संस्थासे प्रवीजित्य में प्रकाशित क्षमा है।

- (४) बेबनासम्बन्ध —हस सम्बन्ध को प्रारम्भ करते हुए प्रयमतः 'गमी विणाण, गमी मीहिषणाण' सादि ४४ मुण्यो हारा संगल किया गया है। परचात स्वायणीय पूर्व के मत्यतंत्र पांचवी सस्तु (मिकार-विश्रेष) के चतुर्थ प्रामृतभूत कमंत्रकृति-आमृत कृति-वेदनादि २४ मतुर्योगद्वारी स्वक्त करते हुए नामकृति, स्वापनाकृति, स्थ्यकृति, भणनाकृति, यण्यकृति, करणकृति स्वीर मानकृति इन सात कृतियाँ की प्रकृत्या की गई है। तरस्वयात वेदनात्रियेस, वेदनात्रविकाणकात, वेदनात्राविकाम, वेदनात्रविकाम, वेदनात्रव्यविमान, वेदनाविषान, वेदनात्रविचान, वेदनात्रविचान, वेदनाप्रस्थयविचान, वेदनात्रविचान, वेदनात्रविचान, वेदनात्रविचान, वेदना वेदनाविषान, वेदनात्रविचान, वेदनात्रवत्रविचान, वेदनात्रविचान, वेद
- (५) वर्षणा—इस लण्ड के प्रारम्भ मे प्रथमतः नाम-स्वापनादिक्य तेरह प्रकार के स्पर्ध की प्रकपणा स्पर्वानिक्षेप व स्पर्वानयविभाषणता धादि १६ (वेदनालच्छ के समान) धनुयोगद्वारों के मान्नय से की गई है। धननस्र नामकर्म, स्थापनाकर्म, इध्यक्षमं, प्रयोगकर्म, समयदानकर्म, धयक्षनं, द्यापयकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म धौर भावकर्म इन दस कर्मों का विशेषन किया गया हैं। इन कर्मों का निरूपण बाखारांग मे भी किया गया है। तरस्वाना निक्षेपादि १६ धनुयोग द्वारों के बाध्यय से कर्म की मूल धौर उत्तर प्रकृतियों की प्रकण्णा की गई है।
- कर्म से सम्बन्धित ये चार प्रवस्थाये है— वस्य, वस्थक, वस्थानीय और बस्यविधान। इक्य का इक्य के साथ प्रथमा इक्य भाव का जो सयोग या समयाय होता है उसका नाम वस्य है। इस वस्य के करने वालों जो जीव है वं बस्थक कहलाते हैं। वस्य के बांग्य जो पुर्गत इक्य है उन्हें वस्थानीय कहा जाता है। वस्यविधान के प्रभिप्राय वस्प्रभेदी का है। वे चार है— प्रकृति, स्थिति, प्रमुमान और प्रदेश। इनमें यहां वस्य, वस्यक प्रोर वस्यांग्य इन तीन की प्रकृत्या की गई है। वस्यविधान की प्रकृत्या विस्तार के छठे लक्ष्य महावस्य में की गई है। यह अब्द उसने संस्था से १३ और १४ इन दो जिल्हों में प्रकृतियन हुप्रा है।

इन पाच खण्डो पर सामार्य वीरसेन द्वारा विरचित ७२००० स्लोक प्रमाण खबलानाम की टीका है, जो सक सम्बत् ७३६ (वि० स० ६७३) में उनके द्वारा समाप्त की गई है। उक्त संस्थाद्वारा इस टीका के साथ ही मृल प्रग्य १४ जिल्दो में प्रकाशित हुआ है।

मागे इस प्रवना टीका में कमंत्रकृतिप्राभृत के कृति सादि २४ समुसोगद्वारों में जो निवन्यन सादि शव रेस समुसोगद्वार मृत प्रश्वकार के द्वारा नहीं प्रकृतित है, उनकी प्रकृतवा सक्षेप से बीरकेनाचार्य के द्वारा की गई हैं। इस प्रकार वीरकेनाचार्य द्वारा प्रकृतिन वे सठारह सनुयोगद्वार उक्त सस्याद्वारा १५ और १६ इन दो जिन्दों में प्रकृतियति किये गये है।

(६) महाबम्ध-पह प्रस्तुत पट्लाडागम का शन्तम सम्ब है। इसमें प्रकृति, स्थिति, धनुमाग ग्रीर प्रदेश इन पूर्वनिदिष्ट बन्य के चार भेदों की प्रकृषणा विस्तार से की गई है। इस पर कोई टीका नहीं है। वह मूलप्रन्यकार ग्रा. भृतवित्त के द्वारा इतना विस्तार से खिलागया है कि सम्भवतः उसके

णाम ठवणाकस्म दल्वकस्म प्रधोगकस्म च । समुदाणिरयावहिषं म्राहाकस्मं तवोकस्मं ।। किङ्कस्म भावकस्म दसविहकस्म समासयो होई । म्राचारांग नि. गा. ११२-६३, पू. =३.

भूदविन मडा राण जेणे दें सुत्ते देसामासियमांवण तिहिद तेणेटेण सुत्तेण सुचिदसेसमद्वारसमणियोग-हाराण किविसंखेवेण पण्डणं करवामो । यद. पु. १४, पु. १ (विशेष के लिए देसिये प्रोकास्त वर्ष १६, किरण ४, पू. २६४-७० में 'वट्खण्डाणम भीर क्षेष १८ मनुयोगद्वार' छोषंक लेख) ।

प्रस्तावना ५

उत्पर टीका लिखने की भावश्यकता नहीं समझी गई। इसका ग्रन्थप्रमाण २००० व्लोक है, जब कि पूर्वोक्त पांच सम्प्रों का मुल ग्रन्थप्रमाण ६००० व्लोक ही है।

यह छठा सण्ड भारतीय ज्ञानपीठ काशी के द्वारा सात जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग निम्न शब्दों में हम्रा है.--

ब. बीका—प्रकर्मभूमिक, प्रकथाय, प्रकृतसमुद्षात. प्रख (प्रक्त), प्रक्षपकानुपत्रामक, प्रक्षरक्षान, प्रक्षर-सृतज्ञान, प्रक्षरस्मान, प्रकारस्योग, प्रक्षित्र, प्रक्षीणमहानस, प्रक्षेम, प्रक्षीहिणी, प्रश्वकर्णकरण, प्रवातवेदनीय प्रीर प्रवातसम्प्रश्वद्ध ग्रादि ।

२. कसायपाहुड (कवायप्राभृत) — यह धानार्थ गुणवर के द्वारा रचा गया है। इसे पेज्ज-दोस-पाहुड भी कहा जाता है। पेज्ज (देवस) का धर्व राग और दोस का धर्ष देव होता है। ये (राम-देव) दोनों पूकि कवायस्वरूप ही है, धतः उक्त दोनों नाम समान धनिप्राय के सूचक हैं। इसका रचनाकाल सम्भवतः विक्रम की प्रयम बताब्दी से पुने है।

यह ररमागम मूत्रकथ गांघाधां में न्या गया है। समस्त गांघाधों की सक्या २३३ (मूल गा. १४०) - भांच्याग १४३) है। इसकी गांधायं दुक्ड व सर्वयम्मीर है। यद्ख्यागम से जहाँ झाताबरचादि साठों कमी का विवेचन किया गया है वहां प्रस्तुन करायपादु है गे एक मात्र मोहनीय कमें का ही स्थान्यण किया गया है। इसमें प्रेग्नेद्वेपविभक्ति हिस्ति में प्राचित्र भित्र के अपने प्राचित्र प्रेण्य में प्रोचित्र के उत्तर प्राचार्य यतिवृत्रम (विक्रम की छठी साताब्दी) प्रणीत ६००० स्त्रीक प्रमाण वृत्त्य चीर सावार्य वीरसेत व उनके शिष्य जिनसेताचार्य द्वारा विरोचत ६०००० स्त्रीक प्रमाण वृत्त्य चीर सावार्य वीरसेत उत्तर प्रचान मान की टीका है। उक्त टीका को २०००० स्त्रीक प्रमाण प्रचन के बाद स्वाचार्य वीरसेत स्वर्यस्य हो गए। तब उनकी इस सप्तरी टीका की १०००० स्त्रीक प्रमाण प्रचन के बाद स्वाचार्य वीरसेत स्वर्यस्य हो गए। तब उनकी इस सप्तरी टीका की १०००० स्त्रीक स्वाच विक्रमताचार्य के हारा की गई है। यह टीका विनसेत स्वामी के द्वारा एक स० ७६६ (विलस० २६४) में पूर्ण की गई है। प्रस्तृत यन्य के सभी तक पूर्विक्त जूणि सौर वस्थवना टीका के साथ ११ माग दि० जीन सम मचुरा के द्वारा प्रकाशित हुए है। इसके सितिरित्त केवन उनत जूणिमूत्रों के साथ वह वीर सासत संच कतकसा द्वारा पुषक् से प्रकाशित किया या है। इसका उत्थाण इस सम्बद्धों से हुद्धा है—

चूणि-अकरणरेपशामना, अश्वकर्णकरण और ग्रसामान्य स्थिति ग्रादि ।

दे. समयप्रामृत यह याचार्य हुन्दकुन्द के द्वारा विराचत एक महत्त्वपूर्ण झाध्यात्मिक सम्य है। कुन्दकुन्दका द्वसरा नाम पयनन्दी भी रहा है। इनका समय प्राय. विकम की प्रयम शताब्दी माना जाता है। ये पूलसंव के मयुक्त थे और कठीरतापूर्वक निमंत चारिक का परिपालन स्वय करते व समस्य धन्य मृनि जनो से भी कराते थे। ये पर पाहुड प्रन्यों के कर्ता माने जाते है। प्रस्तुत यथ्य मे श्रद्ध निश्चयन्त्र कि प्रमायना से इस धाम्य प्रत्य प्रत्य में कि प्रमायना से इस धाम्य दे धिकार हे—जीवाजीवाधिकार (प्रयम व द्वितीय रंग), कर्षु-कमिषिकार, पुण्य-पापाधिकार, आस्त्र, सवर, निजंदा, वन्य, मोझ और सर्वविद्युद्ध ज्ञान । इसकी सगस्त गायासक्या ४४१ है। इसके क्यर एक टीका (धारमस्थाति) समृतवन्द्र सूरि (कि. की १०वी अती) विराचत है। इसके कद्ध सकरण निकल चुके हैं। हमारे पास जो सस्करण है वह उक्त दोनो टीकाभो के साथ मारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशीनी सस्था काशी से प्रकाशित हुषा है। इसके व्ययोग इन शब्दों में हमा है—

मूल-ममूढदृष्टि, झालोचन झौर उपग्रहन झादि ।

भारमस्याति — अध्यवसाय भौर भमूढदृष्टि भादि । तात्पर्यवृत्ति — अनेकान्त भादि ।

प्रस्तुत सक्षणावली में घा. कुन्दकुन्द विरिचत इन घन्य बन्धों का भी उपयोग हुमा है— 'प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, दर्धनप्रामृत, चारित्रप्रामृत, बोधप्रामृत, भावप्रामृत, मोक्षप्रामृत भीर द्वावसानृप्रेक्षा।

४. प्रवचनसार—इसमें ज्ञानतस्वप्रज्ञापन, ज्ञेयतस्वप्रज्ञापन भीर वरणानुसूचिका चूलिका ये तीन अनुतरकस्य (सिकार) है। इनसे प्रध्यात्म की प्रधानता से ज्ञान, ज्ञेय भीर चारित्र का निकरण किया गया है। इनकी गया संक्या २२ + १०० + ७३=२०४ है। इसके ज्ञार भी मा. स्रमुवस्द्र भीर अपसेन के द्वारा पृथक-मृथक् टीका लिखी गई है। इतका एक संकरण वरस अनुत प्रभावक सण्डल सम्बद्ध से उक्त दोनों टीकामों के साथ प्रकाशित हुआ है। इतका उपयोग इन शब्दों से हुआ है—

यल-प्रकाभोपयोग भौर उपयोग प्रादि ।

... समृतः टी.—प्रपवाद, प्रपवादसापेका उत्सर्ग, घलोक, प्रशुद्ध उपयोग, प्रशुभोषयोग, उपयोग । अयः टी.—प्रपंपर्याय भौर प्रलोक प्रादि ।

५. पंचास्तिकाय—यह प्रथम व डितीय इन दो खुतस्कन्यों में विभक्त है। जीव, पुर्गत, यमं, प्रथमं, प्राकाश और काल ये छह हम्या है। जो गुल और पर्गायों से बाहित हो उसे प्रस्य कहते हैं। यूर्त भीर समूर्त हम्यों के जो निविभाग स्था है ने प्रदेश कहलाते हैं। जो ड्रब्य ऐसे प्रदेशों के समूर्त हमें संसुक्त हैं जरें प्रस्ताकाय कहा जाता है। वे पांच है—जीव, पुरान, समं, प्रथमं भीर भाकाश। गुल और पर्यायों से संयुक्त होने के कारण यद्याप काल भी हम्य है, पर प्रदेशप्रवस्थारमक न होने से उसे मिस्तकायों में नहीं पहले किया गया है। उसके भी श्वक प्रधाद का दिवालायों में देश संविक्त में में तर दिया गया है। इस प्रकार पांच भस्तिकाय भीर काल इन छह हम्यों से अध्यान वहीं प्रस्त में कर दिया गया है। इस प्रकार प्यानक्तिकाय भीर काल इन इस हम अध्यान वहीं प्रस्त मुतस्कल्य में की गई है। इस प्रवार प्यानक्तिकाय भीर काल इत हम अध्यान वहीं प्रयान के सारभूत पंचासितकायों के स्ववह को जान करके राग भीर द्वेष को छोड़ता है वह टु:ल से खुटकारा पा लेता है। इस शास्त्र के सर्थ को —युद्ध चीवनस्वान सारमा को —वाल कर उसके समुसरण में उद्यत होता हुं आ जो जीव वर्शनमों हि (मिष्याल) से रहित हो जाता है वह रान-देव को नष्ट करता हुया पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है वह रान-देव को नष्ट करता हुया पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है वह रान-देव को नष्ट करता हुया पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है वह रान-देव को नष्ट करता हुया पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है वह रहता है ह्या पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है वह रहता है प्राप्त होता है वह रहता हुया पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है वह रहता है प्रस्तु होता है करता हुया पूर्वापर सम्य से रहित हो जाता है कहा स्वाप्त को स्वाप्त को स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से सित हो स्वाप्त से स्वप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त से से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त

स्राये द्वितीय अंतर्कण्य मे प्रयम्भः मोक्षमागं के विषयपूत जोव, स्रजीव, पृथ्य, पाप, स्रास्त्र, त्रिज्ञं , स्रय्य भीर मोक्ष हन नी पदार्थों का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात् मोक्षमागं स्वरूप सान, दर्शन भीर मोक्ष हन नी पदार्थों का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात् मोक्षमागं स्वरूप सान, दर्शन और स्वर्थार के स्वरूप को बताद से विवेच स्वर्था के स्वरूप के

मूल-अधमंद्रव्य, शस्तिकाय श्रीर श्राकाश शादि ।

तस्यदीः - मकालुष्य, प्रचलुदर्शन, धश्रीव, प्रपत्रमपट्क, प्रशिनिशोध, प्रलोक, प्रशुद्ध चेतना, प्रस्ति-स्रवस्तद्रव्य, प्रस्तिद्रव्य, प्रस्ति-नास्ति-प्रवस्तव्यद्रव्य प्रीर प्रस्ति-नास्तिद्रव्य ग्रादि । तात्वर्यः -- शक्ष रात्मक, श्रचलदर्शन, श्रजीव, श्रवमंद्रव्य, श्रवकमषट्क श्रीर श्रलीक श्रादि ।

 निग्रमसार—ग्रन्थकार कृत्दकुन्दाचार्य ने यहाँ सर्वप्रथम वीर जिन को नमस्कार करते हए केवली एवं श्रुतकेवली द्वारा प्रणीत नियमसार के कहने की प्रतिज्ञा की है। फिर 'नियमसार' के शब्दार्थ को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो कार्य नियम से किया जाना चाहिए वह नियम कहलाता है। वह ज्ञान, दर्शन ग्रीर चारित्र स्वरूप है। इस 'नियम' के साथ जो 'सार' शब्द प्रयुक्त है वह विपरीतता के परिहारार्थ है। यह ज्ञान-दर्शन-चारित्रस्वरूप नियम भेद व अभेद विवक्षा से दो प्रकार का है। शद ज्ञानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धा के साथ उसी में स्थिर रहना, यह अभेद रत्नत्रय स्वरूप नियम है। तथा ग्राप्त, ग्रागम भीर तत्त्व के श्रद्धान के साथ जो तडिययक राग देव की निवृत्ति है, यह व्यवहार रत्तत्रय स्वरूप नियम है जो भेदाश्वित है। यह नियम मोक्ष का उपाय है भीर उसका फल निर्वाण है। इस्ही तीनों की यहाँ पृथक-पृथक प्ररूपणा की गई है। इस प्रसंग मे यहाँ प्रथमत: उक्त सम्यख्शन के विषयभत बाप्त, बागम और तत्त्व का विवेचन करते हुए बाप्तप्रणीत तत्वाधौँ-जीवादि छह द्रव्यों- का वर्णन किया गया है। इस बीच प्रसंग पाकर पाँच बतों, पाँच समितियों और तीन गुस्तियों रूप व्यवहार चारित्र का निरूपण करने हुए ग्रन्हित, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय और साधू का स्वरूप प्रगट किया गया है। इस प्रकार यहाँ भारमशोधन मे उपयोगी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, मालीचना, प्रायश्चित्त, परमसमाधि, रत्नत्रय ग्रीर ग्रावव्यक का विवेचन करने हुए शब्द ग्रात्म-विवयक विचार किया गया है। ग्रन्थगत गायाग्री की संख्या १६६ है। इस पर पदाप्रभ मलघारिदेव (वि. सं. १३वीं शतान्दी--१२४२) के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ वह जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हमा है-

मूल—प्रचीर्यं महात्रत, घघमंद्रव्य, घहुँन्, घहिसामहात्रत, घाकाश, धादाननिक्षेपणसमिति, घाष्त, ईयांसमिति सौर एवणासमिति स्रादि ।

टीका--- ग्रथमं दृश्य भीर भाकाश ग्रादि ।

- स्. चारित्रप्रामृत— इसमें ४४ नाषायें हैं। यहां वारित्र के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं— सम्यक्तवरणवारित्र भीर संयमवरणवारित्र। निःश्रांकत निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, प्रमृद्धिर, उप-प्रहृत, स्थितिकरण, वास्तत्य भौर प्रभावना यं वो सम्यक्त्व के बाठ गुण या धग हैं उनसे विष्कृत उस सम्यक्षित का जो जान के साथ भावरण किया जाता है इसे सम्यक्तवरणवारित्र कहा जाता है। जीव

सम्पग्दर्शन से इब्य-पर्यायों को देखता है -- श्रद्धा करता है, ज्ञान से जानता है तथा चारित्र से दोवों को इर करता है।

सागार भीर भ्रमवार के भेद से संवषक्षण दो प्रकार का है। दर्शन, वत, सामायिक, प्रोवक, सिक्त, रात्रिभक्त, बहा, धारस्भ, पिवह, अनुसनन भीर उद्दिष्ट इन ग्यारह प्रतिमाधों का यहां संक्षेप में निर्देश करते हुए इस सद धावरण को देशविरत (सागारणारिन) कहा गया है। मागे पांच प्रणुवत, तीन गुणवत भीर चार शिक्षावतों का उन्तेल करके सागारसंगमवरण को समाप्त किया गया है। यहां इतना विदेश है कि गुणवतों में दिशा-विदिशामान, धनवंदण्डवर्जन भीर सोगोपसोगपरिमाण तथा विद्यासान, धनवंदण्डवर्जन भीर सोगोपसोगपरिमाण है। तथा शिक्षावतों में सामायिक, प्रोवध प्रतिथिद्वा भीर सन्तेवता इन चार को बहु किया गया है।

हुसरे धनगारसंयमवरण का विचार करते हुए मनोज व धमनोज सबीव व धजीव हष्य के विचय में राय-देव के परिहारस्वकण गंव हिन्दयों के संवरण, गंव बत, गांव समितियां और तीन गुरितयां, हर सबको धनगारसंयमवरण कहा गया है। यहां धरिहारिद गांव करों का निर्देश करते हुए उनकी पुषक पुषक भावनामों का भी उत्तेव किया गया है। नत्यव्यात् गंव सिनियों का निर्देश करते हुए प्रश्न में कहा गया है कि वो भव्य जीव स्पट्टतया रचे यो आवशुद्ध इस वारित्रप्राभृत का विन्तन करते हुँ व सीम हो व नुर्गित परिस्रमण से छुटकर धनुनमंत्र — अस-मरण से रहित — हो जाने हैं। इसके क्रयर भी अ- शुत्रसंत्रपरिकार हो जीने हैं। इसके क्रयर भी अ- शुत्रसंत्रपरिकार हो हो है । इसके उपयोग इत सम्बंधित हो। है। इसके साथ वह पूर्वोंकर धन्यमाला से प्रकाशित हुधा है। इसका उपयोग इत सम्बंधित हो। है

टीका -अनुकस्पा, ईर्यासमिति और ऐपणामिनिति मादि ।

ह. बोधप्राभृत—इसमे ६२ गाथाएं है। यहां सर्वप्रयम धावायों को नमस्कार करते हुए समस्त जनों के प्रवोधनायं जिनस्क के उपरेशानुसार पट्कायहितकर—छह काय के जीवो के लिए हितकर बारल के (बोधप्राभृत के) — कहने की प्रतिवा की गई है। तरप्रचल्ता सायतन, चेरयपुह, जिनप्रतिमा, वर्षम, जिनमुद्रा, प्रारम्भ आन, प्रतिवृत्त के हारा दृष्ट देन, तीर्थ प्ररिद्त और प्रवश्या इन स्मारह विषयों का बहुत छुप्यास की प्रधानता के विचार किया पत्रा है।

धात में प्रत्यकार कहते है कि जितमार्ग में शुद्धि के निष् जिस प्रकार जिनेन्द्रों ने रूपस्थ — निर्धान्यकपस्य प्राचरण — को कहा है उसी प्रकार से अव्य जनों के बोधनार्थ पर्कायहितकर को कहा गया है। भाषासूत्रों में जो शक्दिवकार हुआ है व उसे जैसा जिनेन्द्र ने कहा है उसे जान करके भड़बाहु के शिष्य (कुलकृत्व) ने बेना हो कहा है। बान्ह धर्मों के जाता, चीदह पूर्वांगों के विश्वान विस्तार से पुस्त, धौर गप्तकों के गुरु भगवान् श्रुतजानी (जुतकेवली) भड़बाहु जयवन हों। यह भी श्रुतसापर सूरि विरिधन टीका के साथ पूर्वोंचन संग्रह में उसते सस्या ने प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है— मल—पहुरेदभाव भीर पहुंत साथि

दीका —श्रजंगमप्रतिमा श्रादि ।

१० भावप्राभृत—इसमे १६६ राघाये हैं। यहां सर्वप्रसम यही सुचना की गई है कि प्रषान तिन —सामुत्व की गिह्नान —भाव है, न कि इव्योतन — बाह्य वेद । कारण इसका यह है कि गुण भीर दोयों का कारण भाव ही है। वाह्य परिष्ठह का जो त्याग किया जाता है यह भाविष्युद्धि के लिए ही किया जाता है, प्रसन्तर परिष्ठह-वरूप मिध्यात्वादि के त्याग के बिना बाह्य परिष्ठह का वह त्याग निष्क्रक होता है। यदि नमता सादिक्य बाह्य निन ही प्रमुख होता तो इब्य हे नम्न तो सभी नारकी भीर तिर्येष रहा करते हैं, पर परिणाम से समुद्ध रहने के कारण क्या वे कभी भावस्थमणता —यवार्थ सामुता —को प्राप्त हुए हैं? नहीं। प्रमुख जुनि प्रयमतः मिध्यात्वादि दोषों से रहित हो करके भाव से नम्न होता है और तत्यस्वात् जिनामा के अपुत्रार इस्य के निन को—बाह्य साधुवेष को—प्रकट करता है। जो साधु सार्टि स्व प्रकार के परिष्ठ को छोडकर मान क्यायादि से पूर्णनः रहित होता हुया सारमा में सीन रहता है वह तामु भावस्त्रिगी होता है। स्वर्गनुत्व और पुन्तिसुख का भोशका भाव से ही होता है, साब के रिव्य प्रस्तावना ह

साम् तिर्यंचनति का पात्र होता है। यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए भाव को प्रमान इस प्रकार से सिद्ध किया गया है—

१. बारीरादि से निर्ममला होकर भी बाहुबली को मान कथाय से क्युचित रहने के कारण एक वर्ष तक सातापनयोग से स्थित रहना पड़ा—तब तक उन्हें केवलकान प्राप्त नहीं हुया। २. मधुपित नामक मुनि बारिर स्रोर साहारादि की प्रवृत्ति को छोड़ करके भी निदान मात्र के कारण मावस्त्रण नहीं हो रका। १. विद्यास में प्रवृत्ति में निदान के बोच से दुख्त को प्राप्त हुया। १. भाव के तीना रौड परिचाम के वशीभूत हुया बाहु मुनि जिनलिय से मुक्त होकर सी रौरव नरक को प्राप्त हुया। १. इसी प्रकार द्वीपायन मुनि वर्षों, बात सीर चारित से अप्त होकर सी नत्ततं संगी हुया। ६. बारह अप्य सीर चौदह पूर्वक्ष समस्त खुत की पढ़कर सी प्रव्यवेत मुनि भावश्रमणता को—यार्थ मुनियने को—नहीं प्राप्त हो सका!।

१ इसके विपरीत निमंतवृद्धि शिवकुमार मुनि गुवित जनों से वेध्यित होकर भी भावसमण होने से परीतसंखारी—मोड़े ही समय में पूर्तिक को प्रत्य करवेवाले हुए । २ तुक्त भाव की वीचणा करवेवाले— वाल भीर जिनके के समान भारता भीर धारीर पृथक् पृथक् हैं, इस प्रकार सारासस्वरूप का निवयं करवे वाले—शिवस्तृति मुनि श्रतिवाय सस्यताची होकर भी केवलबाल को प्राप्त हुए हैं।

वार्णिसिक्य (एक सुद्र मस्त्य) महामस्त्य के मुख के भीतर जाते-भाते भनेक जलकर बन्तुओं को देखें कर विकार करता है कि यह केंद्रा मूर्च है को मुख के भीतर प्रवेद करनेवाले की वों को भी याँ ही छोड़ देता है। यदि में दतना विद्याल होना तो समस्त समुद्र के बन्तुओं को जा बाता। वस इसी पापपूर्ण विचार से वह जीवहितान कनता हुथा भी महानरक को प्रान्त हुमा।

इस प्रकार से प्रापे भाव पर संधिक ओर देते हुए सन्त में कहा गया है कि बहुत कहनेते क्या ? सर्थ, सर्थ, काम भीर भोक से पुरुषायं तथा सन्य भी व्यापार (प्रवृत्ति) ये सब भाव पर ही निर्मर्द हैं। प्रस्तुत प्रत्य भी 'पद्रशामृतादि संबह' में श्रुतकागर सूरि विरक्तित टीका के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया हैं। इकता उपयोग इन सन्तों में हुआ है—

टीका — प्रच-कर्म, प्रव्यधिदोय, प्रतिच्छाप्रवृत्तदर्शनवालमरक, धनुकेक्षा (स्वाच्याय), प्रमिद्धत, प्रविध्यरण, प्रव्यक्त वालमरक, प्रावीचिमरक, प्रातन्त धौर उद्धिमन द्यादि ।

११. मोलप्रामृत— इसमें १०६ गायार्थे हैं। यहां सर्वप्रथम जिसने पर हत्या को छोड़कर कमं से रहित होते हुए जानसय धात्या को प्राप्त कर लिया है उस देव को नयस्कार करते हुए परस पदस्वरूप परमास्या के कहते की प्रतिका को गई है। पदमात निर्माण के स्वरूप को प्राप्त करते हुए परस पदस्वरूप परमास्या के कहते की प्रतिका को गई है। पदमात निर्माण के स्वयायाध्य प्रमत्य व अनुपस सुख को प्राप्त करता है, उसका नाम निर्माण (मोल) है। धार्य जीवनेदों का निर्माण करते हुए बतलाया है कि बहिरास्मा, प्रमत्य तरास्या को छोड़कर अन्तरास्मा के उत्तर स्वयाय के परमास्या के नेद से जीव तीन प्रकार के हैं। इनमें बहिरास्मा को छोड़कर अन्तरास्मा के उपाय से परमास्या को छोड़कर अन्तरास्मा के उपाय से परमास्या को छोड़कर अन्तरास्मा के उपाय से परमास्या को छोड़कर कोन कानकर नाह्य दिवस्यविषयों में जो भासकत रहता है वह बहिरास्मा कहलाता है। धाल्या की कर्मना होना— उसे धारीर से भिन्न समध्यान, यहां धान्यरास्मा का स्वरूप है। धास्य कर्मचल से जो रहित ही चुका है उसे परमास्या या देव कहत जाता है।

जो प्रात्मस्वरूप को न जानकर अचेतन शारीर के विषय में स्वकीय व परकीय की कल्पना किया करते हैं, उनका मोह पुत्र भौर स्त्री भादि के विषय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। निर्वाण उसी को

१ इन कथानकों को जुलसागर सूरि विरिचत टीका से इस प्रकार जानना चाहिये—(१) बाहुबती गा. ४४, (२) मधुरिम ४५, (३) बांसिक मुनि ४६, (४) बांहु मुनि ४६, (५) डोगायन ६०,

<sup>(</sup>६) भव्यसेन ५२.

२. (१) शिवकुमार मुनि ५१, (२) शिवमूर्ति मुनि ५३.

प्राप्त होता है जो करीर के विषय में निरपेक्ष होकर निर्दंग्य (निराक्ष्ण), निर्मम (निःस्पृह) भ्रीर धारम्भ से रहित होता हुया भ्रात्मस्थान में निरत हो चुका है। जो स्त्री-पुत्रादि व चन-मृह सादि नेतन-भ्रम्येतन पर स्पर्मों में धासकत रहता है वह धनेक स्वार के कहा है। से स्वार से स्वार को स्वार स्थापित कि स्वार करता है तथा जो साधु स्वार कि स्वार करता है तथा जो साधु स्वारम्य कि स्वार कि

यहां यह माशंका हो सकती है कि वो शुद्ध मारमद्रव्य मे रत न होकर महेदादि पंच गुरुमों की अनित करता है, वनों का परियानन करता है, और तप का मायरण करता है; उतका यह सब पुष्य कार्य बया निर्योक रहेगा ? इसके उत्तरश्वरण यहां (या. २५) यह कशा गया है कि पाय कार्यों से जो नरकार्ति का दुःज प्राप्त होनेवाला है उनकी मपेक्षा उक्त मुग्न कार्यों से यदि स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है तो वह कहीं उत्तम है—हरूप है। उदाहरणायं—जो अयिक्त तीव च्य मे स्वित होकर किसी प्राप्तीय कर की प्रतीक्षा कर रहा है, उतकी मपेक्षा वो किसी वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इस साहतीय है।

सामे झान, दर्शन भीर चारित्र का स्वरूप प्रगट करते हुए यह बननाया है कि जो जानता है वह, जान, जो देखता है वह दर्शन, धीर जो तुष्प व पाप दोनों का हो परित्याय है वह चारित्र है। प्रकाशास्तर के तस्वर्षित्र को सम्मक्त, तस्वरहण को सम्मकान भीर पिहार-परियाग या उपेक्षा-को चारित्र कहा नया है। इस प्रकार वहीं मोता के उपायभूत सम्मरकांनादि का विवेचन करने हुए प्रदृश्य की भीर से विमुख होकर स्वरूप में निरत होने का उपदेश विविध बकार से दिया गया है।

सामें (पद) आवक को नक्ष्य करके कहा गया है कि जो निमंत्र सम्यक्ष्य मेर पर्वत के ममान स्थिर है उसका दुःसर्वितासार्थ ज्यान करना चाहिए। जो जीव सम्यक्ष्य का स्वरूप सह जननाता है कि हिद्यारिहत, स्पर्य, स्वरूप दोगों से रहिन देव बीर निर्वेष्ण आववन—परिष्टाहिन होक्ल सामान के साभित गुरु; इन तीनों पर अदा रखना, इसका नाम सम्यक्ष्य है। जो कुस्सित देव, कुस्सित पर्य सौर कुस्सितिका (कुसिनों साधु) को सक्या, भय, प्रयदा महत्व के काण्य नमस्कार करता है वह सिध्याद्धि है। सम्यक्ष्य आवक विनोधियट प्रमं का ही साथव्य करता है, यदि वह उससे विपरीत साथव्य करता है तो

जो सार्चु पूत्रगुण को नष्ट कर बाह्य कमं को — मत्र-तंत्रादि कियाकाण्ड को — करता है वह जिन-तित्त का विरायक होने से मोक्षसुल को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। काण्य यह कि शास्तस्वभाव के विपरीत बाह्य कर्म, बहुत यकाण का क्षमण — उपवासादि, और स्नाताप — मातापनादि योग; यह सब क्या कर सकता है ? कुळ नहीं। मन्त्र में कहा च्याप है कि सर्विहत, तिब्द, साचार्य, उपाध्याय घोर माधु ये गांच परमेष्ठ। तथा सम्मयस्य, नम्यक्वादित्र बीर समीचीन क्षण ये चार भी चृकि साक्ष्म में स्थित हैं; स्रविष्य सारमा ही मुक्ते शरण है।

भाषार्ये पुरुषपाद ने इसकी प्रनेक गावार्यों को छायानुवाद के रूप में अपने समाधितंत्र ग्रीर इस्टोपरेश में स्वीकार किया है'। इसका प्रकारन भी खुतखागर सूरि विरक्षित टीका के साथ उक्त सरवा

वरं वतः पदं दैवं नावतैर्वत नारकम् । छाणातपस्थयोभेंदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ इण्टोपदेश ३.

२. इन गाथाओं का समाधितंत्र के इन क्लोकों से मिलान की जिए---

मो. प्रा.-४, १, १०, २१, ३१.

समाबि-४, १०, ११, १८, ७८ इत्यादि

द्वारा हुम्रा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुम्रा है-

मूल-प्रन्तरात्मा प्रादि । टीका-प्रात्मसकत्त्र ग्रादि ।

(१२) ह्रावदानुप्रेक्षा— हसमे ६१ गायाये हैं। हसमे प्रतित्य, प्रस्तरण, एकत्य, प्रत्यत्य, ससार, लोक, प्रसुचित्व, प्रात्यत्य, सस्तर, सम्तर्यक्ष सार्वात्य, प्रस्त्य, सार्वात्य, प्रस्त्य, स्वात्य, लोक, प्रसुचित्व, प्रात्यत्य, स्वत्य, त्रियं प्रवित्य भाषां में प्रतुवेशायों के माहात्य्य को प्रगट करते हुए कहा गया है कि सनुप्रेता से चूंकि प्रत्याक्यान, प्रतिक्रमण, भागोचन प्रोर समाचित स्वत्य हैं। प्रतिक्रमण, भागोचन प्रतिक्रमण, प्रत्याक्यान, व्यापित, सामाचित प्रोत्य सालोचना करना चाहिए। प्रतादिकाल से जो मांक्ष गये है वे बारह प्रतुवेशायों का चित्रतन करके ही गये हैं। बहुत कहने से क्या ? जो पुरुपोत्तम सिद्ध हुए है, होंगे, धौर हो रहे हैं, यह उसका (मनुप्रेक्षा का) माहास्त्य है। प्रत्य प्रपत्न प्रविचान करते हुए सम्पक्तर कहते हैं कि इस प्रकार कुत्वकुत्व प्रतिकाल से तीत्र व्यवद्यान स्वत्य करता है। प्रत्य से स्वत्य निव्या करता है वह परम निर्वाण करता है। इसका प्रवाद स्वत्य करता है हु प्रा

(१३) मूलाचार—यह मुनियों के याचार की प्रकरणा करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रुपियता बहुकेराचार्य है। कुछ बिद्धानों का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कुछ हरतिशिक्षत प्रतियों में ग्रन्थकर्ता के रूप में माचार्य कुन्दकुन्द के नाम का निर्देश पाया बाता है। इसते इसके रुपियता मा-कुन्दकुन्द हो प्रनीत हाने है। दूसरे, बहुकेर नाम के कोई माचार्य हुए भी नही विखतें, इस्पादि। कर्ता नोई भी हो पर ग्रन्थ प्राचीन है च पहली झुसरी मातास्वी में रचा गया प्रतीत होता है।

इसमें रे १२ घोषकार हैं—मूलगुण, बृह्यप्रचाक्यानसंस्तरस्तव, सक्षेत्रप्रचाक्यानसस्तर, समावार, पनावार, विण्डवृद्धि, बदावश्यक, द्वादधानुवेका, अनगारभावना, समयसार, जीतनुण और पर्याति । इनमं भागासस्या कम से इस प्रकार है—३६+७१+१४+७६+२२२+८२+११३+७६+१२४+१२८+ २६+२०६+१२४१।

- (१) भूलनुवाधिकार—इस अधिकार में सहिसादि यांच बत, पाच समितियां, यांच इतिद्रातिरोध. छह प्रावदयक, लांच, साधेलक्य (नानता), प्रत्नात, भूमिश्यतन, स्त्राधर्यण का सभाव, स्थितिगोधन (खड़ं रहकर भीवन) और एकमक (एक बार भीवन); इन मुनियों के २८ मूलनुवाँ का विवेचन किया गया है।
- (२) बृह्दश्रत्याक्यानसंस्तरस्त्य मरण के उपस्थित होने पर साधु को विक्षा घयवा लकती के पाटे बार्रिक्य विस्तर को स्थीकार करते हुए किस प्रकार से पाय का परित्याग करना चाहिए तथा उम समय बाग्सस्वरूप बार्रिका चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सबका यहां विचार किया गया है।
- (३) संक्षेपप्रत्याक्ष्यानसस्तरसम्ब —िकसी भयानक उपद्रव के कारण सकस्मात् गरण की सम्भावना होने पर साराधक जिन एवं गणवरादि को नसस्कार करते हुए सखेप से हिमादि पांच पापों के माण सब प्रकार के ब्राहार, बार सजाधों, सावा सौर कपायों का परिस्थाप करता है तथा सबसे ममस्वमान की छोड़ कर समाधि को स्वीकार करता है। बहु यह निवम करता है कि यदि इस उपद्रव के कारण कीवित का नाख होता है तो उन्त प्रकार से सै सब्बंदा के लिए परिस्थाग करता हूँ और यदि उस उपद्रव में बच जाता हूँ तो पारणा करणा। इस प्रवंध में यह कहा गया है कि यदि जीव एक भवयहण में समाधिमरण की प्राप्त करता है तो वह सात स्नाठ भवयहण में निवांच को पा लेना है।

१. देखिये 'पुरातन जैन वान्यसूची' की प्रस्तावना पृ. १४-१६.

(У) समाचार—समता धर्यात् राग-द्वेव का घ्रभाव, सन्यक्-धावार—भूलगुणादि का सम्यक् ध्रतु-कान, सम घावार—ज्ञानादिक्य पांच प्रकार का धावार भवना निर्दोष मिक्षावहणक्द धावार तथा सब संवर्तों का कोबादि की निवृत्तिक्य या दशलकाय वर्गक्य समान धावार; इस प्रकार समाचार या सामाचार के उक्त वार वर्ष निर्दिष्ट किये गये हैं। यह समावार घीषिक घीर पदिवाग के मेद से दो प्रकार का है। इसमें घीषिक देस घीर पदिवाग के धनेक भेद कहे गये हैं। इन सबका वर्णन प्रकृत घषिकार में किया गया है।

पदिनाग के प्रसंग में यहां यह कहा गया है कि कोई सबंसमय साष्ट्र प्रपत पूर के पास यथायोग्य श्रुत का ज्ञान प्राप्त करके विनीत भाव से पूछता है कि मैं धापके पादप्रसाद से धन्य धायतन को
बाना पाहता हूँ, इस प्रसंग में बहु पांच छह प्रस्तों को पूछता है। इस प्रसाद प्रकृत पर जब गुर सन्यम
बाने की धाजा है देता है तब वह घपने से धांतिक तीन, दो धायन एक सन्य साष्टु के साथ वहां के
निकलता है। यहां एक विहार तो गुहीतायों का और इसरा विहार किसी गुहीतायों के साथ प्राहीतीयों
का ही बतलाया गया है, तीवर किसी विहार को धनुजा नहीं दो गई है। एकविहारी होने की धनुजा
उसी को दी गई है जो तप, सुन (द्वारधांगश्रुत), सस्य (बन), एकव-चारीरादि से भिन्न धारमा —में धनुराग, गुभ परिणाम, योग्य सहनन धीर येथे से युकत हो। इसके विपरीत देवच्छाचारों के विषय मे तो यहां
तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतायुणं धावरण करने वासा तो मेरा धनु भी एकविहारी न हो।
पृक्षीतार्ष के विहार के विवय में भी यह कहा गया है कि बहा धावार्य, प्रवर्तक, स्विंद सौर
गणवर ये पांच धावार न हों वहां रहना उचिव नहीं है।

इस प्रकार से जब कोई समयें साबु घन्य संघ में पहुँचता है तो सवस्य साबु उसका यवायोग्य स्वागत करते हुए रतनजरविषयक पूछताछ करते हैं। तत्यस्वात् वे उससे नाम, कुल, गुरु सौर दीका स्रादि के विषय में प्रसन पूछते हैं। इस प्रकार से यदि वह योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे सहण करते हैं, सम्यवा छोड़ देते हैं। भीर यदि सावार्य योग्य प्रमाणित न होते हुए भी उसे प्रहण करता है तो वह स्वयं प्रायविषय का मागी होता है।

इस प्रकार से इस प्रविकार में मुनि व प्रायिकाधों के प्राचरणविषयक प्रत्यन्त सहस्वपूर्ण वर्षा की गई है, जो सामुसंस्या के लिए मननीय है।

- (५) पंच-साचार—यहां दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप क्षीर वीर्यहन पांच प्रकार के झाचारों झीर तिहृत्यस्य क्रांतिचारों की प्ररूपणा की गई है।
- (६) विण्डलुढि— पिण्ड का सर्व माहार होता है। साधु के ग्रहण योग्य सुद्ध माहार किस प्रकार का होता है, इसका विचार प्रकृत स्रथिकार में किया गया है। सर्वप्रथम उद्गम, उत्थादन, एवण (म्राम), संयोजन, प्रमाण, संगार, सुन मीर कारण इस प्रकार से माठ प्रकार को विण्डलुद्धि निर्दिष्ट की गई हैं।
- उद्यम—दाता गृहस्य भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-प्रयोग्य साथनों के द्वारा प्राप्त करता है तथा उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसका विचार १६ उद्यमदोषों में किया गया है। इन उद्यम दोषों से रहित होने पर ही साथु को झाहार शहण करता चाहिए।
- २. उत्पादन —पात्र (मुनि मादि) जिन मार्गविरोधी समित्रायों से बाहार को प्राप्त करता है, वे उत्पादनदोष माने जाते हैं। ये उत्पादन दोष भी १६ हैं।
- ३. प्रशनदोय-परोसनेवाले मादि की प्रश्नुद्धियों को प्रश्ननदोय में गिना जाता है। ये संस्था मे १० हैं।
- भं संयोजना दोष शीत-उच्च एवं सचित्त-प्रचित्त प्रादि भोज्य वस्तुषों का परस्पर में संमिक्षण करता, इसे सयोजना दोष माना जाता है।

विशेष के लिए देखिये 'पिण्डशुद्धि के झन्तर्गत उद्दिष्ट झाहार पर विचार' शीप के लेख । झनेकान्त वर्ष २१, किरण ४, प. १४५-६१.

५. प्रमाण दोच — प्रियक्त धाहार के ग्रहण करने पर साबु प्रमाण दोच का भागी होता है। उदर के बार भागों में से दो भागों को भोजन से धौर एक माण की पानी से पूर्ण करना चाहिए तथा सेव एक माण को वायुसंचार के लिए रिस्त रख्ता चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर साबु प्रमाण दोच से लिख्त होता है। पुरुष का प्राइतिक धाहार २२ बाख प्रमाण सौर महिला का वह २० बाख प्रमाण होता है। एक बाख का प्रमाण एक हजार (१०००) चावल है।

६. संगार दोच — सामस्तिपूर्वक साहार के बहुच करने पर साम् संगार दोव से दूषित होता है। ७. मूझ दोच — मोजन को प्रतिकृत मान कर निन्दा का सिन्नप्राय रखना, यह मूझ दोच का समझक है।

स. कारण—भोजन पहण करने के छह कारण है— पूल की पीटा, वैधावृत्य करना, झावस्यक कियाओं का परिपालन करना, संचम की रखा, प्राणों की स्मिति और चर्म की बिन्ता । वसं का प्रापरण करने के लिए सायु को उक्त छह कारणों के होने पर ही भाहरा को पहण करना चाहिए, धरमया वसं का विकास दिस्ता छह कारण ऐसे भी हैं जिनके होने पर भोजन का परिस्ताय करना चाहिए, धरमया वसं का विवाद प्रवस्थायों हो है । वे छह कारण में है—रोव का वद्भाव, देव-मनुष्पादिकृत उपहल, ब्रह्मचर्म का वंदस्ता अविवया, तथ प्रीर तथायों है । इनके धरितरण कलवृत्ति, ध्रायुवित, स्वादलीकुपता और वारीप्रपृष्टि के लिए किये जाने वाले प्राहार का यहा सर्वया नियंव किया गया है। इस प्रकार से यहां भोजनवृद्धि के निर्मित उत्तर दोषों और ध्रायुवित हुंद करने की प्रेरणा की गई है।

७. वसावश्यक—यही धावस्यक का स्वरूप बताती हुए कहा गया है कि थी हाँद्रयों धीर राग है बादिय क्वायों के हारा वधीमूत नहीं किया जाता है उसे प्यस्य नामसे कहा जाता है। ऐसे सबस्य (साधु) का वो प्रायपण है वह धावस्यक कहलाता है। निर्मुष्त अवस्य प्रताय धीर निर्मुष्त का प्रसं व्याय धीर निर्मुष्त के प्रसं के साथ के स्वत्य धीर निर्मुष्त का प्रसं के प्रमुख्य किया साथ प्रसं के प्रसं क

चतुरिवातिस्तव के प्रसंग में यहाँ प्रवमतः सोक को उद्योतित करने वाले तथा वर्मती में के कर्ता मिर्ट्रितों को कोर्तत के पोत्य कतलाते हुए उनसे उत्तम वीचि की वाबता की गई है। लगभग ऐसा ही पूत्र भावस्वस्तुत के भी इत प्रकरण में उपनभ्य होता हैं। बाये लोक की गाउं लिए पूर्वक उसके गौ मेदों का गिर्देश किया गया है। भावस्यक नित्रू मिर्ट्रित के बात के पाठ लेदों का गिर्देश किया गया है। भावस्यक नृत्र में एक चिल्लाने बीर क्यायलोंक का भी निर्देश किया गया है, ये दोनों बावस्यक नृत्र में नहीं हैं। वहीं एक काललोक स्विक हैं। इसके पश्चात भीर भी भी प्रकर्णया वहीं और सावस्यक नृत्र में की गई है, दोनों में बहुत कुछ कमानता है। दिना ही नहीं कुछ वावार्थे भी यहाँ बीर सावस्यक सुत्र में की गई है, दोनों में बहुत कुछ कमानता है। दिना ही नहीं कुछ वावार्थे भी यहाँ बीर सावस्यक सुत्र में नित्रु सित या गाम्ब के कर भे कुछ वाक्सेद के साव स्थानक परी वाती है। वैहै—

सोगस्युज्जोगवरे घम्मतिस्ययरे जिणे। प्रसिद्धेत कित्तदस्सं चउवीसं वि केवली।। ग्राव-१, पृ. ४६. २. णाम द्वयणं दब्बं खेल चिन्ह कसायलोग्रो य।

मवलोगो भावलोगो पञ्जयलोगो य गादब्बो।। मूला. ७-४४.

गामं ठवणा दविए सित्ते काले भवे स भावे स ।

प्रज्ञवकोगे म तहा मद्रविहो सोगणिक्खेवो ।। मावः नि. १०५७.

लोगुक्जोए घम्मतित्थयरे जिलवरे य झरहंते । किसल केवलिमेव य उत्तमबोहि सम दिसंतु ।।

मूला. ७-४२.

मूलाबार— ७—४७, ७—६४, ४६, ४६, ४६, ब्राव-ति-या माः १९४ (मा.), २०२ (मा.), १०१९, १०६०, १०६७, पूलाबार— ६२, ६-, ६, ७०, ७२-ब्राव-ति-या माः १०६६, १०६३, १०६४, १०६५, १०६५

इसी प्रकार बल्दना भावश्यक के प्रकरण में भी उक्त दोनों बन्धों में कुछ गायाये साधारण सब्द-भेद व प्रयंभेद के साथ समान रूप से उपलब्ध होती हैं।

द्वावकानुप्रेका—इस ग्रधिकार में प्रनित्यादि १२ प्रनुप्रेक्षाओं का निरूपण किया गया है।

इसमें ७६ गायायें है।

- ह. सनवारशाबना— इव घविकार में नियमुद्धि, बतसुद्धि, बलसुद्धि, विहारगुद्धि, भिक्तासुद्धि, बानसुद्धि, उपमन (त्याग) गुद्धि— सपेर से मदुराग का परित्याग, बावस्युद्धि, तप्रशृद्धि और ध्यानसुद्धिः इन रक्ष में प्रशुद्धि के प्रसंग में प्रशुद्धि के प्रसंग मुझ के लिए चूंह, नेव घोर दातो के घोने, वातो के घोने, स्वाहन— प्रमन्देन, परियदेन—हाण की मुद्धियों घादि से ताबन घोर घरीरसंस्कार को निश्चित सत्याग गया है। इस धरिकार में १२४ वाघायें है।
- १०. समयसार—समय बाब्द से गुण-पर्याची के साथ एकता (धमेद) की प्राप्त होने वाले सभी पदार्थ दहण किये जाते हैं। प्रकृत में 'समय बाब्द से जीव सर्वेश्वत हैं। उसके सारमून जो सम्मस्स्रीन, ज्ञान, सारम् सरिव स्रोप्त प्रोप्त घान सादि हैं उनके परिपालन में मुनुस्त की सतत सावधान रहना चाहिए; इत्यादि की चच्चे इस प्राधिकार में की गई हैं।

यहाँ किमाबिहोन ज्ञान को, संयमिवहीन लिंग के बहल को और सम्यवस्थविहीन तय को निरयंक कहा गया है। आगे यहाँ आवार्यकुन को ओड़कर एकाकी विहार करने वाले को पानश्रमण कहा गया है। इस अविकार में १२४ गायायें हैं।

- १२. पर्यारित स्रविकार—इन प्रविकार ने कम से पर्याप्तियां, बेह, सस्यान, काय, इन्द्रिय, योनि, स्रायु, प्रमाण (हय्य-क्षेत्रादिप्रमाण), योग, बेद, लेक्या, प्रवीचार, उपपाद, उद्धर्तन, स्थान, कुल, प्ररूप-बहुत्व भ्रीर प्रकृत्यादि बन्ध; इन विषयों की प्रस्पणा की मई है।

" यहां उपपाद भीर उद्वर्तन (गति-भगति) प्रकरण का उपसंद्वार करते हुए वन्यकार ने यह निवेंश किया है कि इस प्रकार से सारसमय में प्रकृषित गति-भागति का यहां मैंने कुछ वर्णन किया है। टीका-कार वनुनन्दी ने मारसमय का वर्ष व्यास्वाप्रकृषित किया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुणा है—

१. देखियं मूलाचार अधिकार ७, गा. ७६-८०, ८१, ६५, ६८, १०२ छोर १०४ छादि तथा छात्र. निर्वेक्ति गा. ११०२-२. १२१७, ११०५, ११०६, १२०१, १२०२ छादि ।

झायरियकुल मुच्चा विहरित समनो य जो दु एमामी।
 ग य गेण्हित उन्नदेत पावस्थमणो ति तुच्चित दु॥ १०-६८.
 भ्रावकार ४ को गा. २६-३३ भी झच्टब्य हैं (पृ. १२८-३४)।

टीका-प्रक्रियनता, अवश्रदर्शन, अत्यासादना और अदत्तप्रहण श्रादि ।

१४ भगवती धाराधना— इनके रचिवा धावार्य शिवार्य हैं। उनका समय निश्चित नहीं है। पर प्रत्य के विषय धीर उनकी विवेदन-व्यक्ति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनका रवनाकाल हुनगी-प्रोतरी सतास्त्री होना चाहिए। इसने स्वन्यस्थलेन, सम्यक्ताना, सम्यक्तारित धीर तप इन बार धाराधनाओं की प्रक्रपणा की गई है। वैसे तो रत्यत्र सदा ही धाराधनीय है, पर मरण के समय उनके धाराधन का विवेध यहत्व है। इस प्रत्येग में यहाँ यह कहा गया है कि जो मरणसमय में उसकी विराधना करता है वह धनन्तसंखारी होता है। साथ में यह मी कहा गया है कि बारित की—रत्यत्रय की—धाराधना करते वाले धनादि सिच्यादृष्टि भी थोड़े हो समय में मुक्ति को प्रारा करने देने गये हैं। इसको स्थय करते हुए पं धाशाधर ने धपनी टीका में बतलाया है कि भरन चकर्वा के भद्र-विवर्धनादि नो सो वेईस पुत्र निस्यत्वगोद ने धाकर समुख्य हुए धीर भावान् सारिताय के पावर्त्र में पर्यत्व हुए हो सार्य में मुक्ति को प्रारा करता हुए थोड़े ही समय में मुक्ति को प्रारा हुए हैं।

यहाँ मतरह मरण मेदों की मूचना करके उनमें से समयानुकून पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल-गण्डितमरण, बानसरण धीर बाल-बालसरण इन पाँच मेदों की प्ररूपण की गाई है। सक्तप्रस्थास्थान के भेदमून मिवचार भननप्रशास्थान के प्रसंग में झारायक की बोग्यला के परिचायक खाईलिंग खादि भेठ पदों का विवेचन यहाँ घन्य प्रांतिमक चर्चा के साथ बहुन विन्तार से (गा. ७१-२०१०) किया गया है। यहाँ सारायक को स्थिर रखने के लिए अनेक पौराणिक उदाहरणों द्वारा उपदेख दिया गया है।

प्रभन में प्रस्तुन बन्य की रचना के सम्बन्ध में प्रत्यकार ने यह कहा है कि पाणितनभोजी मैंन (शिलायेंने) प्रायं जिननन्दी गणी के पादमूल में अलीभांति सूत्र धीर अर्थ की जानकर पूर्वाचार्यमिवड— पूर्वाचार्ययम्परा से प्राप्त—इस अगवती आराधना की उपजीवित किया है—उसे संकलित या उद्धृत किया है। छद्मस्य होने में यदि इसमें कुछ आगमित्रक सम्बद्ध हो गया हो तो विशेषज्ञानी प्रवचन-वस्मनता से उसे सुद्ध कर ले। मेरे द्वारा भन्तित से बणित यह अगवती आराधना संघ धीर शिवार्य के निगु उत्तम समाधि प्रदान करे। अन्य की गायासंक्या २१७० है।

प्रस्तुत प्रत्य के ऊरर धराजितसूरि (घृमानतः विषय की देवीं वाताब्दी के पूर्व) द्वारा विजयो-त्या नाम की टीका घोर प० घालाघर (विषय की १३वीं वाताब्दी) द्वारा मृतारावनावर्षण नाम की टीका ग्वी गई है। इनके धारित्वत था. धांमतगति द्वि. (विषय की ११वीं वाताब्दी) के द्वारा उतका पद्यानवाद भी किया गया है। इन्छ प्रत्य भी टीका-टिप्पण इसके ऊपर रचे वर्ष है।

विजयोदया टीका के निर्माता स्वपराजित सुरि क्वे. सम्मत साममों के महान् विद्वान् थे। उन्होंने नम्नता का प्रवत्न समयंन करने हुए सावारश्रीष्ठि, सावारांग, पायेसणी, सावना, सुमक्कांग, उत्तरा-ध्ययन घोर दशकैकानिका बादि कितने ही सागव प्रत्यों के उद्धरणों को उत्तर नम्नता के प्रसंग में बही उपस्थित किया हैं। वशकैकालिक सुम्के अपर तो उन्होंने विक्योदया नाम की टीका भी निल्ली है, विसका उन्होंने सम्बद्धार टीका में उन्होंने क्वां भी किया हैं। सपराजितसूरि ने इस टीका के अन्त में उनका

१. गा. १४. २. गा. १७.

३. इन १७ मरणों का उल्लेख उत्तराध्ययन नियुंक्ति मे उपलब्ध होता है। उत्तरा ४, पृ. ६६.

४. देखिये 'जैन साहित्य भीर इतिहास' पृ. ७६-८०.

देखिये गा. ३२१ की विजयो. टीका, पृ. ६११–१३.

दशकैकासिकटोकायां स्रीविजयोदयायां प्रपंजिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यत । विजयो टीका गा- ११६७ ।

परिचय देते हुए इतनी मात्र सुचना की है—चन्द्रनन्दी महाकमंत्रकृत्याचार्य के प्रशिष्य, धारातीयसूरि-चूलामांच नागनन्दी गयी के चरच-कमन की सेवा से प्राप्त बुद्धि के लेख से सहित और बसदेव सूरि के विक्रम प्रक्यात धरराजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गयी की प्रेरणा से रची गई विजयपेद्या नामकी धारावना दीका समाप्त हुई। उक्त टीकाओं के साथ प्रस्तुत बन्य बलात्कारण जैन पब्लिकेशन सोसायटी कार्रचा से प्रकाशित हुए । उक्त टीकाओं के साथ प्रस्तुत बन्य बलात्कारण जैन पब्लिकेशन सोसायटी कार्रचा से प्रकाशित हुए हो है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुया है—

विजयो.—धनभिगृहीत मिध्यात्व, धव्यक्तमरण, धाकिञ्चन्य, बावार्य, घाझविचय, माम्नाय मीर जन्मस्रदोष प्राटि ।

मूला.-शतिचार, श्रनभिगृहीतिमध्यात्व, शाचार्यं, उपगूहन शौर उद्भिन्न श्रादि ।

१४. तस्त्राचेषुत्र— यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रत्य है जो दिगम्बर व स्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में प्रतिष्ठत है। इसे स्वाया में यह तस्त्रावाधियम सुत्र के नाम से प्रतिष्ठ है। इसके स्विधिता मालावाधे जमास्त्रात है। उसके स्विधित मालावाधे जमास्त्रात है। उसके स्वाया मालावाधे जमास्त्रात स्व संस्त्रत में प्रत्य स्वाया में प्रत्य स्वाया में प्रत्य है। इसने स्वया में प्रत्य है। इसने तीन कर है। दूसरे, तीनरे व चौपे इन तीन सम्यायों में जीवतस्त्र का, पांच में स्वीवतस्त्र का, छठे व वातवें इन दो सम्यायों में प्रात्य का, नोवें में संत्र सौर निजंदा का तथा दवरों मोलावा; इस प्रकार इसमें प्रयोजनीमूत सात तस्यों की प्रकण्णा की नहीं है। प्रत्य व्यविध सम्यायों से प्रयोजनीमूत सात तस्यों की प्रक्षणा की नहीं है। प्रत्य व्यविध सम्यायों से प्रयोजनीमूत सात तस्यों की प्रक्षणा की नहीं है। प्रत्य व्यविध सम्याय स्वयं स्था स्वाया स्वयं स्था स्था स्वयं स्था स्था स्वयं स्था स्वयं स्था स्था स्याय स्था स्वयं स्था स्वयं स्था स्वयं स्था स्वयं स्वयं स्था स्था स्वयं स्था स्वयं स्वयं स्था स्वयं स्था स्वयं स्वयं स्था स्वयं स्याय स्था स्वयं स्था स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्याय स्वयं स्वयं

१६. तस्वार्याधियाम भाष्य—वह उत्युंक तस्वार्यमुत्र पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोरक माना जाता है। पर कुछ विद्वान् इसे स्वोरक न मान कर पीछे की रचना मानते हैं। इसमें मूल सुनों की ज्याख्या करते हुए यथाप्रसंग ध्रम्य भी कितने ही विषयों का विवेचन किया गया है।

यहाँ प्रथम सुत्र की व्याक्या में मोझ के साधनभूत सम्यन्धांन, सम्यक्षान भीर सम्यक्षारिष इन तीनों में पूर्व के प्राप्त होने पर उत्तर की अजनीय (वह हो, सब्बान भी हो) तथा उत्तर के प्राप्त होने पर पूर्व की प्राप्ति नियम से बतासाई गई है। परन्तु सवांवंशिद्ध और तत्त्वांवंशित के सम्यन्धांन और सम्याजान की उत्पत्ति सम काल में ही निदिष्ट की गई है। प्राप्त के उत्तर कथन का स्पर्टीकरण करते हुए सिद्धसेन गणी ने यह बतलाया है कि देव, नारक भीर तियंच तथा मनुष्यो में किन्ही के सम्यन्धांन के मासिमूँ त हो जाने पर माचारादि सगप्रविष्टका ज्ञान नही होता भीर न देश या सबं चारिज भी होता है, सतः ये दोनों सम्यन्धांन की प्राप्ति में अजनीय है। यह सिद्धसेनशिष विरक्षित टीका के साथ देवचन्द लालमाई चैन पुस्तकोद्धार फल्ड बस्बई से दो भागो में प्रकाशित हुथा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हमा है।

भाष्य—धरिनकुमार, धङ्गप्रविष्ट, धङ्गवाद्य, ध्रांतचार, ध्रांतचित्रंविभाग, प्रधिकमास, श्रांचिमस सम्यय्यांन, प्रनिष्त, धनीक, धनत और धनुतानन्द धारि ।

सि वृत्ति — अगुरुतधु नामकर्म, सङ्गप्रविष्ट, सङ्गवाद्य, प्रतिविसंविभाग, श्रविकमास, प्रनिश्चि-तावग्रह, प्रनीक भीर अनुतानन्द भादि ।

१७. पद्धमचरिय-इसके रचयिता विमल सूरि हैं। ये नाइलकुलवंश को प्रमुद्धित करने वाले विजयसूरि के शिष्य और स्वसमय-परसमय के जाता राहुनामक झाचार्य के प्रशिष्य थें। प्रस्तुत राम-

देखिये 'बने. तत्त्वार्यसूत्र घोर उसके भाष्य की जांच' शीर्षक लेख—जैन साहित्य घोर इतिहास पर विचाद प्रकाश पृ. १२४-४-.

२. पतमच. ११८, ११७-१८.

प्रस्तावना १७

वरित्र के मूल रचिता बीर जिन हैं। तत्वस्वात् उचका व्याक्यान क्षिप्यों के लिए झालप्डलप्नृति (इन्द्र-प्रति—भौतमः) ने किया। फिर उसी को विमनसूरि ने गावाधों में निवद किया। बीर जिनेस्य के सिद्धि को प्राप्त करने के परचात् दुःपमाकाल के १३० वर्ष बीतने पर इस वरित्र की विमलसूरि के द्वारा प्यना की गर्दै।

भगवान् महाबीर से वर्ष श्रवण कर राजा श्रेणिक के मन में रामचिरत्र के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न दरपन्न हुए। जैसे—बानरों ने सित्वय बतवान् राक्षसों को कैसे मार ब्राला ? रावण का भाई कुम्मकणं छह मास तक सीता था, धनेन वारिनों के सब्द होने पर कठिनाई से वह वागता था, उठने पर वह हाथी भीर में या भादि को जा जाता था, ऐना मुना जाता है; सो वह कैसे सम्भव है ? हस्यादि । इतके समाया के लिए वह गीतम गणवप के पाय पहुँचा भीर उनके रामचिरत के बहुते की प्रार्थना की। तदनुसार गीतम गणवप ने जिस रामचिरत को कहा वही परम्परा से प्राप्त अस्तुन सम्ब में निवद किया परा है। इसने ११८ वहीं हैं। यहाँ यामचिरत का वर्णन करते हुए असंगानुसार विदुत्ता-चन पर महावीर का पर्यापदेश, इन्स्मृति के द्वारा श्रीणक के प्रति कही गई कुतकरखंश की उपपित, क्ष्मभनायादि, राक्षन व नानर यंश; इत्यादि धनेक विवयों की चर्ची की गई है। इन वर्णनीय विवयों की सुनना प्राप्त के प्रारम्भ में उपकार ने ही कर दी हैं।

यह जैनवर्म प्रमारक सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इन सब्दों में हुमा है --प्रश्नीहिणी, प्रयोगोक भीर धाचार्य भादि ।

१ स. आप्तामीमांसा (देवागम-स्तोत्र) — इसके रचिता आषायं समत्त्रप्र है। समत्त्रप्र का समय और . जुनलिकशोर की मुख्यार द्वारा विक्तन की दूसरी सताब्दी निश्चित किया गया है। या. समत्त्रप्र ससाधारण वार्शनिक विद्वान् थे। उन्होंने शास्त्राचं में सनेक प्रतिवादियों के मान का मर्चन किया था। उनकी यह दार्शनिक कृति स्तुतिवरफ है। इसमें केवल ११४ ही कारिकार्य (सूत्रक्य स्त्रोक) है। पर ने इतने गम्भीर प्रयंकी किए हुए है कि साधारण विद्वान् की तो बात ही क्या, विदेश विद्वान् भी कभी-कभी उनके सर्व की गम्भीरता का अनुभव करते हैं।

प्रस्तुत प्रत्य १० परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें प्रयमतः सामान्य से सर्वज्ञता को सिद्ध करते हुए यह सर्वज्ञता गुक्ति एवं शास्त्र से अधिकद्ध प्रायण करने वाले भगवान् परिवृंत ने ही सम्भव है, इसे स्पष्ट किया गया है। तत्यवान् प्रावागार्वकान्त में दोषों को दिखला कर कर्षाचित् सत् व कर्षाचित् सस्त् आदि सद्यमंगी को सिद्ध किया गया है। आने इसी कम से महौत और द्वैत, मेद और समेद, नित्य भीर सानित्य, कार्य-काराणादि की भिन्नता और अभिन्तत तथा झापेक्षिक भीर सन्तापेक्षिक भादि विविध एकान्तवारों को दूषित किया गया है।

इसपर धायाये धकलंकदेव (वि.की वर्षी सती) के द्वारा ८०० श्लोक प्रमाण 'धम्प्यसती' सौर स्ना. विद्यानस्य (वि.की ६वी तती) के द्वारा ८००० श्लोक प्रमाण 'धम्प्यसङ्की' नाम की ध्याक्या रची गई है। सा. वसुनन्दी द्वारा एक संक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है। इसका उपयोग इन क्ष्यों मे हुसा है—

मध्दशती—मन्यापोह मादि। मध्दसहस्री—मधिगम मादि।

वसु. वृत्ति-प्रकिचित्कर, प्रकुशल, प्रनुमेय गौर ग्रन्तरितार्थं ग्रादि।

१६ युक्त्यनुशासन - यह आचार्य समन्तमद विरचित स्तुत्यात्मक एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक

- १. वही ११८, १०२-४.
- २. वेखिये उ. १, गा. ३२-६६,
- देखिए 'समन्तभद्र का समय निर्णय' सीर्थंक उनका लेख—जँन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकास, पृ॰ ६=१-१७.

बन्ध है। इससे ६५ पर्धों के द्वारा महावीर जिनेज की स्तुति की गई है। इसकी सुचना प्रयस पक्ष में ही कर दी गई है। देवापस स्तोज में बीर जिनके महस्वतिवयक जहारीह करते हुए अझानादि दोगों और ज्ञानावरणारि कमों का सर्वेचा धमान हो जाने के कारण महावीर जिनमें सर्वेकत करते हुए अझानादि दोगों और ज्ञानावरणारि कमों का सर्वेचा धमान हो जाने के कारण महावीर जिनमें सर्वेकत करते हुए कहा गया है कि हे वीर जिन, प्राप्त चूंकि ज्ञानावरण और दर्धनावरण के नाश से प्रपट हुए निर्मत ज्ञान-दर्धन कप मृदि के नाथ धनराय के काम के उत्तरण वीर्में विशेष कर शक्ति की भी चरस सीमा को प्राप्त हो चुके हैं, यनएव प्राप्त मोजवान के नेता होते हुए महान (परमारणा) हैं, यह कहने के लिए हम सर्वेचा समर्थ है। इस कार से स्तुति करते हुए प्राप्ते भेद-प्रमुत्त कीर ति-प्रस्तिक कार धामार्थ विधानन्य (विकास की शी सावाद कारण प्रमुद्ध के अपट करने में सर्वेचा समर्थ (विकास की शी स्वाप्त) विर्मित होते होते हो स्वाप्त की शी स्वाप्त हो हमें स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त

२०. स्वयम्मूस्तीय—यह इति भी उक्त भाषायं समन्तभद्र की है। इसमें १४३ पद्यों के द्वारा वृषभावि २४ तीयं करों की पृषक् पृषक् स्तुति की गई है। यह स्त्रीय भी भवंगम्भीर है। इसे बृहत् स्वयम्मूस्तीय भी कहा जाता है। प्राचायं समन्तमद्र वहां मुद्र्यं दार्थिनिक थे, वहीं वे एक महान् किया भी थे। यह उनकी इति विविध भाषायां समन्तम् सुराय प्रयो में भाषायां समन्तम् सहाय स्त्रीत के तो भाषायां प्राचन स्त्रीत है। वास प्रमक्तावंकार से सुनीभित्र है। इसके उन्तर मान्य प्राचक्त (वि. की १३वी सती) विद्यालत ए संस्कृत टीका भी है वो दोशी सखाराम निमन्त्र शासायुद्ध हारा प्रकाशित की वा चुकी है। इनका उपयोग पनित और प्रकेशन्त भावि सन्दी थे हुआ है।

२१. रत्मकरण्डक---यह एक आवकाचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सन्य है। इसके रचिता भी उनत समनभ्यशयार्थ है। प्रम्म पाण परिच्छेद में विभक्त है। इसोकसच्या ११० है। प्रम्म परिच्छेद में सम्म के दनम का निदंश करते हुए सम्बन्धस्था ने मान्य प्रमान का तही स्वाति परिच्छेद में साम-मान्य का तो तो पूर्ण के ति स्वाति परिच्छेद में बार विक्षा-को। का, तुर्व परिच्छेद में बार विक्षा-को। का, तुर्व परिच्छेद में बार विक्षा-को। का, तुर्व परिच्छेद में प्रति सम्बन्ध सम्बन्ध मान्य स्वाति की सिक्त प्रमान स्वाति है। इसके उत्तर प्रमानदावार्थ (वि. की १३वी बती) विर्यंचन एक सिक्त संस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ यूल प्रथ्य मा. दि. जैन प्रत्याता सम्बद्ध द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग इन गम्परों में हुया है—

मूल--- अचौर्याणुत्रत, अणुवत, अधर्म, अनर्थदण्डविरति और अपध्यान आदि ।

टीका-अतिभारवहन, श्रतिभारारोपण, श्रतिलोभ, श्रतिवाहन श्रौर श्रनगार श्रादि ।

२२. सर्वार्षसिद्धि—यह घाषायं पृत्रवाद द्वारा विरक्षित तस्वार्यमुत्र की व्यास्था है। प्राष्ट्राय पृत्रवाद का दूवरा नाम देवनको भी रहा है। इनका समय विक्रम की छठी प्रतास्थी है। प्राष्ट्राय पृत्रवाद का दूवरा नाम देवनको भी रहा है। इसका सम्प्राप्त किया गया विद्यान कम्प्रों का मम्प्रीर फायमन किया गया वा। उन्होंने तक्वार्यमुत्र के 'सतस्या-केष्ट्र .' आदि तुत्र (१-५) की को विस्तृत व्यास्था की है वह वृत्रव्यागम के प्राप्तार वे हो की है। इममें कितने ही तन्त्रमं उक्त दर्शस्याय के प्राप्ता है। प्राप्त्रवाद ने 'तत्रवाण' (१-१०) धीर 'धर्यस्य' (१-१७) धादि सूत्रों की व्यास्था दार्वनिक प्रति ने की है। उनका 'वीनद्र व्याकरथ' भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार था. पृत्रवाद बहुसूत विद्वान रहें हैं।

प्रस्तुन ग्रन्थ का नवीन संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ काश्री द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका खपयोग इन शब्दों में हुआ है—

सकामनिजेरा, सकरीकृत सब्द, सगारी, सनुस्तन्तु गुण, अगुस्तन्तु नामकर्म, श्रीनकायिक, श्रङ्गो-पाकृत नामकर्म और सबीर्याणुक्त सादि ।

२३. समाधितन्त्र—यह भी उपर्युक्त पूज्यपादावार्य हारा विर्यावत है। इसमे १०५ श्लोक हैं। अन्य सप्यास्मायत है। वर्षम्य प्रवृक्त हो कम के सिद्धाल्या और सकतात्या (धरिहत) को नमस्कार करते हुए धानम, युक्ति और स्वानुसब के समुद्धार बुद्ध आरास्प्रवर्ध के कपन की प्रतिज्ञा को गई है। परवादा सास्मा के बहिरात्या, सन्तरात्था भीर परवात्या इत तीन भेदी का निर्देध करते हुए यह कहा गया है कि बहिरात्ययने को छोड़कर सन्तरात्याक्ष्य उपाय के हारा परवात्यावस्या को प्राप्त करना चाहिय। वो अमवस सरीरादि को ही आस्या सवमक्रता है—सरीरादि से मिन्न आयकस्यभाव मात्या का धनुभव नहीं करता है - वह बहिरात्या (सिच्याद्यिप्ट) है। यह वह स्वरिरोत्य को मान्य समम्प्रते के कारण उससे सन्द्र स्वत्य बीतों को पुत्र व शत्रो भाव प्रता है। यह तिक कि वह ओ धन व बृह मांव सरीर से भी सिन्न दिखते हैं उन्हें भी वह सपना मानता है। इस अमबुद्धि के कारण वह पुतः पुतः सरीर को घारण करता हुता सुन्तरिवस्वस्य संवार में परिप्रमण करता रहता है।

जिसने वड़ शरीर से झाता-बुष्टा झात्या को पृथक् समक्ष निया है—उसं धन्तरात्मा कहा जाता है। इत प्रकार खरीर से किला झात्या का निषयत हो चाने के कारण वह रशे-पुत्रांत तथा धन-स-पीत प्रांति वेतन-सचेतन परिश्वह में पुष्य नहीं होता। वह रूट के वियोग धीर धांगव्द के सयोग में स्थाकुल तथा रूट के संयोग धीर धांगव्द के वियोग में हर्षित भी नहीं होता। चारित्रमांह के उदयवद्या वह इन्द्रिय-वियों का उभोग करता हुआ भी उनमें आसकत नहीं होता।

हिंदा मादि का सबदाबरण से पाप और महितादि बतों के सावरण से पुष्प होता है। पर पाप बहु नरकादि दुर्गित का कारण है वहीं पुष्प देवादि उत्तम गति का कारण है। इस प्रकार यदादि पाप को प्रदेश पुष्प दोनों के ही। इस प्रकार यदादि पाप को प्रदेश पुष्प दोनों के ही। देवादा का ताम मोक्ष त्रा प्रकार प्रवाद के हैं। इस प्रकार यदादि पाप को ते प्रवाद के ही। देवादा का नाम मोक्ष है। इस कारण यह सावर्यक है कि वो बोब मारपहित का सीभावादी है वेद सबतों को छोड़ कर ततो पर निष्य राज्य प्रवाद कर के प्रवाद कर कि वो प्रवाद कर कि वो प्रवाद कर कर तो पर निष्य प्रवाद के हुए उनका परिपालन करना चाहिए। तरक्ष वा पर पर —वीतराग अवस्था—को पाकर जन वर्षों को भी छोड़ देना चाहिए। यह क्लूबिपीत है। इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि वो मावती है—करों से रहित है—वह बत को बहुण करके बती हो जाता है। किर आनभावना में तरपर होकर कब उत्कष्ट मारप्रवान से सम्मण हो बाता है तब वह स्वय ही परमास्मा हो जाता है। इस कारपा वहाँ मुनुक जीवों की परमें राग-बेद को छोड़ कर सुद्ध —कर्मनल विमुक्त—मारपा के स्वय में पर वहीं की प्रवात की गई है।

इत पर माचार्य प्रभाजन्दै (विक्रम की १३वी शती) द्वारा सक्षित्त संस्कृत टोका रची गई है। इस टीका के साथ यन्य बीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग घल-रात्मा और मारमम्रान्ति मादि सब्दों से हुआ है।

२४. इस्टोपचेदा—इसके एवांवता उप नित्त क्षावार्य पुत्रवपाद है। समाधितत्र के समान यह भी जनकी माम्यारिसक इति है। इसमें ४१ क्षांक है। यहां क्षत्रवम समस्य कभी का झमाद हो जाने पर स्वयं नित्त क्षात्रवा (क्षवर) की प्राप्त होने वाले परमाराम की नात्रकार करते हुए यह कहा गया है कि योग्य उपायान के सम्बन्ध से विश्व प्रकार प्राप्त हमाने प्राप्त का प्राप्त के सम्बन्ध से विश्व प्रकार प्राप्त हमाने प्राप्त का प्राप्त के सम्बन्ध से विश्व प्रकार प्राप्त से साम उपायान के सम्बन्ध से विश्व प्रकार प्राप्त हमाने प्राप्त से प्राप्त का प्राप्त के सम्बन्ध से विश्व प्रकार प्राप्त से प्रमुक्त से प्राप्त का प्राप्त के सम्बन्ध से विश्व प्रकार प्राप्त से प्रमुक्त से प्रमुक्त

१. मा. प्रभावण्द्र सोमदेव सूरि मीर पं. माशावर के मध्यवर्ती हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने मास्तानुशासन की टीका में सोमदेव सूरि विराचित उपासकाध्ययन के प्रनेक स्तोकों को उद्युत किया है (देखिये मास्तानु, की प्रस्तावना पू. २१-२६ मादि), तथा पं. माशावर ने मनगारयमांमृत की स्तो. टीका (--१३) मे मादर के साथ उनके नामोस्तेलपूर्वक रतनकरण्डक की टीकामत वाक्य की उद्युत्त किया है।

उत्तम सायनसामग्री के प्राप्त होने पर बीव भी मात्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना है। यहाँ यह मासंका ही सकती थी कि क्रब्यादिक्य सामयी के प्राप्त होने पर बीव जब त्यमं परमात्मा वन वाता है तब उसके लिये किया बाने वाला बतावरूप निरावंक सित्त होता है। इस माशंका का समाधान करते हुए सम्बक्ता स्वयं यह कहते हैं कि म्रवतों के —िहसारि के परित्याग के बिना—को नारक पर्योग प्राप्त होती है उसकी मपेसा बतों से प्राप्त होनेता देव पर्याप कहीं उत्तम है। इसके लिए वहां यह उदाहरूप दिया गया है कि बो क्यांकि पूप मे रिचत होकर किसी इस्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी भ्रष्टेका वह मुक्किमान कर रहा है। इसके सामा बाता है जो कि किसी वृक्ष की भ्रतीक्षा कर रहा है उसकी भ्रष्टेका वह मुक्किमान कर रहा है।

यह प्रिप्तप्राय केवल पुरुषपादावार्य का ही नहीं रहा, बर्किक उनके पूर्ववर्ती प्राध्यापिक सस्त्र प्राचार्य कुम्बहुन्य का भी वही धर्मप्राय रहा है। दर्शनारोह के उदय में जीव का झान यथायें स्वक्य को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार उन्मादजनक कोर्यों के चर्याया से व्यवसा सद्य के तो ते से मुख्य दायों को प्रवास ने का कर उन्हें सन्यया जातता है उसी प्रकार निस्थारत के वशीभूत हुमा जीव जो वारीर, स्त्री, पुत्र, नित्त, शत्रुष्ट प्रमाद आवारी है उसी प्रकार निर्मा नाकर उनसे राग देव किया करता है। पर विश्व प्रकार पक्षा विभिन्न दिशामों से आकर रात में वृक्ष-वृक्ष पर स्थित होते है भीर फिर सबेरा हो जाने पर वे परने-प्रभागे प्रयोजन के सनुवार विविच दिशामों को चले जाते हैं उसी प्रकार से संसारी प्रशामी धरने-प्रयोज को कर्नों के स्रमुख्य विभिन्न कुटून्यों में प्राथ्य लेते है भीर प्राप्त के समाप्त होते वर प्रस्थान्य प्रवस्त्र स्थान होते हैं।

कुछ मनुष्यों का बन के संबह में यह घनियान रहता है कि धन का सबय हो जाने पर उससे करवायाद दानादि सरकायों को करेंगे। पर उनका यह विचार कितना मूलेतापूर्ण है, इसे उदाहरण ह्यारा स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि उनका वह विचार उस मूलें व्यक्ति के समान है जो यह सोचकर कि स्तान कर जूँगा, प्रपने सारीर को कीचड़ से सिप्त करता है।

हत प्रकार धनेक उदाहरणों डारा यहां मुदुल, जोवों को धारम-परका विवेक उरयन्त कराकर राग-देख को खुडाते हुए उन्हें धारमस्वक्य में स्थित होने का उपदेश किया गया है। धन्त में यह कहा प्रवाह कि वो बुद्धियान हत इस्टिश्चेक को मनीमांति पढ़कर तदनुतार मानायाना ने समामाया को नृद्धियत करता है क कदाब्रह को छोड़ देता है वह साहे जनाकीणे जुट्स्वारि से रहे धीर चाहे वन में भी रहे, वह भव्य धनुषम मुक्ति-जसमी को प्राप्त कर जीता है। इस पर प. धाशाधर (विक्रम की १३वी साती) ने सम्य के न्हस्य की स्थाट करने वाली टोका निली है। इस पर प. धाशाधर (विक्रम की १३वी साती) ने सम्य के नहस्य की स्थाट करने वाली टोका निली है। इस टोका सहित वह पूर्वोक्त सम्पर्धित करा करने साथ उक्त संस्था हारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है—

मूल-बारमा बादि ।

टीका--- मज मादि।

२५. तिलोयपण्णाती (त्रिलोकप्रक्राप्ति)—इसके रचिवान प्राचार्य यतिन्वभ है। ये विक्रम मवन के प्रमुखार सम्प्रवतः १३०-६६६ (६. ४७३-६०६) के मध्य मे किसी समय हुए हैं। इसमें ये नौ महाविकार है—सामाग्यलोक, नारकलोक, भावनलोक, नारलोक, विदेशोक व्यवत्तरलोक, व्यविकारिक, कल्पवासिलोक घौर विद्वालोक । इनमें गाधासंख्या इस प्रकार है—२०३+३६७+२४६५+३६१+३२६१+३२१+१०३+५७०३+७७=४६७०। मध्य में कुछ गवामाय भी है। वैते—बातवस्त्रय क्षेत्रों के

१. वर वय-तवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ निरइ इयरेहि ।

छायातबद्वियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ।। मोक्षप्राभृत २५.

२. ति. प. भा. २, प्रस्तावना पृ. १४.

ब्राया छन्द के ब्रितिरिक्त कही-कही कुछ थोड़े से बन्य छन्दों का भी उपयोग हुम्रा है। जसे—इन्द्र-क्या, स्वागता, उपजाति, दोषक, शार्बुलविकीष्टित और वसन्ततिसका झादि।

लाने का विचान (पृ. ४१-४०), उत्कृष्ट सस्थात एवं तीन-तीन प्रकार के सर्वस्थात व सनन्त की प्रस्थणा (पृ. १७८-१०३), डीप-सामारों का बादर संग्रकत सादि (पृ. १६०-६१०), सदगाहनाविकस्य (पृ. ११८-६४०) तथा प्राप्तीयर वर्षत के साथे स्थित चन्द्र-सुर्वाद के विन्यात व सस्या शांदि की प्रकाया (पृ. ७६१-६७)।

उस्त यद मान मे से कुछ मान बट्सण्डानम की टीका बवला में जैसा का तेता उपलब्ध होता है। जैसे—जि. प्र. पू. ४१-४६ व बबला पू. ४, पू. ४१-४६ तह प्रकार पू. ४, पू. ४१-४६ तह प्रकार प्र. ४, पू. ४१-४६ तह कि स्वता प्र. ४, पू. १८-४६ तह कि प्रकार पर के हिंदी प्रमाण की परीक्षाचित्र करा को क्षेत्र कर कर के प्रमाण के परीक्षाचित्र कर प्रमाण के स्वतं क्षेत्र कर मान राजु के प्रकंशकें के प्रमाण की परीक्षाचित्र कर प्रमाण नहीं करती है, उसकी प्रकरणा केवल हमने जिल्लोकप्रकार सुप्त के समुक्त कर प्रमाण को परीक्षाचित्र करने के मत से प्रकृत कर कर के प्रमाण को परीक्षाचित्र करने के नित्र की हैं वैसे ही जिल्लोकप्रकार कर कर के प्रमाण पात्र के प्रमाण की परीक्षाचित्र करने के नित्र की हैं वैसे ही जिल्लोकप्रकार की कर प्रमाण पात्र के प्रमाण की परीक्षाचित्र करने के मित्र करने के प्रमाण की परीक्षाचित्र करने के मत्र हो प्रमाण की परीक्षाचित्र करने के मत्र हो प्रमाण की परीक्षाचित्र करने के मत्र हो प्रमाण की परीक्षाचित्र करने का मत्र प्रमाण कर करने के मत्र हो प्रमाण की परीक्षाच्या मत्र प्रमाण करने के मत्र हो प्रमाण कर करने के मत्र हो करने के मत्र हो करने के मत्र हो कर के मत्र हो प्रमाण कर करने के मत्र हो प्रमाण कही पर है। विशेष हतन है करने के मत्र हा प्रमाण कही गई है। विशेष हतन है ति बचला के अन्य सन्तर्भ में वो 'प्रहित्र हित्र में 'पर उपलब्ध होता है वह वहन नहीं पात्र वाला है, करने का मत्र हो ही से भी यहा नहीं उपलब्ध होती है। साने का 'प्रवेद करने के मत्र होता है वह वहन हों पात्र ही पात्र ही प्रमाण है। इसके प्रमाण करने के प्रमाण करने मत्र में स्वता है वह वहन की प्रमाण है। पर परविचा मत्र हो पात्र विभाग है। सान है। परविचा परविचा परविचा मत्र विचा वहन हो परविचा है। साने का 'प्रवेद वहन हो परविचा है। साने का 'प्रवेद वहन हो परविचा है। साने का 'प्रवेद वहन हो स्वर्ध वहन हो साने है। साने का 'प्रवेद वहन हो परवेद वहन हो से सान है।

इस प्रकार त्रिलोकप्रशासिक के इस गवानाय की स्थिति को देखते हुए यह निर्वेश्व प्रतीत होता है कि उस्त गवानाग त्रिलोकप्रशस्तिकार के द्वारा नहीं रचा गया है, गोंके मध्यप्रसम यह किसी सम्य के द्वारा इसने कोड़ दिया गया है। प्रस्तुत प्रस्य ने तीनों लोक सन्यन्यों महस्यपुर्ण विषयों की प्रक्रमणा इस प्रकार की गई है—

१. सामान्यलोक—वहाँ प्रयम्तः मंगत स्वरूप पंच गुरुधों को स्तृतिपूर्वक शास्त्रविषयक मगत, कारण (निमित्त), हेतु, प्रमाण, नाम प्रोर कर्ता इन छड़ का व्याक्यान किया गया है! (७-४४) । तर्वप्रयाल लोक के प्रसान में रस्वीप, सामरोधम, सुनिक्यमुल, प्रतरीमुल, वनांपुल, वनांपुल,

२ नारकलीक — इस महाविकार में १४ विवकारों के हारा कम से नारिकमों के निवास-क्षेत्र, उनकी स्वस्था, सानु का क्रमाण, सरीर की कंबाई, धर्वास्त्रान का प्रमाण, उनमें सम्मव गुणस्थानादि (२० प्रस्पणायें), वहां उत्पन्न होने वाले बीबों की सम्भावना, जन्म बीर सरण का सन्तर, एक समय में उत्पन्न होने वाले व सरने वाले नारिकमों की संस्था, नरकों से स्नायन (जिन पर्यायों को वे प्राप्त कर सकते हैं), नारक सानु के बन्ययोग्य परिणान, जनमृश्वियां, नरकों में प्राप्त होने वाला दुःख बौर सम्य-पर्यात्मवृद्धण के कारण; इन सब की प्रस्पण को गई है।

१. बबला पु. ४, पृ. १५७ (एसा तप्पाम्रोग्गसंबेज्जः....)।

२. ति. प. २, पृ. ७६६ (एसा तप्यातम्मसंबेज्जा \*\*\*\*\*)।

इस प्रकार की पद्धित प्राचीन भाषायंपरम्परा में रही है। ववताकार शावायं वीरसेन स्वामी ने भी इस पद्धित को अपना कर उक्त मंगलादि छद्द की घवला के प्रारम्भ में प्ररूपणा की है। घवला पू. १, पू. ६-७२.

३. आवनलोक - यहां २४ बांद हारों के हारा कर से यवनवाती देवों के निदासक्षेत्र, उनके थेद, चित्र, यवनों की संस्था, इन्हों की संस्था व उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्ह, उनमें प्रत्येक के प्रवर्ग का प्रयाप, सल्याहिक प्रांत अवनावाहियों के प्रवर्ग का सिलार, प्रवन, देवी, क्रूट, विवसवन, प्रासाद, सन्दिवभूति, प्रवर्ग वर्ष देवों की संस्था, धापुत्रमाल, शारिर की उंचाई, प्रविक्रताल निवयप्रमाल, गुण्यस्थान शाहि, एक समय में उत्पन्त होने वाले व गरने वालो की संस्था, धागति, प्रवत्वाहियों की सायु के बनयोग्य परिचाय क सम्यस्थाहल के कारण; इन तवका वर्षण किया गया है:

४ नरलोक— इस महाधिकार में १६ प्रविकारों के द्वारा कम से नमुष्यलोक का निवंध, प्रम्यहोष, सबयसमुद्र, धातकीवण्डहीय, कालोरसमुद्र, पुक्ताबंडीय तथा इन सद्वाई द्वीयों में स्थित मनुष्यों के भेद, संस्था, प्रस्पबहुत्य, प्रनेक मेदयुक पुषस्थान मादिकों का संक्रमण, मनुष्याधु के बल्ब के गोष्य मात्र, गोनिप्रमाण, सुक्त, दुल, सरम्बलबहुत्य के कारण सौर मुस्ति प्राय्त करने वालों का प्रयाण; इन विवयों की वर्ष की गई है।

यह महाधिकार बहुत विस्तृत है। यहाँ उपयुंकत १६ प्रधिकारों में से दूसरे प्रधिकार में बाबू-होप का वर्षन करते हुए भरतक्षेत्र का वर्षन विस्तार से किया गया है। इसके अन्तर्गत, प्रासंख्यक के वर्षनप्रसंग में परिवर्तमान यवसीरणी धोर उत्तरियों कालों के नेदमूत युष्मसुष्पमा, सुप्यम-दुष्पमा, दुष्पम्यपा, दुष्पमा धोर प्रतिदुष्णमा कालों का वर्षन करते हुए कोमसुसियों की व्यवस्था, सलाकापुरुषों (२४ तीपंकर, १२ चक्कती, १ वनत्व, १ नारायण, १ प्रतिनारायण) के नाम व तंव्या तथा ११ दहों के भी नामों का उत्तरेख किया गया है। तीर्यकरों का वर्षन करते हुए उनके वन्मस्थान प्रादि कितने ही जातव्य विषयों का विषेत्रन किया गया है। धारी भरतादि चक्कतियों के प्रायुक्षमाण स्वादि का निरूपण करते हुए नी नारदों का भी निर्देश किया गया है। दीर्थकर धारि कितने मध्य श्रीव

ग्रामे दुष्यमाकाल के प्रसम में गीतमादि शनुबद्ध केबसियों के वर्गप्रवर्तनकाल, ग्रस्तिम सिद्ध व श्रीन्तम बारण ऋषि गारि, जुदुंग्रुवंश्यों ग्रादि के ग्रस्तितः ग्रीर खुततीय के अपुष्येद ग्रास की चर्चा की गई है । तरप्रवार शक, गुप्त, जुरुगुं के, वातक, विजयवज्ञ, ग्रुव्यवंग, पुष्पमित्र, सुप्रीम-प्रामि-मित्र, गण्यते, नरसाद्ध, मरपट्टण (मृत्याप्त्र), पुतः गुप्त ग्रीर इन्द्रसुख चतुर्गुं करूडी, इनके राज्यकाल के प्रमाण का निर्वेश किया गया है (१४०६-१०)। किर मित्रुष्टमा काल में होने वाले परिवर्तन का निर्वेश करते हुए ग्रामे कम से उत्सरियों के छट्ट काओं की प्रस्थाया को गई है।

इस प्रकार भरतनेत्र का विस्तार से बर्णन करके तत्परचात हिमबान पर्वत, हैमबत क्षेत्र, महाहिमबान् पर्वत, हरिवर्ष भीर निषय पर्वत का वर्णन करते हुए विवेह क्षेत्र व उसके मध्य में स्थित सेद पर्वत की प्रकरणा की गई है।

जिस त्रकार जम्मुद्दोप के रिक्षणिक्यामत क्षेत्र-पर्वतादिकों का कवन किया गया है इसी प्रकार सामे उसके उसर दिशा सम्बन्धी क्षेत्र -पर्वतादिकों का निरूपण किया गया है। तत्त्रकार सम्बन्धसूत्र स्नोर सासकेतिस्म्य द्वीप सादि का वर्षन करके मनुष्यों में नुगस्थानादि का विवेषन करते हुए इस महाधिकार को समास्त किया गया है।

५. तिर्बरलोक—हस नहाविकार में १६ घषिकारों के द्वारा कम से स्वावरक्षेत्र, उसके मध्य में तिर्बर्क-त्रव्यंत्र, नामनिर्वेणुर्वंक डीप-वाहुरी की संख्या व विकास, उत्तका धनेक प्रकार का क्षेत्रकल, तिर्वेचों के मेर, संख्या, यातु, प्रायु के बन्वयोग्य परिलाम, बीनि, युक्त-युक्त, गुणस्वानादि, सम्बस्तवद्वरूण के कारण, गीत-सागति और सल्यवहुत्य; इत वर्णनीय विकास विवेच किया वादा है।

तीर्वकरों से सम्बन्धित उन विषयों मे से सममग ५० विषयों की एक तालिका माग २ के परिशिष्ट ७ में १०१३-२२ पृट्ठों मे दे दी गई है।

'कू.. व्यान्सरानोक:—जिल प्रकार यावनलोक प्रविकार में जवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई है सर्वक्षण उसी प्रकार से कुछ विशेषताओं के साथ यहां व्यन्तर देवों की प्ररूपणा की गई है।

७. क्योतिल्वॉक--यहां १७ प्रधिकारों के द्वारा कम से क्योतिविधों के निवासक्षेत्र, भेद, सक्रमा, विम्मास, नरिसामा, पर क्योतिविधी देवों का संचार, स्वचर ज्योतिविधों का स्वरूप, सायु, स्राह्मर, उच्छ्वास, स्रविधि की शस्ति, एक स्वय में कम्म व नरण, प्रायुक्ष्य के वोग्य परिणाम, सम्यन्तवहरूण के कारण प्रीर पण्यानावि: इन विषयों का वर्षन किया गया है।

ट. पुरलोक (बैसानिक लोक) — इसमें इक्कीस ध्रीयकारों के द्वारा मैसानिक देवों के निवास-संत्र, विश्वास, मेद, नाम, सीना, संस्था, इन्द्रविज्ञात, ब्रायु, ज्यम-मरण का धन्तर, घाटार, उच्छ्वास, उसमेस, वैसानित देवों सम्बन्धी धायुवन्य के योग्य परिचाय, शीकान्तिक देवों का स्वरूप, मुणस्थानादि का स्वरूप, सम्मद्भवयुव्य के कारण, प्रायति, धविद्यान का विषय, देवों की संस्था, धांत धीर योनि इन सक्का वर्षन किया गया है।

 सिद्धलोक—इसमें ५ प्रिकारों के द्वारा सिद्धों के निवासक्षेत्र, संस्था, धवनाहना, सुख प्रौर सिद्धल्व के योग्य प्रायों का विवेचन किया गया है।

उपर्युक्त विषय-परिचय से यह भनीमांति जांत हो जाता है कि प्रस्तुत सम्य में जातस्य भनेक महस्वपूर्ण विषयों का मुख्यवस्थित भीर प्रामाणिक विवेचन किया गया है। विषयिविवेचन की सैसी ने देखते हुए प्रम्य प्राचीन प्रतीत होता है। प्रस्तकार के सामने वो इस विषय का पूर्व साहित्य रहा है उसका पूर्व जायोग इसने किया गया है। यह वहाँ तहीं प्रस्त किया मनेवों से सिद्ध हैं। प्रस्तकार ने स्थाप्रसंत म[स]गायायों, मुलाचार, जोकविनिद्धय, जोकविनात, लोकाय[यि]नी, समायायों, संगातणी सीर सगोयणी इतने प्रस्तों के उसलेक किया हैं।

बर्तमान मे जैन संस्कृति संरक्षक संव सोनापुर से प्रकाशित एक 'लोकविभाग' उपलब्ध है, पर वह प्रस्तुत प्रन्य के बहुत बाद की रचना है। उसमें प्रस्तुत प्रन्य की बीसों गायायें प्रस्थनामोक्लेकपूर्वक यत्र तब उद्युत की गई है। इस लोकविभाग के कर्ता सिंहसूर्गय ने घन्तिय प्रशस्ति में सर्वतन्त्री विराजित एक लोकविभाग की सूचना की है। सम्बय है तिलोवपण्णतिकार के सामने यही लोकविभाग रहा हो, स्वयंत्र प्रत्य होने होई लोकविभाग उनके सामने रहा हो।

यह पत्य जैन सस्कृति संरक्षक संब सोलापुर से दो आयों से प्रकाशित हो चुका है। हसका उपयोग इन सन्दों मे हुमा है— सक्षीणमहानस, प्रक्षीणमहानस, प्रक्लीनिक्त, प्रकृतन, स्रटट, स्रटटाञ्क, स्रिया, स्रद्धाप्त, स्रद्धाप्त, स्रतीक, स्रनुसारी, स्रन्तरिक्षमहानिमित्त, प्राकाशयासित्व, प्रात्माकृतुत, प्रामियोगस्थानता, प्रान्नरन्तरस्थमन, स्राम्यवैविषकृदि, स्रायात, प्राधीविष, उत्कृष्ट परीतानत्त, उत्कृष्टास्थमन, उत्सिष्त्री, उत्कृष्टाकृत, उद्धारन्यकाल, उवसन्तासनन, क्रम्बैलोक भीर सौरपिकी प्रदि।

२६. साचारांग — प्रस्तुत प्राचारांगादि श्रुत का परिषय कराने के पूर्व यह बतला देना सावस्थक प्रतीत होता है कि वर्तमान संस्ताहिस्य के विषय में दिगम्बर (ध्येतन) ध्रीर वर्तमान्यर (व्येवल) प्ररूपरा में कुछ मतनेद है। वर्षाय दोनो ही प्रस्त्यान यह स्त्रीकार करती है कि ध्रंय व भंगवाहा यून प्रवाहरूप से अनादि-निधन है—प्रत्येक तीचंकर के तीचं में उत्तका नीखिक पठन पाठन चान् स्वता है, फिर मी वर्तमान में प्रतिम तीचंकर महात्रीर के निवाण के पश्चात जम्ब्रस्थानी (धित्तम केवसी) तक उत्तर जूत का प्रवाह प्रविष्ठिम्म चलता रहा। तरस्थात वारह वर्ष प्रपास मीधम दुक्ताल के समग्र पपने संयम की स्थिर रजने की इच्छा हे कुछ साधु दक्षिण की भीर भीर और कुछ समुद्र के किनारे की भीर चने गये। इस प्रकार एठन-पुचनादि के समाद में जूत सब विनष्ट हो गया। बन्त में दुक्ताल

इन सतभेदों की एक तालिका प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट (माग २, पृ० ६०७-००) में दे दी गई है।
 इन ग्रन्थों की सुचना भी उक्त परिशिष्ट में पृ० ६६५ पर कर दी गई है।

के समान्त होने पर बब सायुसंब एकतित हुमा तब एक वाचना बीर निर्वाण से लगमग १६० वर्ष के बाद पाटिलपुत्र में मीर इसके परचात दूसरी वाचना बीर निर्वाण के लगमग व ४० वर्ष के बाद मुद्दा में स्कित्याचार्य की तरहायदालता में सम्बन्ध हुं। हो हिस हुती समय एक मन्य वाचना वसभी में माचार्य नायाईन के तरहायदावान में भी सम्बन्ध हुं। इन दोनों वाचनामों में जिस सायुक्त जितना मृत समृत रहा अब उसको लेकर उसे पुस्तकारुक कर निया गया। पर इन दोनों वाचनामों में एकरूपता नहीं रह सकी व पाटिल्य दुन्तियोच होने लगा।

दसमें कुनि के शाकार—विधेवत: काल-विनयादिक्य घाठ प्रकार के जानाकार, निःशंकितादि क्य घाठ प्रकार के दर्धनात्वार, प्राठ प्रवक्तमानुका (वांक समितियों धीर तीन गुन्तियों) क्य घाठ प्रकार के वारिनाचार, नारह प्रकार के तप-धावार धीर तीयांचार की प्रकार का ती गई है। दसी से दकते गावाकार संज्ञा है। धावार, प्रानात, प्रान्तर, प्राप्तात, प्रारंत धार प्रधान धावाकार संज्ञा है। धावार, प्रमान, प्राप्त प्रकार का धावाकार संज्ञा है। यह से जुनकक्षणों से विभक्त है। उनसे से प्रचम जुनकक्षण में ये नी धाय्यमन प्रधानकार है— १ शक्तपरिज्ञा, २ लोकविजय, ३ धीतोष्णीय, ४ सम्प्रक्त प्रजोक सार (चारित्र), ६ बृत, ७ (यह धष्याय ब्युध्वित्रल हो गया है), र विभोक्ष, १ उपधानवृत । इन नी ध्रध्यमनव्यक्त इस प्रथम अतुतक्त्य को प्रवास व्यवस्थान विभाव स्थापन के धन्तर्गन धाठवां उद्देशक तथा सम्पूर्ण नीवी ध्रध्यम प्रधान विभाव हो। इसके धाठवें प्रध्यमन के धन्तर्गन धाठवां उद्देशक तथा सम्पूर्ण नीवी ध्रध्यम प्रधाम हो। है । तथ ध्रध्यमन हो एक दिवस्था से विषयुत्रारक है।

दितीय जुरस्कण्य को प्राचाराध्य कहा जाता है। इसमे ये याँच चुलिकामे है। उनमे प्रथम चुलिका में सात प्रस्ययन है—पिव्ययमा, सर्वयमा, देवाँ, मायाजात, वर्शवयमा, पार्वयमा, और सवसह। यहाँ मिक्का की विधि, सोचय की चृद्धि, संतर-मामागमय की विधि, माथा, पार, एवं स्थ्य सताबि है विषय में विचार किया गया है। दूसरी, चुलिका स्वत्यस्वतिका में भी सात प्रस्ययन है। तीसरी चुलिका का नाम माबना प्रस्ययन है। विश्ववित नाम की चौथी चुलिकाक्य विश्वतित प्रस्ययन में मनित्यस्व, पर्वत, क्रूप्त, मुजारक मीर समुद्र ये पाँच ग्रावकार हैं। पांचनी चुलिका निशीय है जो एक पृषक् ही प्रस्थ में निवद है।

उक्त भ्राचारांग प्रथम श्रृतस्कन्य के १-+ हि. श्रृतस्कन्य की प्रथम चूलिका के ७ + हितीय कृतिका के ७ + तृतीय का +१ और चतुर्वका १=२५ इस प्रकार पच्चीस अस्थयनस्वरूप है।

देखिये नंदीसुलचुन्धी गा. ३२, ज्योतिब्करण्डक मलय. टीका २-७१, पृ. ४१ और त्रि. श. पृ. प. परिशिष्ट पर्व ६, ४४-७६.

२. देखिये 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' भाग १, प्रकरण १, जैन खूत पृ. ४-१० तथा हितीय प्रकरण 'जैनसन्यों का बाह्य परिचय', पृ. ३४-३६।

सावारांग पर सा. महबाहु हितीय (विकम की छठी सताब्दी) द्वारा विरक्षित निर्दुत्तित स्रोप सीलांकाचार्य (पुत्त संस्थाद ७७२, विकम की १०वीं सती) विरक्षित टीका है। उस्ता निर्दुत्तिक और टीका के साथ वह सिद्धवक साहित्य प्रवारक समिति सम्बर्द से प्रकाशित हुसा है। इसका उपयोग इन सब्दों में हुमा है—

मूल--- प्रसत्यामृषा भाषा श्रादि ।

टीका-ध्यःकमं, धनिसृष्ट, धनुमावबन्य, श्रसत्यामृषा माषा, धाच्छेष, धावीविष्य, प्राज्ञा, प्राथाकमं, धायुकमं, धाहार संज्ञा, धाहुतकमं, स्वकरण, उपाध्याय, उपवात भीर भीहें शिक शांवि ।

२७. सूत्रकतांग-यह बारह घरों में दूपरा है धौर वह दो जुतस्कान्यों में विमन्त है। प्रथम जुतरान्य में १६ घड्यपत है—१ समयाध्यत, २ वैतालीय घाय्यत, १ उपसर्गाध्ययत, १ स्त्रीपरिक्षा, ५ तान्क-विप्रवित्त, ६ वान्त्वित्त, १० समाधि-धाध्ययत, ११ सार्वाध्ययत, १० समाधि-धाध्ययत, ११ मार्वाध्ययत, १२ सम्बद्ध्यत, १४ घ्रावाध्ययत, १ घ्रावाध्य

मूल-ग्रादिमोक्ष इत्यादि ।

टीका--श्रक्रियावादी, श्रदित्साप्रत्याख्यान, श्रनार्यं, श्रादिमोक्ष, ऋजुमूत्र, एवम्भूतनय भीर श्रोज-श्राहार भादि ।

२८. स्थानांग—तीक्षरा अंग स्थानांग है। यह दस स्थानकों या अध्ययनों में विभक्त है। स्थानक-संख्या के प्रनुसार इसमें उसी संख्या के पदार्थ या क्रिया का विश्वेचन किया गया है। जैसे प्रथम स्थानक में एक-एक संख्या वाले पदार्थों का विवरण इस प्रकार है—एक ज्ञारमा है, एक स्थ्य है, एक क्रिया है, एक लोक है, एक प्रलोक है, एक वर्थ है, एक व्ययं है, एक वन्य है, एक मोशा है, एक पुष्प है, एक पाप है, एक प्रालव है, एक संवर है, एक वेदना है, एक निवंदा है, इत्थादि (सूच २-१६) । इस एकस्थान प्रकरण में ४६ चुन हैं।

हितीय स्थानक के प्रारम्भ में कहा गया है कि जो लोक में है वह दो पदों के प्रवतार रूप है-

१. टीकाकार ने इस टीका के रचनाकान की सुचना स्वयं इस प्रकार की है— इसस्पत्रियों हैं सतेषु सम्बद्ध प्रकार नवेषु पुरानामा । संवस्तरेषु माधि च प्रतायये सुम्वयंचम्याम् ॥ शीलाचार्येण कृता गम्युत्पार्थं मिनकेन टीकेशा । सम्यमुष्युच्य कोष्यं माल्यपेविनाकृतेरार्थः ॥ पृ. २००० क्षणे प्रतिषक्ष से सहित है। इसको स्पष्ट करते हुए आये यह कहा गया है—बीव व सबीव, प्रस व स्थावण, स्योतिक व स्योतिक, बहायुव व स्यायुव इत्यादि (युव १७)।

इसी क्षितीय स्थानक के यून १०२ में कहा गया है कि अवण मगवान महाबीर ने निर्धार्थों के लिए इस दो मरणों का न कभी वर्षन किया है धीर न उन्हें प्रवस्त बराताया है। वे दो सरण वे हैं— बलान्यरण धीर वधातंत्ररण, निरानगरण धीर वस्त्रपत्त । विरियतन धीर तक्ष्त्रमन, अनानवेश धीर वस्त्रपत्त । वाज वस्त्रपत्त । विषय व्यान विषय व्यान । विषय विषय विषय विषय विषय ।

विषयिविवेषन पद्धति के जापनार्थ यहाँ उपगुंक्त कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वर्णन का यही कम पाने दीन चार प्रादि दस स्वानक तक समस्ता चाहिए। प्रस्तुत श्रंग की समस्त सुमर्शस्या ७६३ है। इसके कार प्रायदिव पृत्ति के द्वारा टीका रची गई है। टीका कार प्यनाकास लगमग विक्रम संवत् ११० है। इस टीका के साथ इसका एक संस्करण, वो हमें प्राप्त है, बेठ माणेकनाल चुन्नीलाल सद्वमदाबाद हारा प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुया है:—

मूल-मक्मेंभूमि बादि।

कहलाता है।

टीका-बचर्मद्रव्य, बारम्भक्या, उपपात, ऋजूसूत्र और एवम्भूत नय बादि ।

२६. सस्वायांग-वारह घंगों में इसका स्वान चौचा है। यह भी घमयदेव सूरि विरचित वृत्ति से सहित है। इसकी विययविवेचन पदात यूर्वीक स्वानांग के ही खमान है—जिस प्रकार स्थानांग में कम से एक दो सादि संख्या वाले पदावों का प्रतिचादन किया गया है। उसी प्रकार इस समयायांग में मौ एक दो तीन स्वादि संख्या वाले पदावों का विशेचन किया गया है। विशेच इतना है कि स्थानांग में एक दो तीन स्वादि संख्या वाले पदावों का विशेचन किया गया है। विशेच इतना है कि स्थानांग में एक दो तीन स्वादि के कम से इस संख्या तक के पदावों का हो वर्षन किया गया है। इसीलिए उसमे वस स्थानक या प्रकरण हैं। परन्तु सम्बायांग मे प्रवमतः एक दो व्यादि क्षिमक संख्या के प्रनुतार सो (१००) तक पवास प्याद स्थिमक (१४०, २००, २४० सादि) संख्या तत्र तथा इसके सात्र ११०० तक १००-१०० स्विपक संख्या बाले पदायों का तिवरण है। तरस्वात् दो हवार, तीन हवार सादि संख्यामुक पदार्थों का उस्लेच किया गया है। इस प्रकार यह कम सावरोग्य कोहकोडी तक चलता रहा है।

तरास्थात् सूत्र ११६ में गयिपिटक के रूप में धाचारादि बारह संगों के विषयादि का परिश्वय करामा गया है। इसके पत्थात् नारिकार्थ धादि के धावात, धायु और सारीरोत्सेच धादि का निरूपण करते हुए कुलकर, तीर्षेकर धोर उनके पूर्वमक धादि का भी उन्तेल किया गया है। धम्त में नारायण, बलदेव एवं नविष्य में होने वाले तीर्षकरादि का निर्देश करते हुए ग्रन्थ समाप्त हुधा है। इसमें धस सूत्र १९९ हैं। बीच में कुछ गायालुमों का भी उरयोग हुधा है। उक्त टीका के साथ यह मफतवाल फ्रवेरणन्य महमदाबाद द्वारा प्रकाशिवत किया गया है। इसकी टीका का उपयोग धममंत्रीमक, प्रतितिनायमधुरत्व, प्रमुनादित्व, अवर्गद्वस्थ, भगरमर्थवेदित्व, प्रभिवातस्य, ग्रविमारण, म्रसंदिग्यत्व भीर उपनीतरागव्य मार्थि शक्ती में हुधा है।

३० व्याख्याप्रज्ञन्ति (भगवती) -- वह शंगों मे पांचवा शंग है, जो प्राय: श्रन्य सब शंगों में

परीयहादिसे उद्विग्न होकर संयम से ज्युत होते हुए वो मरण होता है वह वसम्मरण कहलाता है।
 मुझ की बाला मादि में बन्यन (कांसी) में जंबाताश में मरण होता है उसे वेहाणल मरण कहा जाता है। गिडों से पीठ पेट मादि नुचवा कर वो मरण स्वीकार किया जाता है वह गुप्रपृष्ठ मरण

विशालकाय है। यन्त्रमाण से यह ११००० स्थोक प्रमाण है। इसमें ४१ शनक घीर इन शसकों में प्रवालकाय है। यन्त्रमाण से यह ११००० स्थोक स्थालका प्रविकार रूप धौर वी अनेक शतक हैं। यहाँ सर्वप्रथम मंगलकप में पंचनमस्कारमंत्र—"वारो प्रियुंतायां प्राप्त होता है। तप्तरण्यात बाह्री। विषिण को नमस्कार किया गया है। तवन्त्रमर राजदृह नप्त में प्राप्त की प्रवाल प्रवाल किया करते हुए प्रयाल महायीर धौर उनके प्रमुख यणवर इम्म्यूर्श (गीतम) के गुणों का कीतेल किया गया है। इसमें तप्त, स्था, इन्छ, सूर्य, गतिभागति, पृथियीकायाति, केवली का जानना-देखना, कृतपुंचायि संस्थाविधेव धौर तेवया शाधि धनेक विषयों का निकरण प्रश्नोत्तर की पद्धित ते किया गया है। प्रमुख प्रश्नकारों गीतम गणवर रहे हैं। इनके प्रतिरक्त दूवतों के द्वारा भी ययावतर प्रमन पूछे गए हैं। उनमें पारवांपर —गाव्योगय परम्परा के शिष्य—मी है। उक्त विषयों के सिवाय यहाँ नितने ही राजा, तेत प्री त्यावक शाधि का भी वर्णन तिका पुछते हैं। इतके उपयोग प्रञ्जारतीय, प्रस्तुष्त, प्रमुखनागिरका, सालायक्ष्य व्यव हैं संस्कर्ण वक्त हैं। इतका उपयोग प्रञ्जारतीय, प्रस्तुष्त, समुद्धनागिरका, सालायक्ष्य व्यव, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त, उच्चत्ववस्त त्याव धीर उच्चता वासकर्म सावि श्राप्त हैं। हमा है हमा है।

३२. प्रश्नवधाकर स्थाप — इसकी कोई भी प्रति हमें उपलब्ध नहीं हो सकी । समयायांग भीर नन्दीसुत्र के प्रमुसार प्रस्तुत संग में मंत्रविद्या सादि से सम्बद्ध १०८ प्रश्न १०८ सप्रश्न भीर १०८ प्रश्नप्रश्नों का निर्देश किया गया है । इसमें ४५ सम्बयन हैं ।

वर्तमान प्रदनव्याकरण में यह सब नहीं हैं। श्री पं. वेचरदासकी दोशी का प्रमिमत है कि वर्तमान प्रदनव्याकरण किसी गीतार्थ पुरुष के द्वारा रचा गया है ।

इसमें हिसादिरूप पांच मालवों भीर महिसादिरूप पांच संवरों का विस्तार से कथन किया गया है। इसकी टीका का उपयोग सारम्म और आरम्भ-समारम्म मादि सब्दों में हुमा है।

- ३२. विपाकसूत्रीग—यह म्यारहवां यंग है, वो दुःवविपाक योर सुवविपाक इन दो अतुतहरूतों में विपाक है। दुव्यविपाक में ये वस सम्ययन हैं—रे मृगापुत, र कामणवा-विभावत, ह सप्रमानत, ४ शक्त, ४ तुद्ध्यविद्धत, ६ नित्विमत, ७ तन्त्रव्यत, द तैयदा घोर १० धंजू । इसी
  प्रकार दूसरे अतुत्कृत्व में मो दस ही सम्ययन हैं—रे सुवाहुकुमार, २ महत्वविद्धार, ३ तुवालकुमार,
  पृत्ताववकुमार, १ विनदास, ६ सन्यति पुत्रपाजपुत, ७ महाववकुमार, ८ नद्रपायीकुमार, ६ सहाववकुमार, १ त्याववकुमार, १ त्याववक्ष्मार, १ त्याववक्षमार, १ त्याववक
- ३२. श्रीपपालिक सूत्र —यह १२ उपांगों मे प्रथम उपांग माना जाता है। इसके क्षमर क्षमय-देव सूरि विरांचत विवरण है। इसके शारम्य में उन्होंने उपपात का सर्व देव-नारकजम्म व विद्विगमन करते हुए उसके प्राथम के धोपपालिक क्षम्ययन बतलाया है। साच ही उन्होंने यह भी निवंश किया है कि शामारांग के प्रथम क्षम्ययन क्षम्यपित्रा के अन्तर्गत प्रथम उद्देशक में वो 'एयमेगेलि' शादि प्रथम सूत्र है उसमें प्राप्ता को श्रीपपालिकत्व निविष्ट किया नया है। उसका चूंकि इसमें विस्तार है, सतः इसे प्राचारांग का उपांग समक्षता चाहिए।

इसमें बत्या नगरी, पूर्णगढ़ चैत्य, वनसम्ब, घयोक वृक्ष और पृथिवीकायिक का उत्लेख करते हुए वहीं (चत्यानगरी में) कृषिक राजा का निवास बतलाया है और उचका एवं धारिणी रानी का वर्णन किया गया है। यह कृषिक मंभतार (विश्वदार) का शुव बा। धागे महाबीर स्ववान का गुणानुवार करते हुए उत्तर पूर्णगढ़ चैत्यहुह में उनके धागमन का निर्देख किया गया है। उत्तरवचात् धनगार व बाह्य एव सम्मत्तर तथ सादि सनेक प्राथिक विषयों की चर्चा को गई है। सगवान महाबार के साने का समाचार

१. समवायांग सूत्र १४४, पृ० ११४. २. नंदीसुत्त १४, पृ. ६६,

३. बेलिये जैन साहित्य का बृहव् इतिहास मा. १, पृ. २४८.

कात कर रानियों के साथ राजा कूर्णक ने जाकर यथाविध उनकी वन्दना घादि की धौर तत्यस्थात् धर्मश्रवण किया। इस वर्मदेखना में मनवान् महावीर के हारा लोक-मलोक, जीव-मलीव, बन्ध-मोझ, पुण्य-पाप, धास्त्व-संबर, वेदना-निजंरा, धरिइंत, चक्कार्ती, बनदेन, बाहुदेव, नरक, नारक, तियंच, विवंचनी, माता-पिता एवं आदि साधि कितने ही विषयों के धरितात का निरूपण किया यया था। यह वस्त्रेयना धर्म-मत्यों की धरनी-मण्नी भाषा में परिचत होने वाली धर्मयाध्यो भाषा में की नई थी। यह कम देशका धर्म-मत्यों की धरनी-मण्नी भाषा में परिचत होने वाली धर्मयाध्यो भाषा में की नई थी। यह कम देशकें सुत्र तक चलता रहा है।

तराक्षात् श्रद्धातु गीतम को कुछ विषयों में सन्देह उत्पन्न हुए। तब उन्होंने बीर प्रमू से कमी के प्राप्तव व बन्यादि से सन्धीम्यत कुछ प्रका किंग, विजवा भगवान् ने समायान किया। इसी प्रसंध में विविध मकार के जीव किस प्रकार से गरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसमें ४३ सुन हैं व सन्त में विद्वों के प्रकरण से सन्धनियत २२ गायाये हैं। प्रन्यप्रमाण १५०० हैं।

उत्तर प्रमयदेव सूरि विरक्तित वृत्ति के साथ यह प्रागमोदय समिति द्वारा निर्णयसागर मुद्रणालय बस्बई से प्रकाक्षित कराया गया है। इसकी टीका उपयोग सहँन घीर घामरणान्त दोण घादि सब्दों में किया गया है।

१४. राजप्रवनीय—यह बारह उपागों ने दुसरा है । इम पर धावार्य मलयगिरि (विक्रम की १२-१३वी शताब्दी) विरोचत टीका है । सुवसिद्ध टीकाकार धावार्य मलयगिरि था. हेमबन्ध के सम-कालीन रहे हैं । उनके द्वारा राजवश्लीय, प्रकाशना, जीवाबीवाभिगम धीर धावस्यकसूत्र स्वादि धनेक स्वामन बन्यों पर वो टीकार्य रची गई है व धलिवय महस्वपूर्ण है । ये टीकार्य वन्य के रहस्य को अली-माति स्पष्ट करने वाली हैं । कहा जाता है कि आ. मलयगिरि को उनकी इच्छानुसार विमलस्वर देव से इस प्रकार की उत्तम टीकार्यों के लिखने का वर प्राप्त हुंछा था ।

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में बन्ध के नाम धारि के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्रदेशी नामक राजा ने के शिक्क्षमार समाण — भगवान नास्वेगाय के शिव्य—के जीवविषयक जिन प्रतर्गे को नित्या या और के शिक्क्षमार समाण ने जनका जो समाधान किया था, उससे समाहित जिल हांकर वह वोधि को प्राप्त हुया। पत्रवाद वह सुभ परिणामों के साथ पर कर तोधमं स्वयं में विमान का अधिपति हुया। वहाँ वह जवधिकाल के बन से मगवान वर्षमान स्वामी को दंजकर भनित से नाम होता हुया उनके समीण साथा। उसने वहाँ बतील प्रकार का मिनवा किया। नृत्य के पदमान होता हुया उनके समीण साथा। उसने वहाँ बतील प्रकार का मिनवा किया। वहने वहाँ के समाण्य होने पर वहां से चुत होकर वह पुलि को प्राप्त करेगा। यह सब चर्चा प्रस्तुत उपाय में है। इस सबका मूल कारण कुर्कि प्रदेशी राजा के उसन प्रकार हैं है सतएब हसका नाम 'राजप्रति' प्रति हुसा है।

स्तमें सब सुत्र ४५ हैं। जिस प्रकार घोषपातिक सूत्र में कम से चम्पा नगरी धादि का वर्णन किया गया है उसी कम से यहा प्रारम्भ से धामनकत्या नगरी धादि का वर्णन किया गया है'। चम्पा नगरी का राजा जहाँ कृषिक या वहाँ इस नगरी का राजा सेखा (स्वेत) नाम का या। कृषिक की राजी का नाम जेंद्रे धारिणों था, इस राजा को राजी का नाम भी धारिणों था। उक्त कम से वर्णन करते हुए धाणे पूर्वनिदिष्ट सोधमं करपवाणी सूर्योग देव को विभूति—विशेषदा दिमान-रक्ता—का वर्णन किया गया है। धाणे यथावसर ३२ प्रकार की नाट्यविश्व का उस्तेस किया गया है (यू. २४, टू. १११-१३)। यह वर्णन २४वें सूत्र में समाप्त हुखा है। तरपरचात् सूर्योग देव के पूर्वक्रम

१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग ३, पृ. ४१५-१६.

२. मा. मलयगिरि ने टीका मे इसकी सूचना भी इस प्रकार की — 'बाब समीसरणं समत्तं' इति यावच्छन्दकरणात् राजवर्णको देवीवर्णकः समततरण चौचपाि नुसारेच तावद् वनतव्यं यावत् समस्तरणं समत्तरणं चौचपाः। कृ वर्णनं की सूचना प्रथमकार के हारा स्वयं इस प्रकार की नई है — ससीयवरपायवपुद्धविश्वावट्टयवत्तव्यं शोवबाद्वयमेण नेया। सुत्र ३, १, ७.

३५. जीवाजीवाभियम —यह तीसरा उपांग है । इसके करर मी मा. मलगिरि विरिष्ठ विस्तृत टीका है। टीकाकार ने प्रस्तुत उपांग का सम्बन्ध तीसरे स्थानांग से बतसाया है। इसमें नी प्रतिपत्ति या प्रकरण हैं। मुन्तकंश्या २७२ हैं। मुन बन्य का प्रमाण ४७४० और टीका का प्रमाण ४४०० है। वेता कि प्रमाण ४७४० मीर टीका का प्रमाण ४४०० है। वेता कि प्रमाण ४७४० है। स्थान हा स्थान महावीर के उत्तररूप में जीव व प्रजीव के मेर-प्रमेशों की विस्तार से वर्षों की गई है। साथ ही यथाप्रसंग सम्य मी बनेक विषय उसमें समाविन्द है। जैसे—रतन-वर्षेत्राप्रमादि पृथिवियां, डीप-समुद्र, विजयहार, रतनमेंव, प्रस्त्रमेंव, प्रस्त्रमेंव, मानेवंद एवं सामृत्यमंत्र साथि । उत्तर ट प्रतिपत्तिमों में तीसरी प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिक विराह्म है। सुत्र इस स्थान सुत्र में विवर्तन प्रतिपत्ति वर्षात्र के स्थान सुत्र में विवर्तन जीवमेंदी का निर्वेष किया गया है तवतुत्तार प्रतिपत्ति की साथ की गई प्रतित होती है। बैदे विविधा नाम की दितीय पतिपत्ति में जीव के हनी, पुरुष सौर नपुत्रसं इन तीन प्रकारों की प्रकरणा की। सई है। चुविषा नाम की तृतीय प्रतिपत्ति में जीव के एकेन्द्रिय-डीन्द्रिय स्नादि पांच मेरों की; इस कम से प्रतिपत्त वार्त वार्त की सौई प्रतिपत्ति में जीव के इन दस प्रकारों की प्रकरणा की गई है—प्रयम-समय-एकेन्द्रिय, प्रप्रथम-समय-दीन्द्रिय सादि सादि ।

इसका एक संस्करण मलवागिरि विरिचत बृत्ति के साथ सेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुमा है। इसकी टीका का उपयोग सम्तिकुमार, घटासमय, म्रवमंहस्य, मना-हारक, उच्छवास भौर उच्छ्वासपवीप्ति मादि शब्दों में हुमा है।

६६. प्रज्ञापनासूत्र—यह स्वामार्थ बायक विरायित योगा उपांग है। स्वामार्थ का घरितरव महाबोर निर्वाण के एक वर्ष परवात् वतनाया जाता है। स्वके ऊपर भी पूर्वोक्त जा. मतदाविदि के द्वारा टीका रखे रेष है। यहाँ अंगल के परवात् "वायववरवंशाओं" आदि दो गायार्थ प्राप्त होती है। उनकी व्यास्थ्या करते हुए सल्वागिरि वे उन्हें ध्यासकु के वतनाया हैं। इन गायार्थों में खूत-बागर के पुतकर उत्तम खूत-रत्न के प्रदाता धार्य स्थाम को नमस्कार करते हुए उन्हें वायक वद्य में तहैसव निर्विष्ट किया गया है। बाय ही 'पूर्वभूतसमूब हुवि इस विवेचण द्वारा उनके महस्य को प्रयट किया गया है। सल्वागिरि ने प्रस्तुत प्रयप को बोव समयार्थान में प्रक्षित विषय का प्रतिवादक होने से उत्यक्त उत्तरी सुविद्य किया हिष्य किया प्रतिवादक होने से उत्तक्त प्राप्त क्ष्य की स्वर्थ हो स्वर्थ विद्य का प्रतिवादक होने से उत्तक्त प्रतिवादक किया है।

प्रस्तुत प्रस्य में निम्न ३६ पद हैं, जिनकी वहां कम से प्रवनोत्तर के कर में प्रक्ष्यणा की गई है— १ प्रज्ञापना, २ स्थान, ३ बहुबत्तकम, ४ स्थिति, १ विशेष, ६ ब्युत्कान्ति, ७ उच्छ्वात, ६ संज्ञा, १ योणि, १० चरम, ११ माबा, १२ वारीर, १३ यरियाम, १४ कवाय, ११ इन्द्रिय, १६ प्रयोग, १७ लेखा, १८ कायस्थिति, १६ सम्यस्य, २० बन्तिकया, २१ बयगहनासंस्थान, २२ किया, २३ कमं, २४ कमं-

१. 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' माग २, पू. ६३.

येनेयं सत्त्वानुष्रहाय श्रुत-सागराष्ट्रद्युता मसाबप्यासम्ततरोपकारित्वादस्मद्वियानां नमस्काराहं इति तम्नमस्कारविययमिदमयान्तरास एवान्यकर्तृकं नायाद्वयम् । पृ. १।१

नन्दीसूत्र में निर्दिष्ट स्थितरावली (२२-४२) में क्यामार्थ का उल्लेख गा. २४ में उपलब्ध होता है।

बन्बक, २५ कर्मवेवक, २६ वेदबन्धक, २० वेदवेवक २८ बाहार, २१ उपयोग, ३० स्वर्धनता, ११ संबी, ३२ संबंध, ३२ प्रविचारणा, ३१ वेदना घोर ३६ समुद्रवात । इसमें समस्त सुनों की संक्या ३४१ है। वीच में कहीं-कहीं कुछ शाधा सुन्न भी उपलब्ध होते हैं। मुल बन्ब का प्रमाण ७७६७ है। टीका के प्रन्त में प्रा. सम्वयिति ने सपना यह समित्राय व्यक्त किया है कि टीकाकार वे हरिमद्र सूरि वयवन्त रहें, जिन्होंने इस प्रन्य के विषय पदों के मान को स्वय्ट किया है तथा जिनके बचन के प्रमाव से मैंने सेशक्य में इस विवृत्ति को रचा है। यह मत्वयिति विर्वित उस टीका के साथ प्रायमीदय समिति मेहसाना से प्रकासित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल-पणुतटिकाभेद भौर घपरीतससार ग्रादि।

30. सूर्यंप्रक्रस्ति—यह सन्य हमें उपलब्ध नहीं हो सका। इसका कुछ परिचय यहां 'जैन साहित्य का बृहद् दिल्हास (भा० २, पु० १०४) 'के धनुवार दिया जा रहा है। यह पांचवां उपान है। इसके ऊपर भी धा. सलसंगिर की टोका है। इसमें २० प्राभुत धीर १०८ सूत्र हैं, जिनके धालय के सूर्यं, चन्द्र एवं नक्षत्रों धादि का विस्तार से वर्षन किया गया है। इसका उपयोग इन सब्सों में हुझा है—

मूल-अभिवद्धित संवस्तर धादि ।

टीका---- प्रनगार, प्रभिवद्धित संवत्तर ग्रीर ग्रावित्य ग्रादि ।

६६. जम्बू द्वीपप्रसादित—यह छठा उपांग है। इसके उत्पर शानितवाद वायकेत्व्र (विक्रम की ६६-१७ में सती) विरादित प्रमेदारलमञ्जूबा नाम की एक टीका है। टीकाकार ने १९ मार्ग के साथ १२ उपांचों का सम्बन्ध जोड़ते हुए प्रस्तुत छठे उपांग का सम्बन्ध झाताधर्मकथाग से वतलाया है (ट्र. १-९)। मंत्रालावरण के बाद तीतरे दलोक में उन्होंने इसके उत्पर मावार्य मत्यपिर द्वारा रच्ने गई टीका की सूचना करते हुए वर्ष संवयन नाशक कहा है। धाने वक्तकर उन्होंने सभी मार्गो घरी दणांगों के टीका-कारों का नामोल्लेख करते हुए यह कहा है कि प्रस्तुत उपांग की वृत्ति धी मत्यपिरि के द्वारा की जाने पर ची वह इस समय कालदोष से व्यवध्यम्म हो गई हैं। इसी प्रकरण मे उन्होंने यह भी निर्देश किया उसके विवरण का प्रयोजन नहीं रहा।

प्रस्तुत बन्य मे ७ वलस्कार (मिषकार) हैं। प्रत्येक वलस्कार की श्रीनाम पुष्पिका में टीकाकार ने माने की मकदर के शासनकाल मे उसी वर्षापदेश से विस्तित करने वाले श्रीमलपायण्डाणिशाव श्री होरिविवयसूरीदेवर के राद-पद्मों की उपासना में प्रवण महोपाच्याय श्री सकलवन्द्र गणी का लिच्य उपाम्याय श्री शानिकण्द्र गणी बतनाशा है।

हसमे बान्बुद्धीय परतादि सात कोव, कुलांचल, पुरसंतमेर, अन्बुद्धीय की अगती, विषयद्धार, संस्थामान, युव्यसुष्परादिकाल, पुत्यसुष्पत्त काल में होने वाले तीवंकर व चक्रताँ धादि, चक्रताँ के दिग्विवय बौर सूर्येचद्धादि ज्योतिषयों की प्ररूपणा की गई है। समस्त सुक्तस्था १७८ धौर मूलसम्ब का प्रमाण ४१४६ सन्त में ११ स्लोकों द्वारा टीकाकार ने स्वपनी प्रसिद्ध दी है। इसका उपयोग टीका के साव्य से सनगार, सनुगम धौर सनुयोग धादि शब्दों में किया गया है।

4. उत्तराध्ययन सूत्र—यह मृत पूत्रों ने प्रथम माना जाता है। इसका रचनाकाल महावीर निर्वाण से लेकर लगमग १००० वर्षों ने माना जाता है। कारण इसका यह है कि छतीस खम्ययनस्वस्य यह १ क संकलन बन्ध है, दिवका रचिया कोई एक नहीं है—महावीर निर्वाण से लेकर उक्त हुवार ने में के मीतर विभिन्न स्पविरों के द्वारा इसके विभिन्न धम्यवनों का संकलन किया गया प्रतीत होता हैं।

१. तत्र प्रस्तुतोपाञ्चस्य वृत्तिः श्रीमलयगिरिकृतापि संप्रति कालदोषेण व्यवन्धिन्ता । पृ. २।१.

 <sup>&#</sup>x27;उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन' पृ. २६-३७.

त्रस्तावना ३१

उत्तराध्यक्त में 'उत्तर' खब्द के धर्व निर्जु निरुकार ने नाम-स्यापना धादि के भेद से धनेक प्रकार सतलाते हैं। उनमें यहाँ कमोत्तर की विश्वका की गई है, विश्वका धनिप्राय यह है कि ये ध्यम्यन पृष्ठि धालारांग के उत्तर (धावे) पढ़े गये हैं, धावप्रव कई उत्तर-प्रध्यमन जानना चाहिए ! गृतिकार धाल्यालायों ने महां कुछ विश्वेदता प्रयट करते हुए यह निर्देश किया है कि यह उत्तर का कम सम्यम्यस—खबैकालिक के करी—तक ही धमकना चाहिये। इसके पश्चाद के—उत्तर प्रध्यमानों में से कुछ—दश्यक्तिकार के बाद पढ़े खाते हैं। धाये चलकर निर्णु निरुकार ने उत्तर धम्ययनों में से कुछ—दश्यक्तिकार के उत्तरन (जैसे हार्यक्रमान), प्रवेक्तिया संपाद प्रध्यक्ति के प्रधाद (जैसे हृम्युध्यका नाम का वस्त्रमं धम्यवन), प्रवेकत्रमं कि धंनप्रभव—नाम का सावकां धम्यवन), त्रवा संवाद से—उत्तरन विश्वोद प्रध्यक्ते। के अपन्यवन), त्रवा संवाद से—उत्तरन विश्वोद प्रध्यक्ते। उत्तरा संवाद से—उत्तरन (जैसे केशि-गीतमीय नाम का विदेशवां धम्ययन) वत्ताया हैं।

ह्वसँ मुनि के झाचार का विवेचन किया गया है। छाव ही अनेक उराहरमों द्वारा उपदेशासक गर्यात ते व स्तुर्तकर का भी परिज्ञान कराया गया है। इसमें वे क्योल कप्यमन हैं— १ नियमध्यम, २ वरीयहाप्यमन, ३ चतुरङ्गीय, ४ मसंस्कृत, ४ मकामयरणीय, ६ झुल्कानिर्माणीय, ७ भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, १ इत्यावस्त्रीय, ११ ह्यूक्षणुव्या, १२ ह्यूक्षणुव्या, १२ ह्यूक्षणीय, १४ सम्बन्धार, १४ ह्यूक्षणुव्या, १२ सम्बन्धण्या, १४ अववनमाणु, १४ स्वात, २२ सम्बन्धण्या, १२ सम्बन्धण्या, १२ सम्बन्धण्या, १२ स्वात्रीय, १२ सम्बन्धण्या, १२ सम्

मूल-अचेलपरीवहत्रय, अपमंद्रक्य, अनास्त्रत, अनुभाव, आकोशपरीवहत्रय, आज्ञारुचि भीर उपवेशक्षि भावि !

नि.—प्रवित्तहस्योपकम, प्रनिप्रेत, प्रनादिकरण, धनुष्तेम, प्रारमसंयोग प्रौर श्राशंसा प्रादि । पू.—प्रनुगम, प्रमुभाव, प्रविषमरण भौर *प्रात्यन्तिकमरण* पादि ।

टी.--मनादिकरण, बाक्रोशपरीषहजय और धागमद्रव्योत्तर बादि ।

४० **आवश्यकसूत्र**—इसमें प्रतिदिन नियम से की जानेवाली दैनिक क्रियाघों का निरूपण किया गया है। ऐसी क्रियाएं छह हैं—सामायिक, चतुर्विश्वतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग ग्रीर प्रत्याक्यान। इनका प्ररूपक होने से वह इन्हों नामों वाले छह अध्ययनों से विशक्त है।

इस पर प्राचार्य भवनाहु द्वितीय (विक्रम की छठी सताब्दी) द्वारा विरोचत निर्मुचित, प्राचार्य विनभद्र गणी (विक्रम की धर्वी खताब्दी) द्वारा विरोचित भाष्य, तथा एक टीका हरिभद्र सूरि (वि. की वर्षी खताब्दी) द्वारा विरोचत ग्रीर दूसरी घाचार्य मलविगरि (विक्रम की १२-१३वीं सताब्दी) द्वारा

रै. कमउत्तरेण पगर्यं प्रायारस्तेव उवरिमाइंतु। तम्हा उ उत्तरा सलु धन्मध्यणा हुति णायन्या। उत्तरा नि. ३.

२ विशेषस्थायम् । यथा —शय्यस्मवं यावदेण कमः, तदाऽऽरतस्तु दशवैकालिकोत्तरकालं पठघन्ते इति । पू. इ. ३. उत्तराः नि. ४.

मूल-मञ्जारकर्म मादि।

ति.— प्रनुषोग, ग्रनुमन्थना, प्रवंसिद्ध, घागर्मासद्ध, बाग्रच्छना थौर ग्रावश्यकनियु वित ग्रावि ।

ह. वृति— अङ्गारकमें, अनुमान, अनुयोग, अवददोव, अविशृहीतागमन और अप्रत्याख्यान-कोच आदि।

म. वृत्ति--मक्षीणमहानस भीर इत्वरपरिहारविश्द्धिक श्रादि ।

हे. टिप्पण-प्रयोशोक ग्रादि ।

४२. बताबैकालिक—स्थके रचयिता झाचार्य यायाभव हैं। इसके ऊपर झाचार्य भद्रवाह दितीय विरायित नियुंति और झाचार्य इरिमाद विरायित टीका है। कार्वावयक नियोग के मुसंग में नियुं विकास के ह्रारा कहा गया है कि सामायिक (भावस्थक सुत्र का प्रथम झम्ययन) के झतुकम से वर्णन के लिए चूंकि यह विपाय पोरंची में यायासम्भव के द्वारा रचा गया है—पूर्वनत से उद्युव्त किया गया है, सत्रवाह कई स्वाकालिक कहा जाता हैं। माने उपयुंकत बायसस्भव को वन्दना करते हुए यह निवंश किया गया है कि मैं (नियुं विकास) मनक नामक पुत्र के जनक उन वायसभव वणवर—जान-स्वानीह्य प्रयोग्य के बायक स्वान के स्वान करते हुए यह निवंश किया गया है कि मैं (नियुं विकास) मनक नामक पुत्र के जनक उन वायसभव वणवर—जान-स्वानीह्य प्रयोग्य के बायक स्वान के स्वान करता है जिन्होंने विनामिता के क्षेत्र के मित्र विवोध को प्राप्त होकर दशकालिक का उद्धार किया है। इसके टीकालर हरियद सुत्र किया है न इस सम्बन्ध में नित्र क्षात्र अस्तुत किया है—

सन्तियं तीर्थं कर श्री वर्षशान स्वामी के शिष्य गणधर लुधमं उनके तीर्थं के स्वामी हुए। तरप्तवात् उनके नी शिष्य कम्बूद्धनामी और उनके शिष्य प्रमथ हुए। प्रभव को एक समय यह चिन्ता हुई कि मिल्यम में मेरा गणवर कीन होगा। इसके नित्र उन्होंने धरने गण और सब में सब मोर दृष्टि वाली, पर उन्हें वहीं कोई हम परण्या का जानी वाला नहीं विश्वा। तब उन्होंने शुद्धनों में देशा वहां उन्हें राजधूद ने यज्ञ कराने वाला स्वाम हिम्स हो हैं सित्र हमें से देशा वहां उन्हें राजधूद ने यज्ञ कराने वाला स्वयम्भव बाह्म विश्वा । सह देशकर उन्होंने राजधूद नगर में साकर दो साधुमों की मिलायं यज्ञस्थल में जाने के हा। साथ ही उन्होंने यह भी सुनवा की कि यहि कोई से सित्र हमें प्रमुख्य का स्वाम विश्व हमा भीर वहीं हुआ। और उन्होंने भी देशा हो कहा। उने बार पर स्थित कथ्यम्बन ने जुना वह सोच्ये लगा कि शान तपस्ती स्वस्था उन्होंने भी देशा ही साइ। उने बार पर स्थित कथ्यम्बन ने जुना वह सोच्ये लगा कि शान तपस्ती स्वस्था

सामाइयम्रणुकमभ्रो वण्णेचं विगयपोरिसीए क ।

णिज्जूहं किर सेज्जंभवेण दसकालियं तेण ।। नि. १२.

२. सेज्जंभवं गणधरं जिलपहिमादंसणेण पहिनुद्धं।

मणगिपमरं दसकालियस्स णिक्जूहर्गं वंदे ॥ नि. १४.

सहीं बोल-सकते । यही घोषकर वह घम्बायक के वाल गया और बोला—"तत्व क्या है?" उत्तर में सम्बायक ते कहा---"तत्व वेद है"। तब उसने तत्ववार को सैंबते हुए कहा कि यदि तुम तत्व को नहीं । कहोंगे तो विषर काट हूँगा। इसनर सम्यापक बोला कि मैरा समय पूर्ण ही गया। देवावे में यह कहा गया है। फिर मी विरच्छेद के स्वय से कहना ही चाहिए, सो जी यहाँ तत्व है उसे कहना है। इस मूप (बक्त काट्य) के गीले सर्वे रत्तम यी सर्वित की प्रतिया है, वह साववितक है। इस प्रकार परिहेत का धर्म तत्व है। तब वह उसके पैरों में यह गया। धरत में उसने प्रतस्य की सावयी को उसे संभना विया धीर वह उन सायुवों को सोवता हुया प्राचार्य (अपन) के पास पहुँचा। वहीं पहुँच कर उसने धाषार्थ धीर उन दोनों सायुवों की बरदान की। किद सावया में उपयो । स्वयं नाम कर स्वयं ने स्वयं । स्वयं सावयं में स्वयं । स्वयं सावयं से स्वयं । स्वयं सावयं में सायुवों की वादना की। किद सावयं में सावयं में सायुवों को सावयं ने उपयोग से नाम कर सावयं से सावयं ने सावयं में सावयं ने उपयोग से सावयं में सावयं के सावयं मुनकर प्रस्तोध को प्राप्त होते हुए उसने दोशा शहल कर को। वह बीशह पूर्वों का जाना हो गया।

वब उसने दीक्षा ग्रहण की थी तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। लोगों ने उसमें पूछ। कि तेरे पेट में कुछ है क्या? उतने उत्तर में 'मनाक् —कुछ है तो' कहा। धनत में यसासमय पुत्र के उत्तरमा हीने पर उतके पूर्वोक्त उत्तर में 'मनाक् —कुछ है तो' कहा। धनत में यसासमय पुत्र के उत्तरमा हीने पर उतके मी है विना के विषय में पूछा। उतके उत्तर है पिता को दीक्षित हुआ। आठ वर्ष का हो जाने पर उतने मी है विना के विषय में पूछा। उतके उत्तर है पिता को दीक्षित हुआ। आनक्य यह उत्तरके पास चम्मा नगरी में जा पहुँचा धौर पारस्वरिक वार्तालाय के पत्रवात वह भी वीक्षित हो गया। प्रावार्थ ने विश्वतक जान में यह जानक्य कि इसकी पाय छह प्रमास की विष पही है, उत्तर को पत्रवात में पत्रवात मिन व राश्रि के प्रसम धौर प्रतिनाम इस्त पाय स्वार्थ ने विश्वतक हो पत्रवात के कारण इसकी पत्रवात का को अपेक्षा एककर नहीं को जा सकी। अतः विकास में रचे धौर पड़े मोने के कारण उत्तर वहवैक्षालिक कहा पया है। प्रयवा इसका दसवां प्रध्ययन चूं कि वेताल छन्द में रचा याया है, इससिए भी इसका नाम दखबैकालिक सम्बन्ध हम्म है।

जैसा कि कवानक में निर्देश किया गया है, इसमें वे दश सम्ययन में हैं— १ हुमपुण्यिका, २ आमण्य-पूर्विका, ३ सुन्तिकाबारकणा, ४ वहनीवनिकाय, ४ पिण्डेवणा, ६ सहाबारकया, ७ बामयपुरि, ८ सापार-प्रिपिप, १ विनयसमाधि सीर १० समिश्च । सन्त में रतिवादयणुलिका सीर विविश्तवर्याचुलिका में दो 'पुलिकार्य हैं।

निर्मु वितकार के अनुसार इनमें धर्मप्रक्षानि — वक्ष्णीविनकार नामक चौधा अध्ययन — आरम-प्रवाद पूर्व से, पौचवां (रिपर्वयमा) कर्मप्रवाद पूर्व से, वाक्ष्यसृद्धि नामक सातवी अध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व से भीर शेष अध्ययन नीर्व (प्रत्याक्यान) पूर्व के अन्तर्गत तृतीय वस्तु (अधिकार) से रचे गए हैं। अनित यो वृत्तिकार्ये सध्यम्भव द्वारा रची गई नहीं मानी वातों। इसका एक संस्करण निर्मु क्षित भीर हरिप्तद्र विरचित टीका के साथ देवचन्द्र सातमाई वंग पुस्तकोद्धार कृष्य वन्धक से प्रकासित हुमा है। पूर्णि श्री अञ्चयनदेव जी केशरीमल औ रवे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकासित की गई है। इसका उपयोग इन सक्तों में हुमा है—

मूल--श्रत्यागी बादि।

निर्यु क्ति-प्रकथा, प्रयंक्या, धाराधनी भावा ग्रीर ग्रोध।

्चूणि—सर्किचनता, धमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त-मार्तेष्यान, धर्यकथा, धाज्ञापनी घौर साज्ञा-विचय मादि।

ह. व्—प्रध्यवपूरक, सनुलोस, धन्याहृत, धर्वकथा, धाराधनी भाषा, उपवृंहण, छोघ धौर धौपदेशिक प्रादि।

१. तत्थ कालियं जं दिण-रात्रीणं पढमे (बरिमे) पोरिसीसु पढिन्मइ । नन्दी चू.पू. ४७.

२. नि. गा. १६-१७.

४२ पिण्डानियुं कि — यह पूल पूर्वों में चौचा माना जाता है। दसर्वकालिक का पांचवां सम्मवन 
पिण्डेवचा है। उनके स्नर साचार्य महस्राह के द्वारा जो नियुं कि रची गई वह तिस्तृत होने के कारण 
एक स्वतन्त्र सन्य के करा में मान ती गई। सामु का साहार किस प्रकार है चूढ़ होना चाहिए, दसका 
क्षत्र करते हुए यहां साहारविवयक १६ उत्पन्न १६ उत्पावन, १० सहर्वेचचा, १ देवीचन, १ प्रमाच, 
१ वृक्ष प्रीर १ समार; इन ४६ दोचोंकी यहा चर्चा की गई है। इसके प्रतिरिक्त जिन छह कारणों से मोजन 
को बहुण करना चाहिए, तचा जिन छह कारणों से उनका परित्यान करना नाहिए, उनका भी निर्वेष किया 
गया है। इन रोचों ने उत्पाद रोचों का सम्बन्ध हाइस्य के, उत्पादन दोचों का सम्बन्ध का छु के, वाचा 
गर्वादेवचा दोचों में से चाकित भीर धर्मरियत इन दो का सम्बन्ध हो भीर खेद माठ का सम्बन्ध 
ग्रहस्य से हैं। प्रारम्भके निजोर प्रकरण में हम्बापण्ड की मी कुछ विस्तृत प्रकरणा की गई है। नियुं किया 
गायासंख्या ६०१ है। इसके क्षरर माचार्य मनयणिरि द्वारा टोका भी रची पई है। इस टीका के साम 
प्रस्तुत प्रच्य सेठ देवचन्द्र सालमाई मैन पुनकोद्वार कण बन्वई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
वर्षनेत मन्य सेठ देवचन्द्र सालमाई मैन पुनकोद्वार कण बन्वई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
वर्षनीय इन सालमें है इसा है—

मूल--- श्रहगारदोष, श्रवःकर्म, श्रनुमोदना, श्राधाकर्म और श्राजीव श्रादि ।

टीका--- मङगारदोष, अषः कर्म और आषाकर्म ग्रादि ।

४३ स्रोधितियुँ कित-यह सावस्यक नियुं कित के संगमूत है। इसके रचयिता शाचार्य महाबाह दितीय हैं। इसमें माझु के माचार का विवेचन करते हुए उसके साहार, बिहार, सासन, वसति सौर पाच मारि की विधि का निकरण किया गया है। इसमें नियुं कित गाचार्य ६२२ सौर आव्यवायार्य ३२२ हैं। स्राध्यत्त निन् गा. प्रसिद्ध सौर सरपट सी प्रतीत होती है। इस पर होणाचार्य (विक्रम की ११-१२वीं सताब्दी) द्वारा विरचित टीका भी है। इस टीका के साथ उसका एक सस्करण विजयदान सूरीस्वर केन सन्यवान सूरन से प्रकाशित हुवा है। इसका उपयोग घारायक सौर सामोग साथि सब्दों में हुपा है।

४४ करुपसूत्र — छह छेदसूत्रों में प्रथम छेदसूत्र दशाश्रुतस्कत्य नाना जाता है । इसका दूसरा नाम प्राचारदता भी है। इसमें ये १० धम्ययन हैं — प्रसाधस्थान, शब्स, खासदनायें, घाठ प्रकार की विभावस्थ्यदा, दस चित्तसमाधिस्थान, ग्यारह उगासकप्रतिमाये बारह भिक्नुप्रतिमायें, पर्युवशक्त्य, तीक्ष मोहनीयस्थान और धायतिस्थान। इनमें बाठवां वो पर्युवशकस्य है वहीं कत्यसूत्र के रूप में एक पुत्रक् प्रस्य प्रसिद्ध हुआ है।

बन्य की भूमिका के रूप में यहाँ प्रयमत: टीकाकार ने यह निर्देश किया है कि प्रगबाद महाबीर चूंकि वर्तमान नीय के स्वामी व निकटवर्ती उपकारी है, स्वीतिष् भड़बाहु स्वामी पहिले महाबीर के चित्र का वर्णन करते हैं, इसमें भी प्रयमत: बाधुओं का दस प्रकार का करन वहा जाता है। इस दस प्रकार के करण की सुचक को गाया यहां दी गई है वह भगवती घारायना, पंचवस्तुक बन्य (१५००) घोर पंचा-शक (२००) में उपलब्ध होती है।

यहाँ सर्वप्रयम 'णमी भरिहंताणं' भाटि पंचनमस्कार मंत्र के द्वारा पाँच परमेष्ठियों को नमस्कार

भाचेल्लुक्कुद्दे सियसेज्बाहररायपिडकिरियम्मे ।

जेट्ठपडिक्कमणे वि य मास पञ्जोसवणकष्यो ॥ म. मा. ४२१.

(पचवस्तुक व पंचाशक में 'जेट्टपहिकमणे विय' के स्थान से 'वयजिट्टपहिक्कमणे' पाठ है।)

१. ये बोच प्रायः इस्हीं नामो धीर स्वरूप के साथ यहां धीर मूनावार के पिष्टवृद्धि नामक छठे प्रविकार में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। कुछ गावार्यें भी समान रूप से दोनों में पायी बाती हैं। (देखिये मनेकान्त वर्ष २१, किरण ४ में पिष्टवृद्धि के सन्तर्यंत उहिष्ट घाहार पर विचार सीर्यंक लेख)

२. नि. गा. ४०३ और ४१४.१४.

करते हुए इस पंच ननस्कार मंत्र को बब पापों का नावक धीर सब मंगवों में प्रथम मंगव कहा गया है। तरवचात समय मंगवान महाबीर के बोकन का वर्षन करते हुए उनके विषय में इन गाँव हस्तो-तराधाँ—उत्तराकाल्युनी नक्षत्रों—का निर्वेश किया गया है—१ मगवान महाबीर प्रथम हस्तोतरा—हस्त नवक के पूर्ववर्ती उत्तराकाल्युनी—नवक में पूर्व्यातर विमान से च्यूत होकर ध्वतीलों हुए—बाह्मक कुव्यवाम नगरवासी कोशलस्योगी म्यूयनस्त बाह्मक की पत्नी देवानत्या की कुक्त में प्रविच्ट हुए। २ इसी नगराकाल्युनी नवक में मान किया कि हिए से प्रविच्य हुए। २ इसी नगराकाल्युनी नवक में मान का वर्षन के प्रारा देवानत्या के गामें में परिवर्ति किया यथा। ३ इसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान का वर्षम हुया। ४ उसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान का वर्षम हुया। ४ उसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान का वर्षम हुया। ४ उसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान का वर्षम हुया। ४ उसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान का वर्षम हुया। ४ उसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान का वर्षम हुया। ४ उसी उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान के स्वत्यान व के स्वत्यक्षेत्र की श्रीका धहण की। ४ उसर उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान के इस प्रविच्या है। मुक्ति की प्रारा किया। इस प्रकार उत्तराकाल्युनी नवक में मगवान के इस प्रवास के स्वत्यक्ष के हुई।

उस्त गर्मादि कस्याणकों के सान वहाँ धायो मणवान महावीर के बीवनवृत्त का विस्तार से वर्णन किया गया है। मर्गयरिक्तन के कारण का निवेंश करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि इन्द्र को बब यह जात हुया कि अमण महावीर देवानन्दा के गर्थ में स्ववतीण हुए हैं तब उसे यह विचार हुया कि अपित करवी, वन्देव और वाहुदेव से बृहकुत में, तीचकुत में, तुष्टकुत में, दरिद्रकुत में, क्षण्यकुत में, सिश्कुत में धौर बाह्य के में इस सात कुतों में से किसी कुत में न कभी धाए हैं, न धाते हैं और न कभी धावेंगे। वे तो उसकुत, भीगकुत, राजस्यकुत, इस अस्वकुत और हरिवाइन्त इस में वचा हमें। प्रकार के अन्य भी विगृद्ध वाति, कुत व वंशों में धाए हैं, धाते हैं और धावेंगे। यह एक धावचर्षमूत मात्र (भीतव्य) हैं जो धानन उस्तिष्णी-व्यवधिणियों के बीतने पर उस्त धार्रहितांदि सक्षीण, अवेदित और धानवीं ने नाम-भोजकमें के उदय से पूर्वोक्त सात कुतों में गर्भक्य में धाए हैं, धाते हैं और सावेंगे, रस्तु वे भीनितक्षमणक्य वस्त से उन कुतों से कभी न निकले हैं, न निकलते हैं, किर से से स्वार्ण में स्वर्णने । वद इसी विचार से इन्द्र ने उस हर्षियों से देव के द्वारा उक्त गर्भ की परिवर्तित कराया ।

इस प्रकार प्रयम पांच वाचनाओं में श्रमण भगवान महावीर के बीवनवृत्त की प्रकपणा की गई है। इस प्रसंग में यहां भगवान के मुक्त हो जाने पर कितने काल के पश्चात वाचना हुई, इसका निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि भगवान के मुक्त हो जाने के पश्चात नी सौ सस्सीवें (८००) वर्ष में वाचना हुई। प्रागे वाचनान्तर का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि तदनुसार वह ६९३वें

एसो पंचणमोक्कारो सञ्बयावय्यणासणो । मंगलाणं च सन्देसि पदमं हवइ मंगलं ॥ (यह पद्य मूलाचार में उपलब्ध होता है—७,१३)

१. ऐसे भारवर्ष दस निर्दिष्ट किए गए हैं— उपस्था गत्महरणं इत्सीतित्वं भ्रमाधिया परिता । कल्हस्त भ्रमरकंता समयरणं वर्द-मुराणं ॥ इरिवंतकुतुप्ताची व्यवस्थामे य भ्रमुस्यसिद्धा । सस्त्रेयवाण पूपा दववि भ्रमतेण कालेण ॥ टाका दु. ३३. (ये दोनों गामायं पंचतर्तुक १२६-२७ में उपलब्ध होती हैं ।)

है. सुत्र १४-३०, प. २१-४व.

वर्ष में हुई।। (इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत बन्य की रचना वीर निर्वाण से ६६३ वर्ष के। परचार किसी समय हुई है)।

भागे छठी बाचना में भगवाम् पादवेनाय सीर नेमिनाय के पाँच कत्याणकों का निरूपण कियाः गया है।

सातवीं वाचना में प्रवसतः तीर्थकरों के मध्यगत बन्तरों को बतलाते हुए सिद्धान्त के पुस्तकाक्कः होने के काल का भी दिर्देश किया गया है। तत्पश्यात प्रादिनाथ जिनेन्द्र के पाँच कत्यागकों की श्रक्षणाः की सर्द है।

माठवीं वाचना में स्वविरावली और मन्तिम (नीवी) वाचना में साबु-सामाचारी को प्रकल्णाः की गई हैं। प्रत्यप्रमाण इसका १२१५ हैं।

इसके ऊपर सकलबन्द्र गणि के शिष्य समयमुन्दर गणि के द्वारा करपलता नाम की टीका किसी गई है। उसका रचनाकाल निकम सं. १६६१ के बास पास है। इस टीका के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ जिनदक्त सूरि जानपचार बन्धई से अकाशित हुआ है। इसरी मुलीधिका नाम की टीका कीतिबिजय गणि के सिक्य. विनयनिवय उपाध्याय के द्वारा नि. स. १६६६ में निक्षी गई है। इस टीका के साथ वह धारमानन्य वेन सभा माननगर से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका का उपयोग सकस्याद्भय, धाकर, धावेलक्य, धारामान्य प्रावस्य साथ स्वाक्य स्वाक्य साथ स्वाक्य स्वा

४५. जुहलकरपुत्र— यह खेदलुकों ने से एक है । इसमें लाधु-लाधियों को किस प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए, इसका विसेचन किया गया है । इसके करद सामाने प्रवृत्ति करनी चाहिए, इसका विसेचन किया गया है । इसके करद सामाने प्रवृत्ति हों है । वृद्ध के करद सामाने प्रवृत्ति हों है । वृद्ध की एक से किया ने प्रवित्ति हों हो हो हो है । वृद्ध माण्य भी इसके करद रचा गया है, पर उसका प्रदिक्तिश्व माण्य माण्य माण्य कर है । तिन्तु नित्तापायों भाष्यगायायों से मिधित हैं । यह पीटिका के म्रांतिरिक्त छह उन्देशों में विभक्त हैं । स्वत्त गायासंक्या ६४६० हैं । इस आप्य में मने महत्त्वपूर्ण विश्व चौंका की पूर्ति मानार्य भेमकित हैं । स्वत्त माण्य में मने महत्त्वपूर्ण विश्व चौंका की पूर्ति मानार्य के मकित हैं । स्वत्य माण्य में प्रवृत्ति मानार्य के मकित हैं । स्वत्य से । उनके हारा यह टीका प्रवेष्ठ पुत्रवाद की गई है । मानार्य के सामान्य की महि हो यह पूर्वव्यत वित्त सीर माण्य के साम मालान्य समा भावनगर द्वारा छह मानों से प्रकासित की गई है । इसका उपयोग इन सम्बोधे में इसा है ।

निः या भार--प्रिथ्छनकतिका, धतिपरिणामक, धनन्तशीव, धनुयोग, धमिवद्वित मास, धर्ष-करियक, उरिक्षप्तचरक, उन्मार्गदेशक, धोज धाहार, धौपम्योपलब्धि धौर धोपशमिक सम्यक्ष्य धादि ।

टीका — मक्ष, ब्रस्यन्तानुपलिक्ष, अनूपक्षेत्र, अपचयमावसन्द, क्रोज बाहार कौर श्रीपन्योपलिक्ष बाहि।

४६ व्यवहारसूत्र--- इसकी गणना भी क्षेत्रसूत्रों में को जाती है। गृहत्करपसूत्र के समान इसमें भी साधु-साध्यमों के सामार-दिवार का विवेचन है। इसके ऊपर भी सावार्य भद्रवाह विश्वित निर्मुणित है। माध्य भी है, पर वह किसके हारा रचा गया है, यह निविध्वत नहीं है। इसके उत्तर आ. समस्विधिर-के इसके रचिता विवेचणवादी के कती विनाम मणि के पूर्ववर्ती हैं। इसके उत्तर आ. समस्विधिर-हारा विश्चित आध्यानुसारिणी टीका भी है। पूरा सम्ब पीठिका के मितिरक्त कर उद्देखों में विभक्त है। इसमें साधु के लिए वया करना चाहिए भीर वया नहीं करना चाहिए, इसका उत्सर्ग भीर समस्वाध के

समणस्स भगवयो महाबीरस्स जाव सम्बदुस्त्वपहांणस्स नवनाससयाइ विद्दश्यताई दसमस्स य बास-सयस्स मय मसीदमे सवच्छरे काले गच्छह, वायणंतरे वृण प्रयं तेणवण् संवच्छरे काले गच्छह इह दिसह । सूत्र १४८, प्. १६०.

२. जैन साहित्य का वृहव् इतिहास मा. ३, पृ. १३७.

सम्प विकेचन किया गया है । साथ ही विविध प्रकार के दोवों पर तक्तुबार ही नाना प्रकार के? प्राथमिक्तों का भी विधान किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है—

भाष्य — प्रतिक्रम, श्रम्यासवर्ती, श्राप्त भौर श्रारम्भ प्रादि ।

टीका----प्रकल्प्य, प्रकुललमनोनिरोष, प्रकृतवीगी, प्रश्नताचार, प्रतिक्रम, प्रम्यातवर्ती और प्रारम्भः प्रादि ।

४० नक्योसू म — यह चूलिका सूत्र माना बाता है। इसके रचिता देवनक गणि (विकास की कांद्री शास्त्री— पर हे पूर्व हैं) है। इसके कार धानायं निजवास गणि के द्वारा चूलिय रची गई है। निकासण पात्रि का समय सा सोहत्त्राल जो मेहता द्वारा विकास की घाटवों त्वारा के पूर्व के (इस-७४००) निरिच्छ । इसके मेहता है। इसके उन्होंने (वृद्धिकार ने) द्वारण को इस्पार्थिक का इस्पार्थ तत्वाया हैं। इसके उन्होंने (वृद्धिकार ने) द्वारण का इस्पार्थ तत्वाया हैं। इसके उन्होंने (वृद्धिकार ने) इसका प्रवाद के प्राप्त के स्वाद के प्रवाद के प्याद के प्रवाद के प्रवाद

तुल — सन्तामी सर्वाव, सन्तरीयपारिकरका, साथार, हेंहा भीर उपासकरका स्नाद ।
पूर्ण — समितियोव, सम्बद्ध, सामितियोवक, साहारवर्षीच, उपासकरका सौर ऋषुगति साथि ।
ह. टोका — सकियावारी, सम्बद्ध्य, सन्तरीयपारिकरका, सनुमान, सन्तकृष्टव, सन्तात सर्वाव,
समन्तर, हैंहा, उपयोग सीर उपासकरका साथि ।

मलयः टीका-मिक्यावादी, मिनिनोध, भवाय, भानार भौर उपासकदशा भादि ।

४८ मनुष्योगद्वार—यह भी चुलिका सुत्र माना बाता है। इसके प्रणेता सम्भवतः धार्यर्राज्ञत स्पविर है। धार्यरिक्त धार्यव्यक्ष के समझानीन थे। धार्यव्यक्ष नी नि. सं. ४८४ में स्वर्गस्य हुए। तदनुसार प्रस्तुत धन्य की रचना थी। ति. १८४८ (विक्य ११४८-२७) के समभग मानी बा सक्ता हैं। धायस्यक निर्दृृष्टिक से धार्यर्थका का निर्देश करते हुए उनके निए वेक्स विश्वस्य धौर सहानुमाब और धारस्यक्षक विवेषण का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें प्यक्ष पुणक् चार अनुसीगों का स्वयस्थाक कहा गया है। देशके प्रारम्भ सं पौष जानों का विवेष

देखिये 'नदिसुत अणुयोगहराइंच' की प्रस्तावना पू. ३२-३३.
 देखिये 'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' आ. ३, पू. ३२.

३. एवं क्या मानाव्य पे पाविकक्ष में व विशेष प्रतिहेतु य वेतितेतु दूसगणिसीसो देववायगो साधुजय-

हियद्वाए इणमाह--। नन्दी चूर्णि पृ. १०.

४. नन्दी गा २३-४१.

देखिए धनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महावीर जैन विद्यालय, वस्वई) पृ. १०.

६. देविदवंदिएहिं महाणुभावेहिं रिक्लग्रयज्जेहिं।

बुगमासन्त्र विह्तो प्रमुशोगो तो कम्रो चन्हा ॥ यावः ति. ७७४. विशेषावश्यक माध्य (२७८७) में उनके माता-पिता, याई व प्राचार्य के नामों का भी निर्देश किया यथा है। प्रमावकवरित (१. १३-२१) में उनका क्यानक भी है।

करके प्रकृत में भुतकान का उद्देश बतलाया है। धाये प्रश्नोत रपूर्वक संग्राविष्ट घादि का निर्वेश करते हुए सस्तालिक भूत में वावस्थक धोर सावस्थकपादित्यत का उद्देश बतलाया है। इस प्रकार प्रभन्त : यहाँ मायस्यक धादि के विषय में निश्चेप धादि को योजना की गई है। इसी प्रशंग में यहाँ धानुपूर्व का विस्तार से विश्वेष किया गया है। धाये स्वाप्तकं धौदिविश्वादि भाव, सात त्यर, तो रह धौर हब्ध-स्त्रीत प्रमुख कर सात्रेक विषयों की पत्रों हो गई है। इसके अध्यर जिनताश गणि महत्तर (ति. सं. ६४० से ७४०) द्वारा पूर्वि रथी गई है। ये माय्यकार जिनमद्व गणि (वि. सं. ६००-६६०) के बाद धौर हिसद सूरि (७४७-२२०) के पूर्व मे हुए हैं। इस जूणि के धतिरियत उस पर एक टीका हरिमद सूरि हारा घौर द्वारा घौर द्वारा घौर द्वारा घौर द्वारा घौर हरिमद सूरि हम स्वाप्ति हम स्वप्ति हम हम स्वप्ति हम स्वप्ति विश्वेष स्वप्ति से विष्ति स्वप्ति स्वप्ति से विष्ति स्वप्ति स्वप्ति हम स्वप्ति स्वर्ति से विष्ति स्वप्ति से विष्ति स्वप्ति स्वप्ति स्वर्ति से विष्ति स्वर्ति से विष्ति स्वर्ति से विष्ति स्वर्ति से विष्ति से राज्यसम्बर्ति हम हम स्वर्ति से विष्ति स्वर्ति से हम स्वर्ति से विष्ति स्वर्ति से हम स्वर्ति से हम स्वर्ति से हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम हम स्वर्ति हम स्वर्ति से हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम हम हम हम स्वर्ति हम स्वर्ति से हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम हम हम हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम हम हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम हम स्वर्ति हम स्वर्ति स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम हम हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति से हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति स्वर्ति से स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति हम स्वर्ति से स्वर्ति से स्वर्ति हम स्वर्ति से स्वर्ति स्वर्ति से स्

मूल-प्रवित्तहःक्षोपकम, धर्मृतरस, धनानपूर्वी, धनेकद्रव्यस्कन्ध, धनमान, धागमद्रव्यानुपूर्वी, धागमद्रव्यावरुक्क, झागमभावाब्य्यन, झागमभावाबस्यक, झात्माह्मुल, भावानयद झीर उद्धारपस्योपम साथि ।

कूणि—श्रद्धापस्योपम, श्रनुगम, उदयनिव्यम्न, उदयभाव, उपमित, ऊर्ध्वरेणु श्रीर श्रीदयिकशाव सादि ।

म. हे. टीका-अवितद्वस्योपकम, बद्भृतरस, बनेकद्रव्यस्कन्य धीर बागमभावावश्यक गावि ।

४९. प्रश्नमरित प्रकरण् — इत्ते आचार्य ज्यास्त्राति (विक्रम की ३री शताब्धी) विरक्षित माना जाता है। इससे पीठवन्य, कथाय, रागादि, स्राठ कर्म, पंचीत्रय विषय, स्राठ मद, प्राचार, भावना, चर्म, चर्मकथा, नव तस्त्र, उपयोग, भान, छह हथ्य, चारित्र, श्रीतांग, व्यान, क्षकक्रमेणि, समुद्दधात, योगनिरोज, मौक्षपयन प्रीर घरण्यक से २२ धाँकार हैं। ससत्त्र स्तोककंष्या ३१३ है।

यहां वत्यकार ने सर्वप्रयम जीवीस तीर्वकरों का जयकार करते हुए जिन, सिद्ध, साथायँ, उपा-ध्याय और सर्व साधुसाँ को नमकार किया है स्रोर तदनन्तर प्रवमरित में राग इंग्ले सभावस्वरूप वैराध्य-विषयक सनुराग में स्थिरता के लिये जिनागम से कुछ कहने की प्रतिज्ञा की है। परचात सर्वज्ञ के शासन-स्प पुर में प्रवेश को कर्य्यय वतनाति हुए भी बहुत से खूत-सागर के पारगती की प्रशमजनक सास्त्रयद्वतियों की सहायता से उस सर्वज्ञशासन में समने प्रवेश की सम्भावना ज्यक्त की है सीर खूतमित से प्राप्त इद्वि के बस से प्रस्तुत प्रयम् के रचने का समित्राय प्रयट किया है। सागे का विवयविवेशन उक्त समिकारों के नाम मनुसार ही कम से किया गया है।

इसके ऊपर भाषायं हरिमद्र (विकम सं. ११०४) द्वारा टीका रची गई है। इस टीका और एक सक्षातकर्तृक सवसूरि के साय यह परमञ्जूत प्रभावक मण्डल बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग समिगम और व्यनिरयानुपेक्षा सादि सब्दों में हुसा है।

५०. विज्ञेवावस्यक भाष्य — यह सावार्य जिनमद क्षमाध्यम हारा सावस्यक सूत्र के प्रथम सम्ययन कर सामाधिक माने के उत्तर रचा गया है, सामाधिक सम्ययन पर निमित्र निष्ठ किरावों की ही उन्तर्में विशेष व्यावस्य की यह है। सावार्य जिनमद वृद्ध निद्यान वे। सावम सन्यों का उन्होंने गम्भीर सम्ययन किया था। इसीनिए इस माध्य में सावमों के सन्तर्यत प्राय: सभी विषयों का उन्होंने निक्ष्य किया है। सावस्यक निक्रम करते हुए उन्होंने सावस्य किया है। सावस्यक विभिन्न सतावरों की स्थानाय है। सावस्यक विभिन्न सतावरों की सी वर्षी की गई है। इस मोहनकाल की मेहता उनके समय पर विचार करते हुए उन्हों ने सं. सं.

१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा. ३, पृ. ३२.

६६०-६० के ब्रास बास का बिहान् मानते हैं। इसके करर विवक्त स्वयं टीका के लिखने में प्रवृत्त हुए । पर बीच में ही विवंगत हो जाने के कारण वे कठ गव्यवतात तक ही टीका लिख सके व स्वयं उसे पूरा नहीं कर सके । वेद आय को टीका कोटमार्थ द्वारा की वह हैं। इसका एक संस्करण वो हमारे पाप है, कोटमाबार्थ विरक्तित टीका के साव क्ष्यपंदेव जो केसरीमत वी हमें संस्था रतनाम द्वारा दो नायों में प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार मावामों की संख्या ४३५ है। इससे सम्मवतः बहुतसी निर्देशित गावामों का मिलवा हो गया है। इसका उपयोग इस सको में हमा है—

मूल-मध्ययन, धनुगामी श्रवधि, अनुयोग, घशिनवोध, स्ववाय, स्वायमध्ययंगल, पाधिनिधीधिक, इत्वरक्षामायिक, उरकरण, उपक्रम, उपयोग और ऋजुगति सादि ।

टीका-इत्वरसामायिक (स्वो.) भौर ईहा (को.) भादि ।

प्रश्. कर्मप्रकाति—यह विवधमं सूरि द्वारा विरचित एक मः त्वपूर्ण कर्मप्रस्य है। शिवधमं सूरि का समय सम्प्रदार विश्व है। शिवधमं सूरि का समय सम्प्रदार विश्व है। इसने सम्बन्ध, संक्रमण, उद्यत्तेन, प्रपदर्तना, उदीराया, उपधानना, तिवस्ति भीर निकाचना वे भार करण हैं। इसमें सम्प्रमाण ज्वातंन, प्रपदर्तना, उदीराया, उपधानना तिवस्ति के साम कर्म उदय में देवा), करणोण्यामना व मकरणोपयामना भावि धनेक मेदक्य उपधानना, नियत्ति धौर निकाचना, इनका निक्यण किया गया है। निवस्ति धौर निकाचना में विधेवता यह है कि निवस्ति में संक्रमण भीर उदीराया नहीं होती, किन्तु उत्कर्षण-प्रयक्तिण उद्यमें समय है। वर्ष निवस्ति भीर निकाचना भीर विशेवता यह है कि निवस्ति में संक्रमण भीर उदीराया नहीं होती, किन्तु उत्कर्षण-प्रयक्तिण उद्यमें समय है।

प्रस्तुत कर्मप्रकृति एक गायाबद्ध संक्षिप्त रचना है धौर पूर्व निविष्टवर्श्वस्थापम धिषकांच गद्यसूत्रमय है—गायासूत्र यत्र क्वचित् ही पाये आते हैं। इन दोनों की विषयप्रक्ष्पणा में कहीं कहीं समानता देखी जाती है। जैसे—

कर्मप्रकृति में प्रदेशसंकरण की प्रकरणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट प्रदेश का स्थामी गुणितकर्माशिक को बतलाया है। वह किन किन प्रवस्थाओं में कितने काल रहकर उस उत्कृष्ट प्रदेश का स्थामी होता है, इसका यहाँ संक्षेप में निकरण किया गया है  $^{*}$ ।

यही प्ररूपणा बट्खण्डानम में कुछ विस्तार से की गई हैं। दोनों में सर्वसाम्य तो प्राय: है ही, सन्यसाम्य भी कुछ है।

धाने कर्मप्रकृति में उन्त कर्मों के जबाय प्रदेश के स्वामी क्षिपतकमीशिककी प्रक्षपणा करते हुए बहु कब और किस प्रकार से उस जबाय प्रदेश का स्वामी होता है, इसका संस्थे से निवेंश किया गया गया है। यही प्रक्षपणा बद्खाल्यामा में जानावरणीय कर्मे के जबाय द्रव्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित-कर्मीशिक के प्रसंग में कुछ दिस्तार से की गई हैं।

षट्कण्डागम में स्थितिकण्य के अस्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है<sup>6</sup> । वही प्ररूपणा कर्मप्रकृति में पूर्णिकार के द्वारा की गई है, जो प्रायः शब्दकः समान है<sup>6</sup>।

- १. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास माग ३, पृ. १३३-३४. २. वही पृ. ३४४.
- ३. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास भाग ४, पू. ११०.
- ४. कमंत्र. संकमक. गा. ७४-७८
- ४. बद्धं. ४,२,४,६-३२ पु. १०, प्. ३१-१०१.
- ६. कर्मप्र. संक्रमक. १४-१६
- ७. बद्बं. ४,२,४,४८-७४, पु. १०, पू. २६८-६६
- य. वट्सं. ४,२,६,६४-१००, पु. ११, पृ. २२४-३७
- र. कर्मप्र- १, ८०-८२ (चुणि), पु. १७४-१७५

; ∵ न्वर्क्षम्बामम में जिन दो गायासूत्रों के द्वारा गुणले जिनिवेरा की प्ररूपणा की गई है वेरी ारकाकार्ये अस्तुत कर्मप्रकृति और धाषारांग निर्मुक्ति में भी उपलब्द होती हैं।

: **छक्त गुणश्रेणिनिर्व**रा का निरूपण इसी प्रकार से तत्त्वार्वसूत्र मे भी किया गया है<sup>९</sup>।

सुतके कर प्रकातकरूँ के पूर्वि है, वो विक्रम की १२वी जताब्दी के पूर्व रची गई है। इसके
- अस्मिरिक्त एक टीका झा. यत्वयगिरि हारा विरचित और दूवरी टीका उपाध्याय यत्नीविवय (विक्रम की
१ वर्षी खताब्दी) विरचित सी है। उनत पूर्वि सीर दोनों टीकाओं ने ताथ उसे मुक्तावाई आगमस्वर
- क्वांक (पुजरात) हारा प्रकाशित कराया गया है। मात्र मृत सन्य प्रचाधक सादि सम्य कुछ सन्यों के
साथ क्वानेद ने केसरीसनवी हरे. सस्या रतनाम से भी प्रकाशित हुम्स है। इतका उपयोग इन सब्दो
में हमा है—

मूल-प्रधःप्रवृत्तसंकम, प्रपवर्तना श्रीर उदीरणा ग्रादि ।

क्षण — सकरणोपतामना, सबःप्रवृत्तसकम, सनिप्ततीवज्ञवीर्थं, शपवर्तना सौर सविभागप्रतिच्छेद स्मृति

म. टीका-- प्रयःत्रवृत्तसंकम ग्रीर ग्रयवर्तना गादि ।

स. य. टीका-श्रमादेय श्रीर भ्रपवर्तना सादि ।

१. सम्मुल्यती वि य बाब-विदरे प्रमतकमनि । दंसणमोहस्ववर क्सायउनसम्म ए य उसने ।। स्वयर् य खीणमोह विने य जियमा भने सर्विक्या । तिव्ववरीदी काली संवेठजनुषाए संदीए ।। यद्वं. पु. १९, पू. ५८ - सम्मुल्यित्सायविदर् संजीवणाविष्माने य । दंसणमोहस्ववर्ग कसायउनसम्मुलवर्ग ।। स्वयं य खीणमोह विने य दुवित् सर्वसमुणवेदी ।। उदयो तिव्वदरीयो काली संवेठजनुणवेदी ।। कर्मप्र-६, ८-६. सम्मुल्यती सावर्य विराह प्रणवकमन्मि । दंसणमोहस्ववर् उनसम्मेत य उसते ।। स्वयर् य खीणमोह तिव्यं य मेदी भने सर्विक्या ।

तिक्वतिमो कालो संखिक्जनुणाइ सेढीए ।। म्राचारौग नि २२२-२३, पृ १६०, २. त.सू.(दि.) ६-४५, व्वे. ६-४७

३. 'चीन साहित्य का युहद् इतिहास' में इसके जिनदास गणि महत्तर के डारारचे जाने की सम्भावना की गई है। मा. ४, पू. १२१

४. 'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' भाग ४, पृ. १२७ पर वि. स. ११७६ लिया गया है।

सिरिबद्धमाण-गणहर-सीसीह बिहारुगेहि सुहबाहं।
एवं सिरिचक्केसरस्रीहि सयमगणुरुगास ॥
गुणहर-गणपरणामगणियविज्ञेयस्य वयणप्रो रहव ।

त्रस्तावना ४१

सम् प्राप्त, एक श्रमातकर्तुक चूमि, तथा तीन टीकाओं में से एक नक्षणारी हेमबन्द्र सूरि (वि. की १२की सः) विरोधत, हुसरी उदस्प्रभ सूरि (सम्भतः वि. की १३कीं सः) विरोधत और तीसरी टीका गुणरत्ससूरि (वि. की १५ वीं सः) द्वारा विरोधत है।

प्रस्तुत प्रत्य में चौबह बीबस्थान (बीबसमात) और चौबह गुणस्थानों में वहां बितने उपयोग भीर योग सम्प्रव हैं उनकी दिललाते हुए कारणनिर्देशपूर्वक प्रकृति-स्थिति आदि चार प्रकार के बन्द, उदय और उदीरणा की प्रकपमा की गई है हसका एक संस्करण नाय्य और मक्यायिय दीना के साथ चौर समाज राजनगर द्वारा प्रकाशित कराया नया है। इतका उपयोग इन सम्बों में हुआ है—

नाज राजनगर द्वारा प्रकाशिक कराया गया हा इतका चपपान इन सच्यान दुका हु— भाष्य— अपनिवृत्तिकरण गूणस्थान, घपुर्वकरण गूणस्थान घौर अविरतसम्बन्धविट झादि।

टीका-- ब्रध्नुवबन्ध, ब्रप्रत्यास्थानावरणकोद्यादि और उदय बादि ।

४३. उपवेशरत्नमाला—इसके रिजयता वर्षदास गिण हैं। ये महावीर स्वामी के हस्त-वीक्षित विषय थे, इस मान्यता को 'जैन माहित्य का बृहद् इतिहास' में विचारणीय बतलाया है। इसका कारण वहां किये गये वष्यस्थानी के उत्लेख के प्रतिरिक्त प्राचारांगादि जैसी प्राचीन माणा का समाज भी हैं। प्रन्यकार वर्षदास गिण ने गाया ४३७ स्रोर ६४० में इसके रचयिता के कर मे स्वयं ही स्रयने नाम का उत्लेख किया हैं। प्रन्यत गायाओं की संख्या ४४४ है। (गा. ४४२ के सनुसार यह गायासंख्या ४४० है।)

ह्य उपनेशपरक यन्य मे सनेक पौराणिक व्यक्तियों के उदाहरण वेते हुए गुरु की महुता, साचार्य की विशेषता, विनय, धर्म एवं क्षमा सादि सनेक उपयोगी विषयों का विशेषत किया गया है। इसके उपर कहें टोकार्य लिखा गई है। पर हमें सटीक ब्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका। मूल मात्र पंचायक सादि के साथ ऋषमदेव जी केशरीमलजी स्वेताम्बर संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग सपायविषय, साजाविषय, सादानिल्लेषणसमिति, ईयांत्रमिति स्रोर एवणासमिति सादि सन्दों में हुया है।

५४. जीवसमास—यह किसकी कृति है, यह जात नहीं होता । मुत्रित संस्करण (मूल मात्र) में 'पूर्वभूत सूपि सूत्रित' ऐसा निर्देश मात्र किया गया है। यह प्रकृत गावाबद वन्य है। समस्त गावाव र-६ है। यहां प्रमान वीबाद निनेन्द्रों को नमस्कार सखेरा में जीवसमासों के कथन की प्रतिक्रा की गई है। यहां प्रमान वीबाद निनेन्द्रों को नमस्कार कर खेरा में जीवसमासों नित्रित मित्रित की प्रतिक्रा की प्रतिक्रा की प्रतिक्रा की प्रतिक्रा की प्रतिक्रा की प्रतिक्रा की प्रतिक्र की प

सुयणे सुषंतु जाणंतु बृहत्रणा तह विकोहतु ॥
सत्त-गव-वहम्यवरण्डरम्मि विक्कमणियाउ वहृते ।
कत्तिय-बदमासियो गोल्तविसयविसेसणे नयरे ॥
दिहिबस्मी सिरिसिद्धरामभूवस्थायमहरूस ।
सम्तदेवनिवस्णे मृहरूके बहुमालाम् ॥
विपक्तसमुवर्यायमणं ता नंदर बाव सिद्धिपुरमूने ।
तियलोकक्षपास्त्रकारी विणवरसम्मो जये जयह ॥ प्. १३३-३४.
१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास सा. ४, पू. ११३-३४.

 वंत-मणि-साम-सिल-यद-णिह्ययपडमश्वरामिहाणेणं । जबप्रसामत्यारणीमणमी रद्धं हिष्ठहाए ॥१३७॥ इसमें वंत, मणि, दाम, सिल, राम और णिहि; इन पदों के प्रथम सक्तर को क्रम से ग्रहण करने पर कंमदास (वर्गसाम) गणि होता है, दनके डारा इस उपवेसमाला प्रकरण के रचे जाने की सूचना की गई है । द्वारा होते हैं, ४ कहां होते हैं, १ फिराने काल रहते हैं और ६ बाव फिराने प्रकार का है? इन उन्ह प्रकार के साथ प्रकृत का विवेचन किया जाता है। प्रथमा सरप्रकरका, इत्यप्रमाण, सेन, स्पर्ध, काल, सन्तर, प्राव और सस्पन्नहृत्व दन बाट अपूर्वगोगहराति के साथव से विवक्षित जीवसमासों का अपूर्णम करना चाहिए। उसके पत्रचात् गति सादि चौदह मार्गणमाभों और सिच्यात्व व प्रासादन स्नादि चौरह जीवसमासी (पूर्वप्यानी) का नामनिर्देश किया गया है।

धाने गीत प्रांत सेदों में विभन्त जीवों का निकश्च करते हुए उनसे बचायोग्य गुणस्थान धीर मार्गेषा प्रांति का विचार किया तथा है। इस प्रकार सत्यवस्वरूपणा करने के परचाय स्वध्यमाण के प्रसंग में हत्यादि के मेद से चार प्रकार के प्रयाण तविचन किया यथा है। इस कम से यहां सेत्र व स्थान धादि गेथ धनुगोगद्वारों की प्रक्षणा की गई है।

यहां पृथिवीं मादि के भेदों के प्रसंग में जिल गावामों का उपयोग हुमा है वे मूलाचार में भी प्राय: उसी कम से उपलब्ध होती हैं। यवाकम से दोनों ब्रन्यों की इन गावामों का मिलान कीजिए—

कीवसमास—२७-२६, ३० (तू.), ३१ (पू.), ३२ (पू.), ३३ (पू.), ३४-३७, ३८-३६ स्रीर ४०-४४,

मूलाबार (पंचाचाराधिकार)—१-११, १२ (पू.), १३ (पू.), १४ (पू.) १४ (पू.), १६-१६, २१-२२ और २४-२८.

पाठमेर — जीव. गा. २५ में 'कहा' व मुला. गा. १७ में 'खंब' पाठ है। बीव. गा. ४० में 'बारख' व मुला. गा. २४ में 'बाबीस' पाठ है। बीव. गा. ४३ में मनुष्यों के हुल येद बारह लाख करोड भीर मुला. गा. २७ में वे चौदह लाख करोड निर्मिट्ट किए गाड़े हैं। इसी से उनकी समस्त सक्या में भेद हो गया है। जीव. गा. ४४ में जहाँ वह एक कोड़ाकोड़ि सत्तानवें लाख पचास हवार है वहाँ पूला. गा. २० में वह एक कोड़ाकोड़ि तत्यानवें लाख पचास हवार है वहाँ पूला. गा. २० में वह एक कोड़ाकोड़ि तत्यानवें लाख पचास हवार है वहाँ पूला. गा. २०

सन्तुत प्रत्य का एक संस्करण जो हमारे पास है, पंचातक प्राप्ति के साथ, मून रूप में ऋष्मधेवजी केसारीमनवी स्तेताम्बर संस्वा स्तताम से प्रकाशित हुझा है। इसके ऊपर टीका भी तिस्त्री गई है, पर बहु हुमें उपलब्ध नहीं हो सकी। इसका उपयोग स्थयन, सहोराव, सात्याहगुल, प्रावित भीर उच्छ्तरूथ-वनिष्णका साथि राज्यों में हुसा है।

- १. चीदह जीवसमासों की प्रकणणा पट्खण्डागम में भी इन्हीं घाठ धनुयोगद्वारों के प्राध्यय से की गई है—एवेंसि चेव चोहसल्हं जीवसमासाणं परुवलटुदाए तस्य दमाणि घट्ट विणयोगहाराणि णायव्याणि मर्वति ॥ तं जहा ॥ सत्यक्वणा दम्बपमाणाणुगमो खेलाणुगमो कोसणाणुगमो कालाणुगमो घतराणुगमो भावाणुगमो प्रप्याबहुगाणुगमो चेदि ॥ यहलं १, १, १५७, पु. १५१-५४
- मार्गणामेदों की सूचक यह (६) गाथा बोघप्रामृत (३३), मूलाचार (१२-१४६), पंचसग्रह (१-४७) भीर भावश्यक्तियुं क्ति (१४—कुछ शब्दमेव के साथ) भ्रादि कितने ही ग्रन्थों मे पायो जाती है।
- बीवसमास द-१: यट्सच्यागम ये गुगरशानों का उत्लेख जीवसमाम नाम से ही किया गया है। यद्धं १,१२, दु. १, १-११ (जीवा समस्याने एप्लिति जीवसमासा:। यदुदेश च ते जीवसमासास्य यदुदेशजीवसासा:। तेषां यदुदेशानां जीवसमासानाम्, यदुदेशपुष्यवानानामित्ययं:। यवसा दु.१, पू.१११)
- ४. इनमें से कुछ गावायें पंचसंबह (मारतीय जानपीठ)—अंते १, ७७-६१—में घीर कुछ गो। जीवकाच्य (जैंत गा. १८५) में भी उपलब्ध होती है। जीवसमास की २०-३० गावायें कुछ पादध्यस्यस के साथ प्राचारांगिनिर्मित (७३-७६) में पाई जाती हैं। इसके प्रतिरिक्त वहाँ कुछ गायायें प्राय: घर्षत: समात हैं। अंते—जीव. ३१, ३२, ३५, ३५-३६, ३६ छीर ३३ तथा घ्राचान नि. १०-,११८, १३०, १८६,१४१ धीर १६६.
- ५. कुल भेदो की यह संख्या गो. जीवकाण्ड (११५-१६) में जीवसमास के घनुसार है।

प्रस्तावनी

8\$

४५. ऋषिभाषित — इसके रचिवा कीन हैं, यह जात नहीं होता। इसका एक संस्करण मूल कप में भी ऋषमधेवती केवारीमतानी वर्ते संस्था रतजाम से अकाधित (तत् १६२७) हुता है। उसमें सीमदिनः प्रत्येक्षत्री केवारीमतानी वर्ते संस्था रतजाम से अकाधित (तत् १६२७) हुता है। उसमें सीमदिनः प्रत्येक्षत्री क्षा सम्बद्ध । यह एक वर्षक्षा- मुन्नोण का सम्ब है। यह एक वर्षक्षा- हैं स्वार है। यह समे थे प्रत्येक्षा- हैं सार है। यह समे थे प्रत्येक्षा- हैं सार है। यह केवा प्रत्येक्षा- हैं सार विकास केवा केवा है। यह विकास हैं सार विकास है। यह सार प्रत्येक्ष है। यह सार प्रत्य

कृषिभाषितों की समाप्ति के वश्याद कृषियमधितों की संग्रहणी में उपयुंतत ४५ प्रत्येकबुद्ध कृषियों के नाम निविष्ट किए गये हैं, जिनके नाम पर वे क्षयान्य प्रतिद्ध हुए हैं। इनमें से प्ररिष्टनिम के तीर्थ में २०, पाश्चे जिनेन्द्र के तीर्थ में १५ घौर लेव महाबीर के तीर्थ में हुए हैं। यमितन कृषिकाणित— सर्वाधिकार संग्रहणी—में उनस प्रस्थायनों के ५५ क्षणीधिकारों के नामों का निवेंग्र किया गया है। तत्तुसार ही वो उनत कृषियों के द्वारा उपवेश दिया गया है वह प्रकृत क्षय्यनों में विकट है।

इस पर घा- भड़बाहु द्वारा निर्मुक्ति रची गई है, धर बहु उपलब्ध नहीं है। यह ऋषमधेव केगरीमल जी देवे. संस्था रतलाम से अकाशित हुसा है। इसका उपयोग धरलादानविरमण भीर ब्राहिशा-महायन भादि शब्दों में हुया है।

५६. पाक्षिकसूत्र— इसके भी रचियता कौन है, यह जात नहीं है। प्रथम भीर प्रतिम तीर्थकर के मनुवायी धारमांद्रियी जन सामाधिक सादि छह धावयकों के नियमित किया करते हैं। उस प्रावयकों में अतिकमण भी एक है। यह देविकत रात्रिक, पाक्षिक, चात्रुपांधिक भीर खांस्सिक के भेद से पांच प्रकार का है। अस्तुत ग्रन्थ में पाक्षिक प्रतिक्रमण को प्रमुखता दी गई है। यहां प्रथमता तीर्थकर, सीर्थ, प्रतीर्थितिंद, तीर्थ, प्रतीर्थितिंद, तीर्थ, प्रतीर्थितिंद, तीर्थ, प्रतीर्थितिंद, तीर्थ, प्रतीर्थितिंद, तीर्थ, प्रतीर्थितिंद, तीर्थ, प्रतीर्थितंद, सीर्थ, प्रतीर्थितंद, तीर्थ, प्रतीर्थ, प्रती

परचार यह निर्देश किया गया है कि लोक में साबु बन परमियों के द्वारा उपविष्ट जिस महा-त्रतों की उच्चारणा की किया करते हैं उसे करने के लिये में भी उपस्थित हुमा हूँ। यह सूचना करते हुए छठे रामिभोजनियातविष्मण मार्थि छुद्दों महाबतों का उच्चारण किया गया है। जैसे—प्राणातियात के कम से प्राणातियातविष्मण मार्थि छुद्दों महाबतों का उच्चारण किया गया है। जैसे—प्राणातियात के विरत होना, यह महिमा महाबत है। इस महिला महाबत में मैं सूच्म, बाबर, जब न स्वाबर समस्त प्राणातियात का मन, बचन व काय से तथा इत, कारित व मनुष्यित से प्रत्यास्थान करता हूं। में मतीत सब प्राणातियात की निन्दा करता हूं, वर्तमान का निवारण करता हूं, भीर मनागत का प्रत्यास्थान करता हूं एस्थादि।

इसी प्रकार से आगे त्रेष महावतों की भी उच्चारणा की गई है। तत्पश्चात् मगवान् महावीर की स्तुतिपूर्वक सामायिक, चतुविश्वतिस्तव, बन्दना, प्रतिकमण, कावोत्सर्ग और प्रत्यास्थातः; इन छह भावश्यकों का निर्देश करते हुए उत्कालिक और कालिक श्रुत का कीर्तन किया गया है। इसके उत्पर सवीदेव सूरि (विक्रम की १२वीं शताब्दी) हारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ वह देवचन्द्र सासमाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बन्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग समीर्थमहाबत मौर महिसा-महाबत मादि सम्बंगिं हुमा है।

५७. ज्योतिष्करण्यकः— इसके कर्ता का नाग सजात है। इसमें २१ प्रामृत (यिककार) धीर सब गावायें ३७६ हैं। यहां कालमान, मात्रभेद, वर्षनेद, दिन व तिथि का प्रमाण, परमाणु का स्वरूप व उत्तरे लिखान होने वाले संगुल सादि का प्रमाण, चन्द्र की हानि-मृद्धि, चन्द्र-पूर्यों की संक्या, नक्षणों की साहति; चन्द्र, सुने व नक्षण सादि की गति, सूर्य-चन्द्रमण्यत धीर पौरवीप्रमाण, हस्तादि विषयों की प्रकरणा की गई है।

स्व पर प्राचार्य सवयणिर की टोका है। गाया ६४-७१ में सर्वाय क स्वा सादि कालमानों की प्रकप्ता की गई है। ये कालमान सनुयोगद्वारसूत्र में निक्षिरत कालमानों के कुछ फिन्न हैं। इस मिल्लता का विचार करते हुए टोका में सम्वाधिर ने यह कहा है कि स्करियलायां के समय दुष्पान्याल के प्रमाय के को दुन्तिय पढ़ा वा, उत्तके कारण वाष्ट्रधों का सम्ययन व जुण्य (चिन्तन) आदि सब नष्ट हो गया या। वस दुन्तिय के नष्ट होने पर पुत्रियक के स्वय दो संघों का मिलाय हुया—एक वलामों में स्वीर एक मसुरा में। उनमें सुवार्य की वंदरना के परस्पर वाचनामेद हो गया। से वह सस्वामाविक भी नहीं, क्योंकि विस्मृत सुत्र और वर्ष का स्थप्त कर करके वंदरना करने पर वाचनामेद सबस्यमावि है। इसमें सस्याति हुछ भी नहीं है। उनमें जो सनुयान्य प्राचित साद वाचना के सनुयापी रहे है। इस प्रकार स्वर्ण को संव्यास्थानों के सनुयापी रहे है। इस प्रकार स्वर्ण स्वर्णवाद्यानों का प्रतियादन किया गया है। वत्य स्वर्णवाद्यानों का प्रतियादन किया गया है वह वानम्य वाचना के समुवार हो करना चाहिए।

यह उक्त टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीमलजी क्वे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुपा है। इसका उपयोग श्रक्ष (मापविशेष), श्रीभविषत मास, श्रीभविषत संबत्सर, झादित्यमास, धादित्यसवत्सर, उच्छवास भीर उत्स्पिणी झादि शब्दों में हुआ है।

भूव. आ. पंचासंग्रह (चि.)—पंचसंग्रह इन नाम से प्रसिद्ध सनेक यथ्य हैं, को संस्कृत सोगों ही भाषाओं से रचे गये हैं। उनसे यहाँ दियाच्यर सम्प्रदाय मान्य पंचसंग्रह का परिचय कराया जा रहा है। यह सिसके द्वारा रहा या सकलित किया गया है, यह सभी तक सक्रात हो नाम हुमा है। यर विचयनसावणेंन थीर पचनार्थनों को देखते हुए वह बहुत कुछ प्राचीन प्रतीत होता है। इसमें नाम के समुवार ये पांच प्रकरण है—जोवतमास, प्रकृतितसुक्तीर्तन, बन्धस्तव, सतक स्वीर सप्ततिका। इत्तक प्राचीन प्रसीत स्वाप्तिका। इतक प्रीप्त स्वप्तिका क्षात्र का प्रसीत स्वप्तिका क्षात्र का प्रसीत स्वप्तिका क्षात्र का प्रसीत स्वप्तिका क्षात्र का प्रसीत स्वप्तिका का प्रसीत स्वप्तिका का प्रसीत स्वप्तिका स्व

बीरसेनावार्य द्वारा सपनी घवता टीका मं स्रनेक ऐसी गावार्यों को उद्मृत किया गया है को यदास्थान प्रस्तुत पंचावेद में उपसब्ध होती हैं। यर ग्रन्थ और प्रत्यकार के नाम का निवंदा वहाँ कहीं नहीं किया नया है। इसके कहा नहीं जा सकता है कि उनके समझ प्रस्तुत पंचावंग्रह रहा है या ग्रन्थ कोई प्राचीन ग्रन्थ।

इसके कथर महारक सुमितकीति डारा संस्कृत टीका रची गई है। जिसे उन्होंने भाइपद शुक्ता दशमी वि. सं १६२० को पूर्ण किया है। यह भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग प्रतिवृत्तिकरण गुणस्थान, पर्युकेकरण गुणस्थान, प्रयोगिचिन, स्लेक्स, प्रविरतसम्यस्थिट स्रोर स्राहारक (जीव) पादि सक्दों में हुवा हुमा है।

५६. परमात्मप्रका :--इसके रचिवता योगीन्दु देव हैं। उनका समय विक्रम की छठीं-सातवीं

१. ज्योतिष्क. टीका ७१, पू. ४०

सताच्यी है। सन्य की भावा सपभंश है। वह बायः वोहा छन्द में रचा गया है। प्रस्तिम दो पक्षों में प्रथम सम्बद्धा छन्द में सीर दूसरा मासिनी छन्द में रचा गया है। इसमें २ सिकार व पक्षतंत्र्या १२३+२१४=३१७ है। इनमें हुछ प्रक्षित्त पच भी बन्मिसित हैं। इसमें बहिरास्था, सम्बद्धारस्था में रचरास्था से स्वक को प्रयट करते हुए इस्थ, पुण, पर्योग, निश्चयन्य, मोस, मोस्रकस सीर निश्चय-थ्यवहार के भेद से दो बकार के नोक्यार्थ को विषेचण किया गया है।

सन्य की रचना योगीन्दु देव के द्वारा थिया प्रमाकर सट्ट की विज्ञानित पर की गई है। सम्य की प्रारम्भ करते हुए संगत के पश्चात यहाँ सह कहा गया है कि सट्ट प्रमाकर ने मावतः पंच गृक्यों की नमस्तार कर निर्मत प्रावपूर्वक योगीम्द्र जिनते विज्ञानित की कि स्वामिन्, संवार में रहते हुए सनन्त काल बीत गया, पर मैंने मोश्री मी सुल नही प्रारत किया, किन्तु दुख ही स्विक प्रमत किया है। हस्तिए क्षणकर पुन्ने बतुर्गति के हुन्त को नच्ट करनेवाले परमास्ता के स्वक्य की कहिये। इस प्रकार से विज्ञानित देश स्वक्य की कहिये। इस प्रकार से विज्ञानित देश से प्रमान के स्वक्य की कहिये। इस प्रकार से विज्ञानित देश से स्वन्त की कहिया है।

धन्य के घन्त में भी बन्धकार यह पश्चिमाय प्रगट करते हैं कि यहां जो कहीं-कहीं कुछ पुत्रक्षीत. हुई है वह प्रभाकर मट्ट के कारण से हुई है, धतः पिच्छत जन उसे न तो दोषजनक प्रहण करें भीर न गुज ही समर्भें।

इसके जगर बहारेब के द्वारा टीका रबी गई है। बहारेब विकम की ११-१२वीं शताब्दी के बिद्वान् है। उन्होंने मोजदेव के राज्यकाल (जि. तं. १०७०-१११०) में प्रध्यसंबह की टीका निसी हैं। इन्होंने मी प्रमानी टीका में प्रमान पह का शंकार के रूप में टल्लेख करते हुए बहार है कि यदि प्रस्य मुख्य रूप से मीश का कारण व उपारंध नहीं है तो मुलदन, समय, राम बीर पायब सादि मी निरात्त वरसीछ-गुगरमाण एवं रान-पूजा धादि के द्वारा मिलवख पुष्प का उपार्जन किशालिए करते रहे हैं।

यह उक्त टीका के साथ परमञ्जूत प्रभावक मण्डल बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन सब्दों में हुआ है—

मूल-परमात्मा धौर वहिरात्मा धादि ।

टीका-प्रम्याबाधसुख पादि ।

६०. सम्बस्तिसूत्र—गह भावार्थ सिद्धतेन दिवाकर द्वारा रचा गया एक प्राकृत गावाबद्ध सम्ब है, वो दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों हैं। रहम्पता सम्ब सम्ब किया की छठी या सातवी सतावती है। वे तवार के करते से सिमा व उनने पृथंती हैं। हमका समय विक्रम की छठी या सातवी सतावती है। वे नियुं क्तिकार प्रवाह (द्वितीय) के बाद बीर निकमप्त कावावसम्ब के पूर्व (ति. सं. १६-६६६) किसी समय में हुए हैं। प्रस्तुत सम्ब तीन काव्यों में विभक्त है। समस्त नाथासंख्या १४-१-४३-१५०=१६७ है। उक्त तीन काव्यों में प्रमा का नाम नवकाव्य और द्वितीय का नाम जीवकाव्य पाया बाता है, तीसरे काव्य का कोई नाम उक्तस्य मुद्दी होता। स्वके अपर प्रयुक्त सुरि के शिष्य प्रमथदेन सुरि (विक्रम की १०वी खताव्यी) द्वारा विरक्षित तिस्तुत टीका है। इसके प्रयम् काल्य में नय—विशेवत्या हम्मार्थिक व प्रयोगीयक नय—के स्वकृत का निकार करते हुए उनके साम्बय वे निकोपविध की योधना-

परमा- १, ५-११.

२. इत्थुण लेवउ पंडियहिं गुज-दोसु वि पुणक्तु ।

भट्ट-पभायर कारणई मई पुत्र पुत्र वि पउल् ॥२-२११.

म्रनेकान्त के 'छोटेलान जैन स्मृति म्रंक' में 'द्रव्यसंग्रह के कर्ता और टीकाकार के समय पर विचार' गीर्थक लेख। पृ. १४५-४=.

४. परमा २-६१.

पुरातन जैन वास्यसुची की प्रस्तावना, पृ. १४४-४७.

पूर्वक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व स्प्तयंगी की योजना की गई है। डितीय काष्ट में जान और वर्षन उपयोगों का विचार करते हुए छद्मस्य के ज्ञान और दर्शन में तो कमवित्व बतलाया गया है, परन्तु केवली के ज्ञान-वर्षन में उस कमवित्य का निरावरण करते हुए उन दोनों में समेद सिंढ किया या है। बहुं कहा गया है कि केवली चूंकि नियमतः धरस्य प्रयागें को जानते एवं वेवले हैं, स्वरूप उनका केवलसववांव ही समानक्य ते ज्ञान और दर्शन है। धाने वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार विजयक्षित प्रयागें के जानते एवं वेवले हैं, विजयक्षित प्रयागें का जो अद्यान करता है उसका जो आमिनिवोधिक ज्ञान है वही दर्शन है—सम्यय्व्यंन श्रव्यं के कहा जाने वाला है। धन्त में 'धनादि-प्रतिधन जीव और सादि-धनियन केवलज्ञान इन दोनों में समेद केते हो सकता है, 'इस शका का निराकरण करते हुए कहा गया है कि विश्व प्रकार कोई पुरूष साठ वर्ष का होया व तीस वर्ष का राजा हुआ, इस उदाहरण में पुरुष्तामान्य की सपेक्षा समेद के होते हुए भी राजारूप पर्याय की सपेक्षा समेद के होते हुए भी राजारूप पर्याय की सपेक्षा समेद के होते हुए भी राजारूप पर्याय की सपेक्षा समेद के होते हिए सा

धन्तिम नृतीय काण्ड में सामान्य और विशेष का विचार करते हुए तद्विषयक भेदैकान्त भीर अभेदैकान्त का निराकरण किया गया है और उनमें कथचिन भेदाभेद को सिद्ध किया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्य मूलकव मे जैनवमं प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सभयदेव सूरि विरिधित उक्त टीका के साथ गुजरात विद्यापीठ (गुजरात पुरातन्वमन्दिर प्रन्थावली) घहमदाबाद द्वारा पांच भागों में प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल-मस्ति-मवनतव्य द्रव्य, प्रस्ति-नास्ति-भवन्तव्य द्रव्य मौर अस्ति-नास्ति द्रथ्य मादि ।

टीका-ऋजुसूत्र भीर एवम्भून नय भादि ।

६१. स्यायावतार—इसके रचिता सिद्धसेन दिवाकर है। इनका समय (प्राय: विकम की स्वीं साताब्दी) है। इसके ऊपर सिद्धिय (विकम की श्वीं सताब्दी) विरुचित एक टीका है। सिद्धिय के द्वारा प्रयमी उपसितान-प्रयंचकथा ई. सन् १०६ (विकम सं. ६६३) मे तमायत को गई है। उस्तुत सम्म में सुकस्य २२ कारिकाये (श्लोक) है। ये कारिकाये घर्षतः गम्भीर है। यहाँ सर्वप्रयम स्व-परावभासी निर्वाय जान को प्रमाण बतलाकर उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदो का निर्वेश किया गया है। परचात प्रतिद्व प्रमाणों के लक्षण के निकश्ण का प्रयोजन बतलातं हुए प्रत्यक्ष कीर परोक्ष का लक्षण इस प्रकार कहा गया है—वो जान प्रपरोक्षत्वस्य हो, प्रयोज को प्रतिवा न कर साक्षा-स्वार्ति स्व प्रति हो, प्रयो की प्रतिवा न कर साक्षा-स्वार्ति से प्रति को परोक्ष करने हैं। प्राये प्रमुमान के लक्षण का निर्वेश करते हुए उसे प्रत्यक्ष के समन प्रभाव बतलाया है।

तत्परवात् सामान्य से शान्य — शान्य जान — का सखण बतलाते हुए जिस प्रकार के शास्त्र से उत्तम्त होनेवाला वह शास्त्र कान प्रमाण हो सकता है उस शास्त्र के लक्षण का निर्देश किया गया है। जिस सलीक के द्वारा उनत लक्षण को प्रगट किया गया है वह समत्त्रप्रदाशार्थ विरक्षित रत्नकरण्डक में उपसम्बर होता हैं। इस कम से यहां धागे परार्थानुमान, प्रवा, हेतु, दृष्टान्त, तदाभाव (आभासादि), दूषण, दुषण, प्रमाणात, नेवनज्ञान, प्रमाण का फल, स्याहादभूत कोर प्रमाता बीव; इनकी वर्षा को गई है। सन्तर्भ का प्रमाण का फल, स्याहादभूत कोर प्रमाता बीव; इनकी वर्षा को गई है। सन्तर्भ का गया है कि यह स्वाहित्रकन प्रमाणादि को व्यवस्था यहारे तस स्वयहारी जनों को प्रसिद्ध है, किर मी ग्रवपुरन्तों को उसका बोध कराने के लिए यहाँ उसकी प्रकरणा की गई है।

यह मूनरूपमें जैनयमें प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सिद्धीय विरोचत उक्त टीका भीर देव-भद्र सूरिकृत टिप्पण के साथ व्वेतान्वर जैन महासभा वस्चई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुया है—

मूल-अनुमान, अनैकान्तिक और असिद्ध हेत्वामास आदि ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापयघट्टनम् ॥ न्यायाव, ६; रत्नक. १.

ग्राप्तोपज्ञमनुल्लब्यमदृष्टेब्टविरोधकम् ।

टीका---शनैकान्तिक शादि ।

६२. तरबार्धवार्तिक — प्राचार्य धकलंक देव द्वारा विरचित यह तत्वावंसूत्र की व्याख्या है। धकलंक्ट्रेय का समय ई. ७२०-६०. (वि. सं. ७७७-२३७) निश्चित किया गया है! । ये प्रसिद्ध वार्धोत्तिक विद्यात् तो ये ही, साथ ही वे विद्वात्त के भी मर्थज वे । उनके समक्ष बद्खाव्याग्य रहा है धीर प्रस्तुत ब्याख्या में उन्होंने दक्का पर्योत्त उपयोग भी किया है। वैते — उत्त्वार्थवार्तिक में प्रथम सम्यक्त्य की उत्ति के विषय में जो विवेचन किया गया है वह प्रायः बद्खाव्याग्या के धाव्य से किया गया है । मही शोर्ते प्रयो के कृष्ठ समान उदरण दिये वाते हैं!—

एदेसि चेव सब्बकम्माणं जावे अतोकोडाकोडिट्रिटि ठवेदि संखेज्जेहि सागरीवश्सहस्सेहि ऊणियं

ताथे पढमसम्मत्तम्त्वादेदि । पट्सं १, १-८, ४-पू. ६, पू. २२२,

मन्तः कोटिकोटिलागरीपमस्थितिकेषु कर्मेषु वन्त्रमापक्षमानेषु विकृद्धिपरिणामयशान् सत्कर्मेषु व ततः संब्येयसागरी । मसहस्रोनायामन्तः कोटिकोटिसागरीपमस्थितौ स्थापितेष प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । त. वा. २, ३, २ ।

× ×

सो पुण पंचिदिश्रो सण्णी मिण्छाइट्टी पञ्जसग्रो सम्बनिसुद्धो । षट्खं- १, ६-८, ४-—पु- ६, पृ- २०६ ।

स पुनर्भव्यः पंचेश्द्रियः संज्ञी मिथ्यादृष्टिः पर्याप्तकः सर्वविश्रुद्धः प्रथमसम्यक्त्यमृत्पादयति ।

तः वाः २, ३, २।

वार्तिककार के सामने लोकानुयोग के भी हुछ प्राचीन यन्य रहे हैं। चतुर्व प्रध्याय के अन्तर्मत १६वें सुत्र की अवस्था करते हुए उनके द्वारा करनों की अवस्था में १४ इन्द्रों की प्रकरणा की गई है। बहुं उन्होंने यह कहा है कि ये वो वहाँ १४ इन्द्र कहे गये हैं वे लोकानुयोग के उपयेख के प्रमुख्तार कहे गये हैं। परन्तु यहाँ (तस्वार्थभूत्र में) वे १२ ही माने गये है। इसके अनुसार आहोत्तर, कारियट, महा-शुक्र और तहस्तार ये चार इन्द्र रक्षिण इन्द्रों के धनुवती है तथा धानत और प्राथत में एक-एक इन्ह्र हैं।

इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्र की इस व्यवस्था में प्रसंग के स्रमुखार प्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। सन्य मारतीय ज्ञानपीठ काशी से २ भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग स्रक्याय-वेदनीय, प्रकामनिर्जरा, सक्ष (प्रारमा), स्रक्षम्रक्षण, प्रसीणसहानस भौर स्रमुक्तमु नामकर्मसारिक

में हुआ है।

द् . लघीयस्त्रय—इसके रचिवता उक्त प्राचार्य प्रकलंक देव हैं। इसमें सब ७६ कारिकार्य है। इसम प्रत्यक्ष परिच्छेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, मागम परिच्छेद, नयप्रदेश सीर प्रचचन-प्रवेश; इन छह परिच्छेदों में विमक्त है। इसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, धनेक भेषद्रक्ष नय सौर निकंध पादि का विवेचन किया गया है। इस एर स्वयं मक्तके देव के द्वारा विवृति, साचार्य प्रमाचन्द्र (विक्रम सं. १०२७-११२२, ई. १०-१०६५) द्वारा विर्चवत विस्तृत न्यायकुपुत्वचन्न नाम की व्यावया सौर समयचन्द्र सूरि (विक्रम की १३-१४वीं सती) विरचित तास्पर्यनृति टीका है। उचत न्यायकुपुत्वचन्न प्रमाणके साथ तृत्व वन्य मा. दि. जैन सन्यमाला बम्बई से दो भागों में प्रकाधित हुसा है। तथा प्रमयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ मो वह उचत संस्था द्वारा प्रमयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ मो वह उचत संस्था द्वारा प्रमयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ मो वह उचत संस्था द्वारा प्रमयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ मो वह उचत संस्था द्वारा प्रमयचन विरचित वृत्ति के साथ मो वह उचत संस्था द्वारा प्रमयचन विरचित वृत्ति के साथ मो वह उचत संस्था द्वारा प्रमय विरचित विषय की स्वर्ण में हम हम्स विषय हम स्वर्ण में हम स्वर्ण में हम स्वर्ण में हम स्वर्ण में हम हम स्वर्ण में हम स्वर्ण के साथ में मान्य स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण में हम स्वर्ण में स्वर्ण के स्वर्ण में हम स्वर्ण में स्वर्ण मे

१. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना पृ. ४६ व ५६ ।

विशेष जानने के लिये देखिये घनेकान्त (वर्ष १९, किरण ५, पृ. ३२१-२५) में 'सर्वार्णसिद्धि भीर तश्वार्णवार्तिक पर बद्खण्डागम का प्रभाव' शीर्थक लेख ।

३. त. वा. ४, १६, ८, पृ. २३३, पं. २१-२३।

४. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना, पृ. ४१ ।

मूल-भारीत्रिय प्रत्यक्ष, धनुमान, अभिक्ड धौर उपयोग आदि । व्यायकु---धनुयोग पादि । तार्त्यवैतत्ति---प्रयंक्रिया पादि ।

- ६४. न्यायविनिष्ठव्य—इसके रविगता उक्त सकलंक देव हैं। इसमें तीन प्रकरण हैं—प्रत्यक्ष प्रस्ताव, सनुमान प्रस्ताव धौर प्रवचन प्रस्ताव। नामों के सनुवार इनमें क्य से प्रत्यक्ष, सनुमान धौर प्रवचन (सागम) प्रमाणों को सहया प्रदेश किया गया है। समस्त कारिकाओं की संख्या ४६० है। यह मुलक्ष में स्विधी चेन प्रत्यकाला कलकता द्वारा प्रकाशित 'श्रक्तकंक्षमण्यत्रम' में मुद्रित है तथा खा. बादिराज (विज्ञ की ११वीं सताब्यी, ई. १०२५) डारा विरचित विवरण के साथ वह भारतीय ज्ञावनीठ काबी द्वारा दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग प्रनुमान, प्रत्यय धौर उपन्मान प्रार्थ स्थानें के ह्या है।
- ६४. प्रमारणसंग्रह—यह कृति भी उनत अरुनंक देव की है। इसमें प्रत्यका, स्मृति स्नावि भेदों से युक्त राजेक, समुमान व उसके अवयव, हेतु, हेरवाभात, वाव, सर्वज्ञता और सर्वामंगी आदि विषयों की प्रस्ताका की गई है। सद कारिकार के प्रमृत्य की प्रति है। सद कार एक स्वीपक्ष विवृत्ति भी है जो कारिकाओं के मर्च की प्रति है। यह अरुनंकरणव्यवस्य में सिवी चीन अप्यमाना कसकता द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इका उपयोग प्रमृत्यक्षम्य आदि खब्दों में हुआ है।
- ६६. सिद्धिविनिक्चय— इसके भी रचियता उक्त भाषायं मकसंक देव हैं। इसमें निम्न लिखित १२ प्रस्ताव हैं—प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्पविद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि, जीविसिद्धि, जन्यसिद्धि, हेतुलक्षणसिद्धि, स्वासिद्धि, सर्वत्रसिद्धि, सर्वत्रसिद्धि, सर्वत्रसिद्धि, सर्वत्रसिद्धि, सर्वत्रसिद्धि, सर्वत्रसिद्धि। यह स्वीपज्ञ विचृति भीर भाषायं समन्तवीयं झारा स्विप्तित टीका से सिद्धित है। समन्तवीयं नाम के भनेत सन्वकार हुए हैं। उनमें से प्रकृत टीका के रचयिता अनन्तवीयं कामस्य यं महेन्द्रकृतार वी न्यायाचायं के झारा है. १५०-१६० (दि. सं. १००७-१०४७) सिद्धिका गया हैं। इस टीका के साय वह भारतीय ज्ञान-पीठ काजी से दो मार्गों में अकाशित हुमा है। इसका उपयोग निम्न पन्दों में हुमा है—

मूल-प्रन्ययोगव्यवक्छेद भौर उपमान ग्रादि ।

टीका — प्रक्रिचित्कर, धनैकात्तिक झन्यवानुपपत्ति, धन्यवानुपपत्त्व, झन्ययोगध्यवच्छेद, ध्रयोग-व्यवस्क्षेत्र, प्रसिद्धहेत्वाभास ग्रीर उपमान भादि ।

६७. पद्मपुरास् — स्वे तपपरित भी कहा जाता है। यह धाषायँ रिवर्षण के द्वारा महावीर मिर्वाण के बाद बारह सी तीन वर्ष और छह मास (१२०३६) के बीतने पर (कि. मं. ७३३ के लगभग) रचा गया है। इससे प्रमुखता है रामचन्द्र की काम इसनी दोषण कर रही है कि उसे थोड़े-बहुत परिवर्णन के साथ धनेक सम्प्रदायों ने अपनाया है। प्रमुत प्रन्य विविध घटनाओं व विवाय विवेचन के अनुसार १२३ पर्वों में विवस्त है। यह मूल मान मा. दि. जैन सम्बर्धाला सम्बर्ध से वालों में प्रकाशित हुआ है तथा हिन्दी अनुवाद के साथ भी वह मा. जानपीठ काशी से ३ मार्गों में प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग स्वोहिणी, स्वत, स्वयोनोक, स्वितायुवत और साविधिणी क्या सारि शब्दों में हुसा है।

इस्. वर्रामचरित—इसके रचिवत धावार्य जटासिहनन्दी है। इनका समय विक्रम की त्यों सतान्त्री है। प्रस्तुत प्रन्य २१ समी में विक्रक है। यह श्रमुष्ट्र व उपवाित धादि धनेक छन्दों में रचा न्या है। इसमें उत्तमपुर के शासक भोववंशी राजा वर्षकेत के पुत्र वरांग की कवा दी गई है। यथा- प्रवा का हिस के प्रमुख्य की सामित भी नहीं है। यथा- प्रवं का विकास को नहीं वुगायुक्त कर्म धीर उनके कत का विवेषण करते हुए सतान्तरों की समीक्षा भी माई है।

१. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना पृ. ८७.

२. पद्मपु. १२३-१८२.

बहु ना. दि. जैन राष्ट्रमाला बस्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग प्रथमेंद्रक्य, धनार्य, धस्तेयमहा-सत, प्राकाश, ध्राप्त, प्रार्य और ऋतू श्रादि शब्दों में हुमा है।

६३. हरिबंशपरासा-इसके रचिता आचार्य जिनसेन प्रथम हैं जो पुन्ताटसंब के रहे हैं। गुरु उनके कीतियेण ये। इसका रचनाकाल शक सं. ७०५ (विक्रम सं. ८४०) है । यह ६६ पर्यों में विभक्त है। इसमें हरिबंश की विभूषित करने वाले भगवान् नेमिनाथ व नारायण श्रीकृष्ण भादि का जीवनवत्त है। प्रारम्य में वहाँ मंगलाचरण के पश्चात् बाचार्य समन्तमत्र, सिद्धसेन, देवनन्दी (पूज्यपाद), वक्रसार, महासेन, रविषेण, वरांगचरित के कर्ता जटासिहनन्दी, शान्त, विशेषवादी, प्रभाचन्द्रके गुरु कुमार-सेन, बीरसेन गर और पाइविम्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया है । तत्पश्चात् तीन केवली भौर पांच अतकेवली ब्रादि के नामों का उल्लेख करते हुए अत की ब्रविच्छिन्न परम्परा निर्दिश्ट की गई है । साठवें पर्व में श्रीकृष्ण के प्रश्न के अनुसार भगवान नेमि जिनेन्द्र के मुख से तिरेसठ शासाकापुरुषों के वरित का भी निरूपण कराया गया है'। चन्तिम छचासठवें सर्ग मे ग्रन्य के कर्ता माचार्य जिनसेन ने भ्रापनी परस्परा को प्रगट करते हुए इन भ्राचार्यों का नामोल्लेख किया है—१ विनयंवर, २ गुप्तऋषि, ३ गुप्तध्वति, ४ शिवगुप्त, १ महंद्वसि, ६ मन्दरायं, ७ मित्रवीरवि, य बलदेव, ६ मित्र, १० सिह्दब्स, ११ बीरवित, १२ पद्मसेन, १३ व्याझहस्तक, १४ नागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्दिवेण, १७ प्रभुदीप-सेन, १४ तपोधन बरसेन, १६ सुधर्मसेन, २० सिहसेन, २१ सुनन्दिषेण (प्र.), २२ ईस्बरसेन, २३ सुनन्दि-वेण (द्वि.) २४ श्रमयसेन, २४ सिद्धसेन, श्रमयसेन (द्वि.), २७ भीमसेन २८ जिनसेन, २६ शान्तिवेण, ३० जयसेन गुरु, ३१ उनके पुनाट संघ के अग्रणी शिष्य अमितसेन — जिनके अग्रज कीर्तियेण ये, और उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन-प्रकृत ग्रन्य के निर्माता।

यह मूल मात्र मा. दि. जैन धन्यमाना बम्बई द्वारा दो भागों में तथा हिन्दी धनुवाद के साथ भार-तीय कानगेठ काशी द्वारा भी प्रकासित किया गया है। इसका उपयोग धनीवांचुत्त, धन, धनीविषय, धारिषिधंविभाग, धनाकांकांक्रिया, धन्त-पानिगरोध, धपच्यान, धपायविषय धौर उपायविषय सादि सब्दों में हमा है।

१. हरियं बादु. ६६, ५२ – ५३. २. सर्ग १, ब्लोक २६ – ४०. ३. सर्ग१, ब्लोक ५= -६५ (बागे ६६ सर्गके २३ – २४ ब्लोकों में पुनः उसकी संक्षेप में सूचनाकी गई है)। ४. ब्लोक १३६ – ५७२.

<sup>4.</sup> जैन साहित्य और इतिहास, पृ. ५११-१२.

कावपीठ काकी द्वारा तीन भागों में प्रकाशित किया गया है। इतका उपयोग अपुषत, शास्त्रान, साहेस्पक्रिया, इस्ताकु, उपकम, उपदेशसम्बस्य और एकत्वनितकंत्रीचार सादि शक्यों में हुमा है।

७१. प्रमात्एपरीक्स — इसके रचिवता धाषार्थ विधानन्य (विकम की श्वी बताब्दी) हैं। इसमें सिनकवाँदि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियों के प्रमिनत की परीक्षा करते हुए उपका निराकरण किया तथा है थीर स्वादंश्यवतायात्मक सम्पत्नात को प्रमाण तिद्ध किया गया है। पश्चात् उच प्रमाण के प्रत्यक्ष व परीक्ष इन दो नेयों का निर्देश करके उनके उत्तर मेदों की भी प्रक्षणण करते हुए तिश्वयक स्वावदातें की समीक्षा भी की गई है।

यह म्राप्तमीमोसा के साथ में भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग ध्वाय, ईहा और उपयोग भादि सभ्यों में हुमा है।

७२. तस्वार्षद्रलोकवार्तिक—यह उक धानार्यं विद्यानस्य द्वारा विरवित तस्वार्षसूत्र की विस्तृत व्याव्यार्थ है। रचनाकाल इक्का है. घर ० (वि. सं. - ६०) है। यही सर्वप्रमा यह संका उठार यह है कि प्रवक्तास्त्रीय के धानाय में चूँकि किसी प्रतिपाद्यविविष के प्रतिपित्या (विज्ञासा) सम्भव नहीं है, स्तर्य्य तरस्वार्थ मान्य प्रवस्त सुत्र चटित नहीं होता है। इक्के समाधान में कहा गया है कि विस्ति सस्त तस्वार्थ को जान तिया है तथा थो कर्म-मल से रहित हो चुका है उत्तके सोक्षमार्थ के नेता सिद्ध हो वाने पर चूँकि प्रतिपित्सा धसम्भव नहीं है, प्रतप्य उन्त प्रवस्त प्रवृत्ति संगत ही है— सर्वपत नहीं है। इस प्रसंग में वहीं धानाविवयक विभिन्न मान्यतायों का निराहरण करते हुए सर्वक्र-प्रवर्णत सामक प्रमाणकृत सिद्ध किया गया है। साथ हो धन्य प्रवादियों के द्वारा माने गये धान्य का निराहरण भी किया गया है।

इस प्रकार पूर्व पीठिकारूप से इतना विवेचन करके तत्पत्वात् कम से समस्त सूत्रों की तार्किक पद्धति से व्याख्या की गई है। यह रामचन्द्र नावारंग गांधी बम्बई के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसका जययोग धण्डव, धर्यनंत्ररीयहवय, धर्यकरणक्रिया धीर धनवेकिया घारि शब्दों में हुसा है।

७३- बात्मानुशासन — गुणमडावायं (विक्रम की ६-१०वी शताब्दी) द्वारा विरित्त वह एक उपवेशासक प्रत्य है। धात्महित्वी प्राणी धात्या का उद्धार किन प्रकार से कर सकता है, इसकी शिक्षा यहाँ धनेक प्रकार से दी गई है। इसमें विविध छन्दों में २६६ स्तोक है। इसके ऊपर धात्रायं प्रमात्यम्य (विक्रम की १३वीं शताब्दी) विरित्त एक संक्षित्त सस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ मून प्रत्य वेन संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत प्रत्य प्रत्य संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत स्वत्य प्रत्य संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत स्वत्य स्वत्य स्वत्य संस्कृत स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य संस्कृत स्वत्य संस्कृत स्वत्य स

७४. वर्मसंबह्स्सी—इसके रचिता हरिनद तृति है। ये बहुजून विद्वान् थे। इन्होंने प्राहृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में अनेक महत्वपूर्ण अन्य रवे हैं। इसके प्रतिरिक्त बहुत से प्रन्तों पर दीका भी जिल्ली है। इनके द्वारा विरचित अधिकांश क्षमों के प्रन्त में 'विरह्' शब्द उपलब्ध होता है। इनका अभावका सं-अप्रेश से न्दश्च तक निश्चित किया गया है। इनका आवश्यान प्रभावकारित (पृ. १०३—२३) में उपलब्ध होता है।

प्रस्तुत प्रग्य प्राइत गायाबढ है। गायाघों का प्रमाण १३६६ है। लेखनपद्धति दार्धनिक है। यह जीव को प्रमादिनवन, प्रमूर्त, परिचामी, जायक, कर्ना बीर विष्य त्वादिकृत निव कर्म के फल का भीच्या बतनाते हुए प्रमादाः उन्नके जस्तित्व को सिद्ध किया गया है। फिर तक्की परलोकगासिता के बाब नित्यता की भी सिद्धि की गई है। इसी कम से घावे उन्नकी परिचासिता, सरीरप्रमायता, जातुत्व, कर्म-कर्तृत धीर कर्मक्तभीवत्वत को भी विद्ध किया गया है। धावे कर्म के स्वक्पासि और उसके मृर्विकस्य का विचार करते हुए बाह्य घर्च को लिख किया गया है। तत्वस्वात् सम्यवस्य, ज्ञान, बीत-रागता धीर सर्वज्ञता धादि का विवेचन करते हुए यथाप्रसंग घरणान्व विवयों का भी विचार किया गया

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास मा. ३, पृ. ३४१,

है। प्रकरणानुसार इसमें घौर आवकप्रकृति में कितनी ही गावाएँ समानरूप से उपलब्ध होती हैं। कुछ गावायें समराज्यकहा में भी उपलब्ध होती हैं। यथाकम से मिलान कीविये—

वर्मसंग्रहणी---६०७-२३, ७४४-४७, ७४२, ७४४-६३, ८००, ७८०(पू.), ७१६-८१४.

व्यावकप्रश्नप्ति--१०-२६, २७-३०, ३२, ३४-४२, ४७, १०१(पू.), ४३-६१.

हतके उत्तर बाजायं मत्त्वगिरि द्वारा टीका सिली गई है। इस टीका के साथ सम्य वेयक्य सालमाई जैन साहित्योदार एक्ट बम्बई से मक्तिसत हुवा है। मूल माण वंजासक सार्थि के साथ म्हण्य-वेय केवारीमल की वेचे- संस्था रतलाम द्वारा अकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग इस सब्दों में हुवा है—सनुवान, सन्तरायकर्म, सावेय नायकर्म, साहुकर्म और औपवामिककस्यक्त साथि।

हरिसद्र सूरि के इन सन्य बन्यों का भी अक्टत स्वामावसी में उपयोग हुया है— १ उपवेषपद, २ आवकप्रप्रति ३ वर्गविन्दुप्रकरण, ४ पंचाशक, ४ वड्डवर्गतसपुण्चय, ६ सास्त्रवातसिपुण्चय, ७ बोड-शकप्रकरण, ८ सब्दक्तानि, ६ योगद्ष्टिसपुण्चय, १० योगविन्तु, ११ योगविशिका धौर १२ पंचवस्तुक।

अर्थ. उपवेदायद्—प्राकृत गायाबद यह उपदेशासक बस्य उनत हरिमद्र सूरि के द्वारा रचा गया है। इसमें समस्य गायावें १०२१ हैं। सर्वयसम यहाँ वो गयावों में क्यास्त्रार हरिमद्र सूरि ने मगवाम् महाबीर को नमस्कार करते हुए उनके उपदेश के महाबार मन्यमित बनों के प्रवोद्यार्थ कुछ उपदेशयों के कहने की प्रतिकार की है। टीकाकार मुनिचनर सूरि ने 'उपदेश्यक्ते' का ध्यदे वी प्रकार से किया है— प्रथम सर्थ करते हुए उन्होंने उन्हें बार पुरुषायों में प्रधानमूत मोक्ष पुरुषायंविषयक उपदेशों के पर— स्थानमृत मनुष्यवनमहुनंभल स्थारि—बतताया है। तथा हमरा सर्थ करते हुए 'उपदेश' बीर' 'यद' दोनों में कर्मचारय समास स्थीकार कर उपदेशों को ही यद माना है। तथनुतार प्रस्तुत बस्य में मनुष्य बस्य की दुलंगता सारिय प्रमेत करवाणवनक विषयों की चर्चा की गई है जो उपदेशासक स्थानस्य ही है।

भागे कहा गया है कि ससारकप समुद्र में मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लम है। अतएव जिस किसी प्रकार से हते पाकर आस्महित्यें बनों को उसका सबुपयोग करना चाहिए। उक्त मनुष्य-जन्म अप्यन्त दुर्लम है, यह चोल्तक आदि के दूष्टानों द्वारा था. अदबाहु आदि के द्वारा पूर्व में कहा गया है। तयनुवार में भी उन्हों चूष्टानों को कहता हैं। इस अप्तर कहकर— १ चोल्सक, २-१ पासक, ४ खूत, ४ रल, ६ स्वप्त, ७ चक्र, ८ चमं, ६ युग और १० परमाचु हन दस दृष्टानों का निर्वेश करते हुए कम से उन दृष्टानों की पृथक्-पृथक् अक्ष्यमा की गई है।

प्रयम दृष्टाग्त चोलतक का है। चोलतक यह देशी शब्द है, जो भोजन का वाचक है। जिस प्रकार बहुदरत चक्रवर्ती के यहाँ एक बार मोजन करके पुनः भोजन करना वुलंग हुमा, सही प्रकार एक बार मनुष्य पर्याय को पाकर किर उसका पूनः प्राप्त करना वुलंग है। इसकी कथा टोकाकार ने किन्हीं प्राचीन ४०४ गायाओं द्वारा प्रग्ट की है।

उक्त दृष्टानों के प्रतिरिक्त प्रन्य भी कितने ही विषयों की शरूपणा प्रनेक वृष्टानों के साथ की गई है। प्रत्य का प्रकाशन मुनिचन्द्र विरक्षित (वि. सं. ११७४) उक्त टीका के साथ मुक्तिकमल जैन मोहनमाला बड़ोदा से हुमा है। इसका उपयोग इन सच्टों में हुमा है—

मूल-पपवाद श्रीर श्रीत्पत्तिकी शादि ।

टीका-अनध्यवसाय, अनुमान और अपवाद मादि ।

७६. शावकप्रझस्ति—इसके रविवात उक्त हरिमद्र सूरि है। यद्यपि उसकी कुछ हस्तिसित प्रतियों में 'उमास्वातिवरिवत' तिसा गया है, पर बावकप्रमंत्रवाक, वर्मसंबहणी घोर समदाहरवकहा प्रादि प्रत्यों के साथ तुसना करने पर वह हरिमद्र सूरि की ही कृति प्रतीत होती है'। यह बारह प्रकार

वर्मविन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्र सूरि ने वाचक उपास्वाति विरचित एक श्रावकप्रकृति सूत्र का निर्देश किया है। वेते—ज्या च उमास्वातिवाचकविर्याचकप्रकृतिस्तुत्रम्—च्या स्रतिविद्यत्वि-मागो नाम प्रतिवयः——। व. वि. मृनि. वृ. ३-१६. (पर उपास्वाति विरचित कोई संस्कृत श्रावक-प्रवृत्तियुत्त उपत्वक नृत्तुं है।)

के आवक्षवर्म का प्रक्रवक एक महत्ववृत्ते बत्य है। गावालंक्या इवकी ४०१ है। इसमें प्रवस्तः शावक के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि वो सन्यवृद्धि प्रतिदित्त मुनि वनों से सामावारी—साष्ट्र और सावक को सान्य करते हुए कहा गया है कि वो सन्यवृद्धि प्रतिदेत मुनि वनों से सामावारी—साष्ट्र और सावक के सान्य हुए को निवस्त के निवस्त के निवस्त करते हुए वहां सम्यक्त को वे साथ सन्गादि से सम्यक्त को प्राप्त हुए ब्रानावरणादि कर्मों का निवस्त करते हुए वहां सम्यक्त भी ए उसके निवस्त्र की वादि साव तक्षों का विवेषन किया गया है। फिर कम से सावक के बारह वर्तों की प्रक्रवण करते हुए स्वृद्ध प्राप्त का विवेषन किया गया है। किर कम से सावक के बारह वर्तों की प्रक्रवण करते हुए स्वृद्ध प्राप्त मान्य स्वरूप स्वरूप के प्रति में हिंगा-स्वरूप की विद्यात से (गा. १०६-२५६) चर्चा की गई है। स्वरूप के निवाद सादि से सम्बद्ध सावारी सादि का विवेषन किया गया है।

कुछ गायाएँ यहाँ भीर समराइञ्चकहा में समान रूप से उपलब्ध होती है। जैसे-

श्रा. प्र. ५३-६० व ३६०-६१ घादि ।

सम. क. ७४-८१ व ६२-८३ भादि ।

इस पर 'दिक्प्रवा' नाम की स्वोपज्ञ टोका है। इस टीका के साथ प्रस्तुत बन्ध ज्ञानप्रसारकमण्डल नामक समाज बम्बई से प्रकाशित हमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हमा है—

मुल-प्रणुवत, प्रतिथिसंविभाग, पासव भीर भौपशमिक सम्यक्त गादि ।

टीका—प्रमुखत, प्रतिकार, प्रतिकि, प्रघोदिक्वत, प्रमञ्जूकीका, स्नम्तानुबन्धी, स्नवंदण्डिकरित, सन्तराय, प्राय, प्रारम्भ, इत्वरपरिवृहोतानमन सौर ऊर्ज्वदिक्वत प्रादि।

हेमचन्द्र सूरि ने सम्भवतः इसी का धनुसरण करके 'न्यायविभवसम्पन्न' धादि ३५ विशेषणों से विशिष्ट गृहस्य को श्रावकवर्ग का प्रथिकारी वतलाया है'।

मागे दूसरे प्रध्याय में गृहस्थममंदेशना की विधि का निरूपण करते हुए तीसरे प्रध्याय में धणु-सतादिका विशेष गृहस्थमं की प्रकाशा की गई है। चतुर्ष प्रध्याय में दीक्षा के समिकारों का विचार करते हुए उसके लिए झार्यदेशोराना सार्टि १६ विशेषणों से विशिष्ट बतनाया गया है। पोष्कें प्रध्याय में यति की विशेष विधि का वर्णन करते हुए छठे प्रध्याः में यतिसर्थ के विषयविभाग का विशेषन किया गया है। सात्रे प्रध्याय में धर्म के फल सीर झाठवें ग्रध्यात में पश्चरा से तीर्थकरस्व सादि की प्राप्ति का वर्णन किया गया है।

इसके ऊपर मुनिचन्द्र सूरि के द्वारा विक्रम सं. ११८१ में टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ प्रस्तुत यन्य मागमोदय समिति वस्वई से प्रकाशित हुया है। इसका उपयोग इन शब्दों से हुमा है—

मूल-अणुवत और इन्द्रियजय ग्रादि ।

टीका-प्रतिथि, प्रतिथिसविभाग, ग्रनशंदण्डिवरति, धनङ्गश्रीडा ग्रीर ग्रन्त-पानिनरोध ग्रादि ।

७६. पंचाशक-इसमें १६ प्याशक (लगभग १०-५० गायापुक्त प्रकरण) भीर उनकी समस्त गायासंस्था १४० है। प्रथम पंचाशकका नाम स्वायकश्वर्यवाशक है। इसमें सम्पन्तव के साथ श्रायक के १२ क्षतों की चर्चा की गई है। इसे आवकप्रश्नसिका संक्षिप्त रूप समस्ता चाहिए। शेष दूसरे-तीसरे प्रादि पंचाशकों के नाम ये हैं—

२ दीक्षापंचाधक, ६ वन्दतापंचाधक, ४ पूनाशकरण, १ प्रत्याख्यातप्चाधक, ६ स्तवतिविध, ७ जनवयनकरणतिथि, ० प्रतिस्टातिथि, ६ याणाविथि, १० अमणोपासकप्रतिमाधिथि, ११ साधुवर्ध-विधि, १२ सामाखारी, १३ पिण्डतिशृद्धि, १४ सीलीय, ११ प्रानोचनाविथि १६ प्रायदिचत्त, १७ विक्तसायिकरूत, १० सिक्कृतिला और १६ तरोविषान ।

इसके क्यर धभवदेव सूरि के द्वारा विकम स. ११२४ में टीका निक्षी गई है, पर वह हमें उपस्का नहीं हो सको। मूल धन्य ऋवभदेवजी केसरीमनजी दने. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग मब्बद्धावर्थन स्नादि थट्यों में हुसा है।

७६. बद्दश्येनसमुज्बय — हमं ८७ स्तोक (मन्ष्यूप) है। देवता सौर तस्व के भेद से मुल में हिरिश्व सूरि की दृष्टि में ये छह दर्शन रहे हैं — बौद, मैवायिक, सांस्य, लेन, मैबीयक सौर लीमतिया। सम्बन्धार के स्ता है इन्हीं छह दर्शन में ना परित्य कराना समीष्ट रहा है। तदनुतार उन्होंने प्रथमत: ११ स्त्रोकों में बौद दर्शन का, कर १२-२२ में नैयायिक वर्षन का ३३-४३ में सांस्य दर्शन का, ४४-५६ में नैयायिक वर्षन का, ४४-५६ में नैयायिक वर्षन का, ४८-६७ में बौरीयक वर्षन का सौर ६८-७७ में बौरीयनीय वर्षन का परित्य कराया है। वैश्वीयक वर्षन का परित्य कराया है। वैश्वीयक वर्षन का परित्य कराया है। वैश्वीयक वर्षन में कुछ में व नहीं है — दोनों ही वर्षनों में महेल्यर को मुख्किती व संहारक स्वीकार किया गया है। तत्वव्यवस्था में लो उनमें मेद रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है। तत्वव्यवस्था में लो उनमें मेद रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है। तत्वव्यवस्था में लो उनमें मेद रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है।

क्तिने ही दार्शनिक नैयायिक दर्शन से वेशेषिक दर्शन को भिन्न नहीं मानते—वे दोनों दर्शनों को एक ही दर्शन के प्रत्यनंत मानते हैं। इस प्रकार वे पूर्वनिष्टिप्ट पौच प्रास्तिक दर्शनों में एक नास्त्रिक दर्शन लोकायत (पार्वाक) को सम्मितित कर छह सक्या की पूर्विकरते हैं (७६-७६)। तबनुसार यहाँ धन्त में (६०-६७) लोकायत दर्शन का मी परिषय करा दिया गया है।

यह विशेष स्मरणीय है कि यहाँ किसी भी दर्शन की धालोचना नहीं की यह है, केवल उक्त दर्शनों में किसकी क्या मान्यताए रही है, इसका परिचय मात्र यहाँ कराया गया है।

इसके ऊपर गुणरान सूरि (विक्रम स. १४००-१४०३) के द्वारा विरक्षित तक्षेरहस्थदीपिका नाम की विस्तृत टीका है। इस टीका के साथ वह एषिकाटिक सोबाइटी ४७, पार्कस्टीट से प्रकाधित हुमा है। तुन नाम बास्त्रवातीसमुज्य भावि के साथ जैनवमें प्रसारक सभा सावनगर द्वारा प्रकाधित किया गया है। इसका उपयोग इन बस्टों में हुमा है—

मूल-प्रजीव भीर माश्रव गादि । टीका-धनुमान भीर मान्त गादि ।

E.o. बास्त्रवातसिमुक्वय — यह एक पष्टवड वार्धानक ग्रन्थ है। इसमे च स्तव (मक्ष्रक) हैं। उनमे पक (मनुष्ट्रम) संस्था इस प्रकार है — ११२+=१+४४+१३७+३६+६६+१४६=७०१। यहां नांकायत मत, नियतिवाद, सुष्टिक्ट्रांज, सण्याधीयत, विज्ञानवाद, सुन्यवाद, हैंत, महेत मीर मुक्ति माधिय में विकास के विवयों का विचार किया गया है। सातव स्तव के प्रारम्भ में कहा गया है कि सातव के अध्याद माधिय के विवयों माधिय में कही हुए साविवाद माधिय में विवयं प्रताप के स्वयों के स्वयं के स्वयं के स्वयं के हिंग एस कहते हुए साविवाद करते हैं। ऐसा कहते हुए साविवाद करते वाद के साविवाद करते हैं। ऐसा कहते हुए साविवाद करते वाद के साविवाद करते हैं। इस कि सावक को दो कारिकार्य दो गई हैं वे स्वयंगीमांसा से ली गई हैं।

पयोवतो न दघ्यत्ति न पयोऽत्ति दिववतः।

भगोरसवतो नोभे तस्मात्तस्वं त्रयात्मकम् ॥ ---शास्त्रवा. ७, २-३; भ्राप्तमीः ५६-६० ।

घट-मौति-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिब्बयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥

इसके क्रपर बशोबिबय उपाध्याय (विक्रम की १७-१-वीं शताब्दी) विरोबत टीका है। इस टीका के साथ वह देवचन्त्र सालमाई जैन पुन्तकोद्वार फण्ड वन्वई से तथा मूल मात्र वीनवर्ग प्रसारक सभा मावनयर से प्रकासित हुया है। इसका उपयोग इन सब्दों में हुया है—

टीका-धतीयंकरसिद्ध, भदतादान, ग्रध्येषणा ग्रीर अनेकसिद्ध ग्रादि ।

द१. बोडशकप्रकरण्— इसमें नाम के सनुसार १६-१६ पत्तों के १६ प्रकरण है, जो सार्यों स्वयं हैं। इनमें प्रथम नीवजार कर त्यार प्रश्नेयरीक्षक सादि—वाल, मध्यमप्रीद भीर दुण सादि—मानों के लिय सादि के नेव से संत्रों में हुण कहते की प्रतिका की गई है। इस प्रतिका के मनुसार साने कहा गया है कि वाल—विशिष्ट विवेक से विकल —तो लिय (वाह्य वेष) को देखता है, मध्यमदृद्धि चारित का विचार करता है, भीर दुण (विशिष्ट दुद्धिमान) प्रयत्पृद्धिक सायम तत्व की—उसकी समीचीनता व ससनीचीत्रता की—परीक्षा करता है। साये उसने वाल सादि के लक्षण निर्द्ध किया है । इस प्रकार से इन सब प्रकरणों में विविध विषयों का विवेकन किया गया है।

इस पर यथोभद्र सूरि विरचित संक्षिप्त टीका है। इस टीका के साथ वह ऋषभदेव जी केशरीमल को जैन हते. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुधा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा हे—

मूल — बगुरुलघु भीर भागम भावि ।

टीका--- अनुबन्धसारा, असदारम्भ और उद्वेग सादि ।

द२. प्रष्टकानि—हत्में ०-६ श्लोकमय ३२ प्रकरण है, जो इस प्रकार है—१ महादेवाष्टक, २ स्तावाष्टक, ३ प्रकारक, ४ प्रतिकारिकाष्टक, ६ प्रसारप्टक, ६ प्रवारप्टक, ७ प्रवण्याभीजनाय्टक, ६ प्रसारप्टक, १० प्रवारप्टक, १० के सामाय्टक, १० के सामाय्टक, १० प्रतारप्टक, १० प्रतारप्ट

यह मध्टक प्रकरण शस्त्रवातांत्रमुच्यय धादि के साथ जैनवर्ग प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग श्रातंत्यान श्रावि शब्दों में हुया है।

स्व. योगहिष्ट्समुख्य — इवमें २२६ स्तीक (यगुष्ट्य) हैं। इच्छायोग, शास्त्र घ्रीर सामध्ये योग के भेद से योग तीन प्रकार का है। इनमें सामध्येयोग दो प्रकार का है— यमेसन्याससित घोर योगसंत्राससितित । इन तब योगों के तस्त्रणों का निर्देश करने हुए यहां मित्रा, तारा, क्ला, प्रीष्ठा, स्थिर, कास्ता, प्रमा घोर परा इन याठ योगदृष्टियों का यथाक्ष्म से विवेचन किया गया है। इतक क्ष्मर स्वयं हुरिसद सूरिके द्वारा वृत्ति भी निल्ला यह है। इत बुला के साथ वह जैन प्रन्य प्रकाशक सस्था बहुसदा- वाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इतका उपयोग 'इस्छायोग' आदि शब्दों में हुया है।

८४. योगबिन्यु— स्वर्ग १२७ पद्य (अनुष्टप्) हैं। यहां योग से सन्बद्ध विविध विवयों की प्रकपण करते हुए जीमनीय व सास्य धादि के धाममत का निराकरण भी किया गया है। इसके ऊपर भी स्वोपत जुित है। वृत्ति के साथ यह भी पूर्वोक्त जैन बन्द प्रकाशक संस्था ध्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है।

द्र्थ. योगॉलिशिका—नाम के बनुशार इसमें २० गावार्य है। सर्वेश्वय यहां योग के स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो परिजुढ वर्गव्यापार मोख से योजित कराता है उस सबकी मोग कहा बता है। पर प्रकृत में विशेषकर से स्थानादिगत वर्गव्यापार को हो योग जानना चाहिए। हे स्थान झादि पांच ये हैं—स्थान, उर्ण (शब्द), वर्ष, झालस्वन और रहित—क्यी हव्य के झालस्वन प्रस्ताबना ४४

क्षे रहित चिन्मान समाचि। इनमें प्रथम दो—स्वान और ऊर्जे—कर्मयोग हैं तथा खेव तीन जानयोग हैं। स्वान से समित्राय कारोस्तर्ग व परासन सादि का है, तथा सर्व के समित्राय क्रिया सादि में उच्चा-रण किये वाने वाले सुन्न के वर्णादि से हैं। उक्त स्वानादि में प्रयोक इच्छा, प्रवृत्ति, स्विप सौर सिद्धि के स्वत से चार-चार प्रकार का है। इन सबका यहाँ वर्णन किया गया है।

इस पर यशोवियय उपाध्याय द्वारा धन्य के रहत्य को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टीका विश्वी गई है। इस टीका के साथ बन्य धारमानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल धागरा से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इच्छायोग धारि शक्यों में हुआ है।

द. पंचवस्तुक - इसकी वायासंस्था १७१४ है। इसमें अवस्था का विधान, प्रतिदिन की की किया - देनिक प्रनुष्ठान, वनविषयकप्रस्थापना, प्रनुष्येय-गणानुत्रा प्रीर संसेखना इन पांच बस्तुयों की प्रस्पणा की गई है। इसीलिए उक्त पांच प्रस्तुयों का प्ररूपक होने से इसे पंचवस्तुक उन्य कहा गया है। वंचन्यसिमन, तायाच्य परमण्याः इति वस्तुं इस निक्षित के प्रनुसार वहां ज्ञानादि उत्कृष्ट गृण इस करते हैं उन्हें वस्तु कहा जाता है। इन्हों जानादि गुणों के प्राप्तयमूत होने से ही उक्त प्रवच्या-विद्यानादि को वस्तु मानकर उनकी यहाँ प्रस्पणा की गई है।

प्रयम प्रवच्या स्विकार में प्रवच्या देने का स्विकारी कीन है, किनके लिए प्रवच्या देना उचित है, वह किस स्थान में यो जानी चाहिये, तथा किस प्रकार से दी जानी चाहिये; इस्थादि प्रवच्या से सन्बद्ध विषयों की चर्चा की गई है। प्रवच्या का निस्क्त्य है सोक्ष के प्रति गमन। तवनुसा इस्तें पाप के हेसून पुहत्य के स्थापार से निवृत्त होकर सुद्ध संयत के सन्दर्शन में उच्या होना पहता है।

दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की किया) में उपिकका प्रतिलेखन, स्थान का प्रतिलेखन, भोजनवाणों का प्रकालन, भिक्षा की विधि, नृत्यादि का त्याग भीर स्वाध्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है।

तीसरे ब्रतिवयक स्थापना अधिकार के प्रारम्भ में यह निर्देश किया गया है कि संशारनाश के कारण बत हैं। वे ब्रत विजनको दिये जाते हैं, किस प्रकार से दिये जाते हैं, भीर जिस प्रकार से इनका परिशालन किया जाता है; इस सबका कयन इस प्रशिक्षण में किया जाता ना है; इस सबका कयन इस प्रशिक्षण में किया जाता है। इस सिकार है—चतुर्गतिकय संसार में परिभ्रमण होता है; इसलिए कर्ष को नष्ट करने के लिए विरति करना चाहिये। इस प्रकार निर्देश करते हुए प्राहिसादि बती का यहां सागोपांग विचार किया गया है। इस प्रथिकार के सन्त में चारित्र की प्रधानता को प्रगट करते हुए मस्वेशी के प्रतिग से समन्त काल में होने वाले इन दस प्राव्यव्यक्षण प्रार्थों का निर्देश किया गया है— १ उपसंग, २ पर्मेहरण, २ स्त्रीतीष, ४ समस्या परिचत, १ कृष्ण का समरकंका यमन, ६ विमान के साथ चटन सूर्य का सवतरण, ७ हरिसंस कुत की उत्पत्ति, ६ वमरेन्द्र का उत्पत्ति, १ एक समय में एक सी साठ की विदि (प्रस्त) और १० सर्वस्ती के प्रता की सिद्ध (प्रस्त) आर १० स्वर्गती के प्रता की सिद्ध (प्रस्त) आर १० स्वर्गती के प्रता की स्वर्गत है।

चतुर्य प्रमुयोग—गणानुजा धिकार में प्रयस्तः यह कहा गया है कि जो साधु बतों से सहित होते हुए समयोचित समस्त सुत्रार्थ के जाता है वे ही धाचार्यस्वायनारूप धनुयोग प्राज्ञा के योग्य कहे पर्य हैं। ग्रन्थया लोक में मुगाबाद, प्रवचन-निन्दा, योग्य नायक के प्रमाय मे क्षेत्र के पूर्णों की हानि धौर तीर्थ का नाया होनेवाला है। प्रमुयोग का पर्य जिनासम का व्यास्थान है। वदा प्रमाद से रहित होकर विषिपूर्वक तस व्यास्थान को करना, यही उसकी प्रनुज्ञा है। इस प्रकार चुवना करके तत्रसम्बन्धी धाय-स्थक विषि-विचान का यहां विवेचन किया गया है। धारोग यावानुज्ञा के प्रसंग में गण (यन्छ) के प्रधि-क्ताता होने के योग्य गूर्णों का निर्देश करते हुए उसके विषय में भी विचार किया गया है।

उवसम्म गब्भहरणं इत्योतित्यं समाविमा परिता। कण्डस्स मवरकंका मवयरणं चंद-सुराणं ॥ ६२६ ॥ हरिवंसकुलुप्पत्ती चमरुप्पामो म महस्य तिज्ञा। मस्यंजयाण पूमा वस वि मणतेण कालेणं ॥ ६२७ ॥

शरीर भौर कवार्यों का संतेखन करना-भागमोक्त विधि के अनुसार उन्हें कृश करना, इसका नाम संतेखना है। इसका वर्षन प्रतितम सत्तेखना प्रीयकार में किया गया है।

इसके क्यर स्वयं हरिमद्र सुरि के द्वारा टीका (स्वोपक्त) लिखी गई है। इस टीका के साथ वह देवचन्त्र सालभाई जैन पुस्तकोद्वार फण्ड वस्वई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग मारमटा मीर स्वरपरिहार्गवस्विक मादि जन्मों ने हुया है।

- क. तस्वाचं सुत्रवृत्ति— यह उक्त हरिलद्र सूरि द्वारा विरचित तस्वाचंसूत्र की आष्णानुसारिकी स्थाव्या है। इसमें पूल सूत्रों की माध्य के अनुसार व्याक्या करते हुए कितने ही महत्त्वपूर्ण विषयों की वर्षा ने तहे हैं। एका उपयोग प्रकामनिकंरा, श्रञ्जोगाञ्जनायकर्य, प्रवश्नवर्धन, प्रशानपरीयहलय प्रोर प्रमानपरीयहलय प्रोर प्रमानपरीय पाति शास्त्रों में हमा है।
- द्रदः भावसंग्रह्—यह प्राचार्य देवसेन के द्वारा रचा गया है। देवसेन का समय विक्रम की १० वी प्रमावटी है। ये विस्तरसेन गणवर के खिल्ला थे। उन्होंने दि. सं. ११० में दर्खनसार की रचना की है। प्रस्तुन ग्रन्थ प्राकृत गावार्यों में रचा गया है। बीच में कुछ थोड़े से स्रन्य छन्दों का भी उपसीच हुया है। समस्त पचसंव्या ७०१ है।

यही प्रवसत. जीव के जुक भीर तसारी इन दो भेदों का निर्देश करते हुए साव से पाय, भाव ने पुष्प और भाव से मोश प्राप्त होने की सुवजा की गई है। उत्परवात सोदियकादि पांच मार्थों का निर्देश करके निष्पाद धादि वौदह गुलस्थानों के नामोल्लेखपूर्वक कम से उनकी प्रकरणा की गई है। प्रवस गुल्याका के प्रस्ता में मिन्यादक का विवेचन करते हुए सबन्य सीर निर्देश को जुक्ति कतकाने वाले वेदितास्य सम्प्रवाद की निर्माश की गई है। इस समीका में सवस्यता, स्त्रीमुक्ति, केवलिसूर्कि, विनकस्य और स्थविन-कस्य धीर स्थविन-कस्य भी निर्माश की गई है। इसी प्रसंग में स्वेतास्य सम्प्रवाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि विकस्पात्र की मुत्यु के पत्त्वात्त १३६वें वर्ष में सौराष्ट्र के अन्तर्गत वत्रभी में स्वेतपद सम उत्पत्त की अपना तर स्था में स्वेतपद सम उत्पत्त की प्रस्ता की प्रदेश कर सम्बन्ध संवादिक सम्बन्ध संवाद स्था में स्वेतपद सम उत्पत्त की अपना है।

ग्रन्य मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुवा है। इसका उपयोग श्रनिवृत्तिकरण गुण-स्थान, प्रप्रमत्तनंथत, प्रविरतसम्बग्दुष्टि और उपशमसम्बन्धत श्रादि सन्दों मे हुग्रा है।

स्ट. ग्रालापपद्धति— इसके कर्ता उकत देवसेनाचार्य है। यहाँ प्रयमतः द्रव्य के लक्षण का निवंश करते हुए प्रस्तित्व, वन्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेसत्व, प्रमुदल प्रमुदल प्रदेशत्व, चेनतत्व, प्रचेतत्वक, पूर्वत्व भीर प्रमुदल इन तस सामान्य गुणी में से प्रत्येक द्रव्य के वे बाट-बाट वतत्वासे गये है। प्रारम्भ के छह गुण से सभी पहते हैं। चेततत्व, प्रचेतत्तव, मृद्रेत्व भीर प्रमुदल इन चार से से कोई दो ही रह सकते हैं। व्याप्त क्षण के प्रचेतत्व के प्रमुदल है । व्याप्त के प्रचेततत्व भीर मुद्रेत्व है।

विशेष गृण सोलहे हैं। उनमें से प्रत्येक हत्या में कितने झीर कीन से सम्मव हैं, इसका विचार करते हुए पर्यामों के स्वक्य भीर उनके भेदों का विवेचन किया गया है। इसके पत्थात् हत्यों के इक्कील स्वभावों में से ग्यान्ह सामान्य भीर दल विशेष स्वभावों का विश्लेषण करते हुए वे जीवादि हत्यों में से किसके कितने सम्भव है, इसका विचार किया गया है। तत्यश्चात् प्रमाणभेदों भीर नयभेदों को वर्षा की गई है।

इसका प्रकाशन नयक के साथ मा. दि. जैन प्रत्यमाना बस्बई से घौर प्रथम गुच्छक में निर्णय-सायर मुद्रणालय से हुआ है। इसका उपयोग घनुष्वरितसङ्गूनव्यवहारनय घौर धनुष्वरितासङ्गूनव्यव-हारनय बादि शब्दों में हुआ है।

६०. तच्यसार(तस्यसार) —यह भी उनत देवलेनाचार्य की कृति है। इसमें ७४ नायार्य है। सर्वप्रयम यहां परमिद्धों को नमस्कार कर तच्चसार के कहने की प्रतिक्षा की गई है। पश्यात् यह कहा क्या है कि तस्य बहुत प्रकार का है, उसका वर्णन पूर्वीचार्यों द्वारा यमें के प्रवर्तन ग्रीर सम्बय जमों के

प्रवोचनार्यं किया गया है। एक तस्त्र स्वगत है और हुडरा परलत। स्वगत तस्त्र नित्र प्रास्ता धौर परत्रत तस्त्र पौर्चों परमेष्टी हैं। उन परमेष्टियों के प्रस्तर रूप का—उनके बोघक थ्र, सि, घा, उ, सा व स्रोम् प्रादि प्रस्तरों का—स्थान करने वाले सभ्य मनुष्यों के बहुत प्रकार के पुष्य का वस्त्र होता है धौर परस्परा से मोक्ष भी प्राप्त होता है।

स्वगत तरब दो प्रकार का है—श्विकच्य और प्रविकल्य। इनमें सर्विकल्य त्वगत तस्व प्रास्तव-पुत्रन है और प्रविकल्य स्वगत तस्व उस प्रास्त्व ने रहिल है। इन्त्रियविषयों से विमुख हो जाने पर जब मन का विष्मेद हो जाता है तब प्रगते स्वरूप में निविकल्य प्रवस्ता होती है। इस प्रकार से सुद्ध प्रास्त-स्वरूप का विष्मार करते हुए प्यान करने की प्रेरणा की माई है। इसी प्रवंग में स्वद्रभ्य और प्राह्मण का विषार करते हुए जानी और प्रवानी की प्रवृत्ति में विशेषता प्रगट की गई है।

यह मा. दि. जैन बन्यमाला बम्बई द्वारा तत्त्वानुशासनादिसंग्रह में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग बात्मा (घप्पा) बादि शब्दों में हुमा है।

६१. नयसक — इतके रचिवता उक्त देवतेन हैं। बुहुन्नयक को लक्ष्य में रलकर इसे लयुनयक भी कहा जाता है। इसमें ६७ मायार्थ हैं। सर्वप्रका यहाँ बीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए नयों के लक्ष्य के कहने की प्रतिका की गई है। धाने नय के लक्ष्य में कहा गया है कि ज्ञानियों के विकल्पक्य जो वस्तु के पंत्र को बहुक करने बाला खुनतेन हैं उसे नय कहा जाता है तथा उन्हों नयों के आल्य से तीव ज्ञानी होता है। नय के बिना चूंकि स्वाइत्त का बोच उन्मव नहीं है, धतएय एकारल को नस्ट करने के सिम्प्राय से तथ का ज्ञान प्राप्त करना धावस्यक है। इस प्रकार नय की शावस्यकता को प्रपट करते हुए धाने कहा गया है कि एक नय एकारल सीर उसके समुद्र का माय प्रनेशनत है तथा वह ज्ञान का विकल्प है जो समीचीन में होता है धीर प्रप्या की होता है। वयस्य पृत्र होते है विना बस्तुस्वरूप की उपलब्धिय ही होती सीर बिना स्वाह्म स्वाह्म होता है।

इसके परचार इध्याधिक और पर्याधाधिक इन दो नयों को मूल नय बतलाते हुए उनके झसंक्य भेदों को सूचना की गई है। मागे इन दो नयों के साथ नैगमादि सात नयों का निर्देश करके नय के नौ भेद मीर उपनय के तीन भेद कहे गये हैं।

धारो प्रत्याधिक के दस, पर्यायाधिक के छह, नैनम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, ऋतु-सूत्र के दो तथा शेष के एक-एक भेद का निर्देश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदों की प्रकाणा की गई है।

प्रन्त में कहा गया है कि व्यवहार से चूंकि बन्य होता है और नोश चूकि स्वमावसंयुक्त है, मत-एव स्वभाव के धाराधन के समय में उसे (व्यवहार को) गोण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ आस्प-स्वभाव का भी विचार किया गया है।

इसका प्रकाशन मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से हुग्रा है। इसका उपयोग उत्पाद-व्ययसापेक, मशुद्धद्रव्याधिक, ऋजुसूत्र भीर एवम्ब्रुत भावि सन्दों में हुग्रा है।

६२. प्राराधनासार — यह कृति भी उक्त देवतेनावार्य की है। इतमें ११४ गावार्य है। यहां सर्वप्रयम महावीर को नमस्कार कर धाराधनासार के कहते की प्रतिक्रा की गई है। परवात वर, वर्धन, ज्ञान भीर वारिक के व्यवहार भीर परमार्थ (निष्वय) के बंद से प्रकार कहा गया है। व्यवहार के धाराधनावानुष्ठय का बार सम्प्रवस्थान, सम्प्रकृत पार्ट का प्रवास के प्रयास है। व्यवहार के धाराधनावानुष्ठय का बार सम्प्रवस्थान, सम्प्रकृत पार्ट को प्रवास है। घाने उक्त सम्प्रवस्थानादि के व्यवहार की प्रधानता से लक्षणों का निर्वेश करके निश्चय धाराधनावनुष्ठय के सार को स्थय करते हुए कहा गया है कि बुद्ध नय की भरेका सम्प्रकृत कंकर निश्चय धाराधनावनुष्ठय के सार को स्थय का बार है। इस मार है। इस मार की प्रवास करते हुए सहार प्रवास का ही अद्वान करता है, धार वर्धन सुक्ष सार प्रवास है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है, धार वर्धन धारावना है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है, धार वर्धन धारावना है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। अपने सुक्ष सार्था, के बात बात है, धार वर्धन धारावना है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। स्थान वर्धन स्थान स्थान करता है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। अपने सुक्ष स्थान करता है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान कर्या है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। स्थान करता है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। इस निश्चयवृद्धि में स्थान करता है। इस निश्चयविद्धि संस्थान करता है। इस निश्चयविद्धि संस्थान करता है। इस निश्चयविद्धि संस्थान करता है। इस निश्ययविद्धि संस्थान करता है। इस निश्चयविद्धि संस्थान करता है।

चारिक एवंतप ही झाल्मा है झीर राम-डोवादि से रहित उन्हीं बुढ बात्मा के घारायना की प्रेरणा की सर्देश

साथे सारायक (लपक) की विशेषता को जगट करते हुए कहा गया है कि जेदगत (स्ववहारस्य) पार प्रकार की सारायना भी मोक्ष की सायक है। इस जकार स्ववहार सारायना को महत्वपूर्ण सत्ताती हुए सहँ, संगरवात, क्यायनलेखना, परीवहब्स, उपकर्ष सहने का सामर्थ्य, हाजियक और मन का नियमन इन सात क्यों के द्वारा वीर्षकालसंख्त कर्यों की नष्ट करने के लिए प्रीरेत किया गया है।

धान से जिन मुनी-रों के हारा धारावनासार का उपदेश किया गया है तथा जिस्तोने उसका धारावन किया है उन सबकी वस्ता करने हुए कहा गया है कि मैं न तो कवि हूँ भीर न स्वयं के लक्षण की भी कुछ जानता है। मैंने तो निज वावना के निवित्त धारावनासार की रचा है। भन्निम गाया मे अपने नाथ का निर्देश करते हुए कहा गया है कि यदि इसमें कुछ अववनविश्व कहा गया हो तो उसे मुनीन्त्र जन गुद्ध कर में।

इतके क्रयर क्षेत्रकीति के खिष्य रस्तकीति (विक्रम की १४वी सती) के द्वारा टीका लिली गई है। इत टीका के साथ वह मार्-दि-जैन यन्यवाला बन्दई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन सब्दों में ह्या है—

मूल - बाराधक बादि ।

रोका—बास्रव धौर उपशम खादि।

६३ पंजलंग्रह— इसके रचिया चन्दांच बहत्तर हैं। इनका समय निविचत नहीं है। सम्भवत. वे विक्रम की १०-११वीं बाताब्दी के विद्वान् होना चाहिए। प्रस्तुत प्रन्य दो विशागों में विभवत है। यहां सर्वप्रयम बीर विन को नमस्कार करके पंचलंग्रह के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 'पचसप्रह्' इस नाम की मार्यकता को प्रगट करने हुए कहा गया है कि इसमें चूंकि समायोग्य मतक प्रादि पाच ग्रन्थों का स्मया पाच हारों का सर्वेष (संग्रह) किया गया है, इसीलिए इसका पचसह, यह मार्यक नाम है। वे पोच डारों का नाम में भोगे व उपयोगों का सर्वेष (धन्वप्र), वन्यव्य — बावने योग्य कर्म, वन्यवेष हो के प्रतिवन्ता के प्रत्य के प्रत्यक्षित करने प्रत्यक्षित करने प्रत्यक्ष — वावने योग्य कर्म, वन्यवेष रोग वन्न विशेष करने प्रत्यक्ष मार्यक नाम है। वे पोच इसके प्रत्यक्ष स्वाप्त कर्म, वन्यवेष — वावने योग्य कर्म, वन्यवेष स्वाप्त कर्म, वन्यवेष रोग वन्न विश्वपेश । इनकी प्रत्यच्या इनके प्रयस्त विन अपने वी गई है।

प्रयम हार में ३४ गाचाये हैं। यहाँ जीवस्थानों घीर मार्गण स्थानों में यथानम्भन योगों ग्रीर उप-योगों की प्ररूपणा की गई है।

दूसरे द्वार मे ६४ गावार्थे हैं। यहाँ बाहर, सूक्त, पर्याप्त व सपर्याप्त एकेट्रिय; पर्याप्त व सपर्या-प्त द्वीटियारि तीन, तया संजी व ससंजी पर्याप्त-सपर्याप्त पचेट्रिय; इन १४ बन्यक जीवस्थानी की प्रस-पणा सत-सस्था सादि साठ समिवारों के साध्यक्ष से की गई है।

तीमरे बन्यक द्वार में ६७ नावः में है। यहाँ बन्य के योग्य ज्ञानावरणादि माठ कर्म भीर उनके उत्तरभेदों के स्वरूप मादि की चर्चाकी गई है।

चौषे बन्धहेनु द्वार मे २३ गाथाये है। यहाँ बन्ध के कारणभूत मिच्यात्व अविरति, कषाय सीर योग इनको तथा इनके उत्तरभेदों की प्रक्षणा की गई है।

पाचने बन्यविषान कर में १८५ गाथाये है। यहाँ बाचे गये कर्म के प्रकृति, स्थिति, प्रतुभाग प्रीर प्रदेश के प्राथ्य से बन्य, उदय उर्दरणा ग्रीर सत्त्व का विस्तार से विचार किया गया है।

दूपरे रिजान में प्रश्नन: १०१ नामाधों के द्वारा कर्मप्रकृति के सनुनार बन्धन, संक्रम, उदीरणा स्रोर उपसमना करणों का निकल्या किया गया है। उत्तरकात् ३ नामाधों में निमक्ति-निकासना करणों का जिस र करने हुन सन्त में १५६ नाथा में द्वारा सादि, सनावि, स्रुप भीर स्रुप वस्थ के सबेय का विवेषन दिया गया है।

दम पर एक टीका स्रोपन घौर दूध ने था. मसर्वासिर द्वारा विश्वति है। यह इन दोनों टोकाओं के साथ मुकाबाई ज्ञानमन्त्रिर बमोई से तथा केवल स्वोपन टीवा के साथ सेठ देवचन्द्र सालग्राई जीन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाणित हुया है । इसका उपयोग इन सम्बों में हुया है-

मूल-- मध्यवोदय, बनुदयवती प्रकृति, बदवक्वंकरवाद्धा, उदयवती सौर उदीरवा साहि ।

स्वो. वृ.— अचलुदर्शन, अध्यवसरकर्म, अझुबोदय, अनिभन्नहीत मिण्यास्व, उदयवती श्रीर टदय-सक्रमोरकुष्ट शादि ।

मलयः वृ.—सञ्चवन्य, सञ्चवस्कमं, सञ्चादय, सनुदयवनी प्रकृति, उदयवती श्रीर उदयसकमो-सम्द्रावि ।

84. सस्तिकाप्रकारण (बच्छ कर्मधन्य) — यह किसके द्वारा रचा गया है, यह जात नहीं है। वेते यह चन्द्रवि महत्तर प्रचीत नाना जाता है। धात्मानन्द वीन समा भावनगर से प्रकाशित सस्करण के प्रनुतार हमों भे ए गायायें हैं। यहाँ सर्वप्रकप यह सूचना की गई है कि मैं विद्यवरों के प्राथम से— मतिविद्यवरों के प्राथम से— मतिविद्यवरों के प्राथम से— मतिविद्यवरों के प्राथम से— क्ष्म , उदय और सत्ताक्ष प्रकृतिस्थानों के महान्य पर्यप्रक संखेप को करूँगा, तो वृद्धिया से निकला है। प्राये प्रकच उठाया गया है कि फितनी प्रकृतियों को बांचता हुया औव कितनी प्रकृतियों को बांचता हुया औव कितनी प्रकृतियों को बांचता हुया औव कितनी प्रकृतियों को बांचता हुया अब कितनी प्रकृतियों को बांचता हुया अब कितनी प्रकृतियों के बांचता हुया अब कितनी प्रकृतियों के बांचता हुया अब कितनी प्रकृतियों के बांचता प्रया के सम्बद्ध मती के धाने विकल्प प्रकार के हिंच प्राय के साथ के बांच का प्रवा है कि मूल प्रतियों के बांचता प्रकार के हिंच प्राय के बांच का प्राप्त के बांचक प्रया के सम्बद्ध साथ के बांचक प्राप्त के बांचक प्रवा के बांच का प्रवा के बांचक प्रवा के बांचक प्रवा का उदय वीर लग्न जी प्रार्थ की है।

पायुवन्य के बिना सात के बन्धक विष्यादृष्टि से लेकर धनिवृत्तिबादरसाम्पराय तक है। इनके सात का बन्ध, पाठ का उदय धीर धाठों की सत्ता रहती है।

सूक्ष्मनाम्पराय गुणस्थानवर्ती शायु सौर मोहतीय के विना श्रद्ध के वश्यक हैं। इनके साठ काउत्य सौर साठों की सत्तर रहती है।

उपशान्तरुपाय, शीलक्याय और स्थोनिकेंग्रभी ये एक यात्र वेदनीय के बन्यक है। इनसे उपशान्त-रुपाय के एक का बन्य, मोहनीय के बिना सात का उदय और सत्ता आर्टी की है। सीलक्साय के एक का बन्य, सात का उदय और मोहनीय के बिना सात की ही सत्ता है। स्थोनिकेंग्रभी के एक का बन्य, चार (स्थानी) का उदय और चार की ही सत्ता है।

प्रयोगिकेवली के बन्ध एक का भी नहीं है, उनके उदय चार का और सत्ता भी चार की है। इसकी दिग्दर्शक तालिका--

| गुणस्थान   | बन्ध          | उदय                 | सत्ता             | विशेष                          |
|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>१−७</b> | 5             | =                   | 5                 | भायुर्वन्यकाल में              |
| 3-5        | 9             | =                   | ۵.                | द्यायुर्वेन्च के विना          |
| ₹0         | Ę             | 5                   | 5                 | ग्रायुव मोहनीय के वन्ध के बिना |
| 11         | १<br>(वेदनीय) | ७<br>(ग्रोडके बिना) | =                 | _                              |
| १२         | (44.14)       | (मोहके विना)<br>७   |                   | _                              |
| १३         | ₹             | ¥                   | (मोहके दिना)<br>४ | _                              |

इसी कम से झार्य झानावरणादि प्रत्येक कमें की उत्तरप्रकृतियों में बन्ध, उदय और सत्ता तथा संयोगी मंगों का विचार किया गया है।

तरराज्यात् किस गुणस्यान में कितनी मकतियों का बन्य होता है, इसको स्पष्ट करते हुए उपधन-श्रेणि, धनस्यातुक्यों का उपधाय, यथाप्रवृतादिकरण, गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण धीर श्रापकश्रेणि झारि का निकाय किया गया है।

इसके ऊपर भाषायें मसविगिरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ उनमूँक झारमा-नन्द कमा माननगर ने वातर (श्वां कर्मवन्द के.) के साथ प्रकाशित हुया है। श्वापायें मतविगिरि विर-चित टीका सहित एक वष्ठ कर्मवन्य नैनवर्मम्यारक स्वमा साननगर से भी प्रकाशित हुया है। पर दोगों की गावामों में कुछ मिनता भी है। इसका उपयोग (टीका ने) मनुकल्यु नामकर्म, झानुपूर्वी, झाहारक (सरीर), झाहारपर्यानित, उचीत और उपवात सारि वस्तों में हुया है।

है थूं. कर्मियाक— यह गर्गीय के हाग रचा गया प्रथम प्राचीन कर्मेशस्य है। गर्गीय का सम-यादि निध्यत नहीं है। सम्मयतः वे विकास को १ ल्यो सातास्त्री में हुए हैं। प्रथमता गायाओं को स्वया १६ की होस्त ने वंद्रमा को पिलेट को नामकात रूपते हुए पुक्तियाद कर्मीयवाद को संबंध के कहने की प्रतिक्रा की गई है। यहाँ कर्म का निश्तक (क्रियते इति कर्म) मर्थ करते हुए यह कहा गया है कि बार गतियों में गरिप्रमाण करने वाने संबंधि की के हारा विध्यालादि के मान्नय के जो किया बाता है यह कर्म कहनाता है। यह प्रकृति, स्थिति, स्पृतान और प्रदेश के अद से बार प्रकृत का है। उद्यक्ती मूल प्रकृतिया साठ और उत्तर प्रकृतियां एक वी महाबल है। मूल प्रकृतियों का नामनिर्देश करते हुए उनके तिए कम ते पड, मरीहर, मर्सा, मस्त, हिंद (काठ को बेडी), विश्व (विश्वकार), कुम्हार और भाष्यागारिक; ये दुष्टान्त दिये गये है। मागे कम से दम भून और उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप दिखलाया गया है।

इस पर एक व्याक्या सम्रातक हुँक भौर दूसरी एक वृत्ति परमानन्द सूरि (सम्भवतः विक्रम को १२-१३मीं सताब्दी) द्वारा विरोचत है। यह जैन स्थारमानन्द सभा भावनगर से प्रकासित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल-अनुरुत्तपु नामकमं, घातप नामकमं, साहारक-कार्मणवश्यन, प्राहारकवश्यन, उद्योत, उपयात नामकमं ग्रीर उपभोग सादि ।

ब्यास्था—श्रङ्गोपांगनाम, श्रनुस्तद् नामकर्म, प्रनन्तानुबन्धी श्रीर श्रप्रत्यास्थानकोद्यादि । प. वृत्ति—श्रन्तरायकर्म श्रीर श्रायुकर्म श्रादि ।

2६. गोम्मटसार—६०क रचीयता धाचार्य नेपियन्द्र विद्वारयक्करती हैं। इनका समय विक्रम की ११वीं बनाव्यों है। वे वानुख्याय के समकालीन रहें है। वानुख्याय रे का समय कि माने हैं। वे वानुख्याय के समकालीन रहें है। वानुख्याय रे का राम से गोमयट मां रहा है। उन्होंने कर कर कर के से मी प्रोर के ताम है। इस प्रेर के उन्हों के अपने पर वह धाः नेमियन्द्र डारा रचा गया है। इस हो प्रमुख्य पर वह धाः नेमियन्द्र डारा रचा गया है। इस हो प्रमुख्य पर वह धाः नेमियन्द्र हो कि जिल्ल प्रकार के वार्ती विकास का प्रकार के उन्हों के बात प्रकार के वार्ती विकास का प्रकार के विकास के द्वारा के स्वयं प्रकार के विकास के वार्ती के प्रकार के वार्ती

बीवकाण्ड--इस िभाग में ७३३ गावार्ये हैं । इसमें गुणस्यान, जोवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा.

१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास माग ¥, पृ. १२७.

२. जह चक्केण य चक्की छक्खंडं साहियं मविरवेण ।

तह महचक्केण मया अन्संडं साहियं सम्मं ॥ गी. क. ३६७.

48

१४ सालेशा और उपयोग; इन २० बन्यनसाँ का वर्षन किया गया है। गुमस्थान मिम्माल व सालाहक साहि के मेद से बीचह है। इनकी प्रकचना ६६ गावामों डाएर की यह है। बीच सनन है। उनका सालाह के सुक्त प्रात्ति के से सुक्त किन एकेटियल्स पादि वर्षनिक्षमों के डाएर संवद हा संवेद किया जाता है उन्हें बीचसमास कहा जाता है। बादर व नुक्त के मेद से एकेटिय दो प्रकार के तथा संत्री व प्रसंत्री के मेद से पोर्केट का प्रता है। बादर व नुक्त के मेद से एकेटिय दो प्रकार के तथा संत्री व प्रसंत्री के मेद से पोर्केट की प्रकार के है। इन बाद डीटियल सालि सीन के प्रहाण करने पर सात होते हैं। वे सातों पर्योग सी होते हैं। ये ही बीचसमास माने जाते हैं। इन सबसी प्रकाश वहीं ४० (७०-११६) गावामों डाएर की गई है।

आहार-वारीर साथि के जब से पर्वाध्विया छह हैं। पर्याध्वि नामकर्म के उदय से सवायोध्य सपनी सपनी पर्याध्वियों के पूर्व हो जाने पर जीव वर्षाय कहनाता है। इन वर्षाध्वियों का प्रारम्भ तो एक साथ हो जाता है, पर उनकी पूर्वता कम से होती है। जब तक सारि-पर्याध्वि पूर्व नहीं हो जाती तब तक जीव निवृत्यपर्याध्व कहनाता है। सर्वाध्व नामकर्म का उदय होने पर सप्ताधिय योग्य पर्याध्वियों की पूर्वता तो नहीं हो पाठी सौर सन्तर्महुतं के भीतर ही बीव नरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे बीव सप्रयोग्य कहे जाते हैं। इस तककी प्रस्थान यहाँ ११ (११०-५७) गावाओं द्वारा की गई है।

पांच इन्द्रियों, मनवल स्नादि तीन वल, सानपान (स्वासोच्छ्वास) स्नीर सायु ये १० प्राण कहलाते हैं। इनका वर्णन यहाँ ५ (१२८-३२) गाचायों में किया गया है।

ष्राहार, मय, मैयुन झीर परिश्वह ये चार सज्ञायें हैं। इनका वर्णन ६ (१३३−३८) यावाओं में किया गया है।

विन सबस्याओं के द्वारा जीवो का मार्थण या सम्वेषण किया जाता है वे मार्थणाये कहमाती है। वे वे चीदह है, जो इस प्रकार है—यति हरिया, कार, गोग, वेद, क्याय, बान, स्वय, ख्रांन, तेवसा, प्रकार, सम्वेशल, संबी सीर साहरा: १न स्व का वर्षण नहीं कर से विस्तारपूर्वक किया शया है। यह स्विक कार तबके विस्तृत है जो २३२ (१२६-६७०) मायाओं ने पूर्व दूसा है। इस स्विकार के सम्वर्तत तेवया मार्गणा की प्रकप्णा निर्देश, वर्ण, परिचाम, संकम, कर्ण, सक्षण, गति, स्वामी, साबन, संस्या, खेब, स्पर्त, काल, सन्तर, बाव सीर सन्त्रकृत्व इन १६ सन्तराधिकारों के द्वारा भवन-४,४१ मायाओं में भी गई है।

बस्तु के जानने-देखने का को जीव का चेतनबाद है वह उपयोग कहलाता है। वह साकार और निराह्यार के मेर है दो प्रकार का है। साकार उपयोग वहीं बस्तु को विशेषकप से प्रहच करता है वहीं निराह्यार उपयोग उन्हें बिना किसी अकार की विशेषता के सामास्यकप से ही प्रहच किया करता है। साकार उपयोग जान और निराह्यार उपयोग दर्शन नामा गया है। सपने वेद-अमेरों के साथ इसका वर्षन यहीं ४ (६०१=७४) गावाधों ने किया गया है।

वाने मुगस्थान बीर मार्गवाओं के सामय से पृथक्-पृथक् पूर्वोक्त बीस प्रकरणाओं का समायोग्य विचार किया गया है (६७६-७०४)। सन्त में गीठम स्वर्धित को नयस्वार करते हुए गुजस्थान और मार्गवाओं में सामार का विचार के स्वर्धात से तीन सामार है। सामान, पर्वोच्य कीर वर्धात से तीन सामार है। स्वर्धाच के में मार्गवाओं में मार्गवाओं के में मार्गवा के से सोन्या का स्वर्धाच के में मार्गवा के से सोन्या है। इस मार्गवा की मार्गवा की समाया है, पर सम्बद्धात स्वर्धात कीर सम्माया है, पर सम्माया है, पर सम्माया है, स्वर्धात कीर सम्माया मही है। बहु समाय से सोन्या कीर सम्माया से स्वर्धात सम्माया से सामान्य, त्यांच्य और सम्माय है से सम्माय है। से सम्माय है से सम्माय है। से सम्माय है से सम्माय है से समाया सीन्या सम्माय स्वर्धात सम्माय से सीन्या सम्माय स्वर्धात सम्माय सीन्या सम्माय स्वर्धात सम्माय है। सही कम मार्गवाओं में सीन्या समय हममन सीहर ।

कर्मकाच्य-इसकी गाया संस्था ६७२ है। इसमें ये नौ सविकार है-प्रकृतिसमुस्कीतंन, बाब-

उदय-सन्द, सन्दस्यानभग, विचृतिका, स्वानसञ्जलितंत, प्रत्यय, भाववृत्तिका, विकरणवृत्तिका स्रोर कर्म-स्थितिरस्ता।

- (१) प्रकृतिसमृत्कीतंन--जीव शरीरनामकर्म के उदय से सशरीर होकर कर्म को-शानावर-मादिक्य परिणत होने वाले प्रयासस्कत्वो को-तथा नोकमं को-भौदारिकादि कारीररूप परिणत होने बाले पदगलस्कन्धों को-भी प्रतिसमय ब्रहण किया करता है। द्रव्य भीर भाव के भेद से कम दी प्रकार का है। ग्रहीत पुदगलस्कत्व का नाम द्रव्यकर्म भीर उसमे उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दर्शन के भावरणादि-रूप वृक्ति का नाम भावकर्म है। ये कर्म मूल में ज्ञानावरणादिरूप घाठ हैं। उनके उत्तरभेद सब एक सी महतालीस हैं। जो जीव के स्वभावभूत ज्ञानादि मुखों का विधात करते हैं वे धातिकमें कहलाते हैं भीर जो समावात्मक (प्रतिजीवी) गुणो का विवात करते हैं वे सवातिकमें कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और भ्रन्तराय ये चार कर्म चाति हैं, शेष बेदनीय सादि चार कर्म सचाति हैं। वेदनीय कमं के उदय से जो बाधायुक्त सुख संसार में प्राप्त होता या उसका सभाव उस वेदनीय कमें के सभाव में हो जाता है। ग्रायुक्तमं के उदय से जो मनुष्यादि के किसी विशेष करीर मे परतंत्र रहना पडता था उस परतत्रता का ग्रभाव इस प्रायुक्तमें के प्रभाव में हो जाता है । नामकमें के उदय से जो स्थलता विद्याचर होती थी उसका लोप इस नामकर्म के समाव में हो जाता है। गोत्रकर्म के उदय से जो ऊंचे-पत ग्रीर नीचेपन का ग्रनभव होता था वह उस गोत्रकर्म का ग्रभाव हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार य प्रधातिया कर्म प्रभावात्मक गुणों के विधातक तो हैं, पर धातिकर्मी के समान सदमावस्वक्रप ज्ञानादि के विधानक वे नहीं हैं। इस प्रकार विविध कमों के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनकी धाति ह प्रवाति ग्रादि प्रनेक प्रवस्थावों का यहाँ विवेचन किया गया है। मन्त में उस कर्म के विवय में नाम हि निक्षेपविधि की योजनाकी गई है।
- (६) सरबस्थान इस प्रविकार में गुणस्थान के प्राध्य से सरबस्थानों की प्रकथणा की इर्द है। विवक्षित गुणस्थान में जितनी कर्मप्रकृतियां लग्ता में विद्यमान हो उनके समुदाय का नाम तरबस्थान है। प्रकृतियों की भिन्नता के होने पर भी संक्या में भेद न होना, इसे भंग कहा जाता है। ऐसे भगों के साथ किस गुणस्थान में कितने सरबस्थान सम्भव हैं, इसका विचार इस प्रथिकार में किया गया है।
- (४) तिचुलिका—हत प्रविकार की प्रथम चुलिका में दिवसित प्रकृतियों का बन्य बया प्रयमें ...व्हरप के पूर्व में बच्ट होता है, प्रयमें उदय के परचात नच्ट होता है, प्रथमा दोनों साम हो नच्ट होते हैं; उनका बन्य क्या प्रयमे उदय के साथ होता है, प्रस्य प्रकृतियों के उदय के साथ होता है सा प्रयमें सौर सन्य प्रकृतियों के उदय के साथ होता है; तथा वह बन्य क्या सालत होता है, निरन्तर होता

हैं। सपबा साल्तर-निरल्तर होता हैं; इन नी प्रक्तों का स्थाधान किया गया हैं। बुसरी चूलिका में उद्देशन, विश्वात, सम्प्रजुल, गुण और सबे; इन पांच संक्रमणों का विवाद किया गया है। इस बुसरी पूलिका के प्रारम्भ (४०) में सपने यून स्थापनारी का स्थरण करते हुए कहा यया है कि स्थयनमी का वह खुन-समुद्र पाप-मन तो दूर करे, विक्के सबन के निना हो नैनिक्यन प्रतिकथ निर्मत्त हो गया। तीसरी चूलिका को प्रारम्भ करते हुए (४३६) में यह कहा गया है कि बीरेन्द्रनम्यी (बयबा बीरानमी और इस्त्रनम्यी) का बस्त मैं (निवयन्द्र) उन प्रस्तनन्यी गृक को नमस्कार करता हूं, जिनके चरणों के प्रसाद के सनन्त सहाररूप समुद्र से पार हुया। इस तीसरी जुलिका में बन, उटक्पण, संक्रम, प्रथमर्थम, उदी-ण्या, सस्य, उदय, उपस्थासन, निवर्षत घोर निकायन कर दस करणों का विशेषन किया गया है।

- (५) बन्य-उरय-सम्बस्थानसमूरकोर्तन इस श्रोधकार में बन्ध, उत्रय धीर सम्ब के शाद प्रकृतियों के विभिन्न स्थानी वा निरूपण किया गया है।
- (६) प्रत्यव्यक्ष्यणा— इस प्रविकार को प्रारम्भ करते हुए प्रस्ततः (७=४) जुतकार के पार-गामी इन्त्रनदी के गृक और उत्तम कीरानसी के स्वासी रहे धारवनदी को नवस्कार किया गया है। पत्रवान् नहीं बन्द के कारणञ्जल पाय विद्याल, बारह प्रकार की घविरति, पश्चीस कथार और पन्नह योग इन सलावन प्रद (५+१-२-४++१७=४०) कर प्रान्नत का गणस्वानक्रम के निकरण किया गया है।
- (७) आव्यक्तिका— यहाँ प्रारम्भ (=११) में गोम्मट जिनेन्द्र-पन्त्र को नमस्कार करते हुए गोम्मट पदार्थ संपुक्त क गोम्मटनम्ब्रह की विषयमूत माज्यत चूंतिका के कहते की प्रतिक्षा की गई है। पदचात की गई इस प्रतिका के सनुकार यहाँ स्वयं उत्तर देवों के साथ स्रोपशमिक स्नायिक, मिन्न, सीय-विक सीर पारिणामिक इन माओं का विजंब , किया गया है।
- (म) त्रिकरमण्युलिका- इस प्रथिकार में मोहनीय की इसकीश (दर्शनसोहनीय तीन धौर धन-ग्तानुकश्यिकनुष्ट्य से रहित) प्रकृतियों के अथ व उपशासन के कारणभूत ध्रयश्यकृतकरण, प्रपूर्वकरण भौर भनिवृत्तिकरण इन नीन परिणामों की प्रकृषणा को गई है।
- (क्) कर्मीस्पतिरचनासद्माव— बांचे हुए कमं कव तक उदय को प्राप्त नहीं होते धौर फिर प्रपती-पानी स्थिति के बनुसार वे किस कम से निर्वाण होते हैं, इस सबका विचार इस धन्तिम प्रधिकार में किया गया है।

प्रांतम प्रशस्ति में बन्यकार ने कमें नी निर्मूरा घोर तस्त्र के सम्बारण के निए गोम्मटदेव के द्वारा गोम्मटकूत्र ने गोम्मट के रचे जाने का तकते करते हुए यह कहा है कि जिनमे नाजवरदेवादि क्यदिप्राप्त सहिष्यों के गुण विद्यमान हैं ऐसे वे बितनतेन रक्ष-भी जिवक गुक है वह राजा (वापुण्वराय गांगम्मटराय) अयवन्त हो। गोम्मटसंबद्धमून, गोम्मटिखिल के कार गोम्मटिजन भीर गोम्मटराय (वापुण्वराय) के द्वारा निर्मित प्रतिवा का मुख सर्वार्थिति के देवों धौर सर्वार्थित व परमार्थित के साम प्रतिवा का मुख सर्वार्थिति के देवों धौर सर्वार्थित व परमार्थित के स्वां प्रतिवा का प्रतिवा का प्रवत्त हो। जिसने देखारामार नाम के स्वपुत्त जिनम्मटन वो प्रतिवा का प्रतिवा का हो। जिस गोम्मट के द्वारा वे वा प्रस्तु के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्

इस सबका विस्तृत विवेचन बट्कण्डागम के द्वितीय खण्ड बन्धस्वामित्वविचय (पु. ८) में किया गया है।

२. संस्कृत टीका में इस नाया का मर्थ करते हुए धनवनत्वी इन्द्रनित् गृब मीर बीरनित्नाय इन तीनों को ही किये गये नमस्कार का निद्ध किया यथा है तथा बहां नायाने प्रप्रकृत 'व' सम्ब का परम्पाहार किया गया है। इस रं. नाष्ट्रताय की प्रेमी ने इन्द्रनत्वी कीर बीरनन्दी को मा. नेनियन्त्र का व्येष्ट गृक्ताई बरुकाया है (बैन साहित्य मीर इतिहास इ. २७०)।

इसके करर एक धमयनवाषायाँ (वि. की १४वीं वार्ता) विरोधित मन्यप्रवीधिका नाम की संस्कृत टीका और दूसरी नेमियनदायायँ (वि. की १४वीं वार्ता) विरोधित जीवतत्वप्रयीधिका संस्कृत टीका है। इनमें मन्यप्रवीधिका टीका जीवकाय की २०२थी गावा तक ही उपलब्ध है। इन दो टीकाओं के प्रति-रिक्त एक सम्यवास्त्रवालकान नाम की हिन्दी टीका भी है, जो पण्डितप्रयाद दिवस्त की डिप्ता जीव-तत्वप्रयीधिका का धनुसंग्र कर विस्तार से लिखी गई है। इन तीनों टीकाओं के बाद प्रस्तुत यन्य गांधी हरिसाई देवकरण जैन प्रत्यवासा कावकता से प्रकासित हो चुका है। संशित्त हिन्दी के साथ वह पर्य-भूत प्रभावक स्थवत बस्वई से भी दो प्राणों में प्रकासित हुंचा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल —प्रकर, प्रव:प्रवृत्तकरण, प्रतिन्तिय जीव, प्रतिवृत्तिकरण गुणस्थान, प्रति-प्रतायव्यक्त प्रतृषोग-हार अवज्ञान और अप्रयत्त्रस्य सार्थ।

टीका-सप्तरात्म अुतज्ञान, सगाइ, सगुरुतचु नामकर्म, सप्तत्रवृत्तसंक्रम, सनन्तानुविध्यकोषादि, सनुकृष्टि, सनुत्तरौपपादिकदशा, सत्रत्यास्थानावरणकोषादि, साक्षेपिणी कथा सौर उद्वेतनसंक्रम सादि ।

8७. लिखसार—यह भी उपयुंक्त नेमिक्दावार्य की इति है। इसने दर्शनसिक, बारिय-सिक्दावार्य की कार्य कार्य के तीन कार्यकार है। इनके गावार्यक्या इस प्रकार है—१६७-१२४-१२४ ह-१६५० । वंसा कि प्रत्यकार ने पंचरप्रियम्भित्यों की वन्दाना करते हुए प्रारम्भ में सुन्धन किया है, तरनुकार चर्चुत: वो ही प्रविकार समस्त्रा वाहिए—सम्बद्धनस्तिक प्रीर वारियनसिक। उपयोग और क्षय के मेद से वारिय दो प्रकार का है। सम्बद्धनंत्रलिक प्रविकार में सम्बद्धनंत्र की प्राप्ति का विचार करते हुए यह तत्वावा है कि वास त्यादि स्थादि स्थादि प्रकार कार्यक्त की प्राप्ति का विचार करते हुए यह तत्वावा है कि वास वास प्रमुक्त को प्राप्त कर तकता है। विचेद दनना है कि वास वासी, प्रयुंक्त को प्राप्त में किया कार्यक्त गर्भन, विचार सम्बद्धनंत्र की प्राप्त कर तकता है। विचेद दनना है कि वास वासी, प्रयुक्त को प्राप्त मेरित सम्बद्धनंत्र की प्राप्त मेरित सम्बद्धनंत्र की प्राप्त मेरित सम्बद्ध की प्राप्त मेरित सम्बद्धनंत्र की प्राप्त मेरित सम्बद्धनंत्र की प्राप्त मेरित सम्बद्धनंत्र की प्राप्त मेरित सम्बद्धनंत्र की प्राप्त सम्बद्धनंत्र की स्थापन सम्बद्धनंत्र की प्राप्त सम्बद्धनंत्र की स्थापन सम्य की स्थापन सम्बद्धनंत्र कि विचार सम्बद्धनंत्र कि स्थापन सम्बद्धनंत्र कर्म की स्थापन सम्बद्धनंत्र कर्म के स्थापन सम्बद्धनंत्र कर्म के विचार सम्बद्धनंत्र कर्म करता है। होती है। स्थापन विचार सम्त सम्बद्धनंत्र सम्बद्धनंत्र कर्म सम्बद्धनंत्र सम्य सम्बद्धनंत्र सम्बद्धन

जब ज्ञानावरणादि प्रयक्षत (वाप) कभी की कसदानशक्ति उत्तरांतर धनन्तगुणी हीन होकर उदय को प्राप्त होती है । इस अयोशशमलिक होती है। इस अयोशशमलिक होती है। इस अयोशशमलिक होती है। इस अयोशशमलिक होती है उसे लिखाँढ़ तिक उस आयोश प्राप्त कम्मकृतियों के बनवयोग्य वर्मानुरागकर परिणति होती है उसे विज्ञांद्व ताला है। जोक-पुर्वन्तादि कह क्यां धीर नी परार्थों के उपदेशक धावाये धारि की प्राप्त को प्रयवा उपदिष्ट अयं के हहल-बारण की प्राप्त को देशनात्राक्ष्य कहते हैं। उसत तीन लिखयों से सम्यन जीव अय धायु को छोड़कर शेव सात कमों की स्थित को हीन करके धनत-कोडाकोडि प्रमाण कर देता है तथा प्रप्रवस्त धारिया कमों के अपुत्रान को खावल करते लता धीर दान समान दो स्थानों में स्थापित करता है, साव हो धायाविया कमों के अपुत्रान को खाव नीम धीर कोर के समान प्रमाम के भो हो स्थापित करता है, साव हो धायाविया कमों के अपुत्रान को खान नीम धीर अपने के समान प्रमाम के भो हो सकती है, मह कहा ही जा चुका है। उसत वार ताव्यां के प्रवचात्र अपने जीव के यो धाय-करण, धपूर्वकरण धीर प्रमित्नत्तिकरणकप उत्तरोत्तर विश्वां को प्राप्त होने वाले परिणामों को प्राप्त होती है, इसे करणविष्ठ कहा जाता है। यह समस्य भीव के उस्तर करता है। स्वस्त प्रमास क्या भीव को प्रपास के अपने समस्य भीव के अपने समस्य भीव के प्रमास करता है। इस समस्य प्रमास के सात्र प्रमास कर लेता है। इस अपने प्रमास के को दिवसाया यथा है।

चारित्रलिक्य-मह देश भीर सकल चारित के भेद से दो प्रकार की है। इनमें देशचारित को मिध्यादृष्टि भीर ससंयतसम्बद्धिः प्राप्त करते हैं तथा सक्क्षचारित्र को इन दोनों के साथ देशसंयत

वेलिये प्रनेकान्त वर्ष ४, कि. १, पृ. ११३-२० में 'कोम्मटसार की जीवतस्वप्रदीपिका टीका, उसका कर्तृ'स्व धीर समय' शीर्षक लेखा।

भी प्राप्त करता है। मिष्यादृष्टि वब उपश्यमसम्बन्धक के साथ बेकचारित्र के शहल के उन्धुल होता है तब वह जिस प्रकार सम्बन्धक की आप्ति के लिए श्रवःप्रकृत सादि तीन करणों को करता है उसी प्रकार इस देशचारित्र की प्राप्ति के लिये भी उस्त तीन करणों के बिलाम समय में वह उक्त देशचारित्र को प्राप्त कर लेता है। युन्तु प्रदि उस्त मिष्यादृष्टि वेदक (सायोपशिक) सम्बन्धक के साथ उस्त देशचारित्र के बहुण के उन्धुल होता है तो सब:प्रवृत्तरूच सौर सपूर्वकरण इन दो परिणामों के सिलाम समय में वह देशचारित्र को प्रकृत कर लेता है।

सकल चारिण जीन प्रकार का है— खायोगश्यमिक धार शायिका । इतमे वो जीव उप-समस्यस्वन के साथ साथोगश्यमिक चारिण के बहुण में उद्या होता है उतके उसकी प्राप्ति की विधि प्रयमो-स्थासम्यत्यन्त के प्राप्ति के समाज है। वो देवकास्यानुन्दि धोगश्यमिक चारिण के बहुण में उद्यत होता है उसकी विधि मिन्न है। उसका निकण्ण हम स्थिकार में विशेषकर से किया गया है (२०४-२६१)।

म्रागे लायिकचारित्र की प्रान्ति में की जानैवाली कियामों का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसी को क्षपणासार कहा जाता है।

गोम्मरसार के समान इस पर भी नेमिचन्द्राचार्य की सस्कृत टीका भीर पिंधतप्रवर टोडरमलजी विरावित हिन्दी रीका भी है। संस्कृत टीका भीरधिमक बारिज के विधान तक (मा. २६१ तक) ही उनलब्ध है कामे टाम्पिक चारिज के प्रकार चारिज के प्रकार को उत्तर समाजी के द्वारा गा. २६१ तक ठी उक्त संस्कृत टीका के भनुसार व्यावस्था की गई है भीर ताराव्यात प्राचार्य माध्यवश्व विवाद द्वारा विरावित संस्कृत नायकर सायवालार के साधार से वह की गई है। पं. टोडरमलजी ने इस स्वयासार की रचना का निर्देश करते हुए यह वत्ताचा है कि उक्त प्रन्य भाषाय माध्यवश्व द्वारा भीज नामक राजा के भी बाहुबली के परिकानामं रचा गया है। उक्त दोनों टीकाओं के साथ यह हरिमाई देवकर ज प्रयोग सथ:प्रवृत्तकरण भीर धपूर्वकरण मुगस्यान सावर वारा है ।

- ६६. त्रिलोकसार—यह भी पूर्वोक्त नैमियन्द्र सिद्धान्तवकवर्ती के द्वारा रवा गया है। इसमें र छह प्रविकार हैं—लोकसामाय्य, भवनलोक, व्यन्तरलोक, व्योतिसोंक, वैमानिकलोक घीर नरतिय-ग्लोक। इनमें गायाघों का प्रमाण कमतः इस प्रकार है—२०७+४२+५२+१४२+११०+४४६=१०१६।
- (१) लोकसामान्य जहाँ जीवादि छह हव्य देखे जाते हैं या बो उन छह हव्यों से ब्याप्त है वह मनादिनियन होता हुआ स्वनावसित है। यह मनादिनियन होता हुआ स्वनावसित है— उत्तर कोई निर्मात नहीं है। धाकाश में प्रकार का है— नोकाकाश पो त्राप्त कर के पर्ने, प्रथमें, प्रथमें, प्रकार कोई निर्मात है। विश्व है तथा जीव एवं पुरुषतों का समनामम जहां तक सम्मव है उतना धाकाश सोकाकाश कहनाता है। उतके सब धोर को धनन्त युद्ध धाकाश है वह सलोकाकाश माना गया है। उत्तर लोक घयः, नध्य धोर कव्य के मेद से तीन प्रकार का है। धाये मुदंग के क्यर एक दूसरे मुदंग को खड़ा रखने पर वो उत्तका धाकार होता है वैद्या ही धाया इत्तर को का है। इत प्रकार इत लोक का वर्षन करते हुए धनेक मेदकर लोकिक धोर नोकोत्तर मानों, तीन बातवलयों, रत्नप्रमादि पृथिवयों धीर उनर्भ रहने वाले नारिक्यों का निकरण किया गया है।
- (२) भवनलोक—इसमें बसुरकुमार-नागकुमारादि दस प्रकार के अवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई।
- (३) व्यव्यक्तरलोक इसमें किल्तर व किल्युरुव झादि झाठ प्रकार के व्यन्तर देवों की प्ररूपणा की गई है।
- (४) क्योतिलॉक—यहां चन्द्र, सूर्वं, बहु, नक्षत्र धौर प्रकीर्णक तारे इन पांच प्रकार के ज्योतियी देवों की प्रकथवा करते हुए प्रवस्तः सम्प्रकोक के धन्तर्गत १६ धम्यन्तर धौर १६ धन्तिम हीयों के नामों

का निर्देश किया गया है। तत्तरस्वात् बम्बूहोनादि के विस्ताराधि का वर्णन करते हुए उक्त ज्योतिवियों के स्थान, विवात, सचार, ताप व तम (धम्बकार) के क्षेत्र, श्रविक मास, दक्षिण-उत्तरायण धौर संस्था पादि का निकरण किया गया है।

- (१) वैसानिकलोक —इस प्रविकार से १६ करनों के नामों का निर्देश करते हुए उनमें १२ इन्हों की व्यवस्था, करपातीत (६ प्रविचक, ६ पनृदिश और १ प्रनुसर) विसान, इन्द्रकादि विमानों का विस्ता-रादि, देव-देवियों को विकास और उनके वैश्वव प्रांति की अरूपणा की गई है।
- (६) चर-तिर्यस्थो -- यहां वरतादि बात क्षेत्र, हिम्बान् कादि छह कुनपर्यंत, इन पर्वतों के उत्तर रियत तालावों से रहनेवालों औ-हों धादि देखियों, उनका परिवार, उक्त तालावों से निकलनेवाली नगा-सिल्यु धादि चौरत हिस्सा, पूर्वमेंक अंब-नर्यलादिकों का विस्तारादित व उचके ताने के पांचल्युक्त, विदेह-क्षेत्र के मध्य से स्थित मेह पर्वत, उसके उत्तर पाण्डुक वनसे स्थित तीर्यकराभियेक खिलायें, विदेहकों के वार्या पांचल के सिल्य तीर्यकराभियेक खिलायें, विदेहकों के वार्या पांचल के साम, विक्रवार्यस्थत ११० नर्यार्थों के नाम, पर्वतों पर स्थित कुटों के नाम, जबुर्व काल मे होनेवाले आकार्यक्षत तथा पांचलें व छठ कालों में होनेवाले परिचारन, उत्तरिक पांचल किउने ही विषयों की प्रकणना की गई है। प्रस् मे नन्यीरवरद्वीरस्य १२ जिनमवनों का निर्देश कर घष्टाह्लिक पर्यं में वहाँ इन्टादिकों के हारा की जाने नाकी पूर्वा का उल्लेख करते हुए उत्तय, मध्यम धीर जयन्य चक्रतिम जिनमवनों के रचनाक्रम को विकासा गाया है।

प्रत्येक प्रियकार के प्रारम्भ में प्रत्यकार द्वारा बहां वर्तमान सक्कृतिम जिनसवर्तों को यन्त्रना की गई है। सर्वान्त से प्रपत्ती लचुना को प्रयट करते हुए प्रत्यकार ने यह कहा है कि सभयनन्त्री के वरस प्रत्युत्त के ज्ञाता मुक्त-निम्बन्द मृति के द्वारा यह विभोकसार रचा गया है। बहुन्यूत झावार्य उसे समा करें।

हरे. पंचसंग्रह—यह बाजार्य प्रमित्तिति (डितीय) के डाश विकस स. १०७३ से रचा गया है। इसमें गान परिषेद्ध है। जैना कि प्रारम्स (ब्लीक २) में संकेत दिया गया है, तदनुसार इसमें सम्पक् जसमान, सम्पन्नी, स्पन्नारण और सम्पन्ने ये पांच प्रकाण है। प्यमन्त्र्या उसमें इस प्रकार है— नेप्रने+पन+१०६+७७६+७६+७८१८० १४४१। बीच-बीच संबहुतला यथ माग भी है।

वन्धक प्रकरण में कर्म के बन्धक जीवों की प्रक्ष्पणा गुण-धान, जीवसमाम, पर्याप्त प्राण, संज्ञा, मार्गणा प्रीर उपयोग सादि के साक्षय से की गई है।

हूसरे प्रकरण में बय्यमान —बन्ध को प्राप्त होनेवानी ज्ञानावरणादि कर्मश्रकृतियो—की प्ररूपणा की गई है।

तीसरे प्रकरण में बन्ध के स्वामियों भी प्ररूपणा करते हुए बन्ध, उदय और सस्य की ब्युच्छित्ति ग्रादि का विवेचन किया गया है।

बीचे प्रकरण में बत्यकाणों का विचार करते हुए प्रवसतः बीटह जीवसमामी में से एकेन्द्रिय मादि भीवों में कहा फितने वे सम्भव हैं, इसका विजेचन किया गया है। माने यही विवेचन मार्गणाधी के माध्य से किया गया है। त्रवस्त्राम् गरमादि मार्गणाधी एवं जीवसमाम मादि में कहा कितने गुणस्थान, उपयोग, योग भीर प्रदाय (चारण) सम्भव हैं; इत्यादि का विचार किया गया है।

षाने मार्गणात्रों के बाध्यय ने बन्धस्थान, उदयस्थान और सरवस्थानों की प्रकपणा करते हुए ग्रन्त में गुनस्थान और मार्गणास्थानों में कीन औव कितनी और किन-किन प्रकृतियों के बस्थक है, इत्यादि का विचार किया गया है।

यहा पिर्काशनामनो में पू. ४८ तर जीनतमान, पू. १३ वर प्रकृतिस्तन, पू. ७२ वर कर्मनगमस्तन, पू. १४६ पर जनक घोर पू. २२६ वर सार्था प्रकरण के समान्त होने की सूचना की गई है। इसके मितिरिक्त पू. ४८ वर महाबीर को नमस्कार करते हुए प्रकृतिस्तव के कहने की, पू. १

पर सर्वजों को नसस्कार कर बन्ध, उदय धीर सत्त्व के शुन्धेद के कहने की, पू. ७३ वर जिनेन्द्रवचना-मृत का वयकार करते हुए दृष्टिबाद से उद्मुत करके बीच-मुमस्थानगोचर कुछ स्त्रोकों के कहने की, पू. १४६ वर घरहेतों को नसस्कार करके खपनी शक्ति के खनुबार सप्तिन के कहने की, तथा पू. २२६ पर बीर जिनेदबर को नसस्कार कर सामान्य (गुमस्थान) धीर विवेच (मार्गणानेद) रूप से सन्ध-स्वासित्य के कहने की प्रतिक्षा की गई है।

प्रस्तृत प्रन्य गा. दि. जैन प्रन्यमाला समिति बम्बई से प्रकाशित हुमा है। हसका उपयोग प्रकृतसमुद्देशत, प्रमृहीतिमिध्यात्व, प्रनिवृत्तिकरणगृस्थान, प्रपूर्वकरण धौर घसयतसम्यन्द्रिट धादि सन्दों में हुमा है।

- १०० जंबूबीवपण्यासी—यह मानार्थ पद्मनन्ती द्वारा रचा गया है। उनका समय विक्रम का ११वीं सताब्दी हो सकता है। इसने १३ उद्देश व समस्त गावाओं की संख्या २४२६ है। उद्देशकम से उसका विषयपरिचय इस प्रकार है—
- (१) उपोब्धातमस्ताव —यहाँ सर्वप्रयम पचनुष्कों का नत्वन करते हुए भाषायंपरस्परा के प्रमु-सार जिनदृष्ट क्षेत्र-सागरों की प्रकृति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात वर्षमान भगवानको नमकार करते हुए भूतृत्वकों की परिपाटी में अध्यतः गौतम, बुधमं (कोहायं) और जम्बूस्वामी इन तीन प्रमुख केवनियोंका निर्वेश किया गया है। तरस्वता नत्वी भारि पौच व्युतकेवनियोंसे लेकर सुमद्र भारि चार भाषारामपरों तक की परम्पराका निर्वेश किया गया है। किर धाषायंपरस्परा व भानुपूर्विके भन्तार क्षेत्र-सागरों की प्रकृति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है।

क्षांगे चनकर समस्त होप-सागरोंकी सक्या का निर्देश करते हुए जम्बूहीपके विस्तारादि, उसको विध्यत करनेवाली जगती भीर जम्बूहीप के मन्तर्गत क्षेत्र-पर्वतादिको की संख्या मात्रका निर्देश किया गया है। इस उद्देशमें ७४ गावायें है।

- (२) अरतरावतवर्षवर्णन यहाँ अरतादि सात क्षेत्रो और उनको विभाजित करनेवाले हिमवान् प्रादि छह कुनपर्वता का निर्देश करते हुए अरत व ऐरावत क्षेत्रो और उनमें प्रवर्तमान प्रवस्तिपिने उत्स-दियों कालोकी प्रकरणा की गई है। इसने २१० नयायें है।
- (३) वर्षत-नदी-भोगमृमिवर्णन इत उद्देशमें कुतपर्वतों, मानुगोत्तर, कुण्डल एव रुवक पर्वतों; नदियो ग्रीर हैमयनादि क्षेत्रों में प्रवर्तमान कालों (भोगभूमियों) की प्रक्ष्यणा की गई है। इतमे २४६ गयाये हैं।
- (4) सुदर्शन मेर-यहाँ मन्दर प्रादि पर स्थित जिनसवनों का वर्णन करते हुए तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के लियं प्रानेवाले सौयमांवि इन्द्रियों को विभूति की प्रकरणा की गई है। इसमें २६२ शाबाये है।
- (४) मन्दर-जिनवरभवन यहा मन्दर शादि पर्वतीपर स्थित जिनभवनों का निरूपण करते हुए नन्दीश्वरहोप, कुण्डम पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत धौर रुषक पर्वतीपर स्थित जिनभवनों को उक्त जिनभवनोंसे समानता प्रकट की गई है। प्राणे जाकर सम्बद्धाह्मिक पर्व में जिनपूजन के लिये सानेवाले १६ इन्होंकी शोमा को दिखलाते हुए उनके हारा किये जानेवाले पूजासहोत्सव की प्रकरणा की गई है। यहाँ गायाओं की सक्या १२४ हैं।
- (६) देवकुर-उत्तरकुर--यहां विदेहक्षेत्रणत देवकुर-उत्तरकुर क्षेत्रों के विस्तारादि तथा उनमे उत्पन्न होनेवाले मनुष्यादिकी प्ररूपणा की गई है। इसमें १७८ गावाये हैं।
- (७) बिदेह वर्ष —गहा ननसण्डों, देवारण्यों, वेदिकाओं, विभगानदियों, वक्षारपबंतों तथा कश्छा विजय भीर उसमें स्थित क्षेमा नगरी (राजवानी) का वर्णन किया गया है। इसमे १४३ गायाये है।
  - (द) पूर्वविदेहविभाग—इसमे पूर्वविदेहस्य सुकच्छा ग्रादि विजयों ग्रीर उनमें स्थित क्षेमपुरी

१. उक्त ग्रन्थ की प्रस्तावना पू. १४२-४३।

मादि नगरियों के साथ विभंगानदियों बादिका भी वर्णन किया गया है। इसमें १६८ गाथायें हैं।

- (६) सपरविषेह—पूर्वविदेह्नगत कच्छा झादि के ही समान यहाँ रलसंच्यादि नगरियों झौर पद्मा झादि विवयों का वर्णन किया गया है। यहाँ १६७ नावायें हैं।
- (१०) लवनसमूह विभाव यहाँ सवनसमूहके विस्तारादि के साथ उनमें स्थित विविध पाताकों भीर कृष्य-सुक्त पतों में होनेवाली हानि-बुढि भारिका निक्षण किया गया है। इसमें १०२ गावायें हैं।
- (११) डीय-सागरादि—महाँ वावकीत्यन्द्र डीय, कालोद समुद्र भीर पुम्कर द्वीप का वर्णन करते हुए रत्यमभारि सात पुविचियों, उनमें दिस्य सबनवाती व स्थानर देवों, गरकों में उरचन होनेवाले नार-कियों, पड़ाई द्वीगों व स्वयम्त्रूपनम शमुद्र के पूर्व में स्थित सबस्वात डीय-मुद्रों में उरचन होनेवाले विवेषों तथा देवालिक देवोकी स्वरूपन की गई हैं। बहाँ दृश्य वावाण हैं।
  - (१२) ज्योतिषपटल-इस उद्देशमे चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देवों की प्ररूपणा की गई है।
- (१३) प्रमाणमंद---यही विविध मानों का वर्णन करते हुए कमय-प्रावनी प्रावि कालमानों ग्रीर परमानु व नहरेषु श्रावि कंत्रमानों का विवेधना किया गया है। वर्षना प्रत्यक व परोक्षस्य प्रमाणमेदों की चर्षाच्या है। परचात प्रत्यक व परोक्षस्य प्रमाणमेदों की चर्णा करते हुए वर्षनाका मो कुछ विचार किया गया है। वर्षा ने मनुष्यक्षेत्रस्य क्ष्याकार पर्वतों, यसक पर्वतों, यस्तु वर्षाद वृक्षों, वर्गे, भोगभूमियों ग्रीर निर्देश करते हुए वर्षना निर्देश करते हुए वर्षना रे वर्षा है। महानत्त्र पुरु के पात में प्रमुत्वक्य विवाधन के प्रता है। महानत्त्र पुरु के पात में प्रमुत्वक्य विवाधन होते हुए वर्षा के प्रमुत्वक्य विवाधन होते हुए का कि प्रमुत्वक्य विवाधन होते हुए वर्षा ने वर्षा है। महानत्त्र पुरु उनके विवाध विवाधन होते हुए । वर्षा ने प्रमुत्वक्य विवाधन होते हुए । वर्षा ने प्रमुत्वक्य विवाधन होते हुए । वर्षा ने प्रमुत्वक्य वर्षा विवाधन होते हुए । वर्षा ने प्रमुत्वक्य वर्षा वर्षा होते हुए । वर्षा ने प्रमुत्वक्य वर्षा वर्षा होते हुए । वर्षा ने प्रमुत्वक्य वर्षा वर्षा होते हुए । वर्षा होते प्रमुत्वक्य वर्षा वर्षा होते हुए । वर्षा होते वर्षा होते हुए सम्प्रमुत्वक के प्रमुत्व हुए । वर्षा हमाय नः (विवाध होते वर्षा होते हुए हुए संक्षेत्र के सहुद्दा होते हुए सम्बन्ध ने विवाद होते हुए सम्बन्ध ने स्वत्व वर्षा होते हुए सम्बन्ध ने समुद्र हुप सम्बन्ध ने स्वत्व वर्षा होते हुप हुप हुप हुप सम्बन्ध ने समुद्र हुप सम्बन्ध ने स्वत्व हुप सम्बन्ध ने समुद्र हुप सम्बन्ध हुप समुद्र हुप हुप समुद्र हुप

#### इस पर तिसोयपण्णसी का प्रभाव

प्रस्तुत बन्ध पूर्व निरिय्ट तिकोयरण्यां की खैली पर लिखा गया है। जैसे तिकोयरण्यां में सर्वप्रथम पत्रपुरकों की वन्दना की गई है। जैसे ही इसके प्रारम्भ भी उसत पंचपुरुषों की वन्दना की गई है। विशेष इतना है कि जहीं तिकोयरण्यांती में प्रथमतः किसों के। नमस्कार किया गया है वहीं प्रस्तुत बन्ध में प्रथमतः क्षारिद्वती को नमस्कार किया गया है।

ति. य. मे प्रथम महाविकार के धन्त में नामेश जिन (ज्यवस्ताय) को नमस्कार करके धामें
प्रत्येक महाविकार के सार्वि व धन्त में कम्बाः धनितादि तीर्थंकरों को नमस्कार करते हुए धनितम नीवें
महाविकार के प्रारम्भ में शान्ति जिन को नमस्कार किया गया है। तत्यस्थात् इसी नीवें महाविकार के
अन्त में कुन्यु पादि वर्षमानान्त सेव तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार इस जं. दी. य.
में भी दितीय उद्देश के प्रारम्भ में ज्यवम जिनेन्द्र को धीर सन्त में धनित जिनेन्द्र को नमस्कार किया
गया है। इसी कम से धाने प्रत्येक उद्देश के धादि व सन्त में एक-एक तीर्थंकर को नमस्कार करते हुए
तरहर्षे प्रविकार के अन्त में शीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए

<sup>₹.</sup> g. {\$, 41. {xx-x4.

२. च. १३, गा. १४४-४७.

३. उ. १३, गा. १४५-६४.

४. उद्देश १३, गा. १६५-७०.

33

इसके म्रांतिरिक्त तिलोयपण्णती को किठनी ही याचामों को यहाँ उसी रूप में प्रथम कुछ सक्द-परिवर्तन के साथ इसके मन्तर्गत कर लिया गया हैं।

तिलोयरम्मती की रचना जिस प्रकार माचा की दृष्टि से समृद्ध व ग्रीड़ तथा विश्वयांविवेचन को दृष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत यन्य की रचना नहीं है—चह साथा की दृष्टि से शिथिल प्रीर विचयचिवेचन की दृष्टि से कुछ प्रव्यवस्थित है। युनशिक भी प्रस्तुत कम्य में जहीं तहां देखी वाती है।

ग्रन्थ का प्रकाशन जैन संस्कृति संरक्षक संघ (जीवराज जैन वन्त्रमाना) सोनापुर द्वारा हो जुका है। इसका उपयोग भारताङ्गुल भावि सन्दों में हुया है।

२०१. कर्मस्टल्स —यह दिनीय प्राणीन कर्णवन्य है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इसके ११ पायार्थ है। यही वर्षम्यम जिनवरंत्र को नमस्कार करते हुए बन्य, उदय भीर सारव्यक्रत तर्ज के कर्त्त को गाई है। वस्तु उदय भीर सारा क्ष्यक्र का प्रकर्म होने से चूकि यह प्रयावारण सद्युत नृमों का कोर्तन करने वाला है, भव एक इसे नाम से स्तव कहा गया है। यहां प्रमन्त 
गुणस्थानकम से बन्य, उदय, उदीरणा भीर सत्ता है मुश्क्यिन होने वाली महत्त्वों की संध्या का निर्देश 
करके तरव्यक्षात उद्यो कम से उन कर्ममहत्त्वों का नामोस्सेख की किया पत्रा है। इसके क्रार गोशियर 
गां। (सम्मवतः विकम की १३वी सवाल्य) हारा टीका विक्षी गई है। इस टीका के साथ बहु प्रयोक्त 
कर्मीववाल के साथ जैन आरमान्तर सभा मावनगर से प्रकासित हुआ है। इस रार एक ३२ गायात्मक 
प्रमातकर्तृक माध्य भी है, जो अन्य के सन्त में मुदिन है। इसकी टीका का उपयोग प्रमन्तव्यक्ति, जय, 
राव कर्म, स्रयदीन्तमाम, स्रयदास्थानावरणकोचार्यि, उदय, 
उदीरणा भीर उद्योतनाम प्रांद सभी हुआ है।

१०२. बड़बीति—हवका दूषरा नाम धायमिकवस्तुनिकारवार प्रकरण है। यह चतुर्व प्राचीन करंग्रवण्य है। इयके कर्ता जिनवस्तम गणी (विक्रम की १२वीं बताव्ये) हैं। वादायें हुस्तें रह है। यादायें हुस्तें रह है। यादायें हुस्तें रह है। यादायें स्वयं रह्में रह है। यादायें हुस्तें रह है। यादायें प्रकर्म स्वात, उपयोग, वोच की नमस्कार करते हुए गुढ़ के उपवेद्यानुवार वोवस्थान, सार्गवास्थान, गृग-स्थान, उपयोग, वोच की प्रवेद्यान की प्रवेद्यान स्वातं के प्रवेद्यान की प्रवेद्यान स्वातं के प्रवेद्यान स्वातं के प्रवेद्यान स्वातं के वोवस्थान, गृगस्थान, योग, उपयोग, वेस्या और स्वय्वद्वत्व की प्रवेद्यान स्वातं के वोवस्थान, गृगस्थान, योग, उपयोग, वेस्या और स्वय्वद्वत्व की प्रवेद्यान स्वीर स्वय्वद्वत्व की प्रवेद्यान स्वयं स्वयं प्रवेद्यान स्वयं स्वयं प्रवेद्यान स्वयं प्यान स्वयं प्रवेद्यान स्वयं स्वयं प्रवेद्यान स्वयं प्रवेद्यान स्वय

सन्त में सपने नाम का निर्देश करते हुए सन्वकार ने कहा है कि जिनवरलम के द्वारा लाया गया (रथा गया) यह जिनानमरूप समृतसमुद्र का बिन्दु है। हितेयो बिहज्यन हसे सुनें, उसका सनन करे, सौर जानें।

दस पर एक टीका हरिमारसूरि के द्वारा रची गई है। ये देवसूरि के प्रशिष्य और जिनवेब उपाजाय के शिव्य में 1 उचन टीका उन्होंने मणहिल्लगटकपुर में जयसिंहदेव के राज्य में माशापुर वर्तात में किकम सं. ११७२ में तिस्ती है । दूवरी टीका सुमिश्य मा नमसागिरि के द्वारा सिस्ती गई है। इस दोनों टीकार्यों के साथ सन्य कर्मविपाकादि के साथ जैन आस्तानत्व समा मासनगर से प्रकाशित हुआ है। इस पर एक देन मासासम्य सजातकपूर्व माध्य भी है जो सन्यसंबद्ध के सम्य में मुदित है। इसका उपयोग (टीका से) मचसूर्यंत, सननापुरुन्यी, साहारक (सरीर), माहारक (जीव) और उप-योग सादि सन्यों में हुसा है।

वेश्विये ति. प. भा. २, प्रस्तावना पृ. ६६-७० स्रीर अंबृदीवपण्याती की प्रस्तावना पृ. १२४.

#### **लक्षवैशिप्**य

देश-काल की विधेषता समया लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही सक्ष्य के सक्षण में कहीं कुछ विधेषता या विविधता भी देखी जाती है। वीसे—

सक्तमं मुस्कि — सक्तं श्रीमक का योगिक वर्ष कर्मे शुविधियः — योगश्रीय — यें उत्थल हुया बीव होता है। इस सिक्षाय को स्वस्त करने नाना तबाब समयायांग की सम्प्रदेव दिख्त बृत्ति में वाया बाता है। स्वागांग से सिक्षत 'सक्तं मुन्ते के तक्षण से भी यही सिम्नाय व्यक्तित होता है। परन्तु स्वताकार ने वेदनाकातिवान के सन्तर्गत सुन स की स्थास्था करते हुए 'सक्तं मृत्रिक' से देव सीर नारिक्यों को प्रहण क्या है।

प्रकरण वहाँ काल की स्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की उत्कृष्ट वेदना के स्वामी का है। वह चूंकि भोग-भूमिजों के सम्भव नहीं है, स्तएव सुत्रस्य 'सकम्मभूमियस्स' पद का सर्व वहाँ 'देद-नारकी' किया गया है।

आप्रतीहिर्गो—पउमचरिज भीर पद्मचरित्र (पद्मपुराण) के सनुसार अप्तीहिणी का प्रमाण २१८७०० तथा पवलाके अनुसार वह १०१०१०१००० है।

स्येलक — पचेल, पचेलक और शाचेलक्य ये सगानार्थक छाट हैं। शाचारांगसूच १०० में (पू. १६०) प्रयेल छाट उपलब्ध होता है। प्रयोग बहुँ चरित्र को बृद्धियत करने का है। इसके जिए वहाँ कहा गया है कि मील के निकटवर्ती किनने ही जोव घर्म को प्रहण करके वर्मोपकरणों के दिवस में साव गात होते हुए वर्म का शास्त्रक करते हैं। इस प्रकार के जो काम-भोगादि से शासक्त व होकर चर्मा-वरण में दूढ़ होते हैं तथा समस्त ग्रुद्धि — भोगाकांक्षा को— कुष्कच्य समस्त्रक रहे छोड़ केते हैं वे सा साव मस्त प्रद्धि — भोगाकांक्षा को— कुष्कच्य समस्त्रक रहे छोड़ केते हैं वे सा सह्या में होते हैं। ऐसा महाँव चेतन-यचेतन पण्डिस में निर्मात्व होकर विचार करता है कि मेरा कुष्ठ मी नहीं, मैं मकेला हूं। इस प्रकार एकरवाबना को भाता हुया वो यचेल— बस्त्रादि सब प्रकार के प्रदेश को सहत होता है वह सब प्रकार के उपद्रव को सहत करता है।

इसकी टीका मे बीलाकाचार्य ने 'सचेल' का सर्च 'सस्पवस्त्रवाला या जिनकल्पिक' किया है।

माने उनने मानाराग के सूत्र १८२ में कहा गया है कि जो सामुबश्य का परिस्थाग करके सबस में दूह है उसके भरत-करण में इस प्रकार का सार्यभ्यान नहीं होता है—सेरा दश्य और्ण हो गया है, वश्य की मैं यापना करना, पाने की यापना करूंगा, सुई की यापना करूगा, ओकूमा, सीक्रमा, बडा करूमा, छोटा करूगा, पहिनुंगा भीर सरोर को साम्ब्यादिव करूगा हत्यादि ।

इसकी टीका में भी बीमाकाचार्य ने प्रथमतः घवेलका धार्य घटन धार्य में 'नक्ष्' मानकर 'धम्न' पुत्रय का उदाहरण देते हुए 'धारपवेल' किया है। पर धाने चनकर सम्मनतः प्रसंग की प्रतिकृतता का प्रमुग्य करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया है— सम्बदा जिनकाल्यक के खिनाया से ही इस सूच की भ्याख्या करती चाहिए।

इसी घाषारांग सूत्र (२०६-१०) से घरवाद के रूप से यह भी बतलाया है कि वो भिक्षु तीन दस्त्रों को बहुत्त कर सबस का परिवालन कर रहा है जसे ईसी भी सौरव घादि की बाधा क्यों न हो, वोबे दस्त्र की याचना नहीं करना चाहिए ज्या विहित बस्त्रों को बारण करते हुए भी उन्हें योना नहीं चाहिए। शीत ऋतु के बीत जाने पर तीन की घरेशा दो घोर फिर दो की घरेसा एक रखकर मन्त से उसे भी छोड़कर घनेत हो बाना चाहिए। ऐवा करने से उपकरस्विवयक समुता प्रसट होती है तथा कायस्त्रेसक्य तपका माचरण होता है।

स्वानांगसूत्र में (तृ. ४५४, पृ. ३२४) धन्यप्रतिलेखा, साथविक प्रथस्त, वैश्वातिक रूप, तप धनु-बात मोर विदुत्त इन्द्रियनियह, इन पाच स्थानों द्वारा अचेतको —वस्त्रहोत साधु को—प्रशस्त बतासाथ है। त्रस्तावना ७१

इसकी ट्रीका में ग्रमयदेव सूरि ने प्रचेल का वर्ष 'न विकन्ते चेलानि वासांसि यस्यासावचेलकः' इस निरुक्ति के साथ निर्वतन-जिनकस्थिक-स्ट्री किया है।

मूलाबार (१-३०) में बस्त, चमड़ा, बस्कल समबा पत्र (पत्ता) सादि से शरीर के न ढकने की साबेलक्य का स्वरूप बतलाते हुए उसे लोकपुच्य बतलाया है।

मगवती घाराधना में विश्व दश प्रकार के करन का निर्वेश किया गया है उसमें घाणेनत्वय वहना हैं। इसकी टीका मे घणेनत्वता—निवंहनता—का प्रवस्ता है समर्थन करते हुए प्रपातित सूरि ने उसके धालम से दन गुणों का प्रादुर्गाव बतलाया है—त्याग, धाक्तिकन्य, सरण, लावव, घरत्विरित, भावविष्युद्धि-मय बहुन्यं, उत्तम क्षता, मार्थ्व, धार्यंक, तप, संवयविष्युद्धि इत्तिवविक्य और कवायका प्रभाव धार्य ।

मागे एतद्विषयक बंका-समाधान में उन्होंने माचारप्रणिधि, प्राचःरांग का द्वितीय प्रध्ययन लोकवित्रय, वस्त्रेवणा, पात्रेवणा, भावना, सूत्रकृतांग का पुष्टरीक घ्रध्यय, प्राचारांग, उत्तराध्ययन मीर दश्येकः निकसादि मागमों के नामोस्लेखपूर्वक कुछ घ्यतरण भी दिये हैं।

धागे प्राचारांग के वस्त्रविधायक धन्य सूत्र का भी निर्देश करते हुए उन्होंने बतलाया है कि उसका विधान कारणविशेष की धपेक्षा से किया गया है ।

उत्तराज्ययन (२-१२) में कहा गया है कि ज्ञानी साधु चाहे अचेल हो और चाहे सचेल हो उसे इसको वर्मीपकारक जानकर खिल्म नही होना चाहिए।

मार्ग इसी उत्तराज्ययन (२३-२६) में पार्श्वपरस्परा के खिट्य केशिकुमार ने गौतम गणवर से प्रक्त करते हुए कहा है कि वर्षमान स्वासी ने तो मचेलक वर्ष का उपदेश दिया है और भगवान पार्श्व ने सालगीत्तर—विशेषस्वप्रपुत्तन— वर्ष का उपदेश दिया है। एक मार्ग के प्रवर्तक दोनों के उपदेश में यह भर क्यों ? उत्तर में गौतम ने कहा है कि जनसमुदाय को सामुख्य का परिक्रान कराने के लिए धनेक फ्लार का विकल्प किया गया है। लिंग का प्रयोजन सदम का निवाह स्रोर ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तुत: मीक्ष के साथक तो ज्ञान, दखेन और चारिक हैं।

सटरीग —यह एक कालका नेद हैं। तिकोधयण्यती के सनुसार यह =४ कृटित प्रमाण, सनुयोगहार सूत्र के सनुसार =४ लाख पृटितप्रमाण तथा ज्योतिषकरण्यक के सनुसार =४ लाख सहाबृटित प्रमाण है। इन कालवायक राज्यों में कमादि का व्यत्यव भी हुमा है। जैते — सनुयोगहारकुष (सूत्र ३५, १४६) में उनका कम इस प्रकार है −१ वृटितांग, २ वृटित, ३ सटटांग, ४ घटट, ४ सवसांग, ६ सवस, ७ हुहुकांग, □ हुट्क, ६ उरालांग, १० उरस्स, ११ पद्मास, १२ यहम, १३ निलगंग, १४ निलन, ११ सर्वांग, ९१ स्व

- १. देखिये पीछे पृ. ३४ का ३रा टिप्पण।
- २. ब्राचेलक्कुट्देसिय सैज्जाहररायपिडकिरियम्मे । जेट्ठपडिक्कसणे वि व सासं पण्जोसवणकप्पो ।।

म. भा. ४२१.

- ३. दशवैकालिक का घाठवां प्रध्ययन ।
- भ्राचाराम् (हि. श्रृतस्कत्य) की प्रयम चूलिका का १वां झध्ययन ।
- इसी चूलिका का छठा ग्रध्ययन ।
- ६. भाषाराम की तीसरी चूलिका।
- ७. सूत्रकुः हि. श्रुतस्कन्ध का प्रथम सध्ययन ।
- स. सारिकाणामागमे मनुकार्य वस्य कारणायेकाय । मिलुका[यः] ह्योगानयोग्यसरीरावययो दुश्वमीभिसम्य मानवीजो वा परीवहसदने वा सलमः स हक्क्षाति । तथा चोक्तमाचाराञ्चे—चुदं मे झाउन्संतो मग-ववा एवमस्वार्थ —ह्य चलु संवचामिनुका दुविहा इत्यो-तुरिका जादा प्रवंति । त वहा—स्वय-समण्णायये पो सल्यस्यमणायये येव । तत्त्व वे सम्बत्तमणायदे चिरांगहत्य-पणि-पारे सर्विवियसम-च्यापये तत्त्व वं वो कृष्यदि एमसि व्ययं चारितं एव परिहितं एव सम्यत्य एगेव पत्तिहरेण इति । म. सा. ४२१ टीका, पृ. ६१२.

१६ सर्वेतिपूर, १७ सयुतीग, १८ सयुत, १६ नयुतोग, २० नयुत, २१ प्रयुतोग, २२ प्रयुत, २३ चृतिकाँग, २४ चृतिका, २५ वीर्षप्रहेतिकांग, २६ वीर्षप्रहेतिका ।

ज्योतिष्करंडक (२, ६४-७०) में — १ सर्तान, २ सत्ता, ३ महानसिन, ४ निस्तान, १ नस्तिनोग, १ नस्तिन, १ सहानसिनांग, ७ महानसिन, ६ वचांन, ६ वच, १० महानस्योग, ११ महाकम्मा, ११ महाकम्म, ११ महाकम्मा, ११ चीर्यन्नसिक्कां। १३ वीर्य-प्रमेशिक्कां।

इस मतभेद का कारण मायुरी घौर वालभी वाचनाओं का पाटभेद रहा है ।

स्तिवार—प्रसंग के घनुवार इसके सनेक सक्षम उपलब्ध होते हैं। जैसे—पिण्यनियुं फित (१=२) में सतिक्रम, स्वित्रम, सित्रमार सीर सानावार इन चार के स्वश्य को प्रयाट करते हुए कहा गया है कि सित्ती सावक के हारा सावाकमें (बादु को तक्ष्य करके जिव भोजनगण किया को किया जाता है उस किया को घीर उनके निमित्त के निल्यान सीजन को भी सावाकमं कहा जाता है) का निमंत्रण देने पर उसे खाबु पदि स्वीकार करता है तो बहु सित्रक्षम दीच का भागी होता है। तस्वरमात् सायु जब उसे स्वीकार करके जाने के लिए जबत होता है—दीर्ग को उठाला-मरता मादि है—तब वह स्थातिकम दीव का पात्र होता है। तरनन्तर उक्त सावाक्ष्म की सहल करने पर मित्रमार दोष होता है। भन्त में उनके निगनने पर वह वतुर्व मानावार दीच का पात्र होता है।

मूलाबार (११-११) में भी बौराती साल गुणों के उत्पादन प्रकरण में उनत प्रतिकमादि चार का नामीरलेख मात्र किया गया है। उसकी टीका में बसुनन्दी ने उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है— संयतसमूह के मध्य में स्थित रहरूर विषयों की इच्छा करता, इसका नाम प्रतितम है। संयतसमूह की छोडकर संयत के विषयों, करणों के जुटाने को व्यतिकम कहते हैं। यन की शिधिमतता घोर कुछ मसंयम के सेवन को प्रतिचार कहा जाता है। इत को चंग करके स्वच्छन्दतापूर्व वो प्रवृत्ति की बाती है, यह प्रनाचार कहनताता है।

पट्नण्डागमप्रक्रित शीनवतिवयक निरित्यारता को स्थप्ट करते हुए श्वशाकार ने मध्यान, मांसमक्षण, ऋंब, मान, माया, सोम, हास्य, रित, धरति, श्रोक, भय, युनुप्सा, स्त्रीवेद, पृश्यवेद ग्रीर नपुंसकवेद; इनका त्याग न करने को प्रतिचार कहा है (दू. च, पू. =२)।

हरिभद्र सूरि ने आवक्त्रकारित की टीका में सम्बत् अनुस्तानविषयों को, तथा पावस्थकानयुंकि की टीका में संज्वलन कवायों के उदय से होने वाले चारित्रस्वलनविषयों को प्रतिवार कहा है।

बा. ब्रमितगति ने द्वातिशिका में विषयों में प्रवर्तन की ब्रतिचार निर्दिष्ट किया है।

तिलोयगण्यती भादि भ्रन्य ग्रन्थगत इन कालकार्नो की तालिका तिः पः भाग २, परिशिष्ट पृ. १६७ पर देखिये।

२. इह स्किन्स्ताचार्यप्रवृत्ती दुष्यमानुमावतो द्वीमकाप्रकृत्या साथूना पठन-गुणनाहिक सर्वप्रध्यमेशत् । सती दुम्बिलाविकमे सुनिक्षप्रवृत्ती ह्योः स्वयमापकोऽनवत् । तत्वया—एको बालस्यामेको सपुरायाम् । तत्र च सुत्रापंत्रध्यनेन परस्यरं वाचनावेदो जातः, विस्मृत्योहि सुवावंदोः स्वृत्या स्मृत्या संघटने मवस्यवयस्य वाचनावेदो न काचिदनुष्पत्तिः । तत्राजुदोग्रहाराविकामयानी प्रवर्तमानं सापुरवाचनानु-गतम्, वर्गीतिकस्यक्षप्रवृत्तकतं वाचायां वानस्यः, तत इदं संस्थास्थानप्रतिशावनं वेतनस्यवाचनानु-गतमित नास्यनुयोगहारत्वंस्थास्याप्त्री । तथातिकस्य विवादस्य विवादस्य विवादस्य विवादस्य स्वयः वृत्ति २-७१, ५. ४१, ५. ४१

धस्तावना ७३

वर्गविन्तु की टीका, बोगवास्त्र, जगवती बारावना की बुलारावनाद. टीका घीर सागारवर्गाभृत' प्रादि में बत की शिविनता, मिलनता प्रवता उसके एकदेव जंग को जतिवार कहा गया है।

बर्तमान में उस्त घरिवार धक्य प्राय: बत की मिननता या उसके देशत: मंग घर्ष में कब है। हम्मस्त्रक धौर धरिवारि १२ वर्तों में ने मर्थक बत के ४.२ धरिवाराँ की व्यवस्तित प्रस्थात वंद्रमध्य तत्वार्थमुम में प्रतम्भ होती है। इसके पूर्व के किसी धम्म घन्य में वह देशत में नहीं भागी। भागी हुन्यकुन्य ने पारित्रप्रामृत में बारह मकार के देशवारिय की प्रस्थान की है, पर वहीं किसी भी बत धौर सम्मस्त्रक के परिवारों की सुकता नहीं की वह । वहाँ एक विशेषता वह है कि देशावकाशिककत का न तो तीन गुणवरों में उस्में के किसा मर्थाह धौर न बार किशावतों में । चार धिकावतों में सामाधिक, प्रोथक धौर व्यवस्थितपुत्रा के साथ सल्वेखना की प्रदण किया गया है (२४-२५)।

यश्चिप ज्वासगरसाधों में धानन्द उपायक को लक्ष्य करके सम्यक्त्य व स्थूलप्राणातिशातिवरमण धादि प्रत्येक हत के १-१ प्रतिचारों का निर्देश किया गया है<sup>1</sup> पर वह तस्वार्यसूत्र का धनुसरण है प्रवदा इसके धनुसार तस्वार्यसूत्र में उनका विवेचन किया गया है, यह कहा नहीं वा सकता ।

सोयदेव सूरि ने सपने उपायकाध्ययन में प्राय: इन प्रतिचारों का निर्देश तो किया है, पर उन्होंने उनके तिए प्रतिचार या उसके पर्यायाची किसी प्रम्य शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, धीर न उनकी संस्था (सल्लेखना को छोड़कर) का भी निर्देश किया है। केवल उन्हें विवक्षित बत के निवर्तक या बातक भोषित किया है।

स्रयःकमं, साधाकमं — सामान्यकप के वे दोनों खब्द बनानार्थक है। पिण्डनिर्गुक्तिकार ने (गाया ६४) इसके वे चार नाम निर्दिष्ट किसे हैं — ब्राह्मकम्म (बावाकमं), श्रदेकम्म (प्रयःकमें), सामाहम्म (बास्यक्न) स्नीर सर्तकम्म (बास्यकमें)।

धाः भूतवित वट्लण्डागम में इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं — उपहावण, विद्वावण, परितायन भौर भारम्भ के निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे भाषाकर्म कहते हैं ।

मुलाबार (६-५) में लगनग इसी सभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि छह काय के प्राणियों के विरायन और उपदावन सादि से को निष्यल है, तथा स्वकृत सम्बार गक्तकप से को सपने को प्राप्त है उसे सावाकर्ण कानना चाहिए। 'स्वकृत व परकृतकप से सपने को प्राप्त' इतना मान यहाँ पियेल को। गया है।

पियनियुंकि (१७) में इसका लक्षण इस प्रकार निविष्ट किया गया है—जिस वाजु के निमित्त सपनी पितन्ति के मुखार प्रोदारिक छारेपताले जीवों का उद्देश (प्रयक्षण)—प्रतिपात वर्षित गोड़ा—की नाती है और निमत्त वर्षित गोड़ा—की नाती है और निमत्त प्रति का सपना देह, आयु कोर इनिम्न इन तीन का विनाध या उनने विमुक्त किया जाता है; उसे सायकर्म कहते हैं। आगे यहां (१६) भाव प्राथानमें का स्वरूप बताती हुए कहा है कि साधु चूंकि संवमस्वानकाण्डकों, लेखा और स्थित सम्बन्धी विद्युत एवं निष्युत्वर स्थानों में वर्षमाल सपने मावको सपः करता है—हीन और होनतर स्थानों में स्थापित करता है—स्वरूप देशे माव सपन्तमं कहा जाता है। यह विवेषन भी बहुत कुछ संघ में यह-सम्बग्धन में मीर मुनावार वेशा ही है।

भगवती भाराधना में बसति के प्रकरण में गा. २३० की टीका में भगराजित सुरि के द्वारा प्रकृत

१. पं. माशावर ने मण्ने वातारवर्तामृत को स्वोपक टीका में वो १२ वटों के मितवारों का विधेव स्वयत्तिकण किया है उनका बाबार प्रायः हेमकरत्वृद्धिका योगवास्त्र कोर उत्तका स्वोपक विवरण रहा है। (विधेव के लिए देखिये सनेकान्त वर्ष २०, पू. ११६-२५ व १४१-६१ में 'वातारवर्तामृत पर हतर व्यावकावारों का प्रवाव' वीर्थक सेखा।

२. जवासगदसाधी (वी. एस. वैद्य, फर्गु सन कालेब पूना) १, ४४-५७, पू. ६-१२.

३. वेबिए स्तोक १७०, १८१, ४१८, ७६६, ७६६, ४४१ छोए १०३ छाति ।

साबाक में का स्वक्ष्य प्रगट करते हुए कहा गया है कि पूर्वों को काटकर लाना, हैटों का पकाना, मूनि को लोदना, परवर भीर बालू साबि से पूर्व करना, पृथियों का कुटना, कीवड (गारा) करना, कीवों का करना, सिन से नोहे को तपाकर बन से पीटना और भारी से लक्ष्मी बीरना; इस्लारि भागार से छह कायिक लोवों को बाबा पहुँचा कर जो क्सति स्वयं निर्मित की बाती है या दूसरे से करायों जाती है उसे साबक से साबस से कता है। यह लक्षम प्राय: पिटरनिर्मु कि जैसा है। विशेष हतना है कि पिटरनिर्मु कि जैसा है। विशेष हतना है कि पिटरनिर्मु कि जैसा है। विशेष हतना है कि पिटरनिर्मु कि जैसा है। विशेष हत स्वति के प्रकरण में कहा गया है, सीर यहां चूंकि वह स्वति के प्रकरण में कहा गया है।

बीलांकाचार्य के बानिप्रायानुसार राष्ट्र के लिए जो सचित को श्रीचल किया जाता है या प्रचित्त को पकाया जाता है, यह प्राधाकर्य है। जनमग वही धनिग्राय श्रामार्थ हैमचन्द्र भी निश्मेत्रपर्यक (धाराय विकल्प यति मनिष्ठ इत्या सचित्तस्याचित्तरुपमचित्तस्य था पाको निश्केतादायाकर्म) योगशास्त्र में प्रयुक्त करें के

स्नादेय, सादेय—इन दोनों के सक्षणों में कुछ भेद देखा जाता है। सर्वार्थाशिद्ध सादि से उनके सक्षण में कहा गया है कि जो नामकर्म प्रभावकत घरीर का कारण है वह सादेय सीर उससे विपरीत सनादेय कहताता है।

तस्वार्ष प्राप्य में झादेवभाव के निवर्तक कर्म को झादेव और विपरीत को प्रनादेय बतलावा गया है। इसको स्पष्ट करते हुए हरियद्र सूरि धौर सिन्दक्षेत गणी कहते हैं कि जिस जीव के झादेय नाम-कर्म का उपय होता है वह को कुछ भी कहें उसे लोग प्रमाण मानते हैं तथा उसे देखते ही वं सब होते हुए उच्चासनादि देकर सम्मानित करते हैं, इस प्रकार उनके प्रभिन्नायनुवार जो सादरोश्यादन का हेतु है वह यादेय भीर उससे विपरीत मनावेय माना गया है।

मवनाकार के मत से मादेय नामकर्म नह है जिसके उदय ने जीव को मादेयना प्राग्त होती है, मादेयना का मित्राय वे हहणीयना या बहुमायना प्रयुक्त करते हैं। म्रनादेय के सक्षण में वे कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से उत्तम मनुष्ठान करता हुमा भी जीव गौरवित नहीं होता है वह मनादेय कह-काता है।

माचार्य बसुनन्दी मृताचार की बृत्ति में पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार से ध्यक्त करते हैं—जिसके उदय से मादेयता—प्रभोपेत तारीर—होता है वह, स्रचवा जिसके उदय से जीव मादेयवाक्य होता है वह, मादेयनामक में कहवाता है।

जनत दोनों प्रकार के लक्षणों मे से भादेयता—भादरपात्रता—रूप भादेय के लक्षण में देवे. ग्रन्थकार प्रायः एकमत हैं, पर दि. ग्रन्थकारों में कुछ मतभेद रहा दिखता है।

हरिमद्र सूरि तत्थार्यसूत्र (१-१६) की टीका में उसके नक्षण में कहते हैं कि मेक्सब्य प्राप्ति से भेरीसब्द के अवग्रहण के समान बन्य की प्रपेक्षा से रहित जो वेणु बादि के शब्द का प्रहुण होता है, इसे धनिष्ठित अवग्रह कहते हैं। यह नक्षणनिवंश बुढब्यास्था के धनुसार किया बया है। घाषार्थ सिद्धवेन सुधी प्रस्तादना ७५

उसका लक्षण रस प्रकार प्रकट करते हैं—निधित का सर्व 'निय से जाना गया' है, जैसे जूही के फ्लों के प्रतिस्था सीत, मृदु प्रीर स्निग्य सादि स्पर्ध का सनुसन पूर्व में हुमा या, उस प्रनुमान से लिंग के द्वारा उस विषय को न जानता हुमा जो उसका ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे प्रनिधित-सदशह कहते हैं।

बनताकार तीन स्पत्तों पर उनका लक्षण पृष्क-नृषक् इस प्रकार करते हैं। दुः ६—धनिधमुख सर्घ के प्रकृण को धनिःशुतावपह कहते हैं, ध्यवा उपमान-उपमेय मात्र के बिना जो पहण होता है उसे सितःशुतावपह वानाना चाहिए। दुः ६—बस्तु के एक्टेश के धावय से समस्त वस्तु का जो पहणे होता है, यह धनिःशुतावपह कर्त्वताता है, धनवा बस्तु के एक्टेश या समस्त ही वस्तु के धावस्त्र से जो नहां सर्सितिहृत धन्य वस्तु का बोच होता है, यह भी धनिःशुत्रप्रत्यय कह्ताता है। दुः १३—मानम्बनीभृत बस्तु के एक्टेश के प्रकृष समय में जो एक बस्तु का बात होता है उसे, धम्या बस्तु के एक्टेश के ब्राम के समय में जो एक बस्तु का ब्राम होता है उसे, धम्या बस्तु के एक्टेश के ब्राम के समय मान्य प्रकृत से भी जो धनवननिवत वस्तु का ब्राम होता है उसे, तथा प्रमुक्त्यान के धावय से धम्या चन्य प्रकार से भी जो धनवननिवत वस्तु का ब्राम होता है उसे, तथा प्रमुक्त्यानप्रदेश्य और प्रस्विवान को भी धनिःशुत्रस्थ्य कहते हैं।

इस प्रकार उपयुक्त सनिःशुटाबदह के लक्षणों में स्रोकरूपता उपलब्ध होती है। उक्त लक्षणों का फलितामें ऐसा प्रतीत होता है—

- त. वा. पूर्णतया प्रमुच्यारित शब्द का बहुण, वस्तु के एकदेशगत वर्णादि के देशने से समस्त बस्तुगत वर्णादि का ज्ञान, प्रत्यदेशस्य पंचरंगे किसी एक वस्त्रादि के कथन से प्रत्य धकथित का प्रहुण !
  - २. त. वृ. हरिः---धन्य शब्द निरपेक्ष शब्द का ब्रह्ण ।
  - ३. त. वृ. सिद्ध-लिगनिरपेक प्रहण।
- अवना—धनिमृत्न सर्वका ग्रहण, उपमान-उपनेय माव के बिना होने वाला ज्ञान, बस्तु के एकदेश से समस्त वस्तु का तथा धर्सानिहत सन्य वस्तु का ग्रहण एवं अनुसन्यानप्रत्यय ग्रादि ।

स्रमुक्त-स्वयह — दर्वाविधिद ने इसका लक्ष्य 'समित्राय से ग्रह्य' कहा गया है। तत्वार्य-बातिक में इस लक्ष्य का स्रमुक्तरण करते हुए प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि कोन इन्द्रियादि के प्रकृष्ट विद्यादि परिपास के निमित्त से एक वर्ष के भी न निकत्तने पर समित्राय से ही स्रमुक्तारित सक्ष्य का जो सवग्रह होता है उसका नाम स्रमुक्त-प्रवयह है। स्वयत्त स्वर-त्यार के पहले बाजे को दिवक्षित स्वर-त्यार के स्रमुक्य करते हुए देखकर स्वादित स्वर को जान तेना कि साप इस सक्द को (स्वर को) बजाने वाले हैं, इस प्रकार के प्रवृत्य को प्रमुक्ताव्यक कहा जाता है। साथे चल्च इन्द्रिय के प्रायय से उत्तर हरण देते हुए कहा गया है कि किसी को सुक्त व कृष्ण सादि वर्गों का मिश्रण करते हुए देखकर यह बिना कहे ही जान तेना कि साप स्नमुक वर्ण इनके सिवाने से तैयार कर रहे हैं, यह स्नमुक्तावग्रह है।

तस्वार्थरलोकवार्तिक में कहा गया है कि स्तोक पुद्गल के निकलने से जो बोच होता है वह अनुस्तावयह कहलाता है।

त्रवार्षभाष्मानुसारी सूच्याठ में प्रकृत तूल (१-१६) में 'समुक्त' के स्थान में 'सस्तिद्या' पाठ है। इस सन्तय्य में वृत्तिकार सिद्धेन गणी कहते हैं कि 'उनत्त्रमञ्जूङ्क्ति' यह विकल्प एक श्रीमायग्रह को ही विषय करता है, वह सर्वव्यापी नहीं है। कारण यह कि उनत का सर्व शब्द है सीर वह सी सक्त रास्मक सक्य । इसका प्रवाह एक साथ श्रीमायग्रह ही हो सकता है। प्रमृक्त जो उनत से विचरीत सनक्षरात्मक शब्द है उनके स्वयहण का नाम प्रमृक्तावग्रह होगा। इसमें वृत्ति सन्धानित दोष सन्ध्रम है, स्वतः दूला ने उत्तक स्थान में 'विध्यतम्बद्धानि' इस विकल्प को स्थीकार किया है। उदाहरण इसके सिए यह दिया गया है—स्थी के स्थानिययक स्वयह है स्थी का हो जान होता है तथा पुष्पो या चल्दन का हो जान होता है।

षवलाकार अनुक्तावग्रह (अनुक्तप्रत्यय) के लक्षण में कहते हैं कि विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत गुण से विधिष्ट वस्तु का जब बोच होता है तब उस इन्द्रिय के ब्रनियत गुण से विधिष्ट उक्त वस्तु का जिसके सामय से बोद होता है उतका नाम सनुकादसह है। जैसे—वसु इन्तिय से गुढ़ का जान होने पर उसके सनियत गुण त्वकर वो रस का भी बोद होता है, तथा आण इन्तिय से वहीं के गण्य को बानकर उसी समय उसके सट्टे-मीठेगन का भी जान होता है, यही सनुकावसह है। मुलाबार की वृत्ति में साचार्य समुत्त्यों ने और सावास्तार के कर्जी वीरनन्दी ने बदलाकार के लक्षण का अनुसरण किया है (देखों सनुक्त सन्त्र)।

तस्वायंत्रन को सुलबोधा वित्त में उसके तसाव में कहा गया है कि किसी के द्वारा 'अपिन को सामो' ऐसी मात्रा देने पर 'अप्पर मादि से' प्रीप्त के ले जाने का वो स्वयं विचार उदित होता है, इसे मनक्तावग्रह कहते हैं।

द्वा सब सक्षणों में स्वांचेंसिद्धि का सक्षण व्यापक है, कारण कि विना कहें ही प्रसंग के अनुसार सिप्तग्राद से ग्रस्वादि सभी विषयों का सबदाह हो सकता है। तस्वनुसार ही तस्वायंवातिककार ने सोण व बक्त इत्तियों के साध्यय से उदाहरण देते हुए उसे स्पष्ट भी किया है। मुख्यश्रोधा बृत्ति का उदाहरण तो बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है, वहाँ सीम सामे की साजा देते हुए यह नहीं कहा तथा है कि सप्पर से लाता या माली स्वादि से। फिर भी उसे ने जाना वाला सोचवा है कि उसका हाथों से या कपड़े भावि से से बाना तो सचन नहीं है, मदः यह स्वप्य सादि से से वाता है। यह स्वनुस्तावग्रह हो है। इससे सिबस्तेन नवी हारा दिये येथे सम्बाधित दोष को सम्भावना नहीं दिसती।

धवलाकार श्रादि के द्वारा स्वीकृत लक्षण भी उचित हैं। कारण यह कि मोकस्यवहार में झाम सादि के गन्य को प्राण इन्द्रिय के द्वारा जानकर उसके श्रीवययभूत खट्टे या मीठे रस का बोध होता हमा देखा जाता है।

ब्रमुपस्थापन—परिहार प्रायश्चित दो प्रकार का है— मनुपस्थापन परिहार और पारंचिक परिहार, प्रकृत क्रमुस्थापन सब्द के विशिष प्रकों में मनेक रूप देखें बाते हैं। वैसे—तस्थापंचार्तिक व साथारसार में मनुपस्थापन, कुरुक्त्प्युक्त में सण्वदृष्ट्य (सन्वस्थाप्य), वबता में सणवदृष्ट (सनवस्थाक?) तथा चारिकार एवं मनगारयमंत्रित से मनुपस्थान।

तत्त्वार्थवार्थिक मे इसका लक्षण संकोष में इस प्रकार कहा गया है—हीनता को प्राप्त होकर सामार्थ के पास में, सम्बद्ध सपने से हीन सामार्थ के पास में जो प्रायम्बिक सहल किया जाता है, हसका नाम प्रमुदस्थापन प्रायम्बिक है। यहा परिहार प्रायम्बिक के उक्त प्रकार के दो नेवीं का निर्वेश नहीं किया गया है।

बर्बाब्यागम की टीका पवना में उसके उपयुंत्त को भेदों का तो निवंश किया गया है, पर वह सिस प्रकार का स्वरास होने पर स्त्रीकार किया बाता है, इसका निवंश खेंसे तरवायंत्रातिक में नहीं सिया गया बंदे ही यहां भी नहीं किया गया है। विशेषता यह है कि वहां उसका जबाय काल छह मास स्त्रीर उत्कृष्ट बारह वर्ष प्रमाण कहा गया है। बाल ही यहां यह भी निवंश किया गया है कि इस प्रायदिक्य को स्वीकार करनेवाता लाखु कायपूर्ण से—व्यविशों के सामय से—पर बाकर प्रतिवस्त्रमा से रहित होता है—बाल पुनिवत भी विद बच्चा करते हैं तो वह प्रतिवस्त्रमा नहीं करता। वह पुत को छोड़कर स्वरास सामुगों के प्रति मीन रखता हुमा उत्पास, सामान्त, पुरिवार्ष, एकस्थान सोर निवंशकृति सादि के इत्तर सम्त्रीर हर सर्विश रह में स्वता हुमा उत्पास, सामान्त, पुरिवार्ष, एकस्थान सोर निवंशकृति सादि के

बारिनहार में उक्त अनुसर्वान प्रायस्थित को निवाय और पराय के भेद से दो प्रकार का निहिन्द किया गया है। उनसे निव मणानुसर्वान प्रायक्षित किछ प्रकार के स्वराध पर सहय किया आता है, इनवा निदेश रण हुए वर्ग कहा गया है कि जो प्रमाद के दूसरे मुनि के च्यत्ति छात्र की, पुरुद्ध की, प्रमा पार्थाव्यत से सम्बन्धित चेतन-कात्र हम्म का, प्रमावा पर पत्री को पुराता है; सम्य मुनिया पर तहर करता है तथा इसी प्रकार का चीन प्रीक्षित खायरण करता है जैसे वह निजयाणानु-प्रदेश काराव्यत या सामान्यता है। यह प्रायक्षित अनक सम्मद है जो नी-दस पूर्वी का साम्य

प्रथम तीन संहनन से संपुत्तन, परीवहाँ का विवेता, वर्ग में दुढ़, वीर धीर संवार से मयभीत होता है। वह इष्टीर-पाथम से वसीय मनुष दूर जाकर स्थित होता हुया वास मुनियों के द्वारा वस्त्रना करने पर भी प्रतिवन्त्रना नहीं करता, गुरू के साथ धानोचना करता है, येव बनों के विवय में मीन रखता है, तथा पिष्की को विपरीत रूप से बारण करता है। वह उत्कृष्ट रूप से वास्त्र वर्ष तक कम से कम पांच-पांच उपबास धीर स्रांक्त से संविक्त सह-सह सास के उपवास करता है।

उपयुंक्त ध्वराध को विद कोई धिममान के साव करता है तो उसे दूसरा पराणीपस्थापन प्रायक्षित करना पहना है। तकनुतार उसे धपने गण का प्राया पराण के प्राया में के पास सेजता है, जो उसकी धालीचना को सुनकर प्रायक्षित के दिसे बिना धन्य धायायों के पास सेजता है। वह भी उसकी धालीचना को सुनकर विना प्रायक्षित्त विषे सन्य धायायों के पास सेजता है। इस प्रकार से उसे सावयें के पास तक सेवा जाता है। साववां धायायों उसे प्रथम धायायों के पास बापिस सेजता है। तब प्रथम धावार्य ही उससे पुर्वोक्त प्रायक्षित्त का पासन कराता है।

द्याचारसार और धनगारवर्षानृत में प्रकृत प्रायश्चित का विवान उक्त चारित्रसार के समान ही किया गया है।

मुसाबार को बहुनिविवरिवरित वृति (१-१६६) में उक्त परिद्वार मार्याव्यक्त के गणमित्व सौर सगणमित्व में दो में दिन्द किया में हैं। गणमित्व मार्याव्यक मार्याव्यक के महत्त्व करता है, यह मुनि उक्त में बयता नहीं करते; इस प्रकार उक्त द्वारा जो गण में किया की वाती है, यह गणमित्व वरिद्वार कहाता है। बित देश में वर्ग का मान नहीं रहुता, वहां वाकर वह मौत्पूर्वक तपस्वरण का मनुष्ठान करता है, वह सगणमित्व द्वाराव्यक्त है। यहां बयता मीर वारिक्शार सावि के स्थान परिद्वार प्रविक्त के सदु-रव्यान मीर पार्शिक भेद तो निर्दिष्ट नहीं किये गये, पर गणमित्व सौर सगणमित्व का मो मेर्य

बृहत्करनसूत्र (उ. ४, तू. ३) मे सनवस्थाप्य तीन प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं—सामसिकों (सामुप्ते) की उत्तरीय न सिष्य धारि को बोरी करनेवासा, सन्य बासिकों को उत्तरिक साहि को बोरी करनेवाला भीर हाथ, नाठी एवं मुद्दी भादि ने दुवरे पर प्रहार करनेवाला। किसके सिये यह प्रायश्चित्त दिया जाता है उसका भी प्रहुण यहां सनवस्थाप्य सन्य है। किया गया है।

इसके पूर्व बहां पारंचिक प्राविच्या की प्रकाश की वा चुकी है। पारंचिक प्राविच्या से बहां प्रावार्य विद्युद्धि को प्राप्त करता है, वहां इस सनवस्थाप्य प्राविच्या से उपाध्याय विश्वृद्धि को प्राप्त होता है। सनवस्थाप्य का प्रार्थ है सपरावक्षण में ही बतों में स्वस्थापन के स्थोग्य।

सागातन भीर प्रतिनेत्री के नेद से उक्त सनक्त्यान्य दो प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक से दो सेद हूँ-सवारित भीर सवारित । सवारित भीर सवारित का प्रतिमान यह है कि किसी स्वपराक के सेवन के तो वारित सर्वेदा हो नव्द हो जाता है भीर किसी के देवन से वह देशक्द में नव्द होता है। कारण यह है कि स्वपराय के स्वमान होने पर मी परिचान के वस उन्हों विदिचता होती है। इसी प्रकार परिचास के समान होने पर भी कहीं पर सपराव में भी विविचता होती है।

जो सावातन धनवस्थाप्य तीर्थंकर, प्रवचन, जुन, धावार्थं, गवचर धीर महर्डिक हनमें से तीर्थंकर या प्रवचन की सावातना—विराधना या विरक्तार—करता है उसके लिए धनवस्थाप्य प्रार्थावस्त का विद्यान है। बेथ ने से जो किसी एक की बातातना करता है उसके लिए चार पुरु प्रार्थ-वस्त होते हैं। परस्तु प्रदि कोई शेष उन पारों की ही साधातना करता है तो यह धनवस्थाप्य होता है।

प्रतिसेवना धनवस्थाप्य भी पूर्वोक्त साथमिक धादि के मेद से तीन प्रकार का है। इनके लिए भी अपराध के प्रनुसार यहां विविध प्रकार के प्राथश्वित का विश्वाल हैं—जैसे सेदा के लिये मुख प्रायदिकत तक, उपाध्याय के लिए धनवस्थाप्य प्रायदिकत तक घौर आवार्य के लिए पारंकिक प्रायदिकत तक।

किन नुषों से युक्त सामु (ज्याध्याय) को यह धनकस्थाप्य प्राथिक्षत दिया जाता है, इसका विचार करते हुए बहां कहा पया है कि वो संहनन (क्काइयनगराष), वीर्य, धागम — क्षम्य से नीवें पूर्व के सत्तर्गत प्राथार नामक तीवरी करते होरे तहक से धवनपूर्ण देखवां पूर्व, तथा सुत्र कीर पूर्व है सत्तर्गत प्राथार नामक तीवरी करते हैं विहानकीवित्र प्राधि तथें का प्राप्त करते हैं, दिहान कीवित्र प्राप्त करते हैं, प्राप्त करायों के नियह में समर्थ है, प्रवचन के रहस्य की बानता है, गच्छ से निकाले जाने का प्रमुप्त भाव विवस्त हुदय में जरा भी नहीं रहता तथा जी निर्वासन के प्रोप्त है; इन पूर्णों से दुस्त सामु ही प्रकृत साम्य है। प्रवाप के प्रोप्त स्थान की प्राप्त करता है। उक्त पुर्णों से वो रहित होता है उसे धनकस्थाप्य के प्रोप्त पराप्त के होने पर भी मूल प्रयक्तिक ही दिया बाता है।

सासातन सनवस्थाप्य जम्म से छह मास भीर उत्कर्ष से बारह मास तक गण्छ से पृथक् रहता है। परन्तु प्रतिसेवी सनवस्थाप्य जम्म से एक वर्ष भीर उत्कर्ष से बारह वर्ष तक गण्छ से पृथक् रहता है। कारणविशेष से वह हरके पूर्व भी गण्छ में प्रविष्ट हो सकता है।

इस प्रकार के धनवस्थाप्य प्राथमित्त को जो प्राप्त करता है वह उपाध्याय ही होता है। उसे धपने
गण में रहते हुए इस प्राथमित्र को घहण नहीं करना चाहिए, किन्तु अपने समान किसी शिष्य को
धपना थार सीपकर प्रम्य गण में चले जावा चाहिये थीर कहा पहुंचकर प्रयस्त इक्य-सेनादि में दुवरे
गण के प्राप्तामं को मानोचना देशा चाहिए। उक सम्य उपसर्व के निवारणार्थ रोगो हो कारोसर्व्य करते
हैं। धपने गण में रहते हुए इस प्राथमित्र के न कर सकने का कारण यह है कि वैद्या होने पर शिष्यों का उसके करर विश्वास नहीं रह सकता, वे निर्मय होकर आज्ञा थग कर सकते हैं; तथा विष्यों के
धुद्रोस से महत-रानादि के लाने में नियमणा नहीं होती। ये सब दीव पराण में चले जाने पर सम्मव

बद बहु सन्य गण के झावार्य को झालोचना बेता है तब झावार्य चतुःबितिस्तव का उच्चारण करते हुए इतर साधुत्रों से कहते हैं कि यह तप को स्वीकार करता है, स्वतिष् यह झाप लोगों के साथ संमाचण झादिन करेता, आप लोग भी इसके साथ सभाषण खादिन करें।

जरत धनवस्थान्य प्राविषयत्त को स्वीकार करके वह परमण में शैक्ष ग्रादि सभी साधुकों की बनवना करता है, गण्छ में रहता हुमा वह शेष साधुमों के जपनीग से रहित जगश्य के एक पास्त्र में रहता हुमा समायन, प्रतिप्रम्छन, परिवर्तन भीर प्रमृतुत्वान मादि नही करता।

प्रकृत प्रायश्चित की प्ररूपणा यहा ५०४६-५१३७ गायाओं में की गई है।

अनुमानित—वह १० प्राणीचनादोयों में दूषरा है। कही-कही (वारिष्ठसार, धनगारधनांपूत सीर धावारसार सादि में) इसका उस्तेख भनुमानित नाम से किया गया है। मूलावार (११-१४) सीर प्रवास पादि में) इसका उस्तेख भनुमानित ने वह है—साक्रमण्य, सनुमानित, दूष्ट, बादर, सूच्या, छन्न, ख्वाइलित, बहुबन, धन्यक्त कीर तत्सेवी। तरवार्थवातिक में इन दोषों के स्वकृत का निर्देश करते हुए उनके नामों का निर्देश न करके केवल अपमानितीयादि सक्वाध्यास्य के ही उपयोग किया गया है। तरवार्थवातिक में उपयोग किया गया है। तर वहाँ न उनके नामों का निर्देश क्या क्या है और न संस्थायक्यों का भी। तरवार्थमान्य धीर तदनुसारियो हरिया सुर्देश एक सिद्धान गया है और न संस्थायक्यों का भी। तत्वार्थमान्य धीर तदनुसारियो हरिया सुर्देश एक सिद्धान गया है। वहाँ केवल धालीचना के इन वर्षाय क्यों न तर्देश मात्र किया गया है। वहाँ केवल धालीचना के इन वर्षाय क्यों का निर्देश मात्र किया गया है—सालोचन, विवरण, प्रकाशन, धाल्यान भीर प्राटुक्त्य।

प्रकृत धनुमानित दोष का लक्षण मणवती घाराधना में पौच गायामी हारा (४६६-७३) इस प्रकार बतलाया गया है—प्रपराय करने वाला साधु स्वभावतः खारीरिक सुख की घरेका स्वता स्वा

स्वपने बस्त को खियाकर पार्थस्य होने के कारण पुत्र से कहता है कि मैं चूंकि निहीन (दुवंत) हूँ, सतएय उपवास के विष्य समय हूँ। साथ मेरे बन, संगों की दुबंतता—उदरानित की मन्दता—सीर सम्म सवस्या को जानते ही हैं, मैं उस्कृष्ट तम करने के लिए समर्थ गहीं हैं। मैं तबकी प्रालोचना करता हूँ, विषये प्रति तत्रश्चात प्राप्त मेरे जरद सनुवह करते हैं। सामकी कृपा से मैं बृद्धि की इच्छा करता हूँ, जिससे मेरा कृत प्रयास के उदार हो सके। इस अकार से प्रायंता करता हुआ वह समुमान से ही होन-सिक्त प्रायंत्रिय देनेक्य गुरु के समिन्नाय को जानकर सस्य से जुक्त (संकित) होता हुआ पीछे प्रासोचना करता है। यह दूसरा (पनुमानित) धालोचनादोच है। इस दोच की समीक्षा करते हुए साचे कहा गया है कि तिब प्रकार मुख का इच्छुक कोई मनुष्य गुणकारक समम्मकर सम्यय्य मोजन को करता है सीर पीछे उससे कहुक का को मोगना है उसी प्रकार जनता प्रकार से सालोचना करने बाला उससे सूचि की करना करने परवास में स्वपने सहित को है करता है।

उस्त दोष (दितीय) का लक्षण तस्वार्थवातिक, तस्वार्थव्यक्तिक, वारिणवार और आचार-सार में इस प्रकार निविध्य किया गया है—मैं दक्षमावतः हुवंस व रोगी होने से उपवास आदि के करने में सस्ययं हैं। यदि प्रायश्चित्त पोहा दिया जाता है तो मैं प्रकृत दोषों का निवेदन करूंगा। इस प्रकार से दीनतापूर्य वचन कहना, यह सालोचना का सनुमानित नाम का दूसरा दोष है। इस प्रकार के सक्षण में 'बनुमानिन' की सार्थकता नहीं दिखती।

भगवती झाराधना की विजयोदया टीका में कहा गया है कि किसी प्रकार से गुरु के अभिप्राय को जानकर—योडा प्रायश्वित देने वाले हैं या अधिक, इसका अनुमान करके— सालोवना करना, इसे आलोवना का अनुमानित दोष कहा जाता है।

मूलाचार की टीका में इसके लक्षण में यह कहा गया है कि जो अपने वारीर और आहार के तुष्क्र वल को प्रगट करने वाले दोन वचनों के द्वारा धाचार्य को अनुमान कराकर अपने प्रति दयाई विक्त करते हुए अपने दोवों का निवेदन करता है वह आलोचना सन्वन्धी इस अनुमानित दोच का आगी होता है।

व्यवहारसूत्र प्राध्य की मलयिंगरि विरचित टीका में कहा गया है कि छोटे से स्वराध के निवे-धन प्रारि के द्वारा प्राथार्थ प्रस्थ रच्छ देने वाले हैं या पुरुतर, इसका घनुमान करके वो घाणोचना की आती है; इसका नाम घनुमानित दोख है।

क्षन्त — तत्त्वार्यमुत्र में सामान्य से मत्त्व बोतने को भन्त (धसरथ) कहा तथा है। इसको स्थष्ट करते हुए तथांविसिंड य तत्त्वार्थवार्तिक में कहा गया है कि म्रत्य का सर्व प्रश्नवत्त्व में प्रमावत्त्व का सर्व है प्राणिपीड़ाकर । इसका मंत्रिमाय यह हुमा कि जो वचन प्राणी को पीड़ा पहुँचाने वाका है वह बाहे विद्याग मर्व का प्रस्पक हो भीर चाहे सविद्याग सर्व का, किन्तु उसे समस्य ही कहा जाता है।

त्रवार्थभाव्य मे प्रसत् का प्रषं सद्मावप्रतिषेष, धर्षान्तर धीर गहीं किया गया है। इनमें सद्मावप्रतिषेष के स्वरंप की प्रगट करते हुए प्रतिकृत्य-विषयान धर्ष के प्रपत्ताव धीर समूतीष्ट्-मावन प्रतास्वकरना—को सद्मावप्रतिषेष कहा गया है। इनके निये उदाहरण देते हुए कमणः उसे इस प्रकार से स्वरंप किया गया है—सेंसे धारमा नहीं है व पराक्षेक नहीं है, हस्वादि वचन विष्कान धर्ष के प्रपत्तापक होने से प्रसत्तापक है, धर्माद वचन प्रमुती-व्यावक होने के प्रस्तापक होने से प्रमाण है, धर्मादि वचन प्रमुती-व्यावक होने से प्रस्तापक होने से प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक होने से प्रस्तापक होने से प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक स्वरंप प्रस्तापक स्वरंप स्वरंप

तस्वायंवातिक (७, १४, ४) में यह शंका उठाई गई है कि 'श्रवदिभिधानमनृतम्' के स्थान में 'मिष्याऽनृतम्' ऐसा सूत्र होना चाहिए वा, स्वोक्ति इतनें सुत्रोचित लावव या। इसके समाधान में वहां यह कहा गया है कि ऐसा करने से केवल विपरीत सर्व मात्र का बोब हो सकता या—हिसाबियुक्त वचन का बोब उससे नहीं हो सकता था। कारण यह कि 'निक्या' सब्द की प्रवृत्ति (वपरीत सर्व में ही देखी है। यह एव बेसा सुत्र करने पर मुतिलहुद सीर समृतीवृत्तावनविषयक वचन ही स्रवस्य उहरता, न कि हिसादि का कारणमृत वचन। माने प्रतिस्त्र व सीर समृतीवृत्तावन के निए वो 'सात्मा नहीं है' इत्यादि उसाहरण दिये गये हैं मे भाग्य वें ही हैं।

ऐसी ही आंशका सिद्धसेन गणी ने भी उक्त सूत्र की टीका में उठाई है और उसके समाधान का अभिज्ञाय भी लगभग येसा ही रहा है।

धाचार्यं धमृतचाद्र के द्वारा प्रपत्र पुरुषार्वसिद्धपुगय (६१-६६) में जो झसत्य वचन का विवेचन किया गया है वह माध्यकार के समित्राय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है (देखिये 'ससत्य' सम्दा)।

सम्बद्धिवाहकरण--यह बद्धाच्यांजुबत का एक घतिचार है। धर्वार्थसिद्धि और तस्वार्धनातिक में सामान्य से हसरे के विवाह के करने को उनत घतिचार कहा गया है।

तत्त्वार्थभाष्य में इन पांच प्रतिचारों के नाम सात्र का निर्देश किया गया है।

हरिश्वह सूरि धोर सिद्धेतन गणी धपनी-धपनी टीका में उसे स्वष्ट करते हुए पर या घ्राय तथ्य से मयनी सन्तान को छोड़कर भ्रत्य की सन्तान को बहुक करते हैं। तरनुसार प्रपनी सन्तान का विवाह करना तो धारिवार नहीं है, किन्तु कत्यास्त्र की इच्छा से धयवा स्नेहबर्ग किसी दूसरे की सन्तान का विवाह करने पर उक्त धारिवार धनिवार धीना है। इनके परवाहर्गी प्रायः सभी सन्यकारों ने — जैसे हेमचन्त्र सुरि, मुनिकट धीर पं. भ्रायासर साहि ने — इसी धारिवाय को व्यक्त किया है।

अपरिगृहीतागमन—यह भी एक उक्त बहाययंद्रत का श्रांतियार है। इन श्रांतियारों के विषय में धन्यकारों में कुछ नतभेद रहा है। तत्त्वासंतुत्र के जिस सुन में इन श्रांतियारों का नामनिवेंग किया गया है उनमें भी सर्वार्थिनिद्ध श्रोर माध्य के मनुवार कुछ मिन्न पाठ है। सर्वार्थिनिद्ध के प्रमुक्तार वे पांच भ्रांतियार वे हैं—परिवाहकरण, इत्वरिका-पिरृहीतागमन, इत्वरिका-प्यपिरृहीतागमन, भ्रमंगश्रीक्षा श्रोर कामतीवायिनिवेता। तत्त्वार्यभाष्य के भ्रमुवार वे ही श्रांतियार इन अकार हैं—परिवाहकरण, इत्वर-परिगृहीतागमन, प्रपरिगृहीतागमन, भ्रमंगश्रीक्षा श्रोर कामतीवायिनिवेव।

सं भावाधर ने सागारमसीमृत (४-४८) में इन स्रतिवारों का निर्देश इस प्रकार किया है— इस्वरिकासमन, परिवाहरूप, विटल, इसरतीशाधिनवेश और अनेशकीक्षा। उन्होंने तत्त्वार्वसूत्र से निर्देश्य इस्वरिका-परिष्टुहीतासमन और इस्वरिका-सपरिख्युहीतासमन इन दो का सनसाँव एक 'इस्वरिका-समने में करके विटल नाम के एक सम्य भी भाजार को साम्मितित कर किया है।

हरिमद सूरि धौर सिद्ध देन गणी आवक को सहय करके धक्का की निवृत्ति दो प्रकार से बतलाते हैं—स्वारसन्तीय से सपदा वरपरिपृष्ठीत स्त्री के सेवन के परित्याय से । तदनुसार स्वदारसन्तीयो सपनी गली को छोड़कर येथ सभी स्त्रियों के देवन से दूर रहता है। किन्तु दूसरा जो परपरिपृष्ठीत स्त्री के देवन का तो स्त्राग करता है वह सपनी पत्ती के सेवन का तो स्त्रागी होता ही नहीं है, साथ ही जो बेदमा सादि दूसरों के द्वारा परिपृत्ति कहीं है उनके उपभोग से भी वह निवृत्त नहीं होता है। विशेष दतना है कि यदि उनक परिपृत्ति वेश्या सादि हमारे पर्मा के सा स्वार्ट करा परिपृत्ति वेश्या सादि किसी सम्ब का कुछ कान के लिए माड़ा ने निया है तो तब तक वह परपरिपृत्ति वेश्या सादि ने किसी सम्ब का कुछ कान के लिए माड़ा ने निया है तो तब तक वह परपरिपृत्ति वेश्या सादि ने किसी सम्ब का कुछ कान के लिए माड़ा ने निया है तो तब

योगवाल्य के कर्ता धावार्य हेमचन्द्र धीर सामार्यसामृत के कर्ता थं. आशाधर का भी लगमब सही समिश्राय रहा है। भा हेमचन्द्र ने इत्यराता (इत्यर-परिद्वहीता) गमन भीर धनातागमन इन दो सहीवार्यों का निर्देश केवल स्वदारतन्त्रीयों के लिए किया है। खेष तीन प्रतिचार दोनों के लिए कहें गले हैं।

इसी चातिचारी स्वदारसल्तोषिण एव, व तु परदारवर्जकस्य; इत्वरालाया वेश्यात्वेन झनालायास्य-नायतर्यवापरवारत्वातः । वेवास्त्वतिचारा ह्योरिय । योगवा, स्वो. विह.

प्रकृत सर्वार्शहोतायमन पतिचार के विषय में सर्वार्थविद्धि धौर तरवार्थवार्तिक धादि के कस्त्रीक्षं में सर्वारह्मीता सब्द से सामाग्यतः पर पुरुष से सम्बन्ध रक्षनेवाली वेदया या स्वामी से रहित सम्य दुराचारियों स्त्री को पहण किया है। परन्तु हरियद सूरि सादि ने उसमें एक विशेषण धौर बोहकर विस्तर्भ हिसी हुसरे में सावक्त होकर उनका माड़ा ते विसा है हेसी वेदया प्रयद्या सनाय—स्वामित्रहित—कुलांगना को बहुण किया है। इसका यह सिजाय हुया कि यदि कोई बहुण्यर्थाणुवती किसी वेरया प्रयव्या स्वापित्रहित प्रत्य किसी वेरया प्रयव्या स्वापित्रहित प्रत्य किसी वेरया प्रयव्या स्वापित्रहित प्रत्य किसी वेरया प्रयव्या स्वाप्ति हत स्वत्य स्वत्

सप्रतिपाती (सबिध) —तत्त्वार्धवार्तिक में प्रतिवाती भीर सप्रतिवाती के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो वैद्यार्थिष विद्युत्रकाश के समान विनष्ट होनेवाला है उसे प्रतिवाती भीर इसके विपरीत को—जो विद्युत्रकाश के समान नष्ट होनेवाला न हो—सप्रतिवाती कहा जाता है।

षयला में इसे कुछ भौर विशव करते हुए कहा गया है कि वो भवधिशान उत्पन्न होकर केवलशान के उत्पन्न हो जाने पर ही नष्ट होता है, उसके पूर्व में नष्ट नहीं होता; उसका नाम भ्रप्रतिपाती है।

देवेग्रसूरि द्वारा विरक्ति कर्मविषाक की स्वोधक वृत्ति में उसका स्वक्रप कुछ मिन्न इस प्रकार कहा गया है—जो प्रतिपतित न होकर मलोक के एक प्रदेश को भी जानता है वह सप्रतिपाती कहसाता है। लोकप्रकाश में भी उसका यही लक्षण कहा गया है।

धाचार्यं मलयिपिरि ने उसके लक्षण का निर्देश करते हुए प्रज्ञापना की वृत्ति में कहा है कि बो केदलज्ञान प्रथवा मरण के पूर्व नष्ट नहीं होता उसे प्रथतिपाती कहा जाता है।

सन्यक्त दोख—यह दस सानोचनादोचों में नीवाँ है। चगवती सारायना (१६०-६००) में हसने स्वस्थ का निर्देश करते हुए कहा गया है कि वो जानवान भीर चारिणवाल के पास प्रालोचना करता हुआ यह समध्या है कि मैंने सबकी सानोचना कर तो है उसकी यह सालोचना सम्बद्धन नामने नीवें सानोचनादोच्ये से दूषित होती है। कारण यह हैं कि वेंडी सानोचना परिचान में हानियर है। जिन प्रकार कोई सज्ञानी सुवर्ण जेंसे दिखनेवाले किसी पदार्थ को यवार्थ तुवर्ण समझ्कर प्रहण करता है, पर उकका उपयोग सभीच्य तहने के सहल में नहीं होता है, तथा दुष्ट के साथ की गई मित्रता निस प्रकार परिचान में सहितकर होती है, उसी प्रकार सस्यक्त के समझ की वानेवाली सालोचना सृद्धि का कारण महीकर सनवंकारक ही होती है।

सनुपालित दोव के प्रसम में यह पूर्व में कहा जा चुका है कि तत्वायंवातिक सीर तत्वातंश्तोक-बातिक में इन दोधों के नामों का निवंधा नहीं किया गया, उनके लिए केवल सक्या आक्षी— प्रसम व दितीय सादि सक्यों—का ही निवंधा किया गया है। प्रकृत (सम्बद्धा) दोव बहा नोवो विवासत रहा है या तत्वा, यह नित्यव नहीं किया जा सका। वहां नोवे सोद ववने दोधों के सक्षण इस प्रकार कहें गये है— १ किसी प्रयोजन को सक्य में रखकर जो साधु सपने ही समान है उसके वास प्रमाद से किये गये सपने सस्तावरण का निवंदन करके यदि मुक्तर मो प्रायदिक्त सहण किया जाता है तो भी वह निष्कत होता है, यह नीवां सालोचना दोव है। १० इसके स्वयाण से नेरा स्वयाल हमान है, उसे यही जानता करते हुए प्रायदिक्त तेना; यह दवनां दोव है।

चारित्रसार में घनेक विषयों का विवेचन केवल तरवार्षवार्तिक के घाषार से ही नहीं, बस्कि करी कहीं तो ससी के सध्यों व वाक्यों में किया गया है। प्रकृत घ्रम्थक दोव का लक्षण यहां तरवार्यवार्तिककार के शब्दों में ही व्यक्त किया गया है। यहाँ इतना विवेच है कि 'नवम' सब्द के साथ उसका घ्रध्यक्त नाम भी निविष्ट किया गया है' (पु. ६१-६२)।

सञ्जाकारों की वृष्टि में 'बध्यक्त' छब्द के ये दो अर्थ रहे प्रतीत होते हैं—प्रगट न करना' और समीतां— बातम में धनिक्वात'। यदि तत्वावंगतिककार की दृष्टि में झम्बद का सर्वं प्रप्रपट रहा है तब तो जनके द्वारा निर्दिष्ट दसवां दोव ही भम्बत्त हो चकता है। वहां उसके सक्षण में स्वय्यदया 'सबस्पर्वारतिसंवरणम्—प्रपत्ने द्वारावरण को प्रगट न करना या किशाना' यह निर्दिष्ट किया गया है।

आचारसार में इसके लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है वो गुरु अपने समान हो जान और तम में बाल (होन) है उसके समक्ष सकता, गय धक्का प्रायक्तिकारि के मय के कारण झालोचना करना—बहुन्यूत धावार्य के पास नहीं करना, यह झम्बकत नाम का झालोचनादोव है। यह लक्षण पर्योक्त प्रवादी झाराकनायन तक्षण के समान है।

मूलाचार की टीका में उदन नक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो प्रायश्चित शाहि के विषय में निपुण नहीं है उसे प्रस्थक्त कहा जाता है। उसके पास जो अल्प प्रायश्चित झाहि के निमित्त से अपने शोव को कहता है वह इस सम्यक्त रोच का पात्र होता है।

श्यवहारमूत्र भाष्य को स्मयशिरि विरक्ति टीका ने उसका सक्षण इस प्रकार निरिष्ट किया गया है—पश्यक्त नाम अर्गातार्थ का है, ऐसे अभीतार्थ गुरु के झागे वो घपराथ की मालोचना की जाती है, इसे मध्यक्त नामक नीवा मालोचनारोप जानना चाहिए।

भट्टारक अनुसागर ने भावप्राभृत की टीका में स्पष्टतापूर्वक दोष केन कहने की ध्रव्यक्त दोष कहा है।

सस्यर नामकर्म — वर्षावंतिद्धि प्रोर तत्वावंत्राध्य में स्वरता के निवरंक कर्म को स्विर धौर इससे विवरता को प्रस्थित नामकर्म कहा गया है। वर्षावंतिद्धितत इस नक्षण के स्वर्धाकरण में तत्त्वार्य-शांतिककार कहते हैं कि निवक्त उदय से दुष्कर उपवासादि तय के करने पर भी सग-उपोगों की स्थिरता पहुती है उने स्वर नामकर्म कहते है, तथा निवक्त करने से मोई भी उपवासादि के करने से स्वयंत पोड़ी-सी शींत या उप्यादा सादि के सम्बन्ध से संग-उपोग इसता को प्राप्त होते हैं उसे सम्बन्ध नामकर्म कहते हैं।

तस्वार्यभाष्यान उक्त लक्षण को विषय करते हुए हरिमद सूरि सौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि विसके उदय से सिर, हड़ी सौर दांत सादि धरीरावयवों में स्थिरता होती है वह स्थिर सौर जिसके उदय से कान सौर त्वक् सादि शरीरावयवों में सस्थिरता, चलता व मृहुता होती है वह स्रास्थर नामकर्स करताता है।

धवनाकार कहते हैं कि जिसके उदय से रस-कीषरादि धातुओं की स्थिरता, प्रविनाश व धयनम होता है उसे स्थिर नामकर्म तथा जिसके उदय से उक्त रस-कीषरादि चातुओं का उपरिन्न धातु के रूप में परिचाम होता है उसे प्रस्थिर नामकर्म कहा जाता है।

सन्य प्रन्यों में से मणवती धारावना की टीका ने सपराजित सूरि ने सर्वाविधिद्व व तत्वाचे-साध्य सा, मृतावार की वृत्ति में बतुन्तानी ने घवनाकार का, नावकरननी ने त. मुखबोधा वृत्ति में सव्याविधातिककार का तथा खेष (चन्द्रवि महत्तर, गोविध्य गयी स्रोर समयदेव सूरि स्नादि) ने हरिस्नह सूरि का सनुवरण किया है।

- १. प्रस्तुत सक्षणावली में 'ब्राध्यनत दोप' के घन्तार्गत तस्वायंवातिकगत विक दसकें दोष के लक्षण का उस्तेल किया गया है उनके स्थान में इस नौब दोष का नक्षण बहुत्त करना चाहिए—यिक्किष्य प्रधोवनपुद्दिस्यारमना तमानार्थेव प्रमारार्थितमार्थेव महस्ति प्रदेशित प्रायांचर्या न फलकरमिष्ठि नवाः। यही प्रमित्राय तत्वायंक्तोकर्वातिक के विषय में भी वानना चाहिये।
- देखिये मानप्रामृत की टीकायत उक्त लक्षण । मानप्रामृत के टीकाकार मट्टारक खुतसायर ने तत्त्वार्य-सूत्र की वृत्ति में सम्बन्धत का सर्वे प्रमृद्ध निविष्ट किया है ।
- देखिये बाबारसारगत भीर मूलाचार की टीकागत उक्त लक्षण ।

आकिन्यत—यह दस शालोबनादाचों में प्रवस है। अगवती आरावना में इसका सक्षण इस प्रकार कहा गया है— भोजन-पान, उपकरण धौर क्रियाकमें (कृतिकमें) इनके द्वारा गणी (आपायें) को दयाद्रं करके जो शालोबना की जाती है, उसमें चुकि यह उद्देश रहता है कि इस प्रकार धावायें मेरे करर धनुष्ठह करेंगे व धालोबना भी सब हो जावेगी, धत एव इसे प्राकम्पित नाम का प्रथम धालोबना-दीव समझना चाहिए।

तत्वार्षवार्तिक सादि में भी उसका पक्षण लगनग इसी प्रकार का कहा गया है। विशेषता इतनी है कि भगवनी सारायना में जारी प्रमुक्तमा के हेरुभून अवन-वान, उपकरण भीर किशकमें का निर्देश किसा गया है; वहाँ इन धन्यों में केवल उपकरणदान का हो निर्देश किया गया है, अक्त पानादि का नहीं। मूलाचार की वसुनन्दी विर्णयत टोका में धवस्य अक्त-वान भीर उपकरणादि का निर्देश किया गया है।

भावप्रापृत की टीका में भट्टारक श्रृतसागर न सम्भवतः उनत लक्षण की सार्थकता दिखलाने के स्मित्रास से यह कहा है कि सालांचना करत हुए सारीर से चूकि कम्प उत्तन होता है, सम करता है; स्वी से दंभ सार्कम्पत कहा जाता है। उन्होंन तस्वार्यवृत्ति में उनके लक्षण का निर्देश तस्वार्यवार्तिक के ही समान किया है।

सानुपूर्वी या झानुपूर्व्य नामकर्म— इतके लक्षण का निर्देश करते हुए तस्वार्यभाष्य मे कहा गया है कि विविक्षत गति में उपन्त होने वाला जीव जब मन्तर्गीत (विषड्गिन) में वर्तमान होता है तब वसे मनुकम से जो उस (विविक्षत) गतिके प्रिमृत्व— उसके प्राप्त कराने में समर्थ होता है उसे मानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं।

इसी भाष्य में मतान्तर को प्रगट करते हुए पुनः कहा गया है कि दूसरे घाषार्थ यह कहते हैं कि को निर्माण नामकर्म से निर्मित प्रग भीर उपोगों के स्वनाक्ष्म का नियासक है उसे घानुपूर्वी नामकर्म कहा जाता है।

सर्वार्षसिद्धि भीर तत्त्वार्यवातिक ग्रादि के बनुसार जिसके उदय से पूर्व बारीर का ग्राकार विनःष्ट नहीं होता है वह ग्रानुपूर्वी नामकर्म कहलाना है।

उन्हुक्ट आवक — म्यारहर्वी प्रतिमा के बारक आवक को उन्हुक्ट कहा गया है। झावार्य समतभद्र उसके लक्षण को प्रगट करते हुए रतनकरण्यक से कहते हैं कि वांघर से—उसे छोडकर— मुनियों के साथम में चला जाता है और वहीं मुक्त के तमीप में बतो को बहल करता हुआ। मिक्सा से प्राप्त भोजन करता है, तथ का झावरण करता है, तथा वस्त्रकण्य को—व्योग्टी मात्र को——वारण करता है वह उन्हुक्ट श्रावक कहलाता है। यहाँ उस उन्हुक्ट श्रावक के कोई भेद निर्दिष्ट मही किए गए।

पूर्वक प्रुप्ति के साहार के बाद भोजनार्व जाता है, यदि धन्तराय प्रादि होता है तो फिर गुरु के समीप चार प्रकार के उपवास को प्रहुण करता है और सबको धालोचना करता है।

दूसरा उरक्रप्ट धावक उक्त प्रवन के ही त्यान है। विधेव हतना है कि वह वालों का नियम से लोच करता है, पिच्छी को बारण करता है, संगोटी माज रखता है, धौर हाथ में ही मोजन करता है। पं. सवायर के प्रीमतानुसार हतका नाम धार्य है (प्रवम की कोई संज्ञा निर्दिष्ट नहीं की गई)। सा. बहुतन्त्री ने सन्ते में यह सुचना की है कि उक्त दोनों प्रकार के उरक्रप्ट आवक का कथन सुत्र के प्रमुतार किया गया है।

उपभोग — भोग धौर उपभोग ये दोनों सब्द धनेक प्रत्यों में व्यवहृत हुए हैं। पर उनके सक्षण में एकरूपता नही रही । तत्त्वार्थभूत्र में इन दोनों सब्दों का उपयोग २-३ वार हुधा है । किन्तु सुत्रात्मक प्रत्य होने से उनके लक्षणों का निर्देश वहा नहीं किया गया है।

रत्नकरण्डक में इनके पृथक-पृथक नक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसे एक बार भोग कर छोड़ दिया जाना है वह भोग सौर जिसे एक बार भोग कर फिर से भोगा जा सकता है वह जयभोग कहनाता है। जैसे कमशः भोजन मादि सौर वस्त्र मादि ।

सर्वावितिद्ध (२-४) मे नी प्रकार के खायिक भाव की व्याक्या करते हुए कहा गया है कि समन भोगानत्या के क्षय से वो प्रशिवयुक्त प्रनत्त खायिक भोग प्राहुमूँत होता है उससे हुमुनवृद्धि स्वादि उत्पन्न होती हैं तथा सम्भूषं उपभोगान्ताय के सब से जो भनन्त क्षायिक उपभोग होता है उससे सिहाबन, वानर एवं तीन जब मादि विभूतियाँ प्राहुमूँत होती है। दक्षण फलितायं यह प्रतीत होता है कि जो कुनुमादि एक बार भोगने मे भात है उन्हें भोग मोर जो छन-मामरादि मनेक बार भोगे जाते हैं उन्हें उपभोष सक्समा चाहिए।

याने (२-५४) यहाँ कामंण शरीर की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि प्रतिस्म (कामंण शरीर) उपभोग से रहित है। यहाँ उपभोग का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि इत्तियों के द्वारा जो शब्दादिक की उपलब्ध होती है उसे उपभोग जानना चाहिए। यहां सम्प्रवतः एक व मनेक बार इत्तियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले सभी गदायों को उपभोग शब्द ते यहण किया गया है।

यहीं पर दिग्मतादि सात शीलों के निर्देशक सूत्र (७-२१) की व्याक्या मे उपभोग-परिज्ञोग-परिजामवत का विदेशन करते हुए भोजन धादि—जो एक ही बार मोगे जाते हैं—उन्हें उपभोग धीर सस्त्रानुषणादि—जो बार-बार भोगे जाते हैं—उन्हें परिभोग कहा गया है।

तस्वार्षवातिक में सर्वार्षाधिक्षकार के ही समित्राय को पुष्ट किया गया है। विज्ञेष इतना है कि यहाँ (७,२१,६-१०) उपमोग का निकस्त्य किते हुए कहा गया है कि 'उपेश्य मुख्यते इत्युपमोगः' स्थांत विन सजन-गानिव बस्तुयों को सारम्यात् करके मागा जाता है उन्हें उपमोग कहा जाता है तथा 'परिस्थय पुण्यत इति परिमोगः' सर्वात् विन वस्त्रामुख्यादि को एक बार मोग कर व छोड़कर फिर के मोगा जाता है उन्हें परिमोग कहा जाता है।

तत्त्वार्यवार्तिककार के द्वारा निर्दिष्ट इस निक्क्तार्यका धनुसरण हरिवंशपुराण, तत्त्वार्यस्तोक-वार्तिक स्रीर चारित्रसार में भी किया गया है।

इस प्रकार उक्त दोनों ग्रन्थों में प्रयमतः (२-४) जो उपमोग का लक्षण निरिष्ट किया गया है, उससे घन्न में (७२१) निरिष्ट किया गया उसका लक्षण मिन्न है।

झान-दशन-दान-नान-नान-नागयानवायाण व (५-४), ानक्षभायबन्त्यम् (२-४४, हदे. २-४४), दिग्देशानवंदण्डविरति ..........(७-२१, हदे. ७-१६) ।

२. मुक्त्वा परिहातव्यो भोगो मुक्त्वा पुनश्व भोक्तव्यः । उपभोगोऽञ्चन-बसनप्रमतिपांचेन्द्रियो विषय: ॥६३॥

तस्त्रार्थमाध्य में उपयोग-परियोगड़त के प्रसंघ में यह कहा गया है कि ससन-पान, साथ, स्वाध, तथ्य धीर माला साहि तथा वरून, सर्थकार, स्वयन, साहन, बहुत, यान सीर बाहुन सादि को बहुत पायवनक प्रयायें हैं। उनका परित्याव करना तथा सर्थ पायवनक प्रयायों का परिपाल करना, हसका नाम उपमोग-परियोगसत है। यहां सर्थित प्रयोग की स्वर्थों को सर्थ्यों का स्वय्य निर्देश नहीं किया गया है, फिर मी दिस कम से उक्ता प्रत का सख्य कहा गया है उन्नेये प्रयाद है कि को एक बार मोगने में साता है उन्ने परियोग कहा बाता है।

प्रागं (६-२६) यहाँ उक्त भोग धौर उपभोग के सक्षणों में कहा नया है कि मनोहर झक्दादि विषयों के धनुभवन को भोग धौर धन्न, पान व वस्त्रादि के सेवन को उपभोग कहते है।

उपभोग-गरिभोगपरिमाणवत के प्रसंग में यहाँ (७-१६) इतना मात्र कहा नया है कि उपभोग व परिमोग सक्तों का श्याक्यान किया जा चुका है। तदनुसार एक ही बार भोगे जाने वाले पुष्पाहारादि को उपभोग धौर बार-बार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानना चाहिए।

तस्वार्धमाध्य की सिद्धतेन गणि विरोधित टीका (२-४) में कहा गया है कि उत्तम विषयसुख के सन्भव को भोग कहते हैं, सपका एक बार उपयोग में माने के कारण भक्य, पेय सीर लेहा आदि पदावों को भोग समक्रा चाहिए। विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरपुत्रों के प्रकर्ष से जो उनका सनुभवन होता है, दसका नाम उपयोग है; सपवा बार-बार उपयोग के कारण होने से बस्त्र व पात्र झादि को उपयोग कहा बाता है।

पाने (६-२६) इरियह सूरि के समान सिटलेन निज में ते उन्हों के सक्तों में मनोहर सब्द सादि विवयों के मनुम्यन को भोग तथा सन्न, पान व वरण सादि के खेबन को उपमोग कहा हैं। सन्वयंत्राविदाति के प्रसंग में (७-१६) सिटलेनगणि उन दोनों को निस्तार्थ करते हुए कहते हैं कि 'जनमुक्तत हन्द्रायोगां हतमें 'जन' का सर्थ 'एक बार' है, तदनुसार वो पुष्पाणा सादि एक हो बार मोगी बाती है, उन्हें उपमोग कहा बाता है। सम्बा 'जन' सन्द का सर्थ 'सम्बन्दर' है तदनुसार सन्तर्भाषस्य माहार मादि को उपमोग कहा बाता है। 'परिमुच्चत इति परियोगां' इस निर्मास में परियोग स्व का सर्थ 'बार बार' है। तदनुसार बिन्हें बार-बार मोगा जाता है ऐसे वस्त्र, नग्य-मासा धौर सर्वकार सादि को परियोग बानना चाहिए।

क्वांबंसिंड प्रीर तस्वांबंगितक के समान हरिमड सूरि प्रौर सिडसेन गणि के द्वारा भी जो पूर्व में  $(२\cdot ४)$  उपभोग का सक्षण कहा गया है उच्छे पीछे (७-१६) निर्दिष्ट किया यथा उसी का लक्षण भिन्न है।

पीछे के प्रधिकांश ग्रन्थकारों ने बार-बार भोगे जाने वाले पदार्थों को ही उपभोग माना है।

श्रृतक्षायर सूरि ने 'ठपभोग-नरिभोगपरिमाणम्' के स्थान में 'भोगोपभोगपरिमाणम्' पाठान्तर को सूचना की हैं, पर नह कहाँ उपलब्ध होता हैं, इसका कुछ निर्देश नहीं किया ।

### प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत रूपान्तर

प्रतिस तीर्यंकर अगवान् महावीर के द्वारा जो तरकोपदेश दिया गया वह सर्वमागणी प्राकृत में दिया गया था। गीनसादि रावपरों के द्वारा वह सावारागादि खुत के रूप में उसी आया में संपित किया गया। ततरकवात वही मीलिक रूप में अुतकेवलियो सादि की परम्परा से सम्पन्न के एकदेश के सादक सावायों तक प्रवाहित रहा। तवरन्तर प्रमानक दुम्लिक के कारण वाचारों तक प्रवाहित रहा। तवरन्तर प्रमानक दुम्लिक के कारण वाच में वो इस शेव रहा था वह मीलिक स्वाहित रहा। तवरन्तर प्रमानक दुम्लिक के कारण वाच में वो इस शेव रहा था वह भी मुख्तवाद हो गया। इस प्रकार से उसे सर्वया जुल्द होने हुए देस कर विचारशोक महर्षियों ने यसासम्प्रव स्पृति के सावार पर पुत्तकरूप में सचित ह्या। वही वर्तमान में हमें प्राप्त है। इस प्रकार सामगन्त्रावा मूला पर पुत्तकरूप में सचित हो विचान प्रमान तथा उच्चारणभेद व विधियों के कारण भी वह भाषा उसी कर में सवस्थित नहीं रह सकी व हुछ विकृत हो गई। यही कारण है वो साव एक ही सब्द के मोक रूप उपतब्द हो हो है। इसके सिरिएत समय की स्थिति को देखते हुए वस उसास्वाति सादि सहर्षियों को संस्कृत में सम्वय्यकता प्रतित हुई तब व्यक्ति संस्कृत सादवा प्रति हो तस करने में भी स्वयः स्वयः में सम्वयः करने में भी स्वयः स्वयः में सम्वयः करने में भी कुछ सब्द ने स्वयः है सा है स्वर है सा है स्वर हमा है।

उदाहरणस्वक्य वट्लक्यागम की घवला टीका मे यरिहार प्रायस्थित के दो भेदो का निर्देश करते हुए उनका प्रथम भेद 'धणबद्दमो' तत्वाचा है। हस्तिनिश्चित प्रतियों में हरके ये रूप प्रोर भी पाये जाते हैं— 'धणबुद्दमप्रो', 'धणुद्दस्यों' घौर 'धणबुद्दम्यों'। इसका संस्कृत रूपान्तर तत्त्वायंवातिक स्रोर साथारतार में 'धनुपस्थावन' तथा चारिजतार स्रोर सम्वारस्थमित टीका मे 'धनुपस्थान' वाया जाता है। वही मुकस्थ में बुद्दस्करमुद्दम् में 'धणबद्दम्य —धनवस्थाय' वाया जाता है'।

दूसरा उदाहरण त्रिलोकसार की गांधा १८५ है। इसमें हिस्सान् पर्यंत पर स्थित नृत्रमाकार गांची का सर्पन करने हुए उसके मुझ, कान. जिल्ला धीर दृष्टि को तो सिंह के धाकार तथा भू धीर सीर्ष धादि को बैल के धाकार का बतलाना गया है। इस फांडर से उसमें सिवकल वृत्रमाकारा नहीं रही। बस्तुस्थिति यह रही है ि प्रत्यकर्ता के सामने इसका वर्षण करने बानी थो दूर्व गांधा रही है उसमें 'सिन' शब्द रहा है। यह विकृत होकर सम्प्रकार को 'सिच' के रूप में उपसब्ध हुआ धीर उन्होंने प्रकृत गांधा में उसके पर्यायवाची 'केसरी' अब्द का अयोग कर दिया। 'सिच' सब्द के रहने से उसका सीचासारा' धर्म यह हो जाता है कि उनके सीग धादि सब चूं कि बैल के समान हैं, धत्रद्व वह वृत्रमा-कार प्रसिद्ध हुई हैं'।

इसी प्रकार साधु के ब्राहारविषयक १६ उद्गमदोषों में एक ब्रिमेहत नाम का दोष है। मूक्त प्राकृत सक्द 'ब्रिमेषड' रहा है'। उसका सस्कृत रूप भगवती ब्रारायना की विजयोदया टीका (२३०) मैं 'क्रम्यहिंड', मूनारायनादर्यन में 'ब्र्याम्हड', मूनाचार वृत्ति में 'ब्राम्यह' और ब्राखारसार (८-२० व

देखिये पीछे पृ. ७६-७८ पर 'बनुपस्थापन' शस्द की समीक्षा ।

२. देखिये तिलोयपण्णसी मा. २, प्रस्तावना पू. ६७.

मूलाचार ६-४, १६ व २१ पिण्डनियुं कि ६३ व ३२६.

स-१२) में 'प्रमिहत' गाया जाता है। वही पिच्छनियुँ नित की समयगिरि विरचित मृति (६२ व १२६) में क्रम से 'प्रमिहत' यौर 'प्रम्याहत', चारिज्ञतर (पृ. ३३) में मुनाचार के धनुसार 'प्रमिचड' तथा धनगारवर्मानृत (४-६ व १६) में 'प्रमिहत' उपलब्ध होता है।

प्रकृत में यहाँ वे तीन जवाहरण दिए गए हैं। इती प्रकार धनेक प्राकृत खब्दों में विकार व जनके विविध संस्कृत रूपालत हुए हैं। जनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

प्राकृत इक्फोबन्स, इक्फोबर्य इवायबस्त, इहायबस्त इवाय इवाय, सवाहा, झावाया

भ्राउउनीकरण, भ्रावज्जिदकरण, भ्रावज्जीकरण भ्राविण्ण-प्रणाविष्ण

धाधा तम्म, बहेकस्म, धावाहस्म, धत्तकस्म प्रातीवित उदावण, घोहावण उदसण्यासण्य, घोसण्यासण्य, उस्तक्ष्तावृद्धा संस्कृत क्यान्तर अध्यक्षि, अध्यक्षि, अध्यक्ष्यक् अधाअकृत, अधःअकृत, यथाअकृत अपाय, अवाय अवाया, आवाया आयोजिकाकरण, आविज्ञतकरण

साचित्रन-प्रवाचित्रन, साचीर्थ-धनाचीर्थ, धाइत-ध्रमाइत धावकां, प्रथाचमं, धारमनकसं, धारसकर्म धावीविष, घावीरिषय, धावीविष, धास्यविष सप्दावन, उपदवण धवसंज्ञासंज्ञा, धवसम्मासीनका उरसंज्ञासंज्ञा, उच्छवस्वरूषक्षिकां

बीर-सेबा-मन्बर २१, बरियागज विस्सी

बालचन्त्र शास्त्री

| शुद्धि-पत्र |  |
|-------------|--|

|             |      |             | 6 ,                      |                                                          |
|-------------|------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| वृष्ट       | कालम | पंक्ति      | <b>मशुद्ध</b>            | बुद                                                      |
| ?           | 8    | Ę           | नवस्मकर्म                | नवरमकर्म                                                 |
| 7           |      | 9           | <b>१००</b>               | \$0E                                                     |
| •           | ₹    | <b>१</b> 0  | <b>बक्ष स्रक्ष एव</b> ति | श्रक्ष स्रक्षर्ग                                         |
| Ę           | *    | १६          | 4.8                      | 考え                                                       |
| ₹=          | 2    | ¥           | EXE                      | RAM                                                      |
| ₹=          | 2    | **          | ₹-₹                      | ₹-३०                                                     |
| 28          | ?    | Yo.         | विषयं                    | विचयं                                                    |
| 23          | 2    | <b>१७</b>   | शहरं गसहस्सा <b>इं</b>   | <b>घड</b> डगसयसहस्सा <b>इ</b>                            |
| २७          | *    | ₹           | <b>3</b> ∉               | <b>१-</b> ₹€                                             |
| २व          | ?    | ₹•          | ₹-=                      | ₹-⊏                                                      |
| ₹ ₹         | 7    | Ę           | <b>সৰু</b> ত্ত           | प्रवृत्त                                                 |
| 3 6         | 7    | ₹₹          | मारंग                    | परिदावण-ग्रारंभ                                          |
| Ye          | *    | 25          | श्रध्यदि                 | झध्यिष                                                   |
| Yo          |      | २२          | झरुसोवरूज                | झज्भोवज्भ                                                |
| ΥĘ          | 2    | 38          | चय.                      | धर.                                                      |
| *2          | 7    | ₹ €         | श्चनवक्या-               | <b>श्रनवे</b> क्या-                                      |
| 77          | ?    | 3.8         | एकवर्णनि-                | एकवर्णान-                                                |
| 9 €         | ₹    | २६          | वदावै. नि. १-४८          | ×××                                                      |
| 58          | 8    | \$0         | <b>१. द्या. मूल.</b>     | भ. द्या. मूला.                                           |
| 4 \$        | 3    | <b>\$</b> ? | -मात्मा, भादित्यवर्षः    | -मारमा, ग्रङ्गुष्ठपर्वमात्री-<br>ऽयमारमा, ग्रादित्यवर्णः |
| 83          | *    | ₹?          | गोरङबस्य-                | गोरव्यस्त-                                               |
| ٤ą          | *    | źR          | सम्बन्धः । ३             | सम्बन्धः । (प्रमासः मृ.<br>३८६) । ३                      |
| <b>१</b> १२ | 8    | 35          | स्वो.                    | मानः स्वोः                                               |
| \$ \$ \$    | *    | 8.8         | स्थानांव स्              | स्थानांग सभय. बृ. सू.                                    |
| <b>१</b> ३२ | 8    | २७          | कपिलव                    | कपिल व                                                   |
| १६६         | 2    | <b>₹</b> ३  | यामान्तर                 | नामान्तर                                                 |
| 335         | 8    | 28          | झानपूर्वी                | <b>ब्रा</b> नुपूर्वी                                     |
| २०६         | 2    | ₹¤          | प्रज्ञाव.                | प्रसाप.                                                  |
| २१४         | 8    | 83          | देखी शायुक्तकरण          | देखो प्रायोजिकाकरण                                       |
| २१४         | *    | 22          |                          | \$ x x, q.                                               |
| २६२         | 2    | <b>1</b> 5  | <sub>यू</sub> .<br>हेग   | उद्देग .                                                 |
| २७३         | ₹    | २६          | बाहनाशन                  | बाहनाश[स]न                                               |
| <b>३</b> ०२ | ŧ    | ₹₹          | श्रावणै-                 | গ্ৰহণ-                                                   |

# जैन-लच्चगावली

## (जैन पारिभाषिक शब्द-कोष)

प्रकचा (प्रकहा) १. मिण्छलं वेयंतो वं प्रण्याणी कहुँ पिरुहेश निगरयो व गिही वा सा सकहा वेशिया समारा। (वसर्षे सा. १, नि. २०६)। २. मिया-इंटिया प्रतानिमा निगरयेन वा गुहिणा करवामाना कथा अकथा। (प्रमिधान आठ १, पृ० १२४)। प्रसानी निष्यादृष्टि चाहे लिगी (प्रध्य प्रविक्त ताषु) हो या गृहस्थ, उसके द्वारा कही जाने वासो कथा सकथा है।

कामोद्दीपक बचन नहीं बोलने वाले पुरुष को सकन्वपीं कहते हैं।

प्रकरगोपशामना (प्रकरग्रुवसामगा)- १. जा सा अकरणुवसामणा तिस्से दुवे णामधेवाणि-अक-रणुवसामणा ति वि श्रणुदिग्णोवसामणा ति वि, एसा कम्मपवादे । (कसायपा. चू. पृ. ७०७; घव. पु. १५, पू. २७५) । २. कम्मपवादो गाम ब्रहुमो पुब्वाहि-यारो, जत्थ सन्त्रेसि कम्माणं मूलुत्तरपयडिभेय-भिण्णाणं दव्व-खेल-काल-भावे समस्सियूण विवाग-परिणामो ग्रविवागपञ्जाश्रो च बहुवित्थरो श्रणुविण-दो । तत्थ एसा ग्रकरणोवसामणा दट्टव्या, तत्येदिस्से पबंधेण परूवणीवलंभादी । (अयम.-कसायपा. प्. ७०७ का टि. १); ३. एद-(करणोवसामणा-) व्वदिरित्तलक्खण-ग्रकरणीवसामणा णाम । पसत्था-ऽपसत्थकरणपरिणामेहि विणा ग्रपत्तकालाणं कम्म-पवेसाणमुदयपरिणामेण विणा धवट्टाणं करणोव-सामणा त्ति वृत्तं होइ। (जयब. पत्र ८५६)। ४. करणं किया, ताए विणा जा उवसामणा अकरणोवसामणा गिरिनदीपाषाणबट्टससारत्यस्य जीवस्स वेदनादिभिः कारणैक्पशान्तता भवति, सा अकरणोवसामणा।

(कर्मम, बू. कप.क.मा. १)। १. इह द्विविचा उपशा-मना करणकृताम्बरणकृता व । तत्र करण क्रिया यया-मृत्तामुर्वामिन्वृत्तिकरणकाय्यः विष्याविचार, तेत्र कृता करणकृता । तद्विपरीताम्बरणकृता। या संसा-रिणां जीवानां गिरनदीयायाणवृत्तनादिवंभववयया-मृत्ताविकरणकियाविवेयमनरिणाऽपि वंद्रम्मवयया-मृत्ताविकरणकियाविवेयमनरिणाऽपि वंद्रम्मवयया-मृत्ताविकरणकृताकरणकृतत्वस्थं द्वीवर्ण देवापणाम-नाया एव इष्ट्रप्यम्, न सर्वोष्यामनायाः; तस्याः करणेन्य एव प्रावत्। (कर्मम्म. उपन्न. सत्त्यः वृ. गा. १, पृ. २४४)।

४. जिल प्रकार पर्यंत पर बहुने वाली नदी में प्रविस्ता पावाण धादि में बिना किसी प्रकार के प्रयोग के स्वयमेव गोलाई धादि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार स्वतारी जीवों के प्रधानवृत्तकरण धादि परिमानस्वरूप कियाबियोग के बिना हो केवल बेदना के अनुप्रव धादि कारणों से कमा का जो उपप्रधान — उदय परिमाम के बिना प्रवस्थान— होता है डके प्रकरणोपप्रधान के विना प्रवस्थान— होता है डके प्रकरणोपप्रधान सहते हैं।

क्षकर्मबन्ध- १. यिच्छताःश्लंबम-कताय-बोगयच्च-एहि प्रकासक्षकेण हिदकामद्रयक्ष्ताणं जीवपदे-साणं व जी प्रणाणेणं समागमो सौ प्रकामवेषो णाम । (बयब. १, ष. १८०)। २. प्रकामवेषो णाम कामद्रयक्षणणारी प्रकामतक्षेणावहिदपदे-साणं गहणं। (बयष- पत्र ४५८)।

शकर्मकथ से स्थित कार्माण स्कन्मों का और जीवप्रदेशों का निष्यास्य आदि बार बन्यकारणों के द्वारा जो परस्पर प्रवेश होता है, इसका नाम श्रकर्म-बन्य है। स्वकर्षभूमि— १. जंब्हीवे दीवे अंदरस्य पळ्ळस्य साहिषण ततो सकाममुसीधो प. तं. —हेयवते हरि-वासे देवकुरा । जब्हीवेद अंदरस्य पळ्यस्य उत्त-रेण तामो सकाममुसीधो प. तं. —उत्तानुता रामग-वासे एरण्यद् । (स्वानांय ३, ४, १९७, धू. १४०)। २. नवरमकर्मभूमि. शोवभूमिरित्यवं: । स्वाना. स्रम्य. धू. ३, १, १३१, पू. १००) । ३. हेयववं हरिवासं देवकुक तृत्र जतरकुक वि। राम हर्णयदे-व्यं देव छक्म्भीज पंजगुणा ॥ एवा धक्तममुमीजे तीस स्वया जुमलप्रमञ्जाला । दसविहरूषणमह-ब्रुज्ञसमुल्यभोगा परिज्ञासो ॥ (श्व. सारो. १६४, ४४-४४) । ४ हुल्लादिकसरेहिना करण्यादय-क्लावभोगप्रयाना भूमयोऽकसंमूमयः । (स्रति. रा. आ. १, पू. १२१)।

४ व्यक्ति-मिल ब्रांकि कर्मों से रहित भूमि (भोग-भूमि) व्यक्तमंभूमि कही जाती है।

स्न क्षेत्र्यमिक (स्रकम्मञ्जूमिय) — १. प्रकामधू-मियस्स वा ति उत्ते देव-गेरद्द्या चेत्तव्वा । (श्व. पु. ११, पु. म. ६) २. सक्यंत्र्मिकानां भोगशूमि-जन्मनां मनुष्याणा X X X (तसवा. स्रभय. बृति

१०,पृ.१८) धरुर्मभूमिक पदसे देव और नारकी ग्रहण किये जाते हैं।

स्रकर्मीवय (स्रकम्मोदय) — स्रोकटृणवसेण पत्तोदय-कम्मवस्त्रधो श्रकम्मोदग्रो णाम । (त्रयवः पु. १, वृ. १०व) ।

प्रपक्तवंग के वश उदय को प्राप्त हुए कर्मस्कन्ध का नाम प्रकर्मोदय है।

सकर्त्य (स्रक्तस्य)—१. वं सिवहीए तेवइ। (बीतकः बू. सा. १), २. सक्यो नाम युदवाइ- कावाण धर्मरियायां गहणं करेद । अहवा उदउत्तर- स्वसाद-स्वरस्थाहर्ग्ह हत्यमन्तिह निष्कृद्द । व वा समीयत्येणं भाहारोवहि उप्पादयं नं यरित्त्र- त्या सक्यो । पञ्चकादिशायिक्तं वा प्रकृत- तस्य सक्यो । पञ्चकादिशायिक्तं वा सक्यो । पञ्चकादिशायिक्तं वा सक्यो । (बीतकः बू. वि. वशा सामा १, पू. ३४-२); २. तक विष्य-उपायस्य-वक्त्य-पात्रकं बनुष्टयं यदनेवायोधं तरकत्यम् । (बीतकः बू. वि. वशा स्त्रकः बनुष्टयं यदनेवायोधं तरकत्यम् । (बीतकः बू. वि. वशा स्त्रकः वनुष्टयं यदनेवायोधं तरकत्यम् । (बीतकः बू. वि. वशा स्त्रकः वाव्यस्य वनुष्टयं यदनेवायोधं तरकत्यम् । (बीतकः बू. वि. वशा स्त्रकः वनुष्टयं यदनेवायोधं तरकत्यम् । (बीतकः बू. वि. वशा स्त्रकः वर्षाः वराः वर्षाः वर्षा

मगीनार्थोपनीतोपधि - शय्याऽऽहाराष्ट्रपभोगश्च । (ख्यकः सू. भाः कलयः वृ. १) ।

४ झबस्यान्तर को सप्तारंत (सचिस) पृथिवी-कायिकादि का यहण और सपीतार्थ — पूर्ण शास्त्र-झानते रहित — बाता के झारा लाये गए उपिथ, प्रस्या व साहार सादि का उपत्रा भी सासू के लिए झक्त्य — सपाष्ट्र — होता है।

सकताय (सकसाई) — १. सकतकषायामानो-क्रयाय: । उनतं च — प्रत्य-परोभयवाहण-वंशासंजम-णिमित्तकोशादी । जेसि लीत्य कसाया प्रमता प्रकसाइणी जीवा ॥ (प्रा. पंजम. १-११६; सब. यु. १ वृ. ३५१ उ.); २. न विद्यने कवायोऽस्येत्य-कवादः । (त. बा. ६, ४, ३)।

्षता और के समस्त कवायों का समाध हो चुका है वह सकवाय या सकवायों कहा जाता है। सकवायस्य (सकवायत्त)—चरित्तमोहिणीयस्स उदसमेण लएण च उपप्रणा मदी, तीए सक-सायत्त होदिः, ण सेमक्तमाण नागुप्रगमेण चा।

(चतः पु. ७, प्. ८३)।
चारित्रनीहनीय के उपकान ध्रयवा स्वय से को
लिख—सामर्प्यविद्यंव—होता है उससे औष के
ध्रमवायर—विरातकवायता—होती है, शेष किसी
भी कर्म के काय ध्रयवा उपकाम से वह स्रकवायरव
नहीं होता।

स्रक्षायवेदनीय—देवो नोकपायवेदनीय । कपाय-प्रतिपंत्रप्रमान इति चेत् न, ईपदर्थवान्तवः । यदा स्रवीमका एनका इति । नान्यः कष्ठप्र-वलोगाभाव , किन्तु छेदयोग्यलोभावार्थे देवप्र-त्रियोग्यत्योगिकेतुष्यते, नथा नेमे कपाया स्रक्षया हास्यादय इति । (क. बा. ६, ३) ।

जिस बारित्रमोहनीय कर्म का ईवत् (ग्रस्प) कवाय स्वरूप से बेदन होता है उसकी श्रक्षाय-वेदनीय संज्ञा है।

श्रकस्मातिकया—श्रन्यस्मै निःसृष्टे शरादावन्य-धातोऽकस्मान्किया । (धर्मसं स्वो टीका ३-२७, पृ. द२) ।

हूसरे किसी को रथ्य करके बाण धावि के छोड़ने पर जो उससे उसका घात न होकर ग्रम्य (अलक्यमूत) ही किसी व्यक्ति का घात हो जाता है, इसका नाम अकस्मात्किया है। स्रकस्माद्भय — देको प्राकत्मिक अय । १. एकं ज्ञानमतास्वनत्मप्रकार्य विद्व कितंत्रत् स्वती वावचावादि संदेव हि प्रवेत्नाच वितीयोग्दरः । तत्माकस्थिकमत्र कित्रन भरेतद्वीः कुती वानिनी नित्रक्षः
सततं स्वयं स सहत्रं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ (समयकसत्र १४४) । २. प्रकल्मादेव वाहानिमित्तानयेशं
मृहादिय्येव स्वतस्य राज्यादौ नयमकस्माद्भयम् ।
(स्तिसतिः मृनिः, पीक्का पु. ३६) । ३. वाह्मनिमित्तिन्देशं अयं प्रकल्माद्ययम् । (क्ल्यु. वृ.
१-१४) । ४. प्रकल्मात् सहत्वेव विश्वव्यस्यातंत्र्वानअववाद्भयमकस्माद्भयम् । (स्रतिः रा. आ. १, वृ.
१२३) ।

३ बाहिरी निमित्त के बिना सहसा होने वाले अय को स्रकत्माद्भय कहते हैं।

**ग्रकामनिर्जरा** --- १. ग्रकामश्वारकनिरोधबन्धन-बद्धेषु क्षुनृष्णानिरोध-ब्रह्मचर्य-भूशय्या-मलघारण-परिनापादिः, ग्रकामेन निजंरा श्रकामनिजंरा । (स. सि ६-२०)। २. प्रकामनिर्जरा पराधीनतवाउनु-रोधाच्च।कुशलनिवृत्तिराहारादिनिरोधश्च । (तस्वा. भा. ६-२०) । ३. विषयानर्थनिवृत्ति चात्माभिप्रा-येणाकुर्वतः पारतन्त्र्याद् भोगोपभोगनिरोघोऽकाम-निर्जरा। (त बा. ६, १२, ७)। ४. निर्जरा कर्म-पुद्गलशाट, न काम. भ्रवेकापूर्वकारिता यत्रा-नुष्ठाने साऽकामनिर्वरा, ब्रबुद्धिपूर्वस्थयं. । सा परा-घीनतया चारकादिवासेन घावनाद्यकरणतः प्राणाति-पाताश्चकरणेन तथा अनुरोधत्वाद्दाक्षिण्यादित्यर्थः। (त. भा. हरि. वृ. ६-२०) । ५. विषयानयं-निवृत्तिमात्माभिप्रायेणाकुर्वतः पारतन्त्र्यादुपभोगादि-निरोधः प्रकामनिर्जरा; प्रकामस्य प्रनिच्छतो निर्ज-रण पापपरिशाटः, पुण्यपुद्गलोपनयश्च परवशस्य चामरणमकामनिजंरायुषः परिक्षय । (तस्वा. भा. सिद्ध. वृ. ६-१३); काम इच्छा प्रेसापूर्वकारिता, सदर्थोपयोगभाजो या निजंरा सा कामनिजंरा, निजंरा कर्मपुद्गलपरिहाणिः, न कामनिजेरा श्रकामनिजेरा --- अनभिलपतोऽचिन्तयत एव कर्मपुद्गलपरिशाट.। (तस्बा. भा. सिद्ध. वृ. ६-२०)। ६. अकामनिजंरा ययाप्रवृत्तकरणेन गिरिसरिदुपलघोलनाकल्पेनाका-मस्य निरभिलाषस्य या निर्जरा कर्मप्रदेशविषटनरूपा । (योगञा, स्वो. विव. ४-१०७)। ७. ग्रकामा काल-पनवकर्मनिर्जरलक्षणा, सैव विवाकजाऽनीपक्रमिकी

कोव्यति । (सन.स. टी. २-४३)। त. द्वेच्छामतरेष कर्मनिवंरपमकामनिवंरा (त. सुबस्ते , ६-१०) ६ यः पुमान् चारकिनिरोधवन्यनवदः X X X रराधोनपराक्ष्मः तन् बुमुक्तानिरोधं दृष्णादुक्तं बह्यपर्मकुक्षुं भूधमनकट मतभारणं परितापाविकं च सहनानः सहनेष्णारहितः तन् यन् देवत् कर्म निवंदयति साठकामनिवंरा दश्युव्यते । (तस्या. वृ. वृतः ६-२०)।

स्रकाममराग्---- श्रकामन धनीप्सतत्वेन ज्ञियते-ऽस्मिन् इति स्रकाममरणं बालमरणम् । (स्रमिः राः भाः १, पु. १२५)।

नहीं चाहते हुए भी जो मरण मा जाता है वह सकामनरण नामका एक बालमरण का भेद है।

स्रकायिक---तेन परमकादया चेवि ॥४६॥ तेन--द्विवयकायात्मकजीवराक्षेः, पर वादर-मूक्मशरीरनिवन्यनकर्मातीतत्वतोऽशरीराः सिद्धाः प्रकायिकाः ।
(बह्तंः-----थवलाः पु. १, पृ. २७७) ।

जो जीव बाबर एव सुक्त द्वारीर के कारणभूत कर्म से छुटकारा या काने के कारण सदा के लिए काय (द्वारीर) से रहित हो चुके हैं वे सकायिक— निकल परमात्मा—कहे जाते हैं।

सकारण दोष (प्रातेषणा दोष) — १. प्रकारणं देवताविषट्कारणरहितम् । (पृ. पृ. षट्. स्टे. षृ. २६, पृ. ५६) । २. यदा तपरवाध्याय-वैयावृत्वादि-कारणपट्कं विना वत-वीर्योचर्ष सरसाहारं करोति तवा पंचमोऽकारणदोष: । (मनि. रा. मा. १, पृ. १२४) ।

२ तप, स्वाध्याय व वैषावृत्ति झावि छह कारणों के बिना ही बल-बीर्योदि की वृद्धि के लिये सरस (पुष्टिकर) झाहार करना, यह पांच ग्रासैवणादोयों में पौचर्या झकारण नामका दोच है। स्रकालमृत्यु—प्रकाल एव जीवित अंशोऽकालमृत्युः । (प्राप्तिः रा. भा. १, पृ. १२४) । संसमय में—बढ बायुःस्थिति के पूर्व में ही—

संसमय में —बढ बायुःस्थित के पूर्व में ही — जीवित का नाझ होना प्रकालमृत्यु है।

सकालुष्य — तेवामेव (कोष-मान-माया-लोघा-नामेव) मन्दोदये तस्य (चित्तस्य) प्रसादोऽकालुष्यम् । तत् काराचिल्कविधिष्टकपायसयोपायसे सत्यज्ञानिनो-ऽपि भवति । कपायोदयानुवृत्तरसामञ्ज्ञावितोप-योगस्यावान्तरभूमिकालु कराचित् ज्ञानिनोऽपि भव-तीर्ति । (चंचा. का. समृत. चृ. १३०)।

कोधादि कथायों का मन्द उदय होने पर जो जिस की निर्मलता होती है उसका नाम सका-

लुष्य है ।

प्रक्रिकचनता— १. प्रक्रिकनता सकत्रवान्यत्याः । (भ. प्रा. विक्रयो. टी. गा. १४६) । २. प्रक्रिक- गदा—नास्य किंत्रनास्यक्रिकनः, प्रक्रिकनस्य भाव प्राक्रिकनस्य किंत्रनास्यक्रिकना उपालेखनि घरीरारिष् संस्कारापिश्चाल्यक्रितः । (मृत्ताः ॥ ११-१) । ३. प्रक्रिकण्या णाम सदेहे निस्तरात, प्रिक्तमत्या लिंद्रनामा नाम सदेहे निस्तरात, प्रक्रिकण्या णाम सदेहे निस्तरात, प्रक्रिकण्या णाम सदेहे निस्तरात, प्रक्रिकण्या पाम सदेहे निस्तरात, प्रक्रिकण्या । १९००, प्रक्रिकण्या । १९००, प्रक्रिकण्या । १९००, प्रक्रिकण्या । । १९००, प्रक्रिकण्या । । १९००, प्रक्रिकण्या । । १९००, प्रक्रिकण्या । १९००, प्रक्

धर्मोपक्ररणों में—भी संस्कार (सजावट) को दूर करने की इच्छा से ममत्वबृद्धि न रहना, इसका नाम झर्किचनता है।

क्षिकिविकर (हिलाभाग — १. सिद्धेर्गकिविकरो हेतु स्वयं साध्ययपेसामा ।(प्रमामकः ४४. ५ ११०); र. तदसाने पुनरसातोऽकिविक्कः । (सिद्धितः कृ. ६-१२, ५४१०) । ३. तस्य हेतुनक्षणस्य पर्वेऽज्यव वाजाने पुनरसातोऽकिविकरः । (सिद्धितः हो. ६-१२, ५४१०) । ४. सिद्धं अय्यवादिवाधिते च साध्ये हेतुर्राकिविकरः ॥ सिद्धः अय्यवादिवाधिते च साध्ये हेतुर्राकिविकरः ॥ सिद्धः अय्यवाद्याचा सक्यः, साध्यदात् । । किविवकरणात्, यथाऽनुष्पोजीवर्त्वन्यवादिव्यादी किविकरणात्, यथाऽनुष्पोजीवर्वन्यव्यादिव्यादी किविकरणात्, मास्यक्षाद्यात् । (परीक्षाः ६, १४-१०) । ४. यथा—प्रतीते प्रत्यक्षादिनराकृते च साध्ये हेतुर्विविकरः । (रत्यावः ६, पृ. ११४) । ६. सप्रयोजनो हेतुर्राकिविकरः । (स्वावः ६, पृ. ११४) । ६. सप्रयोजनो हेतुर्राकिविकरः । (स्वावदः ६, पृ. ११४) ।

४ सिद्ध अथवा प्रत्यक्षावि से वाधित साम्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त हेतु आर्किचित्कर—कुछ भी नहीं करने वाला—होता है।

अकुशल — अकुशलं दुःलहेतुकम्। (ग्राप्तमीः वृः का. ८)।

दुःख देने वाले पापकर्म को धकुशल कहते हैं।

सकुशलभाव--- सकुशलो (भावो) ऽविरत्यादि-स्प:। (स्पद. तू. भा. सलय. तू. १-३६, पू. १६)। स्रतंयम (श्रविरति) श्रादि स्प परिणामों को सकुशलभाव कहते हैं।

सङ्गतासन्तर्भात्म सङ्गतास्यात्तंष्यानायुपा-तस्य मनतो निरोधोऽमुख्यत्वनमोनिरोधः। (स्यब. सू. मा. बलय. बू. १, गा. ७७, पू. ३०)। धार्तध्यान बादि से युक्त मन के निग्रह करने को

सकुत्तास्थानीतरोष कहते हैं। सकुत्तास्थान्यार— चृत्यं गृह गिर्गेशृहा वृक्षमूलम् सामनुकानां वेश्वर देशकुन विकाशह केनिवहत्वत् सकुत्रासार कच्यते । (कास्तिके टी. ४४६)। शूम्य गृह, वर्षत की गुका, वृत्यमूल, प्राप्तानुकों का बर, वेशकुल सीर सिकासाया; को किसी के हारा रवे नहीं गये हैं. मकुत्रास्थार को निसी हैं।

रचे नहीं गये हैं, सक्टत्याभार कहें जाते हैं।
सक्टतयीयों ( सक्टकांगों) — १. पक्टजोगी
जोगं सकाउल सेवह! (जीतक. चू. यू. ३. यं. २०)।
२. मतानादों कार्य गुरेषु वारवर्ष परंतनमकृत्या सेवं,
यहा सचारास्तु तिन्न वारा एसणीय सन्तित उत्या
तर्यवाराष्ट्र विन वारा एसणीय सन्तित उत्या
तर्यवाराष्ट्र विन वारा एसणीय प्रात्मित उत्या
तर्यवाराष्ट्र विन वारा एसणीय प्राप्तिक उत्या
तर्यवाराष्ट्र वि न वस्भद्द तथा वारास्कृत्येव जा
[जो] विवादारा वेच सप्तेसणीय गिणहर सो पक्कजोगी। (जीतक. चू. चिंच. स्ता. पू. ३४— १)
३. पक्तन्योगी सगीतायं। त्रीन् वारान् कल्यमेयणीयं वार्यारासास्त्र प्रथमवेसायायपि यतस्तोऽप्या[फ्रस्ट्या-]नेवणीयमपि प्राहो। (व्यव. पू. भा.
सत्या दू. १०, पू. ६३४)।

र ग्लान अदि कार्य में तीन बार गृहों में घूनने पर भी बाद करूप और एक्शीय नहीं प्राप्त होता है तो चीची बाद अकरूप भीर क्रमेचकाय के भी तेने का विचान है। इत झागमविधि के प्रतिकृत पहिली या हुतरी बार में ही जो अकरूप और स्नेतक्षीय कहते हैं। सक्कातसमुद्ध्यात ( कक्वससुन्ध्याव) — १. जेविं बाउत्तमाई णामा-गोदाई वैदणीयं च । ते कक्द-मुख्यादा जिया उत्तममंति सेलीता । (स. बा. २११०); बच. पू. १. पू. ३०४ पर चढ्ला । २. प्रापुषा सद्द्रण यस्य जायते कर्मणां त्रयम् । त तिरस्ततमुद्धातः गेलेस्य प्रतिपचते । (स. बा. स्मात्रस्तानं यस्य केवतम् । सपुद्धातमसी याति केवती नाऽपरः पुतः । (पंचसं. स्मितः १-३२७)। ४. छम्मासाउपसेसे उप्पणं जस्म केवल होज्य । (सन्तु. धा. १३०)।

१ जिनके नाम, गोत्र प्रौर बेदनीय कर्म स्थिति में प्रायु कर्म के समान होते हैं वे चूंकि केवलिसमुद्-घात को नहीं किया करते हैं, घतएव वे प्रकृत-समुद्धात जिन कहे जाते हैं।

ग्रक्रमानेकान्त--- ज्ञान-गुलाचनेकाक्रमिक्षमांपेक्षया ग्रक्रमानेकान्तः । (न्यायकु. २-७, पृ. ३७२) । **ब्र**नेकान्त दो प्रकारका है—कमानेकान्त बौर श्रक्रमानेकान्त । एक ही व्यक्ति में जो युगपत् ज्ञान-मुखादि ग्रनेक ग्रकमिक धर्मों का ग्रस्तित्व पाया जाता है, यह ग्रकमानेकान्त है। श्रिमुक्तत्व-मुक्तत्वावि कमिक धर्मों की जो युगपत् सम्भावना है वह क्रमानेकाम्त की अपेक्षा से घटित होती है।] **प्रक्रियावादी-१**. न हि कस्यचिदनवस्थितस्य पदार्थम्य किया समस्ति, तङ्काते चावस्थितरभावा-दित्येव वादिनोऽकियायादिनः। तथा चाहुरेके-क्षणिकाः सर्वसस्काराः ग्रस्थिताना कृतः किया। भूतिर्येषा क्रियासैव कारकंसैव कोच्यते॥ एते चारमादिनास्तित्वप्रतिपत्तिनक्षणः । (नन्दोः हरिः ब्. इ.इ., पृ. ७६) । २. ग्रात्म-नास्तित्वादिप्रत्यया-पत्तिलक्षणा भवन्त्यिकयावादिन । (तस्वाः भाः सिद्ध. षु. ७-१८) । ३. तथा नास्त्येव जीवादिक: पदार्थ इत्येववादिनो अन्नयावादिन.। (सुत्रकु. वृ. १२-११८) । ४. तथाऽऋयां नास्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषा ते ऽक्रियाबादिनः।(सूत्रकु. बु. १२-४)। ५. न कस्यचित् प्रतिक्षणमनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया सम्भवति, उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्येवं ये वदन्ति ते प्रक्रियावादिनः । (नन्दी. मलय. बृ. ८६,

पु. २१५) । ६. न हि कस्यचिदवस्थितस्य पदः भंस्य

किया समस्ति, कियोत्पत्याधारत्येनाभिमत एव काले पदार्थावस्थितरभावादित्येवं वादिनोऽक्रियावादिनः । (नयोपवेका टी. १२८, पू. १४) ।

१ जो अवस्थानके अभाव का प्रसंग प्राप्त होने की संभावना से अवस्थान से रहित किसी भी अन-वस्थित पदार्थ की किया को स्वीकार नहीं करते वे अक्रियावादी कहे जाते हैं।

स्रक्ष (स्रक्ष्म) — धस्त्रे ति वृत्ते जूवस्त्रो सय-इक्स्तो वा चेतल्यो । (यदः दुः १, पृ. २५०); जूधदुवणे जय-पराजयणिमसकत्रदृष्टा कुल्लो पासस्रो वास्त्रको गामः । (यदः दुः १३, पृ. १०); सक्सो लाम पासस्रो । (यदः दुः १४, पृ. ६)।

जुमा बादि के खेल में जय-पराजय की निमित्त-भूत कौड़ी भीर पांसे को सल कहते हैं। गाड़ी के पहिये की जुरी को भी शक्त कहते हैं।

सक्त (पापविशेष)—दढं घणुं जुग नालिया य स्रक्त सुप्तत च चउहत्या। (क्योतिष्क. २-७६)। चार हाथ प्रमाण मापविशेष (यनुष) को स्रक्त कहते हैं।

स्रक्त (सास्मा) — १. घडणोति व्याग्नोति वाना-तीरयल प्रात्मा (स. सि. १-१२) त. सा. १, १२, २; त. सुक्रको. वृ. १-१२, त. वृ. भूत. १, १२; न्यायवी. वृ. १२) १. प्रस्ताति गृष्ट्रको यद्या-योग्यं सर्वानवीतिति सक्षः। यदि वः प्रदृते जानेन व्याग्नोति सर्वान् वेवानिति सतः वीदः। (बृह्तस. वृ. २५) । ३. 'यत्राष्ट्र व्याप्ती' प्रदृते जानात्मात सर्वानवीन् व्याप्नोतीरयक्षः, यदि वां स्रय भोजने' प्रस्ताति सर्वानवीन् यसायोग्य भृष्ट्यते पालयति व्यवक्षो जीव । (स्राष्ट्र सु. सनस. बृ. गा. १, पु. १३)।

'श्रक्णोति' इत्याबि शब्दनिरुक्ति के श्रनुसार यथा-योग्य सर्व पदार्थों के जानने वाले, भोगने वाले या पालने वाले जीव को श्रक्ष कहते हैं।

ग्रक्षताचार—तत्र स्थापितादिपरिहारी ग्रक्षता-चारः। (व्यवः सु. भाः वृः ३, १६४)।

जो साथु झावस्थक में उद्युक्त होकर स्थापित झादि झाथाकमाँ तथा झान-पानादि का भी परि-त्याय करता है उसका नाम झक्षताचार—झमन-चरित्र बाता—है।

**प्रक्षपकानुपशामक(ग्रखवयाखुवसामग)**—तत्थ

जे प्रक्षवयाणुक्सामया ते दुविहा—प्रणादि-प्रपञ्ज-वसिदवंषा च ग्रणादि-सपज्जवसिदवंषा चेदि । (षव. पृ. ७, पृ. १) ।

विषय जीकों का कसंबन्ध प्रमावि-प्रमन्त है वे (प्रमच्य) तथा जिनका कर्सवन्य प्रमावि होकर भी विषय्ट होने वाला है वे—सिम्पावृद्धि प्रावि प्रममता-त गुगरवाजवर्ती अध्य—भी क्षणकानृपदा-मका-तरमा या जवतामना न करने वाले प्रमावि बारर साम्पराधिक कर्मवन्यक है।

**ग्रक्षम्रक्षरावृत्ति**-१. यथा शकट रत्नभारपरिपूर्ण येन केनचित् स्तेहेन ग्रक्षलेप च कृत्वा ग्रभिसपित-देशान्तरं विणगुपनयति, तथा मुनिरिप गुण-रत्न-भरिता तनु शकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षस्रक्षणेन स्रभि-प्रेतसमाधिपत्तन प्रापयतीत्यक्ष प्रक्षणिमिति च नाम निरूडम् । (त. बा. ६, ६, १६; इलो. बा. ६-६; चा. सा. पृ २५) । २. तथा झक्षस्य शकटीचका-षिष्ठानकाष्ठस्य अक्षणं स्नेहेन लेपनमक्षत्रक्षणम् । तदिबाऽशनमध्यक्ष प्रक्षणमिति रूढम्, येन केनापि स्तेहेनेव निरवद्याहारेणायुपोऽक्षस्येवाभ्यञ्ज प्रति-विषाय गुण-रत्नभारपूरिततनुशकटघाः समाधीष्ट-देशप्रापणनिमित्तःवान् । (प्रन. घ. टी. ६-४६) । १ जिस प्रकार कोई व्यापारी रत्नों के बोझ से परिपूर्ण गाड़ी का जिस किसी भी तेन के द्वारा ग्रक्षम्रक्षण करके — उसमें ग्रोंगन देकर — उसे मभीष्ट स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार मृनि भी सम्यग्दर्शनादि गुणरूप रत्नों से भरी हुई शरीर-रूप गाड़ी को निर्दोष भिक्षा के द्वारा द्वायु के ब्रक्ष-श्रमण से -- प्रायु:स्थिति के साथ इन्द्रियों को भी इस योग्य रत्नकर-- ब्रभीब्ट घ्यान रूप नगर में पहुंचाता है। इसीलिये इष्टान्त की समानता से उसका नाम 'प्रक्षन्त्रक्षण' प्रसिद्ध हुन्ना है।

स्रक्तयराति (सम्बयराती) — ग्रहवा वण् सते वि सम्बयों को वि रासी ग्रहिव, सन्वस्स सपिट-वन्त्रससेवृवनभादो । (धव. पु. ४, पू. ३३६) । स्थय के होते वण सी जिस गांव का कसी

व्यय के होते हुए भी जिस राशि का कभी भन्त नहीं होता वह राशि अक्षय कही जाती है — जैसे मध्य जीवराशि । इसका भी कारण यह है कि उक्कता एवं हानि भावि तब ही धपने प्रति-पश — अनुक्वात एवं वृद्धि भावि — के साथ हो उपलब्ध होते हैं।

श्रक्षर (श्रव्यार)-१. न व्यत्ति प्रणुवयोगे वि ग्रक्खरं सो य चेतणाभावो । ग्रविसुद्धणयाण मतं शुद्धणयाणक्खरं चेव ।। (विद्यो. भा. ४**१३**)। २. खरणाभावा धनखर केवलणाण । (धव. पु. ६, प. २१); मुहमणिगोदलद्विग्रपज्जत्तस्स [जं] जहण्णय णाणं तं लद्धि-अक्खरं णाम । कथं तस्स अक्तरसण्णा ? खरणेण विणा एगसरूवेण **अव**ट्टा-णादो । केलणाणमक्खरं, तत्थ विड्ढ-हाणीणमभा-वादो । दन्त्रद्वियणए सुहमणिगोदणाणं तं चेत्रे ति वा बक्खर । (वयः पु. १३, पृ. २६२) । ३. 'कार सचलने' क्षरतीति क्षरम्, तस्य नत्रा प्रतिषेषेऽक्षरम्; ग्रनुपयांगेऽपि न क्षरतीति भावार्थ; तस्य सतत-मवस्थितत्वान् । स च क. इत्यतः द्याह—स च श्रक्षरपरिणामः चेतनाभावः—चेतनासत्ता। केषां नयाना मतेनेत्याह - अविश् इनयमतेन नैगम संप्रहः व्यवहाराभिप्रायेण, द्रय्याधिकमूलप्रकृतित्वात् । शुद्ध-नयानां तु ऋजुसूत्रादीना क्षरमेवेति गाथार्थः। (विज्ञो. भा. को. वृ. ४५३)। ४. ग्रकारादिलब्ध्य-क्षराणामन्यतग्त् प्रक्षरम् । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. गा. ७) ।

२ ग्रपने स्वरूप या स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले ऐसे हानि रहित सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव के मान को ग्रीर हानि-वृद्धि से रहित केवलज्ञान को भी ग्रस्तर कहा जाता है।

स्रक्षरगता (स्रक्षरगया) — स्रक्षरगया प्रणुव-धादिदय-र्माण्णपिविदय-पञ्जलभासा । (स्रकः पु. १३, पू. २२१-२२)। स्रविनष्ट इन्द्रियवाले संजी पञ्चेन्त्रिय पर्याप्तः

जीयोंकी भाषा सक्षरपता भाषा कहलाती है।
स्रक्षरतान — परिमण्डस्यमासणाणहाण सक्ष्योंकर रामिणा भागे हिंद स्व ताहि वेच लिखते सम्बर-णाण उपप्रज्ञी । (चद पु. १३, पू. २६४)। पर्याधसमास भूतजान के स्रतिस विकल्प में समस्त जीवरासि का भाग देने पर जो ज्ञान उत्पान होता है वह सभरतान कहलाता है। स्रक्षरभूतजान (सम्बर्सपुरुद्धारां)—देशों प्रकार-

स्वतरश्रृतज्ञान (सक्तरसुवरणार्स)—देवो प्रकार-ज्ञान । त (पत्रवासमसासुरणाणस्य प्रपष्टिस-वियय्भ) प्रणवेहि क्वेहि गुणिदे प्रकार णाम सुद-णाण होदि। (धब. पु. ६. पू. २२); एगादो सक्त-गदो जहण्लेण [जं] उत्पत्रवदि णाणं तं धवलर- सुदणाणमिदि पेत्तव्यं । (बब. पु. १३, पू. २६४) । पर्यावसमास भूतज्ञान के प्रन्तिम विकल्प को धनःत रूपों से गुणित करने पर वो भूतज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रकारभूतज्ञान कहनाता है।

प्रकारसमास ( प्रकल्करसमास) — जन्नन-सुदगाणादो उनरियाण परसुदलाणादो हेरियाणं सक्तेजनाणं सुदगाणादियःशाणसन्वन्दसमासी ति सम्मा (खन. पु. ६, पू. २३); इसस्य सम्मन्दरम-उनरि निरंदग प्रकलरे बहिद्दर सम्मन्दरमासो णाम सुदगाण होरि । एनमेगेनक्नरविद्वन्दस्य प्रकलर-समासं सुदगाणं बद्दमाणं गच्छदि जाव सक्तेजन्न-राणि निरंदरिया ति । (बन. पु. १३, गू. २६४) । प्रकल्कान के क्रमर दितीय स्कार की बुद्धि होने पर प्रकारसमास का प्रवम विकल्प होता है। इस प्रकार संस्थात प्रकारों को बुद्धि होने तक उक्त स्वस्यसमास स्वतनात के द्वितीय-स्तीयादि विकल्प बलते रहते हैं।

प्रसारसमाशायरणीय — पुणो एदस्मृडरिमस्स प्रसारत्स्स जमावरणीयकम्म तामसारसमासावरणीय णाम वदयमावरण। (धनः पुः १३, पः २०७)। प्रसारसमास नाग को रोकने वाला कमं प्रसार समासावरणीय माना जाता है।

प्रकारसंयोग - सजोगो णाम कि दोष्णमक्त-राणेयत्त, कि सह उच्चारण, एयरथीमावो वा ? ण ताव × × ×। तदो एगत्थीमावो सजोगो नि ऐत्त-न्वो। (षव. पु. १३, पू. २४०)।

जितने प्रकार समुक्त होकर किसी एक प्रयं को प्राट करते हैं उनके संयोगका नाम प्रकारसयोग है। प्रकाराहमक ( वब्द) — देगों प्रकारोकता। प्रकाराहमक ( वब्द) — देगों प्रकारोकता। प्रकाराहमक ( संस्कृत-प्राकृतादिव नेज्यापाहेतु.। (पंचा. का. जाम. बृ. ७६)।

जो शब्द संस्कृत ग्रीर प्राकृत ग्रादि के रूप से ग्रायंव स्लेच्छ जनों की भाषा का कारण होता है वह ग्रक्षरात्मक कहलाता है।

म्रक्षरात्मक श्रृतज्ञान — वाच्य-वाचकसम्बन्ध-संकेतसङ्कलनपूर्वक यच्जानमुख्यवते तदसरात्मक-श्रृतज्ञानम् । (गो. जो. म. प्र. व जो. त. प्र. टी. ११४) ।

बाध्य-बाचक सम्बन्ध के संकेत की योजना-

पूर्वक होने वाला ज्ञान अक्षरात्मक भृतकान कह-लाता है।

झक्षरावरगीय — प्रनवरमुदणाणस्म जमावाग्यं कम्मं तमक्षरावरणीयं ।(धव. पु. १३, पू. २७७)। झक्षरचुतकान का आवारक कमें प्रक्षरावरणीय कमें कहलाता है।

स्रक्षरीकृत शब्द—देखो ग्रक्षरात्मक। प्रक्षरी-कृतः शास्त्राभिव्यञ्जक सम्कृत-विपरीतभेदादार्थ-स्त्रेच्छव्यवहारहेतुः। (स. सि. ४–२४; त. बा. ४, २४, ३; त. युलबो. ४–२४)।

जो प्रलरूप भावात्मक शब्द शास्त्र का श्रीम-यञ्जक होकर संस्कृत और संस्कृत भिग्न—प्राकृत स्रावि — मायाओं के भेद ते श्रायं एवं स्तेष्क जन के व्यवहार का कारण होता है वह मलरीकृत भावा-

लक्षण ताब्द कहा जाता है।

क्कालिम्म ( पवचहुनेर ) — मणिग्गहणमिलप्पान् वग्नहो। (वच. पु. ६, पू. २०); ध्रमिनवधराव-गतीदकवत् पनिः परिन्छन्दानः ध्रलिप्रमप्पयः। (वच. पु. ६, पू. १४२; पु. १३, पू. २३७)। नवीन सकोरे के ऊपर छिड़के हुए जल के समान पदार्थों का जो धीरे धीरे देर में झान होता है, उसका नाम स्रतिम्र मुप्तय है।

**प्रक्षीरामहानस**- १. लाभनरायकम्मक्खय-उव-समसजुदाए जीए फुड । मुणिभृत्तसेसमण्णं धामत्थं पियं ज क पि।। तहिवसे खज्जंत खघावारेण चक्क-वट्टिस्स । फिज्भइ ण लवेण विसा अक्लीणमहा-णसारिद्धी ।। (ति. प. ४, १०=६-६०) । २. ला-भान्तरायस्य क्षयोपशमप्रकर्षप्राप्तेम्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चकघरस्कन्घाबारोऽपि यदि भुञ्जीत तह्विसे नाम्न क्षीयेत, तेऽक्षीणमहा-नसाः । (त. वा. ३-३६, पू. २०४; श्वा. सा. पू. १०१) । ३. कूरो घिय तिम्मणं वा जस्स परिवि-सिदूण पच्छा चक्कवट्टिखघावारे भुजाविज्जमाणे वि ण णिट्ठादि सो अवस्तीणमहाणसो णाम । (घवः षु. ६, पृ १०१-२) । ४. ब्रक्षीणं महानसं रसवती येषां यस्माद् भाण्डकादुद्धृत्य भोजन तेम्यो दत्तं तच्चकवर्तिकटकेऽपि भोजिते न क्षीयते । (प्रा. योगि-भक्ति टीका १७, पू. २०४) । ५. महानसम् धन्त-प.कस्थानम्, तदाश्रितत्वाद्वाऽन्नमपि महानसमुच्यते । ततश्चाक्षीण पुरुषशतसहस्रे स्योऽपि दीयमानं

स्वयमभुक्तं सत् तथाविधनान्धिविधेषादकृदितम्, तब्ब तम्महानसं च पिकालकथमोत्रवनधांपतृदात्वमः, तप्तदित्त येषां ते तथा (सतीपमहानसाः)। (धीषणः समयः मृ. १४, पू. २०)। ६. सक्षोणं महानसः येषां ते समीपमहानसाः, येषां भिक्षाः नाःवैबंद्वीध-रप्युपमुख्यमाना निष्ठा साति, किन्तु तैते विभित्ते, त्र सक्षीपमहानसः। (खासः समयः मृ. नि. ७४, पू. ६०)। ७. शिस्मनमत्रे सक्षीपमहानसीन्धिनिध-मृक्तं तिस्तन्यमत्रे चक्रकीपमहानसीन्धित्तिम-मृक्तं तिस्तन्यमत्रे चक्रकीपमहानसाः कथ्यने। त. क. मति ह. २-३६)।

लाभान्तराय कर्य के प्रकृष्ट क्षयोप्तान युक्त निक्ष ऋदि के प्रभाव से उस ऋदि के धारफ सहाँय के भीनन कर तेने पर भोजनताला में क्षेत्र भोजन बफ्कर्तों के कटक (समस्त सैन्य) के डारा भीजीन कर तेने पर क्षीण महीं होता—उतना ही हो बना एहता है—वह स्रशीणमहानक ऋदि कही जाती है।

प्रसीरणसहानसिक — देवो घदीणमहानस । १. प्र-शीणसहानसिक्स मिक्या न प्रान्ण पितृहिनज्व , तिमए निमए निहार (प्राव. कु. मक्य. कृ. पृ. द० उ.) २. प्रस्वीणसहानसिया मिक्य वेणाणिय मुणो तेणं । पित्मुत विय निज्जद बहुएहि वि च उच प्रम्नोहि ॥ (प्रच. सारो. टीका १४०४, पू. ४२६) । प्रस्वीणसहानसिक की भिक्रा — प्रस्नीचमहानस क्या कि के बारक सर्विष के हारा नायी गई भिक्रा— प्रस्य बहुतों के हारा भीजन कर लेने पर भी समाप्त नहीं होती, किन्तु वसी के भीजन करने पर ही समाप्त होती है। इस क्या कि बारक सावृ की प्रस्नीणसहानसिक कहा जाता है।

श्वकीरणमहालय— १. जीए चउपणुमाणे समवउ-रसावयांम्य णर-तिरिया। मति समस्रेज्ञा सा मन्द्रीणमहामया रिद्धी॥ (ति. प. ४-१०६१)। १. प्रवीणमहामयतिम्प्रपाता सरवा यत्र कस्तित्व रेव-मनुष्य-तैर्वयोगा यदि सर्वेऽंप तत्र तिक्वेसुः परस्यरस्वायमानाः सुख्यासते। (त. वा. ६-२६; पू. २०४; बा. सा. पू. १०१)। १. प्रवीणमहालयदि-प्राप्तास्य यत्र परिमानप्रभृदेशेऽतिच्छने तत्रा-संस्थाता प्रपि देवास्तिवंऽन्नो मुख्यास्य सर्पास्याः परस्यरं वाचारहितास्तीर्वकरपर्वतेव मुख्यामने। (बोगजाः स्तोः विवरण १-८)। ४. प्रक्षीणसहा-सयास्तु मुत्रवो यस्मिन् चतुःखयेऽपि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन् मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मतुष्याः सर्वे तियं-ञ्चोऽपि यदि निवसन्ति तदा तैऽबिला प्रपि प्रत्योग्यं बाधारहित मुखेन विष्ठतित इति प्रक्षीणमहालयाः । (त. यु. खू. ३-३६)।

जिस ऋदि से समुक्त मूनि के द्वारा प्रविध्वित चार हाथ मात्र भूमि में प्रगणित मनुष्य और तिर्येष —सभी जीव —निर्वाष रूप से समा जाते हैं वह प्रशोणमहालय ऋदि कही जाती है।

प्रकीरणावास – देखो प्रजीणमहालय । जिम्ह चन्न-हत्याण वि मुहाण प्रचिट्दे सते चकावष्टिषयावारं पि सा मुहा प्रवगाहित सो प्रक्ष्मीणावासी णाम । (षव. पू. ६, पू. १०२) ।

जिस महर्षि के बार हाथ प्रमाण ही गुका में स्रवस्थित रहते पर उत गुका में वक्तवर्ती का समस्य स्कन्यावार (आवनी) भी प्रवस्थित रह सकता है उसे प्रश्लीचासा — अशीणमहास्थ ऋदि का बारक —जानना बाहिए।

स्रक्षेम—मारीदि-इमरादीणममावो तेमं णाम; तिव्यवदीदमन्त्रेम। (थवः पुः १३, पुः ३३६)। मादि (लेमा), ईति सौर उमर (राष्ट्र का भीतरी व बाहिरी उप्डव) सादि के सभाव को क्षेम तथा उनके सब्भाव को सक्षम कहा जाता है।

प्रसोहिएगी— १. मेथोज्य पडम पत्ती हैणा सेणामुद्द हवड गुम्मं। ग्रह्म वाहिणी उ पियणा बम्न तहाप्रणिक्तणी मत्ती।। एका पन्नेय प पाडका एवा
पंत्त मुद्दिहा। भेगी तिज्ञणा सेणा सेणा तिज्ञणा
मुद्द हवड एक्ट। सेणामुद्दाणि तिर्ण्य जुम्मं एतो
समक्ताय ।। गुम्माणि निष्ण एक्टा य बाहिणी सा
समक्ताय ।। गुम्माणि निष्ण एक्टा य बाहिणी सा
सि निग्निणया पियणा। पियणाउ तिर्ण्य व स्मू
तिष्ण्य बम्नुजिक्किणी। पियणाउ तिर्ण्य व स्मू
तिष्ण्य बम्नुजिक्किणी। पियणाउ तिर्ण्य व स्मू
तिष्ण्य बम्नुजिकिकिणी। पिर्यापा। स्त्र स स्मू
पिनामाउ होड सम्बन्धिणी सहस्रकाया। स्त्राप्त सहस्रमः स्वाह्म तथा पिरकहोंमा। एवावीस
सहस्रमः नव सहस्या स्वयाणि तिष्णेय । म्हमं व
सम्बद्धस्य तथा व सहस्या स्वयाणि तिष्णेय । म्हमं व
सम्बद्धस्य तथा व सहस्या स्वयाणि तिष्णेय । म्हमं व
स्वतह्य को बहुण वि एत्विया सेखा। प्रकुक्तर व

सद्री होइ सहस्साणि छ च्चिय सयाणि । दस चेव बरतुरङ्गा संसा धक्सोहिणीए उ ॥ ब्रद्वारस य सहस्सा सत्त सया दोण्णि सयसहस्साइं। एक्का य इमा संला सेणिय प्रक्लोहिणीए य ॥ (पउमच. ४६, ३-११) । २. पत्ति. प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना प्रकी-र्तिता । सेनामुखं ततो गुल्म-बाहिनी-पृतना-चमुः ॥ ग्रष्टमोऽनीकिनीसंज्ञस्तत्र भेदो बुधैः स्मृतः। यथा भवन्त्यमी भेदास्तथेदानीं वदामि ते ॥ एको रयो गजरचैकस्तथा पञ्च पदातयः। त्रयस्त्रङ्गमाः सैपा पत्तिरित्यभिषीयने ॥ पत्तिस्त्रिगुणिता सेना तिस्रः सेनामुख च ताः। सेनामुखानि च त्रीणि गुल्ममित्यनुकीर्त्यते ।। वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना वाहिनीत्रयम् । चमूस्त्रिपृतना ज्ञेया चमूत्रयमनीकिनी ॥ ग्रनीकित्यो दश प्रोक्ना प्राज्ञैरकौहिणीति सा। तत्राङ्गाना पृथक् संस्था चतुर्णौ कथयामि ते ॥ प्रक्षीहिण्या प्रकीर्त्यानि रथाना सूर्यवर्षसाम् । एक-विश्वतिसंख्यानि सहस्राणि वित्रक्षणैः ॥ घष्टौ शतानि सप्तत्या सहितान्यपराणि च । गजाना कथितं ज्ञेयं संख्यान रथसंख्यया ।। एकलक्षं सहस्राणि नव पञ्चाशदन्वितम् । शतत्रय च विज्ञेयमक्षौहिण्याः पदातयाः ॥ पञ्चपिटसहस्राणि षट्शती च दशी-त्तरा । श्रक्षौहिण्यामियं सस्या वाजिनां परिकीर्ति-ता ।। (पदाच. ४६, ४-१३) । ३. नव नागसह-स्नाणि नागे नागे शत रथाः । रथे रथे शतं तुरगाः तुरगे तुरगे शतं नरा. ॥ एदमेक्कक्लोहिणीए पमाणं । (धव. पु. १, पू. ६१-६२)।

१ पडमबरिय और पथावरित्र के धनुतार निम्न सक्या युक्त रच व हागी आदि के समुदाय को स्थानियों कहा जाता है—रच १, हाची १, पदाति १ और धोड़ा ३; इनके समुदाय का नाम पत्ति है। इससे तिगुणी—रच ३, हाची ३, पदाति १४ और घोड़ा ६—सेना कही जाती है। तिगुणी सेना —रच ६, हाची ६, पदाति ४४, घोड़ा २७— सेनामुख कहसाती है। तीन नेनामुखों—रच २७, हाची २७, पदाति १३४, घोड़ा ६२—का नाम गुन्म है। तीन गुन्मों—रच ८१, हाची ६१, पदाति ४०४, घोड़ा २४३—प्रमाण बाहिनी होती है। तीन वाहिनियों—रच ४४इ, हाची २१, पदाति १२१४, घोड़ा ७२६—के समुदाय को युनना कहा जाता है। पुनना से तिगुणी—रच ७२६, हाची अरह. प्रवाति ३६४४, योजा २१८७ — चम्न होती है। तीत चम्न प्रमाण— स्य २१८७, हाथी २१८७, प्याति १०६३४, योजा ६६४६ म्यानिकी नहीं जाती है। और इस प्रकारकी दस घनीफिनियों का नाम सर्वोदियों है—रच २१८७० + हाथी २१८७० - प्याति १८३४० + योजा ६४६१० -२१८७०० । ३ चवना के अनुसार उसे घड़ती-हिमी का प्रमाम इतना है—हाथी २०००+रय २००००० + योजा 2०००००० + प्याति २००००००० = १०१०१००००० एक घड़ती-हिमी।

**अगति**—-गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी भ्रगदी। (चव-पु.७,पृ.६)।

गति नामकर्म का सभाय हो जाने पर लिखि को गति सगति कही जाती है। सनिप्राय यह है कि गति—संतारपरिश्वगम—का कारण गति नामकर्म है। तिखेंके बूंकि उस गति नामकर्म सभाव हो बुका है, सतः उनको गति (सबस्या) सगति—गति से रहित—कही जाती है।

ग्रगमिक श्रत-१. श्रण्णोण्णसगिभधाणिठतं जं पढिज्जइ तं घगमितं, तं प्रायसो ग्रायारादिका-लियस्तं। (नन्दी चू. वू. ४७)। २. गाधाति अगमियं खलु कालियमुत दिद्विवाते वा । (विशेषाः ५४६) । ३. ग्रगमिक तु प्रायो गाथ। श्रसमानग्रन्थ-त्वात् कालिकश्रुतमाचारादि । (नन्दीः हरिः वृ. पू. 🛋 )। ४. गमाः सदृशपाठविशेषाः, ते विद्यन्ते यस्य तत्र वा भवं तद् गमिकम् । तत्प्रति-पक्षस्त्वगमिकम् । (कर्मवि. पूर्वा. ब्याख्या १४, पृ. । ४. प्रथंभेदे सदृशालापकं गमिकम्, इतरदगमि-कम्। (कर्मवि. परमा. व्याख्या १४, पृ. ६)। ६. तथा गाथा-श्लोकादिप्रतिबद्धमगमिकम्। ललु ग्रलकारायः । एतच्च प्रायः कालिकश्रुतम् । यत ब्राह दृष्टिवादे च । किचिद्गाथाद्यसमानप्रन्थमिति गायार्थः । (विशेषा. को. वृ. ५५२) । ७. ग्रगमिकम् श्रसदृशाक्षरालापकम्, तत् प्रायः कालिकश्रुतगतम् । (कर्मवि. वे. स्वो. वृ. ६, पृ. १७) ।

है गाया बादि से असमान ग्रन्थरूप कालिक अनुत को ब्रगमिक अनुत कहते हैं—जैसे बाचारादि बन्धा

**ब्रगाड** (सम्यक्त्वदीय)—१. ब्रगाडम् श्रदृढम् ।

तथमा—स्वेन कारिनेऽह्रंत्यिवादी 'श्रयं देशे मन इति, सम्यस्य इति' आस्त्याङ्ग्हें वश्रद्धानस्य स्व-पर-संकल्पभेदेन विधिकतस्य प्रगादस्य । (थो. को. म. स्ट. होका २५)। २. वृद्धपिटिरिवास्यन्तरस्यान्य करतमे स्थिता। स्थान एवं स्थित कन्प्रमार्थ वेदकं यथा॥ स्वकाणितं ईंग्लंद्यादी देशेऽय मेऽन्य-कारिते। ग्रन्यस्यासाविनि आग्यन्योहाल्कुः दोऽपि

चेप्टते। (झन. स. २-४७)।
१ इपयने इ.रा निर्मापित जिनजनिर्मादि के चिवयन में प्यहमेरा देव हैं। तथा प्रत्य के द्वारा निर्मापित उस्त जिज्ञानिर्माद में प्यत्य के द्वारा हैं। इस प्रकार के प्रसिप्द फद्धान को प्रगाड़ कहते हैं। यह सम्प्रस्य का एक दोय है।

अगारी - १. प्रतिश्रयार्थिभिग्ड्यते इति अगार बेदम, तद्वानगारी । × < × × चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्धं प्रत्यनिवृत्तः परिणामो भावागार-मिरयुच्यते । स यस्यास्त्यसावगारी वने वसन्नपि । गृहे वसन्निप तदभावादनगारिमत्यृच्यते । (स. सि. ७-१६) । २. प्रतिभवायितया बङ्गनादमारम् ॥१॥ प्रतिश्रवाधिभिः जनैरड्यने गम्यने तदित्यगारम्, वेश्म इत्यर्थः । प्रगारमस्यास्नीश्यगारी । (त. वा. ७-१६; त. सुखबो. बृ. ७-१६) । ३ ग्रगारं वेञ्म, तदुपलक्षणमारम्भ-परिग्रहवत्तायाः । 🔍 🗙 🗡 एव द्वयमप्यगारशब्देनोपलक्ष्यते । तदेनावारम्भ परिग्रहा-बगारं यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाता-शंसस्यापरित्यक्ततत्सम्बन्धस्य सर्वो प्यनारी, तर्दाभ-सम्बन्धाद् गृहस्य इत्यर्थः । 🗙 🖂 अगारमस्या-स्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान् मृहम्थ इत्यर्थः । (त. भा. सि. वृ. ७-१४) । ४ श्रङ्गधने गम्यने प्रतिश्रयाथिभिः पुरुर्गः गृह-प्रयोजनवञ्जि पुरुपैन्त्य-गारं गृहमुच्यते । श्रगार गृह परत्यमावासो विद्यते

यस्य स प्रमारी। (त. बू. शूत. ७-१६)।
१ समार का सर्व मृह होता है। उस ध्रमार
के-लतसम्बद्ध ममत्व परिचास हो- के सम्पर
होता है वह समारी कहणात है। ३ स्थार यह
स्रारम्भ और परिग्रह सहित होने का उपलक्ष्म है।
इस प्रकारके सारम्भ और परिग्रह क्ष्म स्थार
(मृह) से जो सहित होता है वह स्थारी (मृहस्थ)
कहा काता है।

सगीतार्थं -- प्रगीतार्थः येन च्छेदश्रुतार्थो न मृहीतो

गृहीतो वा विरमानितः । (बृहत्क. बृ. ७०३) । जितने छेदभूत-प्रायित्वतशास्त्र-का सम्प्रयन नहीं किया है, स्रवदा सम्प्रयन करके भी जो उने भून गया है, ऐसे साबुको स्रगीतार्थ करूते हैं।

स्रमुराप्रतिपन्न (स्रमुरापश्डिबण्य) — को पुण गुको ' संदमी सत्रमानतमी वा [तं प्रपटिवण्यो प्रमुणपडिवण्यो]। (बत. बु. १४, पू. १७४)। गुक कार से संवय या संयमासंवय प्रमीट है। इत प्रकारके गुक को जो प्राप्त नहीं है वह प्रगुष-प्रतिपन्न — प्रसंदत — कहनाता है।

समुखीयकासमा (समुखीवसामका) — १. जा सा देगरू णुक्तासमा (तस्ते सण्याणि दुवे णामाणि स्वृश्वासमाणा तित्ते सण्याणि दुवे णामाणि स्वृश्वासमाणा ति च । (वस. पु. १४, पु. २७४-७६)। २ तवा देशरम् — देवोप्ताममाथाः— तयोदंगीः पूर्वोक्तयोनीमधैययो- विश्वोने नामथैये। तथाया—समुखीप्तामनाऽवयः देवोप्ताममा च । (कर्मप्र. सत्तयः ब्. ज्यारा २,

पु-२४४) । अपुणोपञ्चामना यह देशकरणोपञ्चामना का पर्याप-नाम है। (उदपादि करणों में से बुछ का उपञ्चानत हो जाना बार कुछ का अनुपञ्चानत बना रहना, इकका नाम अपुणोपञ्चामना या देशकरणोप-ज्ञामना है)।

स्रमुप्तिभय—१ नव म्य किल वस्तुनं ग्रीस्त परमा
ग्रांत. रक्को न यन्छक्न. कोऽपि परप्रवेद्शकृतं
वानं स्वम्यं व हुः। क्षस्यापृत्तिनते न कायन
भवेतद्वी हुतां जानिनों नि ग्रक. ननन स्वयः
महत्र वान नवा विन्दति । (क्षम्याः क्षम्यः १११)
२ झात्मरक्षोगायदुर्गावभावान् जावमानम् झगुनिभवम् । (स.व. व्यूत. ४-२४)। ३ इङ्गोहस्योदयाद्
बुढिः वस्य वैकान्यवादिनी । नस्वैवागृतिमोतिः
रचानुन नात्यस्य जानुविन् । (प्वाष्मायो २,
११६)।

२ दुर्ग (किसा) आदि गोपनस्थानको न होने परजो अरकाका भय होताहै वह अगुप्तिभय कहलाताहै।

सगुरलघु, सगुरलघुक--१. न विद्येत गुरू-सहनी यस्मिरनदगुरुलघुकम् । नित्यं प्रकृतिविगुनतं लोका- लोकावलोकनाभोगम् । स्तिमततरङ्गोदधिवमय-वर्णसस्यवेगगुरुतपुः (बोडः १४-१४) २. न गुरुक-मधोगमनस्थायं न लघुकपूर्वगमनस्वमायं यद् स्यां तदगुरुतपुकम्—प्रत्यनमूच्य भाषा-मनःकर्य-इत्यादि । (स्याः सभयः वृः १०, १, ७१३, पृ. ४४०-४१)

गुस्ता और लघुता के न होने का नाम अनुस्तय या अनुस्तयकृत है।

**अगुरुलघु गुगा — १.** अगुरुलहुगा अणंता तेहि अण-तेहिं परिणवा सब्बे। देसेहि श्रसखादा सिय लोग सञ्बमावण्णा ॥ (पचास्ति. ३१) २. स्विनिमत्तस्ताब-दनन्तानामगुरुलञ्जगुणानामागमश्रामाण्यादम्युपगम्य -मानानां पर्स्थानपतिनया वृद्धचा हान्या च प्रवर्त-मानाना स्वभावादेतेपामुत्पादो व्ययदच । (स. सि. ४-७; त. वा. ४-७, वृ. ४४६) । ध्रमुरूनचयो गुणास्तु नेपामगुरुतपुत्वाभिधानस्य स्वहपप्रतिष्ठत्व-निवन्थनस्य स्वभावस्याविभागगनिञ्छेदा. समयसम्भवन्पद्रश्रानपीतनवृद्धि-हानगोऽनन्ताः । (षः **का. अमृत. बृ. ३१)।** ३.यदि सर्वथा गुरुत्व भवति तदा लोह्पिण्डवदय पटनम्, यदि च सर्वया लघुन्व भवति तदा वाताहतार्कतृत्वत् सर्वदेव भ्रमण-मेव स्यान, न च तथा; तस्मादगुरुलपुत्वग्णोऽभि-थीयने । (बृ. ब्र.स. टी. ३४)। ४. ब्रम्हलहुमा ब्रणता —प्रत्येक पट्स्थानपतितहानि-वृद्धिभरनन्ताविभाग-परिच्छेर्दं. सहिला अगुरूतचनो गुणा अनन्ता भवन्ति । तेहि भ्रणतेहि परिणदा सब्वे — तैः पूर्वोक्तगुर्णर-नन्तैः परिणताः सर्वे । सर्वे के ? जीवा इति सम्बन्धः । (पं. का. जयसेन वृ. ३१)।

जीवादिक द्रव्यों की स्वरूपप्रतिच्छा का कारण जो मापुरुपणु नामक स्वभाव है उसके प्रतिसमय सम्भव जो छह स्थान पतित बृद्धि-हानिक्य झनन्त प्रविभोगप्रतिच्छेत हैं उनका नाम प्रगृदसमु गुज हैं, जो संख्या में झनन्त हैं।

द्मगुरुल पुता (गुण) — प्रगुरुल पुता सूक्ष्मा वाग्गो-चरविवर्णिता। (ब्रब्यानुः तर्कः ११-४)।

बचन के प्रगोचर जो सुक्मता है वह अगुर-लघुता है—-प्रथ्य का अगुरुलघु नामका सामान्य गुण है।

अगुरुलं नामकर्म--- १. यस्योदयादयः विष्डवद् गुरु-रवानाथः पतित, न चार्कतूलवल्लचुरवादूष्वं गच्छति,

तदग्रसम्बनाम । (स. सि. ६-११, त. वा. ६, ११, १२; त. सुलबो. वृ. ८-११) । २. धगुरतपृ-परिणामनियामकमगुरुलघुनाम । (स. भा. ८, १२) । ३. यन्निमित्तमगुरलघुत्वं तदगुरलघुनाम । (त. इलो. द-११) । ४. अगुरुलघुनाम बहुदयान्न गुरुर्नापि सधुर्भवति देह: । (श्रावकत्र, टी. ३१)। ग्रणंताणतेहि पोग्गलेहि ग्राऊरियस्स जीवस्स जेहि कम्मक्खवेहितो धगुरुलहुबत्तं होदि, तेसिमगुरु-मलहुम ति सण्णा।×× स्रो (पुग्गलक्खंघो) बस्म कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुश्रो हलुवी वा ति णाब-डइ तममगुरुवलहुशं। (श्रव. पु. ६, पू. ५८); जस्स कम्मस्सुदएण जीवस्स सगमरीरं गुरुतहुगभाव-विविज्ञिय होदि तं कम्ममगृहमलहुगं णाम । (भव. पु. १३, पृ. ३६४) । ६. यस्य कर्मण उदयात्सर्व-जीवानामिह कुटबादीनामात्मीयशरीराणि न गुरूणि न लघुनि स्वतः। कि तर्हि ? बगुरुलपुपरिणाम-मैनावरुत्यन्ति तत्कर्मागुरुत्रधृज्ञब्देनोच्यते । (त. भा सि. वृ. =-१२)। ७. श्रगुरुलघुनामकर्मोदयात् स्वशरीर न गुरु नापि लघु प्रतिभाति । (पंचसं. चन्द्रः स्बोः वृ ३-१२७ पृ.३८) । ८. यदुदयादः गुरुलपुत्व स्वरारीरस्य जीवाना भवति तदगुरुलघु-नाम । (समबा ग्रभय वृत्सू ४२, पृ. ६३)। गर्यन होइ देहंन य सहुय होइ सञ्बजीबा-ण । होइ हु ब्रगुरुयलहुय ब्रगुरुलहुयनामउदएणं । कर्माब. गा. ११८) । १०. यस्य कर्मस्कन्यस्योदयाः ज्जीबोऽनन्तानन्तपुद्गलपूर्णोऽयःपिण्डवस् न्नाध. पतिन न चाकंतूलवल्लधुत्वादूर्ध्वम्, तदगुरु-लघुनाम । (मूला. बृ. १२-६) । ११. यदु-दयात् श्राणिना शरीराणि न गुरूणि, न लघूनि, नःपि गुरुवध्निः; किन्त्वगुरुलधुपरिणामपरिणतानि भवन्ति तदगुरुलघुनाम । (कर्मप्र. यशो. टीका १--१, पृ. ५; वव्ट कर्म. टी. ६; पचसं. मलय. वृ. ३-७ ११४; प्रज्ञाप. बलय. वृ. सू. २६३, पू. ४७३) । १२. अगुरुलघुनाम बदुदबात् स्वजात्यपेक्षया नैकान्तेन गुरुनांपि लघुर्देहो भवति । (धर्मस. टी. गा. ६१८)। १३. यस्य कर्मण उदयेन गुरु नापि लघु शरीरं जीवस्य तदगुरुलघुनाम । (कर्मवि. व्या. या. ७५) । १४. सर्वप्राणिनां शरीराणि यदुदयादात्मीयात्मीया-पेक्षया नैकान्तगृरूणि नैकान्तलघूनि भवन्ति, तदगुरु-लघुनाम ।{बन्बकः ही. ३८, पू. ५१; प्रबः सारोः ही.

वा. १२६२; कर्नस्तः टी. वाथा १०, पू. २८)। १५. यदुदयेन लोहपिण्डवद् गुरुत्वेनाघो न भ्रंश्यति, . सर्कतूलवल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोड्डीयते, तदगुरुलघु-नाम । (त. वृ. भूत. ६-११)। १६. यस्योदयादय:-पिण्डवद् गुरुत्वान्न च पतित न चाकंतूलवल्लघुत्वा-दूर्ध्वं गच्छति, तदगरलघुनाम । (गो. क. जी. स. प्र. टी. ३३)।

१ जिस नामकर्म के उदय से जीव लोहपिण्ड के समान भारी होने से न तो नीचे गिरता है और न झाक की रुई के समान अपर उड़ता है वह ध्रमुदलघु नामकमं कहलाता है।

मगृहोतप्रहर्गाद्धा-- प्रत्विदयोग्गलपरियट्टस्भतरे जं प्रगहिदपोग्गलगहणकालो अगहिदगहणदा णाम । (बब. पु. ४, पू. ३२८)। विवक्षित पुर्गलपरिवर्तन के भीतर को अगृहीत पुर्वालों के प्रहण का काल है वह अगृहीतप्रहणादा

नामका पुर्गलयरिवर्तन काल है। **ब्रगृहीत भिष्यात्व — १.** एकेन्द्रियादिजीवानां भोराज्ञानविवर्तिनाम् । तीव्रसन्तमसाकारं मिथ्यात्व-मगृहीतकम् । (पञ्चसं अभितः १-१३४)। २. केपाञ्चिदन्धतमसायते ज्ञृहीतम् × × × । (सा.

थ. १-५) । ३. घ्रवृहीतं परोपदेशमन्तरेण प्रवृत्त-स्वादनुपात्तमनादिसन्तरया प्रवर्त्तमानस्तत्त्वारु विरूप-श्चित्परिणामः। (सा. घ. स्वो. टीका १-५)। ४. घगृहीतं स्वभावोत्यमतत्त्वरुचितक्षणम् । (अर्मसं. भा. ४-३७) ।

३ परोपवेश के बिना झनावि परभ्यरा से प्रवर्त-मान वतत्त्वश्रद्धानरूप परिणति का नाम बगुहीत मिष्यात्व है।

धगृहीता-मृतेषु तेषु (बन्धुवर्गेषु) सैव स्याद-गृहीता च स्वैरिणी । (लाटीसं. २-२०१) । झपने प्रभिभावक बन्धुजनों के गर जाने पर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त कुलटा स्त्री बगृहीता कही जाती है।

श्रानि--विश्वदुत्काऽशनिसंघर्षसमुत्थिता सूर्यमणिसं-सृतादिरूपदचान्ति:। (म्राचा श्रीलांक वृत्ति १, ३, सू. ३१ वा. ११८ वृ. ४४) ।

जो विजली, उल्का और वटा मादि के संघर्ष से तथा सूर्व और सूर्वकान्त मणि के संयोग से दाहक बस्तु उत्पन्न होती है उसे प्रस्नि कहते हैं।

धानिकाय - पृथिवीकायी मृतमनुष्यादिकाय-बत् ।×××× एवमबादिष्वपि योज्यम् । (स. सि. २-१३)।

ग्रनिकायिक जीव के द्वारा परित्यक्त काय (शरीर) ग्रग्निकाय कहलाता है। जैसे--मृत मनुष्यादि का निर्जीव शरीर मनुष्यकाय ग्रादि कहलाता है।

**ग्रानिकायिक**(ग्रगणिकाइय)-- १. पृथिवी कायोऽ-स्यास्तीति पृथिवीकायिकः तत्कायसम्बन्धवशीकृत ब्रात्मा । X X X एवमबादिष्वपि योज्यम् । (सः सि. २-१३) । २. धगणिकाइयणामकम्मोदइल्ला सब्दे जीवा भ्रगणिकाइया णाम । (धव. पु. १२, षु. २०६) ।

जो जीव मन्निरूप शरीर से सम्बद्ध है वह ग्रन्नि-कायिक कहलाता है।

**प्राग्नकायिकस्थिति** (ग्रगणिकाइयठिदी)--प्राण्ण-काइएहिंतो अगणिकाइएसु उप्पण्णपढमसमये चेव श्चगणिकाइयणामकम्मस्स उदयो होदि । तदुदयपढम-समयप्पट्टडि उक्कस्सेण जाव ग्रसंकेज्जा लोगा लि तदुदयकालो होदि । सो कालो ग्रगणिकाइयद्विदी णाम । (घ. पु. १२, पू. २०६) ।

भ्रन्य पर्याय से प्रश्निकायिक जीवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में झन्निकायिक नामकर्म का उदय होता है। इस प्रथम समय से लेकर उत्कृप्ट बसंस्थात लोक प्रमाण काल तक उसका उदय रहता है। इतने काल को ग्रन्निकायिक की स्यित जानना चाहिए।

**ग्रन्तिकुमार**-१. मानोन्मानप्रमाणयुक्ता भास्वन्तो-अवदाता घटचित्रा अम्निकुमाराः। (स. भा. ४, ११) । २. श्रानिकुमारा भूषणनियुक्तपूर्णकलशरूप-चिह्नधराः। (जीबाजी बृ. ३--१, पृ. २६१)। ३. धम्निकुमाराः सर्वाङ्गोपाङ्गेषु मानोन्मानप्रमा-णोपपन्ना विविधाभरणभास्यन्तस्तप्तस्वर्णवर्णाः । (संबह्णी वृ. १७)। ४. अङ्गन्ति पातालं विहाय कीडार्यमूर्ध्वमागच्छन्तीति ध्रम्नयः । (त. मृ. ञ्चत. ४−१०) ।

३ जो देव समस्त इतिरावयवों में मान व उम्मान के प्रमाण से सम्यन्त होते हुए विविध झाभरणों से बलंकत, तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाले और घट चिह्न से उपलक्षित होते हैं वे 'प्रश्निकुमार' इस नाम से प्रसिद्ध हैं।

अभिनजीव — समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयः कार्मणकाययोगस्यो यो न तावत् पृथिवी कायत्वेन पृक्काति स पृथिवीजीवः । एवमबादिष्यपि योज्यम् । (स. सि. २-१३) ।

जो जीव धानिकाय नामकर्म के उदय से संयुक्त होकर कार्मण काययोग में स्थित होता हुआ जब तक धानि को कायक्य से नहीं यहण करता है तब तक यह धानिजीब कहताता है।

झक्कुशित—१. प्रकृत्युविषय कराह्नुगुर्ध सलाटदेशे कृत्या यो बन्दनां करोति तस्याहकुशितदोष:। (भूता: मु. ७–१०६)। २. भालेऽक्कुश्यवदंगुठ-विन्यासोऽकुशित मतम्। (भन. भ. स–१००)। १. जो कृत्या के समात हाथ के संगृद्धे को मस्तक पर करके बन्दना करता है वह इस संकुशित दोष का भागी होता है।

सङ्ग-१. धङ्गति यच्छीत व्याजीति विकास-गोचरारीयद्रव्य-पर्यवातित्वङ्गस्वस्तिणस्ते । (बस. पु. १, ९. १६४) । २. जलवा बाहू स्र तहा णियव पुट्ठी उरो य सीसं च। स्टूड दु स्वपाई देहण्याई उवंगाई । (बस. पु. ६, ९. ४४ उत्युत्त; शो. क. २८) । ३. सीसमुरोसरपिट्ठी सो बाहू उत्तरस्वा य सट्टांगा। (आस. आ. सा. १६०, पू. ४४६) । ४. सीपेपुर उदर्द पूर्व डी बाहू हो च उत्तर स्वराप्त-ङ्गाति। (सास. आ. सतस. वृत्ति मा. १६०, पू. ४६०) । विस्तम्प्रतीत्वङ्गाति। (सर्मस. बू. सा. ६११)। ६. सङ्गानि सिर्ध्यम्तीति। (सर्म-

१ को 'श्रङ्गति' धर्यात् जिकालविषयक समस्त प्रव्य-पर्यायों को व्याप्त करता है वह श्रंग (भूत) कहा जाता है, यह श्रङ्ग शब्द का निक्त्ययों है। ३ शरीर के सिर, चलस्यत, पेट, पीठ, रो हाथ और दो जंघायें; इन ब्राट अययों को श्रङ्ग कहते हैं।

सङ्कता-- अंगे स्वश्ररीरे पयोधर-नितम्ब-जधन-स्मरकूपिकादिरूपे अनुरागो येपां ते सङ्गानुरागाः, तान् अङ्गानुरागान् कुर्वन्तीति अङ्गनाः। (आवाः नि. मू.---प्रभिधानराजेन्त्र १, पृ. ३८)।

जी कामोद्दीपक अपने स्तनादि युक्त अंग (शरीर)

में अनुराग रखने वाले पुत्रयों को अनुरक्त किया करती हैं, उन्हें अंगना कहते हैं। यह अंगना का निक्कित के अनुसार लक्षण है।

स्रङ्गिनिमतः — रेवा संगमहानिमत । वातादप्य-गिदीयो रहिरप्युदिसहायसताइं। गिण्णाण उण्य-याणं संगंक्याण देवणा पाता ।। गर-तिरियाणं बट्ढुं जं जाणह दुनत्य-तीक्य-परणाइं। कालत्तप्रिप्यणं संगंजिमत्तं पत्तिद्वं हु।। (ति. प. ४, १००६-७)। मनुष्य व तियंबोके निम्म सौर उन्तत सम-उपापों के वेसने व कृते से बात, पित एवं कफ क्य प्रकृति तथा चीपर खादि बायुवों को वेसकर तीनों कालों में उत्पन्त होने वाले कुल, दुक एवं मरण को जान नेना; इसका नाम संगंनिमिस प्रसिद्ध है।

भगवत् बहुँसवंज्ञोपविष्ट धर्यं की गणवरों के हारा जो बाजारावि रूप से ग्रगरचना की जाती है, उसे ग्रंगप्रविष्ट कहते हैं।

स्रङ्गाह्यः— १. गयाच रानेन्त्यगीदिभिस्त्यसन्तिष्कुः द्वागमैः परमञ्जूष्टलाहुम्भित्वद्विवानितिष्ठाराचारैः कान-सहन्त्रमायुर्वीषाद्वस्थानितीनां विष्णाणाममुष्यहाय यत् श्रोत्ततं तद्वत्रमायुर्वाषाद्वस्थानिता । (त. सा. १-२०) । २. सारातीयाचार्य - इताङ्गार्थमस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यास्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्त्रस्यासन्तर्यस्यासन्तर्यस्यासन्तर्यस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासनस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासनस्यासन्तरस्यासनस्यासन्तरस्यासनस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासनस्यासनस्यासनस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासनस्यासनस्यासन्तरस्यासन्तरस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्यासनस्या

के द्वारा बस्पबृद्धि शिष्यों के बनुब्रहार्थ की गई संक्षिप्त संगार्थप्रन्थरचना को सङ्गवाह्य कहते हैं। सङ्गमहानिमित्त-१. वातादिप्पगिदीयो रुहिरप्प-हदिस्सहाबसत्ताइं । जिल्लाण उल्लयाणं श्रमीवंगाण दंसणा पासा ।। णर-तिरियाणं दट्ठु जं जाणइ दुक्ख-सोक्ख-मरणाइं। कालत्तयणिप्पण्ण ग्रगणिमित्त पसिद्धं तु । (ति. प. ४, १००६-७), २. ग्रंग-प्रत्यंगदर्श-नादिभिस्त्रिकालभाविमुख-दु.खादिविभावनमञ्जम् ॥ **त. वा.** ३, ३६, ३, पृ. २०२)। ३. तत्थ श्रंगगयमहाणिभित्त णाम मणुस्स-तिरिक्खाण सत्त-सहाब-बाद-पित्त-सेभ-रस-रुघिर-मास-मेदट्टि - मज्ज-सुनकाणि सरीरवण्ण-गंध-रस - फासणिष्णुष्णदाणि जोएदूण जीविय-मरण-मुह-दुक्ख-लाहालाह-पवासादि-विसयावगमी। (भव. पु. ६, पू. ७२)। ४. तियंह-मनुष्याणा सत्त्रस[स्व]भाव-वातादिप्रकृति-रस-रुघिरा-दिवातुशरीरवर्ण-गन्धनिम्नोन्नताग-प्रत्यगदर्शन-स्पर्श-नाविभिस्त्रिकालभाविसुख - दुःखादिविभावनमगम् । (बारित्रसार पू. ६४) । २. तथाम शिरोग्रीवादिक दृष्ट्वा पुरुषस्य यच्छुभाशुभ ज्ञायते तदगनिमित्त-मिति। (मूलाचार वृत्ति ६-३०)। ६. ग्रग शरीरा-वयवत्रमाणस्पन्दितादिविकारकलोद्भावकम् । (सम-बा. सू. प्रभयः वृ. २६, वृ. ४७)।

वा सं. भ्रमण वृ. रह, पृ. ००)। २ झरीर के भ्रंग-उपांगों को देखकर त्रिकालभावी सुख-दुःखावि शुभाशुभ के जानने की शक्ति को ग्रग-महानिमित्त कहते है।

स्रक्कार (ईगाल) — राजेत्यनो विमतधूमञ्जालोऽ-इ.गार: हम्मनस्यः प्लापांक्याविशिय्टक्पः । (स्राज्ञा-रांग ती. बृत्तिः १, १, ३, गा. ११८, पृ. ४४) । सूत्र और ज्ञाता से रहित वयकती हुई सम्मिको सङ्ग्रार कहते हैं।

सङ्गारकर्म— १. देखो प्रांगनतीवका। प्रंगार-कम्मामिदि भणिर प्रगारस्यायणद्वा कट्टरहणकिरिया स्वत्था। प्रणवा तीह तहा जिल्लिपिरीह् जो सुवच्य-समाणादिवावारो सो वि प्रधापतम्मामिदि चेताच्या । (स्वयः वै. पत्र ६५२)। २. इंगाला निङ्हित् विकिक-णाति। (श्वावः वृ. षु. ७)। ४. इंगालकम्म ति दंगाले वहित् विकित्यः तत्य च्यन् हेनालकम्म ति दंगाले वहित् विकित्यः तत्य च्यन् हेनालकम्म ति रंगाले वहित् विकित्यः तत्य च्यन् हेनालकम्म ति रंगाले वहित् विकित्यः व्यवस्था स्वर्धः । रंग कप्याइ। (आ. प्र. टीका २६६ उद्युवत) १ प्रंगार—कोयला—उदस्य करने के लिए काट्य को जलाना, प्रथवा प्रश्निक हारा सोना, चौदी व लोहा बादि को शुद्ध करना, तथा उनके विविध प्राभरच भौर उपकरण बनाना यह सब भ्रंगारकर्म कहलाता है।

स्रङ्गारजीविका — संगार-भाष्ट्रकरणं कृंभार.स्वर्ण-कारिता । ठठारत्थेष्टकापाकाविति द्वांगारवीविका ॥ (बोणवा. १-१०१; कि. स. पु. ब. ६, ३, ३३६)। कोचला बना कर, भाइ मुंबकर, कुन्हार, जुहार, जुनार एवं ठठरे सादि के कार्य कर सौर ईट व कबेनू सादि का कर सात्रीविका के करने को स्वार सार्थोविका कहते हैं।

श्रङ्गारदोव- १. त होदि सयंगाल ज श्राहारेदि मूच्छिदो संतो। (मूला ६–५६; पि. नि. ६५५)। २. जेण णिसाथे वा णिसाथी वाफासु-एसणिज्जं ग्रमण-पाण-लाइम-माइमं पडिग्गाहेला मुच्छिए गिद्धे गडिए ग्रज्ञभोववन्ने ग्राहार ग्राहारे नि एस णंगीयमा ! मद्गाले पाण-भीयणं । (भग. श. ७, ज. १) । ३. रागेण महगान 🗸 🗀 ॥ (पि. नि. ६५६) । ४. प्राहारगताद् भञ्जानस्य चारित्रागारत्वःपादनादगारदोपः । (ब्राचा की वृ. २, १, सू. २७३)। ४. रागेणा-ध्यमानस्य यद् भोजन तन् माङ्गारम् । (**पिण्डनि.** मलयः वृ. ६४६) । ६. स्याद्वन्न तहातार वा प्रश-सयन् यद् भुङ्कत स रागः स्निनः चारित्रेन्थनस्याङ्गा-रीकरणादङ्गारदोष । (योगशाः स्वो.विवः १-३=; धर्मसं. स्वो. वृ.३-२३)। ७. गृहचाऽङ्गारोजनतः 🔇 × 🕆 । (सन. घ. ५-३७); 🗸 इष्टान्नादिप्राप्ती रागेण सेवनमङ्गारदोपः । (भा. प्रा. टी. १००) । १ इष्ट अन्न-पानादि के अतिगृहता ने सेवन को श्रंगारदीय कहते हैं। ६ स्वादु श्रन्न ग्रयवा उसके देने वाले आवक की प्रशंसा करके भोजन करने को भी ग्रमार बोच कहते हैं।

सङ्गुल- १. कस्ममहीए बाल विकल जूबं जब व समुखं । इतिजलता व मणिला पुर्कोह सहनुणि-तेहि । (ति. व. १-१०६) । २. घरणे ववमध्यानि एक्मगुलमुल्मेयास्थम् । (त. वा. ३, ३८, ६) । ३, पहुक्वपञ्चाक्षो से एगे महनुने । (भग. सु. स. ६, उ. ७)। ४. जवमञ्चा सह हुबंगिल समुल ४ × ४। (क्योतिक्क. २-७४) । ४. घट्टो सबसध्याय्येक-महगुलम् । (क्योति. सतस. सु. २-७४) । ६. ग्रङ्घन्ते प्रमाणनो ज्ञायन्ने पदार्वा श्रनेनेन्युङ्गु-ल मानविशेषः । (संग्रहः है. बृ. २४४)।

ल मानविकेषः । (संग्रह. वे. कृ २४४)।

हा विकास प्रमाण नाप को संगृत कहते
हैं। इ लिस मार्थवियोव को प्राथार बना करके दावारों
का प्रमाण जाना काता है उसे सगृत कहते हैं।
संगुलिदीय – १ यः कारोगसाँग स्थितो प्रमृतिगणनां करोति तस्याङ्गुलिदीयः । (कृताः कृ क् ,
थ्ये)। २ सालकाणनार्थवितः, (कृताः कृ क् ,
थ्ये)। २ सालकाणनार्थवितः, विकास कृति।
नमङ्गुलिदीयः । (बीगसाः स्था किस ३-१३०)।
३.४ ४ अंगुलीगणनार्गुली। (कन. क. द,
११०)। वर्षाया स्थान। काती श्रह्मुलिगणना सङ्गुलीसः । स्थानम् । (वन. क. स्थान

१ कायोश्सर्ग करते समय ग्रमुलियोंसे अंत्र गणना करने को अंगुलिदोध कहते हैं।

भड्गुरुठप्रसेनी (प्रश्निका)-यया (विद्यया) ग्रङ्गुष्ठे देवनाकार. क्रियने सा म्रङ्गुष्ठप्रमेनिका विद्या । (श्रमि. रा. भा. १, वृ. ४३) । जिस विद्या के द्वारा देवता की स्रगूटे के ऊपर भवतीर्णकराया जाता है, उसे भङ्गुरूप्रसेनी बा घङ्गुष्ठप्रश्निका विद्या कहते हैं। अङ्गोपाङ्गनाम -१. यदुरवादङ्गोपाङ्गविवेकस्तद-ङ्गोपा द्वाम । (स. सि. ६-११; त. इलो. ६-११; भ मा मूला २१२४) । २. यबुदयावङ्गोवाङ्ग-विवेकस्तवङ्गोपाङ्गनाम ॥ ४॥ यस्योदयाच्छिर:-पृष्ठोरु-ब हुदर-नालनः-पाणि - पादानामन्टानामञ्जानां तद्भेदाना च ललाट-नासिकादीना उपण्डानां विवेको भवति तदक्कोपाञ्चनाम । (त. बा. ब-११; बो. क. जी.प्र.टी.गा. ३२)। ३. श्रङ्गोपाङ्गनाम ग्रौदारिकादि-शरीरत्रयाङ्गापाञ्चनिर्वर्तकं यदृत्यादञ्जोपाङ्गान्युत्प-द्यन्ते शिरोऽङ्गुल्यादीनि । (त. भा. हरि. वृत्ति २-१७) । ४. झङ्गोपाङ्गनाम यदुदयादङ्गोपाङ्ग-निवृत्तिः । शिरःप्रमृतीन्यङ्गानि, श्रोत्रादीन्युपा-ञ्जानि । (श्रा. प्र. टी. २०) । ५ जस्स कस्मक्तं-घस्सुदएण सरीरस्सगोवगणिष्यती होन्ज, तस्स कम्मक्खधस्स सरीरंगोवंगं णाम । (बदः पु. ६, पु. १४) । ६. जस्स कम्मस्युद्धण श्रद्धण्यमंगाणमुवंगाणं च णिप्पत्ती होदि तं झगोवंगं णामः। (अव. पु. १३, पू. ३६४.)। ७. पञ्चविधौदारिकश्वरीरनामादि-कार्येण साधितं यदेवामेवाङ्गोप।ङ्गनिवृत्तिकारणं

तदङ्गोपाङ्गनाम । (अनु. हरि. वृ. वृ. ६३) । ८. ग्रगोपाञ्जनिबन्धनं नाम ग्रङ्गोपाङ्गनाम । यदुदया-च्छरीरतयोपात्ता अपि पुद्गला प्रङ्गोपाङ्गविभागेन परिणयन्ति तत्कर्माङ्गोपाङ्गं नाम । (कर्म. १)। ६. बङ्गानि शिरःप्रम्तीनि उपाङ्गान्यङ्गृल्यादीनि, यस्य कर्मणः उदये सर्वाण्यङ्गोपाङ्गानि निष्पद्यन्ते तदङ्गोपाङ्गनाम च ज्ञातव्यम् । (कर्मवि. व्या. ७१, पृ. ३२), १०. बदुदबाच्छरीततयोपात्ता अपि पुर्गला सङ्गोपाङ्गविभागेन परिणमन्ति तत्कर्मापि घङ्गोपाङ्गनाम । (कर्मवि. दे. स्वो. टी. शा. २४)। ११. श्रङ्गोपाङ्गनाम यदुदयादङ्गोपाङ्गनिष्पत्तिः। (वर्मसः मलयः वृ. गा. ६१७) । १२. यदुदयादञ्जी-पाङ्गव्यक्तिभंवति तदङ्गोपाङ्गम् । (त. बृ. श्रुत. =-११) । १३. यहुदयादंगोपागविवेकनिष्पत्तिः तदंगीपांगं नाम, यस्य कर्मण उदयेन नालक-बाहुरू-दर नितम्बोर पृष्ठ-शिरांस्यष्टावंगानि उपांगानि व मूर्दंकरोटि-मस्तक-ललाट-सन्धि-भुज-कर्ण - नासिका-नयनाक्षिकूप-हन् - कपोलाघरीष्ट-सुक्क-तालु-जिल्ला-बीवा-स्तन-चुचुकांग्ल्यादीनि भवन्ति तदगोपांगम । (मूला. वृ. १२-१६४)। १ जिल नामकर्म के उदय से हस्त, पाद, शिर

ब्रादि बंगों का बौर सलाट, नासिका ब्रादि उपागों का विवेक हो उसे झांगोपांग नामकर्म कहते हैं। ग्राङ्ग्रकालन - ग्राङ्ग्रक्षालनं तथास्वीकृत-निवेशितसयतस्य प्रासुकोदकेन पादधावन तत्पादौदक-वन्दनं च । (सा. व. स्वो. टी. ५-४५) । परिवाहे हुए ताथु के प्राप्तक कल से पैर भोने व पारजल के बन्दन को प्रक्ति प्रकालन कहते हैं। श्रवस्वर्शन (अचक्खुदंसण)- १. सेसिवियप्पयासी णायध्वो सो यचक्खु ति । (पंचसं. १-१३६; गो.जी. ४६४)। २. शेवेन्द्रियदेशंनमनयनदर्शनं प्रवक्षुदर्शनम् । (पंचसं. च. स्वो. बृ. २-१२२) । ३. एवं (चस्तुदर्श-नवत्—मचक्षुदर्शनावरणीयकमंक्षयोपशमतः वोबव्यापृतिमात्रसार सूक्ष्मजिज्ञासारूपमबग्रहप्राग्जन्म-मतिज्ञानावरणक्षयोपशमसम्भूतं सामान्यमात्रश्राह्य-वग्रहव्यक्क्षं स्कन्धावारोपयोगवत्) प्रवक्षदर्शनं शेवेन्द्रियोपलब्बिलक्षणम् । (त. भा. हरि.वृ. २-४)। ४. दिट्टस्स य जंसरणं णायव्यंतं ध्रमक्तु सि ॥ बब. पु. ७, पृ. १०० उ.); दिट्ठस्स शेवेन्द्रियैः प्रति-पत्नस्यार्थस्य, जं वस्मात्, सरणं भवगमनम्, णायव्यं

तं तत् प्रवक्त् ति प्रवक्षुदर्शनमिति । सेसिदिय-णाणुष्पत्तीदो जो पुन्त्रमेव सुवसत्तीए अप्पणो विम-यम्मि पडिबद्धाए सामण्णेण संवेदो अचक्युणाणुष्य-त्तिणिमित्तो तमचक्युदंसणिमदि । (वव. पु. ७, पू. १०१ ; सोद-घाण-जिल्मा-फास-मणेहितो समु-प्यजनमाण्णाणकारणसगसवेयणमचक्ख्दसण णाम । (धव. पु. १३, पू. ३५५); शेषेन्द्रिय-मनसा दर्शनमचक्ष्दरीनम् । (धवः पुः ६, वृः ३३)। शेषेन्द्रियमनोविषयमविष्टमचक्षुदंशनम् । (त. भा. सिद्ध. ब्. म-म) । ६. यत्तदावरणक्षयोपशमा-च्चक्ष्वंजिततेत रचत्रियानिन्द्रियानलम्बाच्च मूर्ता-मूर्तद्रव्य विकलं मामान्येनावबुच्यने तदचक्षुदैर्ध-तम् । (पंचा. का. ग्रमृत. वृ. ४२) । ७. एवमचक्-र्दर्शनं शेषेन्द्रियसामान्योपनव्यिलक्षणम् । (मनु. हरि. वृ. पृ. १०३) । ८. शेषेन्द्रयज्ञानोत्पादक-प्रयत्नानुविद्धगुणीभूतविशेषसामान्यालोचनमचक्षुदैर्श -नम्। (मूलाः वृ. १२-१८८)। ६. शेपाणां पुन-रक्षाणामचक्षुर्दर्शनं जिनैः ॥ (पंचसं. श्रमि. १-२५०)। १० भ्रचक्ष्या चक्षुवंजं-शेषेन्द्रियचतुष्टयेन मनसा च दर्भनं सामान्यार्थप्रहणमेवाचक्षदंशनम् । (शतक. मल. हेम. बृ. ३७) । ११. ग्रचक्षुपा चक्षुर्वजंत्रेषे-न्द्रिय-मनोभिदंर्शनमचक्षुदर्शनम् । (प्रज्ञापः मलयः बू. २३-२६३; जीवाजी. मलय. बू. १-१३; कर्म-प्रत्यकोत्तीः १०२)। १२. ग्रचक्षुषा चक्षुवंज-शेपेन्द्रिय-मनोभिदर्शन स्व-स्वविषये सामान्यग्रहणम-चक्षदेशंनम्। (प्रज्ञायः मलयः वृ. २६-३१२)। १३. प्रचक्षुषा चक्षुवंजेन्द्रियचतुष्टयेन मनसा वा दर्शनं तदचक्षुर्दर्शनम् । (स्थानाः प्रभयः वृ. ६, ३, ६७२, कर्मस्त- गोबिंद- टी. गा. १, पृ. =३)। १४. सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि धचक्षुपा चलुवंर्ज-शेषेन्द्रय-मनोभिर्दर्शनं स्व-स्वविषयसामान्यग्रहणम-चक्षदर्शनम् । (वडशी. मलय. वृ. १६) । ११. शेषे-न्द्रिय - नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति बहिरङ्गद्रव्ये-न्द्रिय-द्रथ्यमनोऽवलम्बेन यन्म्त्तांमृत्तं च वस्तु निवि-कल्पसत्तावलोकेन यथासम्भव पश्यति तदचक्षुदंशं-नम्। (पचा. का. जय. वृ. ४२) । १६. स्पर्शन-रसन-घ्राण-श्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमत्वात् स्वकीय-स्वकीयबहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्तं सत्तासा-मान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेणैकदेशेन यत् पश्यति तदचक्षुर्दर्शनम् । (बृ. त्रव्यसं. टी. ४) । १७. इतरैर्न-

यनवर्षेरिहियमैनंता च दर्शनिमित्रदर्शनम्। (चैस्से. समस्य इ. २-४)। १-त. यः सामान्यादबोधः स्था-क्ष्मुवंतरिहियो। घचमुदंशंनं तत्स्यात् सर्वेषामित्रवेशे । घचमुदंशंनं तत्स्यात् सर्वेषामित्रवेशिक्याः २-१०४१)। ११. विवेशिव्यन्तर्गाः भित्रवेशंनम् । (कर्मग्र. यशोषिः दी. १०२)। ७ जमुरिश्वयः के सिक्षायः वोषः चार इत्रियों और सन्य के द्वारा होने वाले सामान्य प्रतिसास या प्रव-तोल को प्रवस्तवार्थं कार्यः हिम्मयों कार्यः स्थाने कार्यः स्थानस्य स्थानसास या प्रव-तोल को प्रवस्तवार्थं कार्यः ही

लोकन को श्रवशुदर्शन कहते हैं। ब्रचक्षुदर्शनावरस (ब्रचक्कुदंससावरसीय) -१. तत् (शेषेन्द्रिय-मनोदर्शन) ब्रावृणोत्यचक्षुर्दर्श-नावरणीयम् । (घव. पु. ६, पू. ३३); तस्स भचक्खुदसणस्स भावारयमचक्खुदसणावरणीय । (धव. पु. १३, पू. ३४५) । २. ग्रचलुर्दर्शनावरणं क्षेपेन्द्रियदर्शनावरणम् । (श्वा. प्र. टी. १४)। ३. शेवेन्द्रिय-मनोविषयविशिष्टमचक्षुर्दर्शनम्, तल्ल-व्धिघात्यचक्षुर्दशंनावरणम् । (तस्वाः भाः सि. पृ. ६-६)। ४. तस्य (ग्रचक्षुर्दर्शनस्य) ग्रावरणम् ब्रचक्षुदंर्शनावरणम् । (मूलाः वृ. १२–१८८)। ५. इतरदर्शनावरणमचक्षुर्दर्शनावरणम्—चक्षुर्वजंशेषे-न्द्रिय-मनोदर्शनावरणम् । (धर्मसं. मलव. वृ. ६११.)। ६. चक्षुवंजंशेवेन्द्रिय-मनोभिर्दर्शनमचक्षु-तस्यावरणीयमच्ध्रुर्दशंनावरणीयम् । (प्रज्ञाप. मलय. बृ. २३-२६३; कर्मप्र. यशो. टीका १०२)।

१ अवशुर्दर्शन का आवरण करने वाले कर्म को अवशुर्दर्शनावरण कहते हैं।

स्रवस्तुं स्पन्नं — चक्ष्या स्वच्यते प्रश्नमाणतया गुज्यते हति वस्तु स्पन्नं म — स्यूलपरिणतिमस्द्रामहत्त्वम् । स्रताः नि. ४-१८६) । जितराः नि. ४-१८६) । जितराः नि. ४-१८६) । जितराः नि. ४-१८६) । जितराः नि. ४-१८६ । जितराः नि. ४

झचरमसमय-सयोगिभवस्य - केवलझान — ततः (चरमसमयात्) प्राक् छेषेषु समयेषु वर्तमान-मचरमसमयात्) प्राक् छेषेषु समयेषु वर्तमान-मचरमसमयसयोगिभवस्यकेवलझानम् । (प्राव. सलय. बृ. ७=, पृ. ८३)।

सयोगिकेवली के प्रान्तम समय से पूर्ववर्ती होच समयों में वर्तमान केवलज्ञान को प्रश्वरमसमय-सयोगिनवस्य केवलज्ञान कहते हैं। स्रवारित ( सन्दर्शित ) — वारित-गर्शिणवर्धं कसायं जिपवरेहिं राज्यतं । तस्तोदएम वीवो सन्दर्शिते हिंदि गादलो ॥ (समयक्षाः १७३) । वारित्ररोकक कवाय के उदय ते वारित्र के प्रतिकृत सावत् करने को स्वारित्र वा प्रतिवन्न भावकृत सावत् हरी

१ जो योनि बंतन्य परिणामविशेष से रहित प्रवेशों-बाली होती है, वह स्रवित्त कही जाती है।

स्रवित्तकाल — प्रवित्तकालो जहा—पूर्णकालो विकास्तकालो उण्हलालो वरिसाकालो सीदकालो इण्वेवमारि । (वट. पु. ११, पू. ७६) । स्रोत, उच्च, पर्वा भीर पूर्ण वादि के निमित्त से तत्समाह काल को भी भवित्तकाल कहते हैं।

स्रविस्तगुर्ययोग (प्रज्ञित्तगुणजोग)—सञ्चित्त-गुणजोगो जहा रूब-रस-गंध-फासादीहि पोम्गल-दब्बजोगो झागासादीणमप्पप्पणो गुणेहि सह जोगो वा। (बद. पु. १०, पू. ४३३)।

क्य, रस. गण्य और स्पर्श सादि सचित्त गुजों के साथ पुरुगल का तथा इसी प्रकार सन्य साकाश स्रादि हर्व्यों का भी सपने-सपने गुजों के साथ जो संयोग है, उसे स्रवित्तगुजयोग कहते हैं।

प्रवित्ततबूज्यसिरिक्तप्रव्यान्तर (प्रवित्ततव्यवि-रित्तबञ्बंतर) — प्रवित्ततव्यविरित्तवव्यंतरं वाम षणीपहि-तजुवादाणं मञ्के द्विभी षणाणिली । (बब-पु. ४, प्. ३)।

वर्गोदिव और तनुवात के मध्य में स्थित वनानिस को अवित्त-तब्ब्यतिरिक्त ब्रब्यान्तर कहते हैं।

स्रवित्तद्वस्यपूजा-- १. तेसि (जिणाईणं) च शरी-राणं दल्बसुदस्स वि स्वित्तपूजा सा। (बद्धः का. या. ४४०)। २. तेवां तु बच्छरीराणां पूजनं सा-स्परार्चना। (ब. सं. का. ६, ६३)। विनदेवादि के समित्त---पौवृगलिक ---बढ़ शरीरकी सौर प्रन्यसूत की भी सो पूजा की जाती है, वह समित्तद्रव्यपूजा कहलाती है।

सायताः स्प्युचा कर्तनाता ह ।

स्मित्ताः स्थाभ ( स्मित्ताः स्याप्ताः ) — प्रचित्तः

रव्यवानी दुनिहो — दुत्तरव्यमान । स्मृतदव्यमान ।

वेदि । तर्य वण्य-पंत्र-ततः भागी प्रचित्तः सानो । प्रचेदः

गानो । प्रवताः हुणाद्वानी प्रमृतदव्यमानो । [प्रचेदः

पाणं पुतानुत्रवाद्वानी सानो प्रचित्तदव्यमानो ।]

(वयः दुः १२, दुः २) ।

सवित्ततः नभाव वो प्रकारका है — मूर्तद्रव्यभाव भीर समूर्तद्रव्यभाव । उनमें वर्ग-गमादि भाव मूर्त-ह्यव्यमाव भीर सवगहन स्वाति भाव समूर्तद्रवय-भाव है। इन दोनों हो मावों को — मूर्त व समूर्त स्वित्त (बजीव) हव्योक्षे परिणामों को — स्वित्त-ह्यव्यक्त तममना वाहिते।

मचित्रद्रव्यवेदना (प्रचित्तद्वववय्या) --- धरि-त्तद्ववेदया पोगल-कालागस-ममाधम्मद्व्वाणि।

(बब. पु. १०, पू. ७) । स्रवेतन पुर्गल, काल, साकास, वर्म और स्ववर्म प्रच्यों को स्वचित्तनोकर्म-नोझागमहम्यवेदना कहते हैं।

गत्य १ : अचित्तहव्यस्पर्शन (अचित्तहव्यक्षोत्स्य) — अचित्तालं दव्याणं जो प्रण्योणसंजीधो सो प्रचित्तः दव्यक्षीसणं । (वड. पु. ४, पु. १४३) । अचेतन प्रवर्णे का जो पारस्परिक संयोग है, वह अचेतल प्रस्पर्यक्षं है।

स्रवित्तद्वव्योगक्कम — १. स्रिपत्तद्वव्योगक्कमः कन-कादः कटक-कुण्यवादिक्या । (इसराः वि. पू. १, १८) । २. से कि तं स्रवित्तदक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र हे संदा-ईणं नुदार्शणं मण्डतीणं से तं स्रवित्तदक्ष्योवकको । (स्रवृत्तोः यू. ६१) । ३. संदादयः प्रतीता एव । नवरं मण्डसी संदक्षकंत, एतेषां सण्यावित्तदक्ष्या-णानुपायविश्वेषतो साधुर्योदिनुपाविश्वयद्वारक्षां परि-कर्माण सर्वाय विनाधकरणं सरनुनासे प्रवित्तद्वयो-क्ष्यः । स्रवृत्तोः स्वत्तान्ते प्रवित्तद्वयो-क्ष्यः । स्वृत्तोः वलः हैम. पू. ६१) । १ सोना-वादी स्वार्धः स्वत्तान्तं प्रवेषकः व स्वृत्तान्तं

१ ताता-चार्चा सार्वा आस्ता प्रत्या क कहा व सुक्त स्वादि बनाने से प्रीक्या को स्वित्तरक्योग्येक कहा हैं। १ बांक व गुरू सार्वि क्वेतन प्रव्यों में उपाय-विश्लेव से बाबुर्वीद युगों के उत्पादन की प्रक्रिया को भी स्वित्तरक्योग्यक्य कहते हैं। श्रवित्तनोकमंद्रव्यवन्यक (ग्रवित्तर्गोकम्मदव्य-बंबय ) — स्रवित्तणोकम्मबंधया अहा कट्टाणं बंधया, सुप्पाणं बंधया, कडवाणं बंधवा इज्वेवमादि । ( sq. q. v, q. x) 1 स्रवेतन लकड़ियों के बन्धकों (बड़ई), सूप व टोकरी ग्रादि के बन्यकों (बसोर) तथा चटाई ग्रादि के बन्धकों को समितनोकमंत्रस्थवन्यक समस्रमा

चाहिये । **ग्रचित्तपरिग्रह**—प्रवित्तं रल-वस्त्र-कुऱ्यादि, तदेव वाचित्तपरिग्रहः। (ब्रा. वृ. वू. ४)।

रत्न, बस्त्र और सोना-चाँदी आदि अवित्त परिग्रह कहलाते हैं।

**प्रचित्तप्रक्रम** (प्रचितपरक्रम)—हिरण्ण-सुवण्णा-दीणं पक्कमो प्रचित्तपक्कमो णाम । (अव. पु. १४,

g. 24) 1 सोना व बाँबी झावि के प्रकम को सचित्तप्रकन कहा जाता है।

श्रवित्तमञ्जल - श्रवित्तमञ्जलं कृतिमाकृतिमर्वत्या-लयादिः । (भव. पु. १, पू. २८)।

कृत्रिम व ग्रकृत्रिम चैत्यालय ग्रादि ग्रवित मङ्गल हैं।

भ्रवित्तयोनिक-तत्रावित्तयोनिका देव-नारकाः । नारकाश्चाचित्तयोनिकाः, तेषा हि योनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयोऽचित्तः । (त. वा. २, ३२, १८) ।

ग्राचित्त उपपादस्थान पर उत्पन्न होने बाले देव व नारकी ग्रचित्तयोनिक हैं।

श्रविता (योनि)--देखो प्रविता। १. प्रविता (योनिः) सर्वथा जीववित्रमुक्ता । (प्रज्ञापः मलयः ब. ६-१५१) । २. सुराणां निरयाणां च योनिः श्रविता - सर्वया जीवप्रदेशविप्रमुक्ता । (संग्रहणी बै. भ. बृ. २५४)। को उत्पाद-स्थान-प्रदेश जीवों से सर्वथा रहित होते

हैं उन्हें अधिता योनि कहते हैं।

प्रवित्तादसादान--- प्रवित्तं वस्त्र-कनद-रत्नादि, तस्यापि क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुन्यंस्त-विस्मृतस्य स्थामि-नाञ्चतस्य भौयंबुद्धधादानमिततादत्तादानमिति । (बाब. ब. ६, ६२२)।

स्रोत आदि में गडे हुए व रखे हुए तथा भूले हुए सोना, बाँदी व रुपये-पैसे भ्रादि स्रवेतन वस्तुओं के----

जो स्वामी द्वारा नहीं विये गये हैं—लेने की

ग्रवित्तादतादान कहते हैं। **प्रवेलक**-- १. न विद्यन्ते चेलानि वासांसि यस्या-सावचेलकः । (स्थानांग ग्रमयः बृ. ५, ३, ६५१) । २. श्रविद्यमानं नव् कुत्सार्थे कुत्सितं वा चेलं यस्या-साववेलकः । (प्रव. सारो. वृ. ७८, ६४१) । २ जिसके या तो किसी प्रकार का बस्त्र ही नहीं है, प्रथमा कुत्सित बस्त्र है; वह प्रचेतक है।

**धवेलकत्व-१.** न विद्यते चेलं यस्यासावचेलकः, श्रचेलकस्य भावोऽचेलकत्वं वस्त्राभूषणादिपरिग्रह-त्यागः । (मूला. वृ. १-३) । २. ग्रीत्सर्गिकमचेल-कत्वम् × × × । (म. झा. झमित. ६०)। वस्त्रामुबणादि परिग्रह को छोड़ कर स्वाभाविक वेच (निग्रंन्यता) को स्वीकार करना, इसका नाम

ग्रवेसकत्व है। प्रचेतस्य-देखो धाचेलक्य। चेलानां वस्त्राणां बहुषन-नवीनावदात-मुत्रमाणानां सर्वेषां वाऽमभावः श्रचेलत्वम् । (समदाः सभयः वृ. २२, पृ. ३**१**) । देस्रो श्रवेलकत्व ।

**प्रवेलपरीवहजय**-एगया अवेलए होई सबेले यावि एगया । एवं घम्महिय णच्चा णाणी णो परि-देवए ॥ (उत्तराः २-१३); ×××भवेलस्य सतः किमिदानी शीतादिपीडितस्य मम शरणमिति न दै-यमालम्बेत । (उत्तराः नेमिः मृ. २-१३)। ज्ञानी कभी सर्वया वस्त्ररहित होकर और कभी क्रिसत व उत्तम वस्त्र थारण करके भी इसे साधु-धर्म के लिए हिताबह समझते हुए डीत सादि से पीड़ित होने पर भी कभी इंन्य भाव को प्राप्त नहीं होता, इसी का नाम अवेलपरीयहजय है। श्रचीर्यमहावत - १. गामे वा गयरे वा रण्णे वा पेच्छिकण परमत्थं । जो मुंचदि गहणभावं तिदिय-वदं होदि तस्सेव ॥ (नियमसार ४६) । २. गामा-दिसु पडिदाइं मप्पप्पहुदि परेण संगहिदं। णादाणं परदब्बं घदत्तपरिवज्जणं तं तु ॥ (मूला. १-७); गामे जगरे रक्ने यूसं सन्चित्त बहु सपहिवनसं। तिविहेण विज्यदक्वं श्रदिण्णगहणं च तिष्णक्वं।। (मूला. ५-१४) । ३. सध्वामो घदसादाणामी वेरमर्ज । (समवा. सू. ५; यासिक सूत्र पू. २२) । ४. ग्रस्पस्य महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । प्रमा-दानमदत्तस्य तृतीयं तु महाव्रम् ॥ (ह. पु. २, ११६) १ ४. मबतावानाविरियरक्षेत्रम् । (ज. जा. जिल. क्रि. १७); ममेदिनित संक्राचेपनीतद्य- विकामे दुःखित मबिना, इति तद्यना ध्वताव्यानात् विकामे दुःखित मबिना, इति तद्यना ध्वताव्यानात् विकासे से ४११) । ६. कृत-कारिताविमत्त्रस्यात् (ध्वता- सानाद्) विर्वतः स्तेयवत् न । (जा. जा. पू. ४१) । ६. कृत्वाचे वा पर्वाचे वानात् । विताविका । धवत् पर्वाचे वा पर्वाचे वानात् । विताविका । धवत् पर्वाचे वा पर्वाचे वानात् । विताविका । वाच्ये वात्रावानवर्वनं स्तेयवर्वनम् ॥ (जा. जा. १, ४०) । . . . जुद्धनं वायरं वावि परस्थं नेव गिल्हा । (त्. व. जा. कृत्यं वाव्यां वांचे वार्वे वाव्यां वा (व. व. जा. व. १, प्. १३) ।

१ प्राय, नगर समया वन सावि किसी भी स्थान पर किसी के रखे, भूले या गिरे हुए बच्च के प्रहुण करने की इच्छा भी नहीं करना; यह अवीर्यमहास्रत कहनाला है।

**प्रजीर्यागुवत--**१. निहितं वा पतितं वा सुवि-स्मृतं वा परस्वमिवसृष्टम् । न हरति यन्न च दत्ते तदक्कशचीर्यादुपारमणम् ।। (रत्नक. ३-५७)। २. भ्रन्यपीढाकरं पार्थिव नयादिवशादवश्य परित्मक्त-मपि यददत्तम्, ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुत्रतम् । (स. सि. ७-२०)। ३. सन्यपीडा-करात् पाणिवभयाद्यत्पादितनिमित्तादप्यदत्तात्प्रति-निवृत्तः ॥३॥ मन्यपीडाकरपाधिवभयादिवशाद-बश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुक्तम् । (त. बा. ७, २०, ३)। ४. परद्रव्यस्य नष्टादेर्महुतोऽल्पस्य चापि यत् । भदत्तार्थस्य नादानं तत्त्तीयमणुक्तम् ।। (ह. पु. ५८, १४०)। ५. जो बहु मुल्लं बत्युं घप्पयमुल्लेण णेव गिण्हेदि । बीसरियं पिण गिण्हदि लाहे थोवे हि तुसेदि ॥ जो परदब्वं ण हरइ माया-लोहेण कोह-माणेण । दिढिचित्तो सुद्धमई श्रणुव्यई सो हवे तिदि-मो ॥ (कार्तिके. ३३४-३६)। ६. ग्रसमर्था ये कर्तुं निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम् । तैरपि समस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम् ॥ (पुरुषा. १०६)। ७. गामे णयरे रण्णे वट्टे पिडय च ग्रहव विस्सरिय । णादाणं परदथ्वं तिदियं तु प्रणुक्वयं होइ ॥ (बम्बर. १४५)। ग्रन्यपीडाकरं पाणिवादिभयवशादवशादवशपरि-स्यक्तं वा निहितं पतितं विस्मृतं वा यददत्तं वतो निवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुवतम् । (बा. सा. पु. ४) । ६. ब्रामादौ पतितस्यास्पप्रभृतेः परवस्तूनः । स्रावानं न त्रिचा सस्य तृत्तीयं तदणुवतम् ॥ (बुणाः सं. ७७३, । १०. चौरव्यप्रदेशकरस्युन्तसेयकातो मृत-स्वमातं । परमुदकातेयचासिकानोध्यान् न हरेदरीत न परस्वम् ॥ संस्केशामिनिर्वश्चेत तृत्रणस्यम्यन्तं न परस्वम् ॥ संस्केशामिनिर्वश्चेत तृत्रणस्यम्यन्तं न परस्वम् ॥ संस्केशामिनिर्वश्चेत तृत्रणस्यम्यन्तं न स्वम् ॥ स्वस्त्रभाददानां वा ददानस्टस्करो प्रवृत्त् ॥ (बा. स. ४, ४६-४७) । १६ प्रवृत्त्यान्तं । स्वम् संस्कृतं स्वम् संस्कृतं स्वम् संस्कृतं स्वस्त्रभादं । स्वस्त्रभादं । स्वस्त्रभादं । स्वस्त्रभादं । १६ परस्वस्त्रभावं परद्वस्यं तृत्वीयं तदणुवतम् ॥ (बृण्यः सा. २४) । १३. परस्वस्त्रभावं । या निवृत्तिस्तृतीयं तदणुवतम् ॥ (वर्णसं सानस्यः सानस्यः सन्तर्यः । (वर्णसं सानस्यः सन्तर्यः सन्तरः सन्तर्यः सन्तरस्यः सन्तरस्यः सन्तरस्य सन्तरस्यः सन्तरस्य सन्य

र किसी के रखें हुए, गिरे हुए या भूले हुए अध्य को न स्वयं ग्रहण करना और न दूसरे को भी बेना, यह स्थूल चोरी के त्याग स्थक्य तीलरा अधीर्याणु-वत है।

सन्द्रित (स्नातक) — छविः शरीरम्, तदभावात् काययोगमिरोधे सति सन्द्रितमिति। (त. भा. सिद्धः वृ ६-४६, पृ. २०६)।

काययोग का निरोध हो जाने पर छवि सर्वात् सरीर से रहित हुए केवली सच्छवि न्नातक (एक मुनिभेद) कहलाते हैं।

सन्धित्तकालिका ( सुक्षमाभृतिका ) — छिन्त-मिछ्ना काले X X I (बृहरूक. १६६३); या तु यदा तदा वा कियते सा सन्धिनकालिका। (बृहरूक. वृ. १६६३); X X X या तु न जायते कर्ममन् दिवते नियोगते सा प्रन्धित्नकालिकेति। (बृहरूक. वृ. १६६४)।

बतित के बाज्जावन व लेवन ग्रावि कप जिस प्रावृतिका के उपलेवन ग्रावि का काल (ग्रावृत्क प्राप्त व तिर्वि ग्रावि) नियत नहीं है—जब तब किया जाता है—वह जफ्जिन्नकातिका प्रावृतिका कह-ग्रावी है।

सब — १. धवास्ते वायते येथां नाहकुरः सति कारणे। (वयतः ११, ४२)। २. निवधां वीहवी-अवीवा भवा इति सनाततः॥ (इ. इ. १७–६६)। १ वयने के कारम-कागन मिनते गर भी मिनके जीतर संकुर बरणन करने की शक्ति का सभाव हो साता है, ऐसे तीन वर्षे या इससे समिक प्ररावे बान्य को सब कहते हैं। सजधन्य द्रव्यवेदना (ज

श्रजधन्य द्रव्यवेदना (ज्ञानावरणीय की) -- तब्ब-विरित्तमजहण्या । (बद्बां. ४, २-४, ७६ पु. १०, प्. २६६); स्रीणकषायचरिमसमए एगणिसेगड्डि-दीए एगसमयकालाए चेट्टिदाए णाणावरणीयस्स जहुन्जदब्बं होदि । एदस्स जहन्जदव्वस्सुवरि घोक-इड्वकड्डणमस्सिद्ग परमाणुत्तरं विड्ढदे जहण्ण-मजहण्यद्वाणं होदि । (धव. पु. १०, पू. ३००) । शीणकथाय गुणस्थान के अन्तिम समय में एक समयवाली एक निवेकस्थिति के श्रवस्थित रह जाने पर ज्ञानावरणीय कर्म की ब्रव्य की अपेक्षा अधन्य वेदना होती है। इस जधन्य द्रव्य के ऊपर प्रपक्षंण और उत्कवंण के बदा एक परमाणु की बृद्धि के होने पर ज्ञानावरणीय के प्रकृत अजयन्य इच्यका प्रथम विकल्प होता है। तत्पश्चात् दो पर-माणुझों की बृद्धि होने पर उक्त प्रजयन्य इव्य का द्वितीय विकल्प होता है । यह कम एक परमाणुसे हीन उसके उत्कृष्ट प्रथ्य तक समझना चाहिये। अपनी धपनी कुछ विशेषताओं के साथ वर्शनावरणादि भ्रन्य कर्मों की भी अजयन्य वेदना का यही कम है।

(द्भूष धन, १०१, ११०, १२२)। स्रजंगम प्रतिसा- सुवर्ण-गरकतमणियटिता, स्फ-टिकमणियटिता, दम्बनीलमणितिमता, परागमणि-रचिता, विदुसकल्यिता, चन्दनकाष्टानुष्टिता वा स्रजंगना प्रतिसा (बोधमा. डी. १०)।

सुवर्ष व मरकत प्राप्ति मणिविश्वेषों से निर्मित प्रये-तम प्रतिमामों को मर्जगम प्रतिमा कहते हैं। स्रजातकरूप — × × प्रमोतो खलु भवे प्रजातो तु (द्व्यव. सु. भा.मा. १६); प्रगीतोऽप्रीतागै: खलु भवेदवातोऽजातकरूप:। (व्यव. सु. शा. बृ. गा. १६)। प्रमीतार्थ — सुन, प्रयं भीर उन्नयते रहित — कस्य

(धाबार) अवातकस्य कहलाता है। अजित-- १. यस्य प्रमानान् त्रिरिवश्युसस्य कीडा-स्विति स्थापित-। प्रदेशपत्रिक न्युवर्ग-स्विति । प्रदेशपत्रिक न्युवर्ग-स्वत्रा । प्रदेशपत्रिक न्युवर्ग-स्वकार नामाजित इत्यवन्त्र्यम् ॥ (बृ. स्वयं. स्तोब ६) १. यरीवहारित्रिमं जित इति स्वितः। तथा गर्मस्य अपवितः नत्रिका स्थापितः। (योगातः १-१४४)।

१ स्वर्ग से अवतीर्थ जिस द्वितीय तीर्थंकर के प्रमाव

से बन्बुवर्ग — कुटुन्बी जन — जनकी कैनेशाओं में भी प्रकृत्तिता मुक्त-कमत से संमुक्त होता हुआ मूर्कि बाये वाहित से सम्मन हुआ था मा, शतएब उत्तते उनके 'श्रांजित' इस सार्थक नाम को प्रसिद्ध किया था। २ परीयह व उपसर्ग धादि के हारा नहीं जीते जाने के कारण द्वितीय विनेत्र को स्रांजित कहा गया है तथा उनके गर्गवास के समय शूनकीओं में पिता के हारा माता को न बीत सकने के कारण भी उनके इस प्रभावतासी पुत्र को — हुतरे तीर्थकर को — प्रजित कहा गया है।

श्राजनसिद्ध--- प्राजनसिद्धा य पुंडरिया पमुहा। (नवतस्य. ५६, पृ. १७७) ।

पुक्ररीक ब्रावि धांजनसिक्क हुए हैं।

सजीव—१. तद्विपर्ययलक्षणो (स्रचेतनालक्षणो) ऽजीवः। (स. सि. १-४)। २. तिहृपयंयोऽजी-वः ॥=॥ यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तद्विपर्य-याद् अजीव इत्युच्यते । (त. बा. १-४) । ३. तद्वि-परीतः(सुल-दुःल-ज्ञानोपयोगलक्षणरहितः) त्वजीवः। (तः भाः हरिः वृः १-४) । ४. ×××यव्वैतद्-विपरीतवान् (चैतन्यलक्षणरहितः) । अजीवः स समारुयातः  $\times \times \times$  ।। (वहद. स. ४-४६); ५. चैतन्याभावनक्षणोऽजीवः । (वंशाः काः श्रमृतः वृ. १०८) । ६. तद्विलक्षण पुद्गलादिपंचभेदः पुनरप्य-जीव: । (पंचा. का. खब. वृ. १०८) । ७. उपयोग-लक्षणरहितोऽजीवः (रत्नक. टी. २-५)। ८. स्या-दजीवोऽप्यचेतनः।(पञ्चाध्या २-३)। ६. तद्विलक्षणः (चेतनालक्षणरहितः) पुद्गल-धर्माधर्मा-काश-कालस्व-रूपपञ्चिवघोऽजीवः । (बारा.सा.टीः४)। १०. यस्तु ज्ञान-दर्शनादिलक्षणो नास्ति, स पुद्गल-धर्माधर्मा-काश-काललक्षणोऽजीवः (त. वृ. भृत. १-४)। ११. श्रजीवः पुनस्तद्विपरीत-(चेतनाविपरीत-) सक्षणः (त. बुबबो. बू. १-४)। १२. स्यादजीवहतदन्यकः। (विवेकविः =-२४१)।

जिसमें जेतना न गायी जाय उसे सजीव कहते हैं। सजीवकररण — र. जीवमनीने माने प्रजीवकरणं यु तत्व बनाई। (धाष. ति. वा. १०१६)। २. वं कं निज्जीवाणं कीरद जीवष्णप्रोगमो तं तं। बन्नाइ क्वकम्माइ वाचि प्रज्जीवकरणं तु॥ (धाष. मा. या. १४७, पू. ४५८)। २ लीव के प्रयोग से सबीव (पुरुषत) प्रव्यों के वो कुछ भी किया बाता है उसकी तथा वर्ष कादि वो क्यकर्म — कुर्युभी रंग सादि का निर्माण — मी किया बाता है उसकी में सबीवकरण कहा बाता है। सजीवकाय — १. सजीवकाया: पर्मापर्मकाय-पुरुषता: १ (स. यू. १-१) १ २. सजीवकाया इति समानाधिकरणतक्षण वृत्तिविश्यों वे सजीवकाया इति समानाधिकरणतक्षण वृत्तिविश्यों वे स्वित्तव्या । (स. या. १, १, १) १ ३. सजीवकाया: सजीवकाया: शिलायुक्तस्य सरीरमित्यभेदै- प्रीप वच्छो इट्टा तथा सुक्लंच्याकुन्त्रीयकम् । सम्य-स्वाधंकायायावृत्ययां वा कर्यवारयः एवाप्युवेयते । (स. मा. सिद्धः ही. १-१)।

३. प्रणीयों के कार्यों का समया सजीव ऐसे कार्यों का नाम सजीवकाय है। वे सजीवकाय प्रकृत में वर्ण, सबर्ग, साकाश और पुब्राम; ये चार प्रक्य विवक्षित हैं।

स्रजीवकायासंयम् — प्रजीवकायासंयमो विकट-सुवर्ण-बहु मूल्यवस्त्र-पात्र-पुस्तकादिग्रहुणम् । (समबा-स्रभयः वृ. १७) ।

मनोहर सुवर्ण धौर बहुमूल्य बस्त्र, पात्र एवं पुस्तक ग्रादि के ग्रहण करने को ग्रजीवकायासंयम कहते हैं।

स्रजीवक्रिया— प्रजीवस्य पुर्गलसमुदायस्य यत् कर्मतया परिणमनं सा प्रजीवक्रिया। (स्थानाः समयः वृ. २–६०)।

भ्रजेतन पुर्गलों के कर्मक्य से परिजत होने को भ्रजीविकमा कहते हैं।

श्रजीव नाममंगल--१. भ्रजीवस्य यथा भीमस्ताट-देवे दवरकवलकं मंगलिमस्यित्रधीयते। (धाव. हरि. वृ. पृ. ४)। २. भ्रजीवविषयं यथा लाटदेशे दवरकवलनकस्य मंगलिमति नाम। (धाव. सक्त्य. वृ. पृ. ६)।

किसी अचेतन इब्य के 'श्रंगल' ऐसा नाम रचने को ग्रजीय नाममंगल कहते हैं। जैसे--- लाट देश में डोरा के बलनक का 'श्रंगल' यह नाम ।

सनीयनेस्पिटको--एवमजीवादजीवेन वा वनु-एदिना शिजीमुखादि निवृज्ञित वस्यां सा सजीव-नैन्दिकी। XXX प्रयत्ता सजीवे सजिसस्विध-तादौ मनामोगादिनाऽनैयणीयं स्वीकृतमजीवं वस्य पात्रं वा सुन्ध्यपेतं स्वान्त्वस्यमाजिताविविधा निसृत्रति परित्यजित यस्यां सा अजीवनैसृष्टिकी । (आव. टि. मल. हेम. पू. १४) ।

निर्वाद बनुव कारि से बान आदि के निकलसे क्य किया को सवीवनेतृत्विकी कहते हैं। सबवा स्वी-कृत निर्वाद बरव व पात्र, को सूत्र के प्रतिकृत होने से बपाष्ट्रा हैं, उन्हें ससाववानी से प्रमावित सादि वित किया हो जिला है उस किया का नाम स्वीवनहाँक्यकी किया है उस किया का नाम स्वीवनहाँक्यकी किया है।

स्रजीवप्रादोषिकी क्रिया - मजीवप्रादोषिकी तु कोघोत्पत्तिनिमित्तभूतकष्टक-शकंरादिविषया। (तः भाः सिद्धः वृ. ६-६)।

कोष की उत्पत्ति के कारणभूत कण्टक व संकड़ बादि के लगने से होने वाली द्वेषक्य किया को स्वीवप्रावीयिकी किया कहते हैं।

सजीवनम्य — १. तत्राजीवविषयो जतु-काष्ठादि-लक्षणः । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६) । २. प्रजीवविषयो बन्यः दार-लाक्षादिलक्षणः । (त.

वृ. श्रुत. १.—२४)। स्रवेतन लाख व काष्ठ साहि के बन्य को स्रवीब-बन्य कहते हैं।

सन्नीविमिन्दता (धनोवमीतिया)— १. यदा प्रभू-तेषु मृतेषु स्तोकेषु जीवस्तु एकत्र पार्गोकृतेषु वाचा-विश्ववे वदिति— सहो, महानयं मृतो वीचराधिरिति, तदा हा सन्नीविमित्रता । सस्या प्रपिः सत्यामुन्य त्वम्, मृतेषु तत्यस्वात् जीवस्तु मृथास्वात् । (प्रकाष-षृ. ११, १६४) । २. लाज्योवमीतिया वि व वा सम्बद्ध वस्यातिविस्ता वि । विकासु विस्वयमनं एस बहुधजीवराति ति ॥ (भाषार- ६२)।

१ सीच और मलीच राशियों का संमियल होने पर भी सजीवों की प्रमानता से बोली जाने वाली भाषा को सजीविलियता कहते हैं। जैसे बहुत से ने हुए सीट कुछ लीवित नी संसों को एकतिस्त करने पर जो उस राशि को वेस कर सहकहा जाता है कि भरें। यह जिसतो जीवराशि मरण को प्राप्त हुई है, इस प्रसार की भाषा को सजीव-विश्वता जागना चाहिये।

सजीवविषय वर्मेध्यान—१. द्रव्याणामप्यजीवानां वर्मावर्मीदर्सक्षिनाम् । स्वभावविन्तनं धर्म्यमजीव-विषयं मतम् ॥ (ह. पु. १६-४४) । २. वर्मा- षयांकाश-पुद्वजानामनन्तपर्यावास्यकानामबीबानाय-मुजिन्तने । (सम्यतिषुः षुः ४ षः) । ३. बीवयाब-विषक्षयानाम् घषेतननां पुद्राल-यनाघयांकाशह्य्या-पामनन्तविकल्पपर्यावस्वमाबानुजिन्तनमबीवविच— यम् । (कालिके.टीका ४५२) ।

पुर्गल, वर्स और प्रवर्शीय प्रचेतन हर्ध्यों के अनल-पर्यायात्मक स्वभाव का जिन्तवन करना; यह अजीवविषय वर्गध्यान है।

धाजीयशर्ग -- प्राकारादि धजीवशरणम्। (त. श. ६, ७, २)।

प्राकार और दुगं ग्रादि लौकिक ग्रजीवशरण (निर्जीव रक्षक) माने जाते हैं।

र्षणके भाग जात है। स्त्रीवस्थाण्यपि पुस्तकारीनि दुःषमादोषात् प्रज्ञावत्तृतिविध्यानुष्रहाणं यतनया प्रतिलेखना-प्रमार्थनापूर्वं चारवतीज्ञीवयंवयः । (योगझाः स्त्रीः विवः ४-८६३)। रः स्त्रीवस्थाण्यपि पुस्तकारीनि हुःवयादियोगात्तवाविष्यज्ञाऽप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रतिलेखनाप्रमार्थनाप्रस्ति वतनया चारवतीगत्रीवसंत्रयः । (धनंसं मानः स्त्रीः वृ. ३-४६, पृ. २०)।

हुन्यमा काल के प्रभाव से वृद्धिवल से हीन क्षिष्मों के प्रमुक्तापं जो अवेतन पुस्तक स्नावि स्नायमंत्रिहत हैं उनका रजोहरण स्नावि से प्रतिलेखन व प्रमाजन करके पलाचारपूर्वक बारण करने को सजीवसयम कहते हैं।

सजीवस्पर्शनिकया — सजीवस्पर्शनिकया मृगरोम-कृतव-पट्टशाटक-नील्युपथानादिविषया। (त. आ. सिड. बृ. ६-६)।

मृगरोम, कुनुब(कुनुब — यो तेल खादि रखनेका पात्र चित्रेल, प्रचवा ध्रनाख साधने का साध्विद्येच — कुटब), पाटा, साझी, नोल खौर उपिब झादि झजीब पदायों के स्पन्न करने की किया को स्रवीवस्पर्शन — किया कहते हैं।

अजीवाप्रत्यास्यानक्रिया—यदजीवेषु मद्यादिष्य-प्रत्यास्यानात् कर्मबन्धनं सा अजीवाप्रत्यास्यानक्रिया । (स्थानाः स्रमयः बृ. २–६०)।

मचेतन मद्य मादि के लेवन का त्याय नहीं करने से जो कर्मबन्य होता है उसे मजीवाप्रत्याक्यानिक्या कहते हैं। श्रह्म—श्रहस्तस्वज्ञानोत्पत्त्ययोग्योऽभव्यादिः । (इष्टो-व. टी. ३४) ।

य. टा. २२)। को तत्त्वज्ञान को उत्पत्ति के योग्य नहीं हैं ऐसे समध्य सादि जीवों को सज कहते हैं।

स्वजातमाय—१. मदात प्रमावाद् वा सनववृद्धः प्रवृत्तिताताद् । (त. सि. ६-६) । २. मदातमा- वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान् वाह्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रम् वाह्यस्त्रमान्यस्त्रम्यस्त्रमान्यस्त्रम् वाह्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम

१ मद या प्रमाद से जो बिना जाने प्रवृत्ति हो बाती है उसे बजातमाद कहते हैं।

**ब्रज्ञान**—१. ज्ञानावरणकर्मण उदयात् पदार्यानव-बोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम् । (स. सि. २-६)। २. ब्रज्ञानं त्रिविषं अत्यक्षानं भुताक्षानं विभक्नं वेति ॥६॥×××ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिध्यात्व-कर्मोदयानुदयापेक्ष.। (त. वा. २, ४,६); झानावरणी-वयावज्ञानम् ।।५।। जन्यभावस्यात्मनः तदावरण-कर्मोदये सति नावबोधो भवति तदज्ञानमौदयि-कन्, चनसमूहस्यगितदिनकरतेजोऽनभिष्यक्तिवत् । (त. वा. २, ६, ५) । ३. यथायथमप्रतिभासितार्थ-प्रत्ययानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । (भव. पु. १, पृ.३६४)। ४. ज्ञानमेव मिथ्यादशंनसहचरितमज्ञानम्, कुत्सित-त्वात् कार्याकरणादशीलवदपुत्रवद्वा । (त. भा. सिंड. वृ. २-५); अज्ञानब्रहणान्निद्रादिपंचकमाक्षि-ष्तम्, यतो ज्ञान-दर्शनावरण-दर्शनमोहनीयादज्ञानं मवति । ××× अज्ञानमेकभेदं ज्ञान-दर्शनावरण-सर्वेषातिदर्शनमोहोदयादज्ञानमनवदोधस्वभावमेकरू -पम् । (त. भा. सिद्धः बृ. २-६) । ५. किमज्ञानम् ? मोह-भ्रम-संदेहलक्षणम् । इच्टोप. ही. २३)।

२ मिथ्यात्व के उदय के लाथ विद्यमान ज्ञान को भी सज्जान कहा जाता है जो तीन प्रकारका है— मत्यकान, भुताज्ञान और विभंग । ज्ञानावरण कर्म के उदय के वस्तु के स्वकृष का ज्ञान न होने को

## भी सन्नाम कहते हैं।

समानिष्यास्य — विचारिज्यमाणे जीवाजीवादि-परस्या ग संति णिण्याणिज्यवियम्पिहि, तदो सन्व-मण्णाणमेव, गाणं णत्यि ति सहिणिवेसो प्रण्णाण-मण्डलं। (धष. पु. च, पु. २०)।

बस्तुस्वरूप का विचार करने पर जीगाजीवादि पदार्थ न नित्य सिद्ध होते हैं और न अनित्य ही सिद्ध होते हैं; इसलिए सब अज्ञान ही हैं, ऐसे अभिनियेश का नाम अज्ञान निष्यात्व है।

श्रज्ञानपरीवहजय-१. श्रजोऽयं न वेत्ति पश्मम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचनं सहमानस्य परमदुश्चरतपो-**ऽनुष्ठायिनो नित्यमप्रमत्त्रचेतसो मे**ऽद्यापि ज्ञानातिशयो नीत्पवते इति अनिभसंदघतोऽज्ञानपरीषहजयोऽव-गन्तव्यः । (स. सि. ६-६) । २. ब्रज्ञानावमान-ज्ञानाभिलाषसहनमज्ञानपरीषहजयः ॥२७॥ वजीऽवं न किंचिदपि बेत्ति पश्सम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचनं सहमानस्याध्ययनार्थंप्रहण- पराभिभवादिष्वसक्तबुद्धे-विचरप्रविजतस्य विविधतपोविशेषभराकान्तमूर्तेः सक-लसामध्यात्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्ट-स्याद्यापि में ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते इत्यनिसंद्रवतः मज्ञानपरीयहजयोऽनगन्तव्यः । (त. बा. ६, ६,२७) । ३. ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया परीवहो भवति, ज्ञानावरणक्षयोपश्चमोदयविज्निमतमेतदिति स्वकृतकर्मफलभोगादपैति तपोऽनुष्ठानेन वेत्येवमा-लोचयतोऽज्ञानपरीषहजयो भवति । (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-६) । ४. पूर्वेऽसिधन् येन किसाध् तन्मे चिरं तपोऽम्यस्तवतोऽपि बोघः । नाद्यापि बीमोस्यपि तुच्यकेऽहं गौरित्यतोऽज्ञानरुजोऽपसपेत् । (ब्रम. थ. ६-१०६)। ५. यो मुनिः सकल-शास्त्रार्यमुवर्णपरीक्षाकषपट्टससानधिषणोऽपि मूर्खेर-सहिष्णुमिर्वा मुर्लोऽयं बलीवदं इत्याद्यवक्षेपव बनमा-प्यमानोऽपि सहते, भ्रत्युत्कृष्टदुश्चरतपोविधानं च विषत्ते, सदा प्रश्मतत्तेताश्व सन् ब्रह्मचर्यवर्वसं नी-पेक्षते स मुनिरज्ञानपरीषहजयं लमते । (त. वृ. भूत. 1 (3-5

१ 'यह मत्र है, पत्तु है' हत्यादि तिरस्कारपुर्व कवनों को सहते और परम दुक्तर तपकारण करते हुए भी विशिष्ट जान के उत्पन्न न होने पर उसके लिए संस्तेस नहीं करना, व्याल्यरीयहज्ज्य है। मतानिक – देशो शाजानिक। श्रजाननेवानम्हप्- गमोज्रतीत्पन्नानिकाः, घ्रषवा घन्नानेन चरन्ति दीव्यन्ति वा घन्नानिकाः, घन्नानमेव पुरुवार्थसाधनम-म्युपयन्ति, न खलु तत्त्वतः करिचत् सकलस्य वस्तुनो वेदितास्तीति । (त. मा. सिन्धः ब्. ८–१) ।

को सक्कान को स्वीकार करते हैं, समया ध्रजान-पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए सर्वक्ष के सम्मव न होने से सजान को ही पुरुवार्ष का सावक मानते हैं, वे ध्रज्ञा-निक कहे बाते हैं।

सञ्जलमुद्रा— उत्तानौ किञ्चिदाकुञ्चितकरकासौ पाणी विधारयेदिति सञ्जलिमुद्रा । (निर्वाणक. पु. ३३) ।

हाचों को ऊँच। उठा कर और संगुलियों को कुछ संकुचित करके दोनों हाथों के बांबने को भ्रम्जलि-मुद्रा कहते हैं।

स्टट (यस्ड)—१. × × तं पि गुणिरखं। चउसीदीनस्वेहिं यडडं गामेण गिहिट्टं। (ति. प. ४-३००)। २. चीरासीड सडडगसहस्साइं से एगे सबडे। यस्को, सु. १३७)। ३. सुरशीत्यडडाङ्ग-स्वस्डहार्थ्यकसडडच्। (स्वीतिष्कः. ससय. इ. २-६१)।

१ चौरातो लाख घटटांगों का एक घटट होता है। घटटाञ्च-१: बुढिंद चटनाशींदहदं घटडां होंदि ×× (ति.स. ४-३००)। २.चटराशींद बुढिंद-स्वसहस्तादं ते एने घडडेगे। (धनुषी: पू. १३७)। ३. चतुरशीतिमहाचृटितशतसहसाप्येकमडडाञ्चम् । (क्योतिक्स. सक्त. यु. २-६६)।

१ बौराती बृद्धितों का एक बददाङ्ग होता है। स्रष्ट्रालक — प्राकारस्थोपरि भूत्याश्रवशिक्षेताः । (बीबाकी, मलद. षु. १, ११९७); प्राकारस्थी-पर्यावयविषयेतः। (बीबाकी, मलद.षु. १,२,१४०)। प्राकार (कोट) के अपर नीकरों के रहने के लिए को स्वापविषोव बनावे बाते हैं वर्न्हें स्रष्टालक कहते हैं।

स्रियमा — १. यणुतपुकरणं प्रणिमा प्रणुष्ठिद्दे पवि-सिद्दुण तत्वेव । विकरिद स्वयावारं णिएसमिनि वक्कबहिस्स ॥ (ति. य. ४-१०२६)। २. प्रणुवरीर-विकरणमिणा। विविच्छिद्रमणि प्रविद्याऽसित्या तत्र चक्कवित्यरिदारिवर्मृति मुजेत् । ति. या. ३. ३६, यू. २०२; चा. सा. यू. ६७)। ३. तत्य सहुत् परिसाणं सरीरं संकोबिय परमाणुपमाणसरीरेण सबहुत्यसणिया जाम । (शव. तु. १, पू. थर्थ)।

४. सजो: कायस्य करणं प्रणिया। (ता. योगिय.

श्री. ६)। १. सजुत्वस्युवारीरिकस्यः नेव विसच्छिद्रसणि प्रविश्वति, तत्र च चक्वतियोगार्थीत् मुक्को । (योगक्ता. स्के. विषय. १-८)। ६. सजु-सरीरता यथा विसच्छिद्रसणि प्रविश्वति, तत्र च चक-वित्तियात्वरि मुक्को (श्रव. तारीः बू. गा. १८४४)। ७. सूक्ष्मसरीरिकानमणिया। प्रयवा विसच्छिद्रेर्यण प्रविश्वत वक्वतियरिवारिकप्रतिवर्जनमणिया। (त. वृत्ति खुत. ३-१६)।

२ झत्यन्त सूक्ष्म शरीररूप विकिया करने को ग्रणिमा ऋदि कहते हैं। इस ऋदि का धारक साधु कमल-नाल में प्रवेश करके उसके प्रभाव से वहाँ पर चकवर्ती के परिवार व विभूति की भी रचना कर सकता है। **प्रणु-**-देखो परमाणु । १. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादि-पर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शब्दान्त इत्यणवः। (स. सि. ५-२५) । २. प्रवेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्र-सबसामध्येनाष्यन्ते शम्बन्ते इत्यणवः ॥१॥ प्रदेशमात्र-भाविभिः स्पैशीदिभिः गुणैस्मततं परिणमन्ते इत्येवम् श्रण्यन्ते शञ्चन्ते ये ते श्रणवः सौक्ष्म्यादारमादयः ब्रात्ममध्याः ब्रात्मान्ताश्च । (त. बा. ५, २५, १) । ३. 🗙 🗙 🛪 तत्राबद्धाः किलाणवः ॥ (योगञ्जाः स्बो. बिब. १-१६, पृ. ११३) । ४. प्रदेशमात्रभा-विनां स्पर्शादिपर्यायाणा उत्पत्तिसामध्येन परमागमे भ्रण्यन्ते साध्यन्ते कार्यंलिङ्गं विलोक्य सद्ग्पतया प्रतिपद्यन्ते इत्यणवः । (त. वृत्ति अतुत. ५-२५) । ५. प्रदेशमात्रभाविभिः स्पर्शादिभिर्ग्णैः सनतं परि-णमन्त इत्येवमध्यन्ते शन्धन्ते ये ते ग्रणवः। (त. सुसबो. वृ. ४-२४)।

१ को प्रवेश माण में होनेवाली स्पर्शावि पर्शायों के जरणन करने में समर्थ है, ऐसे उन प्राप्तनिविद्य प्रवृत्तन के प्रविचानों अंत्रों को अगु उहा बाता है। अगुब्दन - १. प्रपुष्टन सात्तासः रिपारितिक्ता है। अगुब्दन - १. प्रपुष्टन सात्तासः रिपारितिक्ता है। (स. सि. ५-२४) त. र. ११, १४; कार्तिके वृ. २०६; त. युक्तरोष वृत्ति ५-२४) । २. प्रतितप्तां हिष्यादिषृ दृषणादिमि: कुटपमानेषु प्रमिनकणिनंगनं प्रपुष्ट- नमुस्पते । (स. चृ. खूत. ५-२४) । १ शमिन से सत्तास्त नोहिषक को कर्तो से बीहने १ शमिन से सत्तास्त नोहिषक को कर्तो से बीहने

१ प्रान्त से सन्तप्त लोहपिण्ड को धनों से पीटने पर को स्कुर्तिंग निकलते हैं उन्हें शकुषटन कहते हैं। ससुच्छेद-परमाणुगवएगादिदव्यसंखाए धण्णेसि दव्याणं संखावनमो धणुच्छेदो णाम, प्रथवा पोग्गला-गासादीणं णिव्यमानछेदो शणुच्छेदो णाम । (वव.

गासादाण ।णाव्यभागक्षदा अधुण्कदा थान । (चय-यु. १४, पू. ४३६) । परमाणुगत एक सादि इव्यसंस्थाके द्वारा अन्य इव्यों

परमाणुगत एक ग्रावि इत्यसंस्थाके द्वारा अन्य इत्यों की संस्था के जानने को अणुच्छेद कहते हैं, प्रयक्षा पुरुवल व प्राकाश ग्रावि के निर्विभाग छेद का नाम अणुच्छेद है।

स्मुत्तिदिकाभेद — से कि तं प्रणुतिहवाभेदे ? जब्बं प्रमादाण वा तहायाण वा दहाण वा नदीण वा वाबीण वा पुभवित्यीण वा दोहियाण वा गुंवित्याण वा सराण वा सरस्रपाण वा सर्पाययाण वा सरसर्पित्याण वा सरस्रपाण वा सर्पाययाण वा सरसर्पित्याण

(प्रजापः ११-१७०, पू. २६६)। कूपः, तज्ञणः, हृदः, नदीः, वावदीः, पुण्करिणोः, वीधिकाः, गुंबालिकां (वक नदीः), सर, सरक्तरः, सर-पंतिकः और सर्वाप्तिः) होता है। यह सम्बद्धव्यों के पांच भेदों में जीवा है।

**प्रशुक्त**—१. प्राणातिपातिवत्तवस्याहारस्तेयकाम-मूच्छेंम्यः । स्थूलेम्यः पापेम्यो व्युपरमणमणुद्रतं भवति । (रत्नक. ३-६) । २. पाणवध-मुसावादा-दत्तादाण-परदारगमणेहि । अपरिमिदिच्छादो वि ग्र ग्रणुव्वयाइं विरमणाइं ॥(भ.मा. २०८०)। ३. देशतो विरतिरणुवतम्।(स. सि. ७-२; त. भा. सि. वृ. ७, २) । ४. हिसादेवेंशतो विरतिरणुवतम् । (त. वा. ७, २, २)। ५. एभ्यो हिंसादिभ्य एकदेशविरतिरणु-वतम् । (त. भा. ७-२)। ६. ग्रणुव्वयादं यूलगपाणि-वहविरमणाईणि । (अगः प्रः १०६) । ७. ध्रणूनि च तानि वतानि चाणुवतानि स्वूलप्राणातिपातादि-विनिवृत्तिरूपाणि । (भा. प्र. टी. ६) । ८. देश-तो हिंसादिम्यो विरतिरणुवतम् । (त. इलो. ७-२; त. वृ. खुत. ७-२) । ६. विरतिः स्थूलहिंसादि-दोषेम्योऽणुत्रतं मतम् । (म. पु. ३६-४)। १०. स्यूल-प्राणातिपातादिम्भो विरतिरणुव्रतानि पञ्च । (धर्म-बि. ३-१६)। ११. विरति: स्यूलवबादेर्मनोवचोऽज्ञ-कृतकारित।नुमर्तैः। स्वचिदपरेऽप्यननुमर्तैः पञ्चाहिसाः बणुवतानि स्यु: ।। (सा. थ. ४-४) । १२. विस्ति: स्यूलीह्सादेद्विबय-त्रिविधादिना । प्रहिसादीनि मुरुखा-णुक्तानि बगदुर्जिनाः ॥ (योगञ्चाः २-१८) । १३.

देवती विरतिः पञ्चाणुकतानि ।। (कि. क. पु. क. १, १, १८६) । १४. धणूनि लचूनि वतानि धणु-ततानि ॥ (कुण्कः पु. २, ६, २) । १४. तम हिला-नृतस्तेयाबहुग्वस्त्वपरिषहात् । देवती विरतिः योचनं प्रह्मानामणुकतम् ॥ (पञ्चाष्याची २-७२४; सार्वीकः ४-२४२) ।

१ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिषह इन स्यूल पार्चों के त्याग को अणुबत कहते हैं।

प्रण्डे— १. यन्नस्तवस्वद्वयुपातकाटिन्यं शुक्त शोषितर्यादवर्णं परिमण्डलं तदण्डम् । (स. सि. २, ३३) । २. शुक्र-शोणितपदिवरणपुपातकाटिन्यं नव-त्वक्वदुष्टं परिमण्डलमण्डम् ।(स. स. २, ३३, १, इ. स. स्त्रो. २-१३) । ३. यस्कटिनं शुक्र-शोणितपदि-वरणं वर्तृनं तदण्डम् । (स. सुब्रबोष मृ. २-२३)) ४. यस्कुक्र-नोहितपदिवरणं परिमण्डलमुपातकाटिन्यं नव्यक्रस्तावदुष्टं नवस्ववासदुक्षं तदण्डमिरयुष्यते । (स. मृ. मृत. २-२३)।

१ गर्भाशयमत शुक्र-शोणित का आवरण करने वाले नक्त की त्वचा के समान वर्तुलाकार कठिन द्रव्य को प्रण्ड कहते हैं।

सण्डज—सण्डे जाता घण्डजाः । (सःसिः २–३३; तः बाः २, ३३, ३ ; तः क्लोः २–३३) । धण्डे में उत्पन्न हुए प्राणी धण्डज कहे जाते हैं ।

भण्ड न उत्पन्न हुए आणा अञ्चल कह जात हा भण्डर—जंबूदीवं भरहो कोसल-सागेद-तन्थराइं वा। संघंडरभावासा पुलविसरीराणि दिहुंता॥ (गो. जी. १६४)।

जिल प्रकार कंबूडीय के भीतर भरतक्षेत्रावि हैं उसी प्रकार स्कम्बों के भीतर अध्वर आबि निगोव बीबों के उत्पत्तिस्वानविशेव) हैं।

सण्डायिक — [मण्डे कमंदशाहुत्तरवर्षमाय भागमतं सण्डायः, सण्डायो विचते येवा ते ] सण्डायिकाः सर्प-प्रहुकोकिताः ब्राह्मण्यादयः (त. ष्. चृत. २-१४)। उत्पत्ति के लिए जिन प्राणियों का भागमन कमंबक्ष सण्ये में होता है, ऐसे स्पार्थि प्राणी सम्बायिक कहे बाते हैं।

श्चतद्व्यूर्ण्(वस्तु) — विचन्ते शब्दप्रवृत्तिनिमित्तास्ते जगरप्रसिद्धाः जाति-गुणिक्या-हव्यतकाणाः गुणा विशेषणानि यस्मिन् वस्तुनि तद्वस्तु श्चतद्वुणम् । (त. वृ. शुनः १−४) ।

जिस बस्तु में शब्दप्रवृत्ति के निमित्तभूत लोक-स-४ मितद जाति, गुन, फिया व स्था स्वक्य गुन-विशे-वय - नहीं रहते वह सत्तवृष्ण कही काती है। स्मतवृश्य - र. सहव्यं सन्य गुनो सन्वेद पन्यक्यो पि विव्यारो । वो जबु तस्य समायो सो तदमानो सतक्यायो ॥(श्व.सा. २-१६)। २. एकस्मिन् हब्ये यद् इच्यं गुनो न वद् भवति, यो गुनाः स इस्यं ना भव-तिरियं यद इस्यस्य गुनक्ने गुन्तस्य वा इस्यक्नेण, तेनामवनं सोऽतवृगावः । (श्व. सन्नु. कृ. २-१६)। इस्य, गुन सीर व्याय को सत् हुं, इनके सनक स

विस्तार ब्रव्यादि रूप से तीन प्रकार होता है। ब्रष्य

में गुज-रूपता और गुज में जी ह्रव्यरूपता का सभाव है, इसका नाम सतव्भाव है।

**ग्रतिक्रम**-१. परिमितस्य दिगवधे: ग्रतिलङ्घन-मतिकमः। (स. सि. ७-३०; त. वा. ७-३०)। २. बाहाकम्मणिमंतण पहिसुलमाणे ब्रह्ककमो होइ। (पि.नि. १८२; व्ययः सू.भा. गा. १-४३)। ३. यथा कश्चिज्जरद्गवः महासस्यसमृद्धिसम्पन्नं क्षेत्रं समव-लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृहां संविषत्ते सोऽतिकमः। (प्रायः चू. वृ. १४६)। ४. क्षति मनःशुद्धिविवेरतिकमम् 🗙 🗙 🛚 (हानिः ६) । ५. प्रतिक्रमणं संयतस्य संयतसमूहमध्यस्यस्य विषयाभिकाङ्क्षा । (मूला.वृ. ११-११) । ६. प्रति-कमणं प्रतिश्रवणतो मर्यादाया उल्लक्कनमतिकमः। (ब्यवः सू. भा. मलयः बू. २५१) । ७. कोऽपि श्राद्वी नालप्रतिबद्धो ज्ञातिप्रतिबद्धो गुणानुरक्तो वा श्राधा-कमं निष्पाच निमंत्रयति—यथा भगवन् युष्मिन-मित्तं धस्मद्गृहे सिद्धमन्नमास्ते इति समागत्य प्रतिमृद्यतां इत्यादि तत्प्रतिभ्युष्यति धम्युपगच्छति धतिकमो नाम दोवो भवति । स च तावद् यावद् उपयोगपरिसमाप्तिः । किमुक्तं भवति ? - यत्प्रति-शुणोति प्रतिश्रवणानन्तरं चोत्तिष्ठति पात्राष्युद्यु-ह्वाति उद्गृह्य च गुरोः समीपमागत्योपयोगं करोति, एव समस्तोऽपि व्यापारोऽतिकमः । (भ्यवः पू. भा. मलयः मृ. १–४३, पृ. १७) ।

१ रिक्तत में जो दिशाओं का प्रमाण स्वीकार किया गया है उकका उत्संधन करना, यह एक दिस्तत का प्रतिकम्म नामक प्रतिचार है। ४ मानसक सुद्धि के समाय को प्रतिकम कहते हैं। ७ सावाक्षम करते — सायु के निमारा गोजन बनाकर— निमंत्रण देने पर यदि सायु उक्त निमंत्रणयक्षम को सुनता है व उठकर यात्र झावि को ग्रहण करता हुआ गुरके समीप स्नाकर उपयोग करता है तो उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति स्नितंत्रम दोव से इवित होने वाली है।

प्रतिकास्त प्रत्याख्यान— १. जज्जोमनजाए तव वो खबु न करेड कारणज्जाए । गुरुवयाज्योजं त्यस्ति-वेश्वन्याए व ॥ सो दाइ तवोकस्म पविवज्जड तं प्रदुष्टिएकाले । एतं पञ्चक्तां यदक्तंत्र हों हाना-जं॥ (स्थानांग प्रभयः व. १०-७४८, प. ४७२)। २. शदकत गाम पज्जोसज्जाए तवं तोई कारणीहं क कीरति तुरु-तवस्ति-पिलाणकारणीहं सो प्रदक्तं करित तुरु विशासा । (पा. पू. प्रायः को. २) १ पर्युच्या के समय गुरु, तपस्त्री और ग्लान (रोगी) सामु को चैयाबुच्य धादि करने के कारण विकत स्वीकृत तपस्त्य को नहीं कर को व थोके यस्पे-चिक्रत समय में उठे करे, इत्ते धतिकान्त प्रयाखना

कहते हैं । प्रतिचार (प्रविचार)—१ आहाकम्म निमंतण ×××गहिए तइघो । (पिडनि. गा. १=२; व्यव. सू. भा. १-४३)। २. ग्रतिवारी व्यतिकम. स्त्र-लि गं इत्यनवीन्तरम् । (त. भा. ७-१८) । ३. मुरा-वाण-मांसभवखण-कोह-माण-माया - लोह-हस्स रइ-[ब्ररइ-] सोग-भय-दुर्गुछित्थ-पुरिस- णवुंमयनेयाऽप-रिच्चागो ग्रदिचारो। (बब. पु. ८, पू. ८२)। अतिचाराः ग्रसदनुष्ठानिवशेषाः । (आ प्र. टी. द६) । ५. ग्रतिचरणान्यतिचाराः चारित्रस्खलन-विशेषाः, संज्वलनानामेवोदयतो भवन्ति । (बाव. हरि. वृ. नि. गा. ११२) । ६. × × श्रातिवारी-विषयेषु वर्तनम् । (हानि है) । ७ श्रतिचारो विरा-घना देशभङ्ग इत्येकोऽयं:। (धर्मविन्दु वृ. १५३)। प्रतिचारः प्रतशैथिल्यम् ईपदसंयमसेवनं च । (मूला. वृ. ११-११)। १. (पुनविवरोदराऽन्तरास्यं सप्रवेश्य ग्रासमेकं समाददामीत्यभिलायकालुष्यमस्य व्यतिक्रम. ।) पुनर्राप तद्वृत्तिसमुल्लं धनमस्याति-चारः। (प्रायः चू. वृ. १४६)। १०. गृहीते त्वा-धाकर्मणि तृतीयोऽतीचारलक्षणो दोषः । स च ताव-चावत् वसतावागत्य गुरुसमक्षमालोच्य स्वाध्याय कृत्वा गले तदावाकम्मं नाद्यापि प्रक्षिपति । (विषड-नि. मलय. वृ. १६२)। ११. मतिचरण बहणतो व्रतस्यातिकमणं व्रतीचारः। (व्यवः सू. मा. मलयः ष्. १-२५१); भाषाकर्मणि गृहीते उपलक्षणमेतत् । याबद् बसती समानीते प्रुष्टमसामामोबिय मोब-नावंपुरस्वाधिते युत्ते प्रक्रियमाणेऽपि याबनगाधापि गिलति तावव् तृतीकोऽतिवारसभाषो दोवः।(ब्याब-द्वु. सा. मत्तव. व. १-४३)। १२. प्रतिवादि गृतित्यम्। (बोमझा. स्त्री. वित्त. १-८८)। १३. सतीत्य वरणं द्वातिवादो माहात्य्यायकर्षोऽवतो विनायो वा।(ब. सा. मूला. १४४; तपस्यमसानदी सापेश्वस्य तर्वधर्मवनपतिवादः। (स. सा. मूला. ४८७)। १४. सापेशस्य वते हि स्यादतिवादोऽवा-पंत्रम्म (सा. व. ४-४७); वर्षस्य. स. ६-११)। १४. प्रतिवचरणमतिवादो मुलोसरपुणमयोदातिकमः। (बर्गरलाज. स्त्री. वृ. १०४)।

(भगरामाः न्या- १, १००)।

१ आवाक्ष के नके विये गये निमंत्रण को स्वीकार
करना सनिवार है। ३ मध्यान, मांसम्स्रक एवं
कोध साथि का परित्याग नहीं करना सनिवार है।
४ सतत् सनुकानविशेव का नाम सनिवार है।
४ सारितार है। ६ विवर्षों में प्रवर्तना सनिवार है।
७ सत के बेसा: भंग होने का नाम सनिवार है।
। दता में शिवानता सपवा कुछ ससंयम सेवन का
नाम सनिवार है। इत्यादि।

**प्रतिथि —** १. संयममविनाशयन्तततीस्यतिथिः । भ्रववा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथिः भ्रनियतकालगमन इत्थर्थः। (स.सि.७–२१; चा.सा.पृ.१३; त. बुखबोध वृ. ७-२१) । २. संयममिबनाशयन्तर-तीत्वतिचिः ॥११॥ चारित्रलाभवलोपेतत्वात् संयम-मविनाशयन् अततीत्यतिथिः । अथवा नास्य तिथि-रस्ति इत्यतिथिः। (त. वा. ७-२१)। ३. भोज-नार्यं भोजनकालोपस्थायी धतिथिरुव्यते, धारमार्थ-निष्पादितःहारस्य गृहिणो वती साधुरेवातिथिः। (बा. प्र. टी. गा. ३२६; त.भा.हरि. ६. ७-१६)। ४. स संयमस्य वृद्धधर्यमततीत्यतिथिः स्मृतः । (ह. पु. ४६-१४८) । ५. पंचेन्द्रियप्रवृत्त्यास्यास्तिथयः पञ्च कीर्त्तिताः । संसाराश्रयहेतुत्वासाभिर्मृक्तोऽति-थिमंवेत् ॥ (उपासका. ८७८) । ६. स्वयमेव गृहं साधुर्योऽत्रातित संयतः । धन्वर्षवेदिमि प्रोक्तः सोर्पतियर्मृनिपुङ्गवैः ।। (युभाः रः सं. ६१७; ग्रमित. आ. ६-१४)। ७. तवान विद्यते सतत-प्रवृत्तातिविशदैकाकारानुष्ठानतया तिथ्यादि-दिन-विभागो यस्य सोऽतिथि:। (बोगसा. स्यो. विष.

१-५३, पू. १५६; धर्मवि. बू. ३६; आञ्चनुव्यवि. १६, प. ४१) । दः ज्ञानादिसिद्धधर्वतन्तिस्यत्यर्था-न्नाय यः स्वयम् । यत्नेनातति गेहं वा न तिथिर्यस्य सोऽतिथिः । (सा. थ. ५-४२) । १. तिथि-पर्वोत्स-बाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । श्रतिश्चि तं विजा-नीयात्।। (सा. घ. टीका ५-४२ व योगजा. स्वो. विव. पृ. १५६ में उद्धत; धर्मसं. स्वो. वृ. १, १४, ६) । १०. विद्यते तिथियंस्य सोऽतिथिः पात्रतां गतः। (भावसं. वाम. ५०६)। ११. न विद्यते तिथिः प्रतिपदादिका यस्य सोऽतिथिः। भववा संयमलाभाषंमतति गच्छत्यृहण्डचयाँ करोतीत्यतिथि-र्येति:। (बा. प्रा. टी. २५)। १२. सयममविराध-यन् अतित भोजनार्थं गच्छति यः सोऽतिथिः । अथवा न विश्वते तिथिः प्रतिपद्-द्वितीया-तृतीयादिका यस्य सोऽतिषिः, ग्रनियतकालिक्कागमनः । (त. वृ. भूत. 9-28) 1

१ संयम की विराधनान करते हुए भिक्ता के लिए घर घर यूमने वाले सायुको प्रतिथि कहते हैं। प्रयवा जिसके तिथि-पर्वप्राधि का विचार न हो उसे भी प्रतिथि कहते हैं।

म्रतिथिपूजन—चतुर्वियो वराहारः संवतेम्यः प्रदी-यते । श्रद्धादिगुणसम्पत्या तत् स्यादतिथिपूजनम् ॥ (वरांगः १४–१२४) ।

भद्रा प्रादि गुणों से युक्त आवक जो संयत (साबु) जनों को चार प्रकारका उत्तम बाहार देता है, उसका नाम प्रतिचित्रजन (प्रतिचित्तं विभाग) है। म्रतिथिसविभाग-१. मतिथये (देखो 'मतिथि') संविभागोऽतिथिसंविभागः । (स. सि. ७-२१; त. मा. ७, २१, १२; चास्ता. पू. १४) । २. अतिथि-सविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्न-पाना-दीनां द्रव्याणां देश-काल-श्रद्धा-सत्कारकमोपेतं परया-ऽप्रमानुष्रहबुद्धधा संयतेभ्यो दानमिति । (त. भा. ७-१६) । ३. नायागयाण अन्नाइयाण तह चेव कप्पणिज्जाणं। देसद्ध-सद्ध-सक्कारकमजुयं परम-भत्तीए ॥ भायाणुग्गहबुढीइ संजयाणं जिमत्य दाणं तु। एयं जिणेहि भणियं गिहीण सिक्सावयं चरिमं। (भा. प्र. ३२५-२६) । ४. स संयमस्य बृद्धधर्यमत-तीत्यतिथिः स्मृतः। प्रदानं संविभागोऽस्मै (प्रतियये) यथाशुद्धिर्ययोदितम् ॥ ( ह. पु. ५६-१५८ )। ४. संयममविराधयन्तततीत्यतिथिः, न विश्वतेऽस्य तिथिरिति वा, तस्मै सविभागः प्रतिश्रयादीनां यथा-योग्यमतिथिसंविभागः। (त. इलो. ७-२१)। ६. तिविहे पत्तम्हि सया सद्धाइगुणेहि संजुदो णाणी । दाणं जो देदि सयं जवदाणिवहीहि सजुत्तो ॥ सिक्सावयं च तदियं तस्स हवे सम्वसिद्धि-सोक्सयरं। दाणं चजिनहं पि य सन्ते दाणाणं सारयरं॥ (कातिके. ३६०-६१) । ७. प्रतिथिभोजनार्थं भोजनकालोपस्यायी स्वार्थं निवंतिताहारस्य पृहि-वृतिनः साधुरेवातिथिः । तस्य संविभागोऽतिथिसवि-भागः । (त. भा. सिक्. व. ७-१६) । प. विधिना दातुगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । स्वपरानु-बहहेतो कर्तत्र्योऽवश्यमतिषये मागः ॥ (पू. सि. १६७) । ६. बसणाइचउवियप्पो ब्राहारी संजयाण दादक्वो। परमाए भत्तीए तिदिया सा बुज्बए सिक्ला ॥ (वर्मर-१४५) । १० प्राहार-पानौषषि-संविभागं ग्रहागताना विधिना करोतु । भक्त्याऽति-यीनां विजितेन्द्रियाणां वृतं दघानोऽतिथिसंविभा-गम् ।। (वर्मप. १६-६१) । ११. चतुर्विधो वराहारो दीयते संयतात्मनाम् । शिक्षाव्रतं तदाख्यातं चतुर्यं गृहमेषिनाम् ।। (सुभाषितः ८१६) । १२ स्मशन पेयं स्वाद्यं खाद्यमिति निगवते चतुर्भेदम् । ध्रशनमितये-विषेयो निजशक्त्या सविभागोऽस्य ॥ (अमितः आः ६-६६) । १३. दान चतुर्वियाहारपात्राच्छादन-सद्यनाम् । श्रतिथिभ्योऽतिथिसंविभागवतमुदीरितम् ॥ (बोगज्ञा. ३-८७) । १४. श्रतिथेः सङ्गतो निर्दोषो विभागः पश्चात्कृतादिदोषपरिहारायांशदानरूपोऽति-यसविभागस्तइपं वतमतिथिसंविभागवतम् । बाहा-रादीनां च न्यायाजितानां प्रासुकैपणीयानां कल्पनी-यानां देश-काल-श्रद्धा-सत्कारपूर्वकमात्मानुप्रहबुद्धधा यतिच्यो दानमतिथिसंविभागः । (योगञ्चाः स्वोः विवः ३-८७) । १४. प्रतिवयो वीतरायधर्मस्थाः साधवः साध्यः श्रावकाः श्राविकाश्च, तेथां न्यायागत-कल्पनीयादिविशेषणानामन्न-पानादीनां संगतवृत्त्या विभजनं वितरणं ब्रतिथिसविभागः । (धर्मेबि. सुनि. कृति १६१) । १६. वतमतिथिसंविभागः पात्रवि-शेषाय विधिविशेषेण । द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशे-बस्य फलविशेषाय ॥ (सा. च. ५-४१) । १७. बाह्यरबाह्यपात्रादेः प्रदानमतिषेर्मुदा । उदीरितं तदतिविसंविभागवतं जिनैः ॥ (धर्मसं. स्बो. २, ४०, १ १ - साहृष सुद्धदाणं मत्तीए संविभागवयं । (ब. ब. ब. बा. ७) । १६. संविभागोऽतियीनां हि करंब्यो निजशक्तितः । स्वेनोपाजितवित्तस्य तिच्छ-कावतमन्त्रजम् ॥ (वृक्य. उ. ३४) । २०. संविमा-गोऽतिथीनां यः किञ्चिद्विशिष्यते हि सः। न विद्यते-उतिथियंस्य सोऽतिथिः पात्रतां गतः ॥ (भावसं-था. ५०६) । २१. ब्रततीत्यतियिज्ञेयः संयमं त्ववि-'राषयन् । तस्य यत्संविभजनं सोऽतिथिसंविभा-गकः ॥ प्रथवा न विद्यते यस्य तिथिः सोऽतिथिः कथ्यते । तस्मै दानं वतं तत्स्यादतियेः सविभाग-कम् ।। (धर्मसं. आ. ७, ८०-८१) । २२. शतियये समीचीनो विभागः निजभोजनाद विशिष्टभोजन-प्रदानमतिथिसंविभागः। (त. ब्. भूत. ७-२१)। २३. प्रतिहिसंविभागो नाम नायागयाणं कप्पणि-ज्जाण श्रभ्न-पाणाईण दव्वाणं देस-काल-सदा-सनकारकमञ्जूतं पराए भत्तीए आयाणग्गहबद्धीए सजयाणं दाण। (प्रभि. रा. १, पू. ३३)। अतिथि (संयत) के लिए नवधा भक्तिपुर्वक भाहार व सौविध सादि चार प्रकारका दान करने

को ब्रितिषसंविभाग कहते हैं। ब्रितिपरिएगमक (महपरिणामय)—जो दब्ब-छे-तककाल-माबधो ज वहि जया काले। तत्त्वपु-स्तुत्तमई प्रदर्शियामं वियाणाहि॥ (बृहस्क. १-७६४)।

जिन देव ने हस्य, अंत्र, काल और भाव की सपेशा जब जिल वस्तु को वाह्य-प्रयाद्धा कहा है, उसकी स्पेशा न करके उससे मार्थ की उपेका करते हुए स्पेशान कर उस्तुत्र सावरक करने वाने सामु को सतिपरिचासक कहते हैं। स्पितस्राध्यन—यावताऽप्रनीभग्ना-परिचोगी मय-तत्ततोऽपिकस्य करणनित्रसायनम्। (रत्नक. टीका १-१४)।

वपनी बावस्यकता से स्विषक उपयोग-विरामित को सामधी के संकृ रुपते को स्रतिप्रतायन कहते हैं। स्वित्यमान कहते हैं। स्वित्यमान सितायन कहते हैं। स्वित्यमान सितायन प्रतिकारण, सितायन प्रतिकारण, प्रतुक्तस्य प्राप्तकारोः स्कन्यपुटकारोपणमित्यमां।  $\times \times \times$  तदनायं पूर्वाचायोग्तविश्वः— $\times \times \times$  सहसारों पा सार्थेवेय्यमो, पुळि वेद ना वाह्माए कीविया, सा मुताया। ना होन्य सम्मा जीविया, ताहे दुस्यों वंसर्व वेद उनिस्वयन हमारेह सा सार्थेप्य स्वाप्तिकारों स्वर्ण वहां सामाविष्याहें।

विभाराओ कणधो कीरइ, हल-समझे सुवि वेलाए चेव मुंचइ। धास-हत्वीसुवि एस चेव विही। (आ. प्र. टीका २५८)।

डियद (मनुष्य) और बतुष्यद (बंल बावि) बितने बोक को कन्ये ध्यवा पीठ बादि पर स्वामानिक रूप में ले वा वर्ड, उत्तते प्रियंक बोक का नाम सितनार है। इतके सन्यन्य में पुरातन आवारों का विधान तो यह है कि प्रयम तो दूसरों पर बोका सावने बादि से सन्यद्ध धानीविका को ही कोड़ना बाहिये, पर यदि ऐसा सन्यव न हो तो उनके ऊपर उतना हो बोक रक्ता चाहिये, निसे वे स्वमावतः डो सकते हों।

प्रतिभारवहन — देखो प्रतिभारारोपण । लोमावे-वादिवकभारारोपणमतिभारवहनम् । (रत्नक. टीका ३-१६) ।

लोम के वह धोड़ा, बैल या बासी-बास खाबि पर उनकी सामर्थ्य से बाहिर प्रधिक भार को लाब कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को प्रसि-भारवहन कहते हैं।

**प्रतिभारारोपरा--देलो प्रतिभार। १ म्याय्यभा**-रादितरिक्तमारवाहनमितभारारोपणम् । (स. सि. ७-२४; त. इलो. बा. ७, २४)। २ न्याय्य-भारादतिरिक्तभारबाहुनवितभारारोपणम् न्यायादनपेताद् भारादतिरिक्तस्य वाहनम्, प्रति-लोभाद् गवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते। (त. वा. ७, २४, ४)। ३. भरणं भारः पूरणस्, श्रतीव वाढम्, सुष्ठु भारोऽतिभारस्तस्यारोपण स्कन्धः पृष्ठादिस्वापनमतिभारारोपणम् । (त. भा. हरि. व सिद्धः बृ. ७-२०) । ४. झिनभारारोपणं न्याय्य-भ।रादिविक भारारोपणम् । (शत्मकः टीका २-८)। प्रतिभारारोपणं न्याय्यभारादतिरिक्तस्य बोद्यम-शक्यस्य भारस्यारोपणं वृषभादीना पृष्ठ-स्कन्धादी वाह्नोपाविरोपणम् । तदपि दुर्भावारकोधाल्लोभादा कियमाणमतिचारः । (सा. घ. स्तो. टी. ४-१५) । ६. न्याय्याद् भारादिषकभारबाहुतं राजदानादिली-मादतिभारारोपणम् ।(त. वृ. भूत. ७-२६; कार्तिके. दी. ३३२) । ७. श्रतीवभारोऽतिभारः, प्रभूतस्य पूरा-फलादेगंवादिपृष्ठादावारोपणम् । (वर्मवि. मु. मृ. **१**५६) ।

१ मनुष्य व पशु झावि के ऊपर लोभ झावि के बझ

स्वास्त्र आर. से — किसे वे स्वाताविक क्य से हो सह — स्विवक तावने को स्वितावारारोण्य कहते हैं। स्वितावान-स्वाहारवीच-१- ध्वितावा साहार--प्या- त्वस्य सम्बंतनाव्य [हो,] हुतीय नागपुरकस्वीव रस्त यः प्रूप्तांत, वर्षुवंनागं वावधेवयति सत्तयः प्रमाणकु साहारो भवति । सत्त्वाद्यवा यः कुर्वात्तस्याति सात्री तापाहारदे । प्रवाद स्वाद्य प्रमाणकु साहारो भवति । सत्त्वाद्य साहारो स्वति । स्वाद्य स्

र सामु अपने उदर के दो माणों को व्यंक्षन (दाल आदि) सहित सन्न से और एक बाग को पानी से भरे तथा चौचे भाग को जालो रक्ते। इससे अधिक भोजन-पान करने पर अतिभाव आहार नामका

बोब होता है। अतिसोम — विशिष्टेडचें सम्बेडव्यविकतामाकाङ्-साऽतिलोम:। (रत्नकः दो. ३-१६)। विशेष वर्ष कामा होने पर भी बौद ब्रविक साम की साकांसा करना, यह परिवहसरियाच अनुबत का प्रतिलोभ नामका श्रतिवार है।

प्रतिवाह्न — लोगातिपुर्वितिन्द्रपर्वे परिचह्नपरि-माणे को पुरतीमत्रेयवदाविताह्न करोति, यावना हि मार्ग वशीवदादियः मुक्त गण्यक्रित ततो-श्रीदेशेण बाह्नमतिवाह्नम् (१८०० क. दी. २-१६)। लोग व प्रतिक्षय वृद्धि के हुदाने के लिये परिच्छ्य का परिचाण कर लेने पर भी पुनः लोग के कल ते वेल व बोड़े पादि को उनकी व्यक्ति के प्रविक दूर तक ले जाना, यह पतिवाह्न नामका प्रतिवाह । प्रतिविक्मय— तदः(धंवहः)शितगलनानेन विकीते तिमान् पुनतोश्ययिष्ठाति वाशिक्षण तत्क्र्याणकेन कम्मे लोगावेवादिविस्तम्यं विवाद करोति। (रत्लकः डी. २-१६)।

किसी संगृहीत वस्तु को एक नियस साथ लेकर वेच वेगे के पत्त्वाद उसका नाव वह जाने पर प्रविक लाथ से खंबत रहने का विवास करना, यह प्रतिविक्ता नामका परिप्रहुपरिमाणाणुकत का प्रतिकार हैं।

स्रतिच्याप्ति दोव — १. प्रतस्ये वर्तनां प्राहुरति-व्याप्तिं बुधाः यथा । गुण प्रात्मन्यरूपित्वमाकाशादिव् वृत्त्वते ॥ (कोक्सर्यः १४) । २. तस्यासक्यवर्त्यति- भ्याप्तम्, यथा तस्यैव (गोरेव) पशुस्वम्। (स्याय-वीपिका पृ. ७)।

२ लक्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अति-व्याप्ति दोव कहते हैं।

व्यतिशायिनीस्य — अत्रातिशायनीस्वमाश्रयभेदध्या-पारप्रयुक्ताल्पाल्पतर-बहु - बहुतरप्रतियोगिकस्वम् । (बष्टसः बक्षोः बृ. १–४, पृ. ६२) ।

बाजप के नेद से होने वाले ब्यापारविशेष की ब्रह्म से ब्रह्मतर या बहु से बहुतर प्रतियोगिकता को ब्रतिशायिनीत्व कहते हैं।

स्रतिसंग्रह—इदं धान्यादिकमभे विशिष्टं साभं दास्यतीति सोभावेशादतिशयेन तस्संग्रहं करोति । (रस्पक. टी. ३–१६)।

यह मान्यादिक झागे विशिष्ट लाभ देगा, इस प्रकार लोभ के सावेश से उनका झतिशय संग्रह करना; यह झतिसंग्रह नामका झतिबार है।

स्रतिस्थापना (भद्दकावनाः, स्रदृश्यनाः, स्रदित्थ-वना) —१. तमोरुक्कृष्ठ उदमादि वात सातिस्यति-मागो ताव जिदिक्वदि । स्रावित्य-वे-तिभागमेत-मृत्युत्त्रसमये स्रक्षावद्द । तदो सावतियतिमामो जिस्केवदिवस्यो, स्रावित्य-वे-तिभागा च स्रम्छा-(त्वा) वगा ति मण्णदः। (स्वयवस्ता) २. स्रपङ्ग-इस्थस्य निक्षेपस्थानं निक्षेपः, ××तेनातिक्रम्य-माणं स्थानं प्रतिस्थापनम्××× (ल. सा. डी.

रित्र निवेकों में अपकर्षण या उत्कर्षण किये गये इच्य का निक्षेय नहीं किया जाता है उनका नाम अतिस्थापना है। ऐसे नियंक उदयावनि के दो जिमाग नाम होते हैं।

स्रतिस्तिग्यसमुद्रस्य-१. प्रतिस्तिग्यमपुरत्यं समृत-गुडादिवत् सुखकारित्वम् । (समवाः समयः मृ. १४, मृ. ६३) । २. प्रतिस्तिग्य-मपुरत्यं तुमुक्तित्तस्य मृत-गुडादिवत् वरमञुक्कारिता।(रायरः डी. पृ. १६)। २ मुझे स्यस्तिः को बी-गुड स्नावि के तमान प्रतिस्त्रय-सुक्तारों वक्वारों की प्रमृति का नाम प्रतिस्त्रिय-ममुरत्व है।

झतीत काल-१. णिप्फण्णो ववहारजोग्गो प्रवीदो णाम । (बद. पु. ३, पू. २६) । २. यस्तु तमेव विवक्षितं वर्तमानं समयमवधीकृत्यः भूतवान् समय-राधिः क्षोजीतः । (क्योतिकः मलयः पू. १-७) । ३. प्रवधीकृत्व समयं वर्तमानं विवक्षितम्। भूतः समयराशियः कालोऽतीतः स उच्यते ॥ (लोकन्नः २४-२१६)।

२ वर्तमान समय को प्रवधि करके वो समयराशि बीत चुकी है उस सब समयराशि का नाम अतीत काल है।

सतीन्त्रिय प्रत्यक्ष-- सतीन्द्रियप्रत्यक्षं व्यवसायात्मकं स्कुटमवितयमतीन्द्रियमव्यवधानं सोकोत्तरमात्मार्थं-विषयम् । (सधी. स्वो. वृ. ६१)।

को निरुवय स्वष्ट्य ज्ञान ग्रस्तियाय निर्मल, यवार्थ—
भारित ते रहित, इन्ग्रियव्यावार से निरमेल, देवारिंव
भारित ते रहित, समस्त लोक में उत्हृष्ट तथा
निज को व बाह्य वर्ष दोनों को ही विषय करने
वाला है वह मतीन्त्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है।
मतीन्त्रिय सुख्य—यद्युतः उञ्चेन्द्रियविषयक्षापाररिहतानी निर्माणुकविष्यानां पुर्याणां सुखं तदतीदिश्याल्य । पञ्चेन्द्रिय-मनोवनितविकरस्यालारिहतानी निर्माण्डलविष्यानां परम्योगिना
रागादिरहितत्नेन स्वत्यवेद्यमात्मसुख तिश्चिषेणाः
तीन्त्रियम् । यथ्य भावकमं द्रस्थकमं रिहताना सर्वदेशाह्नांविकरारामाध्यित्र रामन्त्रपरितानां सुक्तास्वाह्मादेशायः वाद्यवेद्यस्य तदत्यन्त्रविधेवण नेत्व्यम् ।

बृह्दुक्यसं. २७)। इन्द्रिय व मन की अपेक्षान रख कर झात्म नात्र की अपेक्षालेओं निराकुल—निर्वाध—सुकाप्राप्त होता है वह असीन्द्रिय सुकाहै।

पुरुष्ट न्हें अपनीर्वकरसिद्धाः सामान्य-केवनित्वे सिति सिद्धाः । (योगक्षाः स्थोः विकः ३, १२४) । २ अतीर्वकराः सामान्यकेवनितः सन्तः सिद्धा सतीर्थकरसिद्धाः । (शास्त्रबदः टी. ११-५४)। ३. अतीर्थकरसिद्धाः अपने सामान्यकेवनितः । (आ. अ. टी. ७६) ।

दे सामान्य केवली होकर सिद्ध होने वाले जीवों को भतीर्यकरसिद्ध कहते हैं।

प्रतीयंकरसिद्धकेवलज्ञान - तीर्थकराः सन्तो ये सिद्धास्तेषां केवनज्ञानं तीर्थकरसिद्धकेवलज्ञानम्, शेषाणामतीर्थकरसिद्धकेवलज्ञानम्। (बावः मलवः षु. ७८, पु. ८४)।

तीर्षकर होकर सिद्ध होने वालों का केवलज्ञान तीर्षकरसिद्धकेवलज्ञान और श्रेष सिद्ध होने वालों

का केवलज्ञान प्रतीर्थकरसिद्धकेवलज्ञान कहलाता है। बतीर्व सिक-- १. वतीर्वे सिका वतीर्वसिकाः, तीर्वा-न्तरसिद्धा इत्यर्थः । श्रयते च 'जिणंतरे साहबोण्छेचो ति' तत्रापि जातिस्मरणादिना धवाप्तापवर्गमार्गाः सिघ्यन्ति एवम् । मरुदेवीप्रभतयो वा धतीवंसिद्धा-स्तदा तीर्थस्यानुत्पन्नत्वात् । (बा. प्र. टी. ७६) । २. शतीर्थे जिनान्तरे साध्य्यवच्छेदे सति जातिस्मर-णादिनावाप्तापवर्गमार्गाः सिद्धा प्रतीर्थसिद्धाः । (योग-ज्ञा. स्वो. विव. ३-१२४) । ३. तीर्थस्यामाबोऽती-वंग । तीवंस्याभावश्चान्त्यादोऽपान्तराले व्यवच्छेदो वा. तस्मिन ये सिद्धास्तेऽतीर्थसिद्धाः । (प्रकापः सलयः बृ. १-७) । ४. तीवंस्याभावेऽनुत्वत्तिलक्षणे झान्त-रातिकव्यवच्छेदलक्षणे वा सति सिद्धा प्रतीर्थसिद्धाः मरुदेव्यादयः, सुविधिस्वाम्याद्यपान्तराले विरण्याप्त-महोदयास्य । (ज्ञास्त्रवा. यहारे. दी. ११, ६४) । १ तीवं से अभिप्राय बातवंष्यं अमणसंघ सववा प्रयम गणघर का है। उनके न होते हुए जो तीर्थान्तर में सिद्ध होते हैं वे अतीर्थसिद्ध हैं। उस समय तीर्थ के उत्पन्न न होने से मच्देवी ग्राहि भी ग्रतीर्थसिङ माने गये हैं।

स्तीर्धसिद्धकेवलङ्गान — यत् पुनस्तीर्धकराणां तीर्थेऽनुत्पने व्यवध्यिने वा सिद्धास्त्रेषा यत् केवल-ज्ञातं तदतीर्थसिद्धकेवलज्ञानम् । (श्रावः मलयः वृ. ७८, प. ८४) ।

को तीर्बकरों के तीर्ब के उत्पन्न न होने पर पा उत्तके विशिष्ठम्न हो जाने पर तिद्ध हुए हैं उनके केवलज्ञान को प्रतीयंत्रिक्षकेवलज्ञान कहा जाता है। प्रत्यत्तानुष्यत्विम—प्रत्यत्त रिश्वणीम्म वि लढी एगतंती न संभवह। इट्टूं पि न यापने वोहियपंडा फलत तत्त्वा (बृहत्क. मा. ४७)।

भगव तर् ।। (मृहत्क. स. क)। यह के स्वार्थ के

अस्यन्ताभाव-१. शशश्चंगादिरूपेण सोऽस्यन्ता-भाव उच्यते । (प्रमाल. ३८६) । २. अस्यन्ताभाव: प्रत्यन्तं सर्वेषा नि.सत्ताक्या धमावः । (प्रवालः दीः इन्द्र) । ३. काजनवापेक्षिणी हि तादाल्यण्यिर-णामनिवृत्तिरत्यन्तामावः । (प्र. न. त. ३-६१) । १ वितका क्रिकाल में भी तत्त्रभाव तत्मव न हो, उसके क्षमाव को क्षयन्तामाव कहते हैं। जैसे— क्षरभोक्ष के सिर पर सीमों का बनाव ।

द्धत्यन्ताभावत्य – त्रैकासिकी तादात्म्यपरिणामिन वृत्तित्त्यन्ताभाव इत्यत्र परिणामपदमहिन्ना धर्मिन-सामकसम्बयधाय तृतिधातत्पुरुषाश्रयणाञ्च संस-गांविष्ण्यन्त्रतियोगिताकाभावत्यमत्यन्ताभावत्वम् । (क्षच्यः, व्यत्नीः वृ. १६६)।

देलो ग्रत्यन्ताभाव ।

स्रत्यःतायोगव्यवच्छेद — कियासंगतैवकारोऽय-लायोगव्यवच्छेदवीयकः । उद्देश्यतावच्छेदकथ्या-पकाभावात्रतियोगित्वम् । यथा—नीलं सरोजं भव-त्येव । (सप्तमं. पृ. २६) ।

क्रियासंगत एवकार जिसका बोचक होता है वह ब्रह्मलायोगम्यवच्छेव कहलाता है। जैसे—सरोज नीला होता हो है।

झत्यानी (न चाई) — बत्य-गंघमलंकारं इत्यीघो सयणाणि स । घच्छंदा जे ण भुंबंति न से चाइ ति बुज्बह ॥ (दशकं. २-२)।

को बस्त्रं एवं गण्यादि रूप भोगसामग्री को स्वण्डन्य-सापूर्वक-परवश होने से-नहीं भोग सकता है वह त्यागी नहीं है-बस्पागी है।

झस्यासावना—१. पंत्रेव घरिणकाया छञ्जीविण-काय महत्व्या पंत्र । प्रवणानाउ-प्यत्या तेत्रीसच्चा-त्या मणिया ॥ (मूला. २-१=, पृ. ६१) ॥ २. पञ्चास्तिकायादिविषयत्यात् एञ्चासिकाशायद्य एवासादना उक्ताः, तेवां वा वे परिभवास्ता धासा-दना इति सम्बन्धः । (मूला. वृ. २-१=) ॥ पांच धास्तकाय, छह जीवनिकाय, पांच महत्वत, माठ प्रवणनमाञ्चा (१ सनिति व व पृष्टित) धौर-नी पदार्षः, ये तेतीस सर्यासावना (शासावना) कहे

कहुन्तते हैं। श्रमार्थिक स्टेंग्स स्वाधिक स्व

गये हैं। अथवा उनके जो परिभव हैं वे आसादना

सहजंज्ञानं सदा विन्दति । (समयः कलका १४१) । २. पुरुवाद्यरक्षणसत्राणसयम् । (त. वृ. भूतः ६–२४) ।

पुरुवादिकों के संरक्षण के सभाव में जो भय उत्पन्न होता है वह समाजभय कहलाता है।

स्रयाप्रकृतकरण्—देलो अधःप्रवृत्तकरणः । स्रदत्तकियाः — प्रदत्तकियाः स्तेयलक्षणाः । (गु. गु. व. स्त्रोः वृ. वृ. ४१) ।

चोरी में प्रवर्तना प्रवतक्या है।

स्वत्तप्रहृत्य — २. तथा प्रदत्तप्रहृतम् — प्रदत्तं यदि किषद् मुझीयात् XX अवतस्थान्तरायो प्रवति । (मृताः मृ. ६ – ००) । २. स्वयनेव ग्रहे उन्नादेरत्तवहणाऽऽङ्ख्यः ॥ (मनः स. ५–५६) । द्वृत्तरे के द्वारा बिना विये हुवे सम्नादि को स्वयं ही प्रहृण करना भवस्प्रहृण दोष है।

प्रवसाबान—१. घरतस्य घरिणस्स घाराणं गृहणं घरताराणं, × × एरव वि जेण 'धारीवरे घणेण इदि धाराण' तेण घरिणस्यो तस्त्रपुणरि- णामो च घरताराणं । (बत्त पु. १२, पु. २०१)। २. धामाराम-बुन्यागर-बीज्यादिषु निपतितः सीए-कनक-वस्त्रादिवस्तुतो ष्रहणमरुत्तादानम् । (बा. सा. पु. ४१)। ३. धर्मविरोजेन स्वामिजीवाधननुज्ञात-परिकायस्वप्रकृषम् धरतादानम् । (बास्त्रबा. इत.

२ शाम, बाराम (उद्यान), सूम्य गृह और बीची (गामी) बादि में गिरे, पड़े या रखे हुए मिन, सुवर्ष में बस्त्र बादि के सहण करने का विचार करना, इसे अदसादान कहते हैं। ३ स्वामी की बाता के बिना पराई बस्तु के तेने की अवसादान कहते हैं।

श्रवत्तादान प्रत्यय — अदत्तस्य आदाणं गहणं अद-तादाणं, सो चेव पच्चश्रो अदत्तादाणपञ्चश्रो । (वव. पु. १२, पृ. २०१) ।

विना दी हुई वस्तु के प्रहणस्यक्य प्रत्यय (ज्ञाना-वरणीयवेदना के कारण) को अवलादान प्रत्यय कहा जाता है।

स्रवत्तादानविरमस्य--देलो घनौर्यमहावत । १. झ-दत्तादाणं तिविह तिविहेण णेव कुञ्जा, ण कारदे, ततियं सोयव्यतस्वणं । (ऋषिमा. १-४) । विका वी हुई परकीय बस्तु को तीन प्रकार ले— मन, वचन व काय से—न स्वयं प्रहम करना और न दूसरे से प्रहम कराना, यह घटलावानविरमण नामका तीसरा धर्मीर्थमहाबत है।

स्वमका तालार वाषावस्त्रक ह । स्वत्तानमका स्वत्तानमका (अवंतानमकाय)—१ संग्रीत-गहा-अवेत्रिमिकसीहि पातामछल्मियायीहि । वंतानमासी-हमयं संवयनुती प्रदंतमणं ॥ (मूना. १–३३) । २ स्वानावर्षणं पायाणाऽस्त्रुतीत्तव्तनाविमिः।स्याद् स्वाकर्षणं भोग-वेह-वैरान्यमन्दिरे ॥ (बाषा.सा. १–४६) ।

भंगुली, तक, प्रवतेकिती (वन्तकाष्ट—वालीन) कलि (तुनविद्योव), रात्वर घीर वकला घावि से दांतों के मेल को नहीं निकालना; यह प्रवन्तमन-व्यत है जो संयमसंरक्षण का कारण है।

अवस्तेन — १ द्वावरणसामान्योदयाच्चादर्शनं तथा। (त. सतो. २, ६,६); धरशेनीसहायोनामञ्चानं हि तद् प्रवेश । स्ति दर्शनमोहेज्य न ज्ञानाद प्रावदर्शनम् ॥ (त. सतो. ६,१४,१)। २. धरशेनो निष्यानिसर्वण सम्परस्वर्वित धर्मो वा। (ज्ञा. दि. पू. ध४)।

१ तामान्य वर्गनावरण करें के उपय ते होनेवाले वस्तुप्रतिकास कें प्रमाण को प्रदर्शन कहते हैं। तथा वर्शनमोहतीय कर्म के उपय से होने वाले तराव्यां-बद्धाण के प्रभाव को भी प्रदर्शन या निष्णादर्शन कहा जाता है। २ निष्णा प्रनित्तावा से सम्बन्ध कहा जाता है। २ विष्णा प्रनित्तावा से सम्बन्ध कहा जाता है।

स्वर्शनपरीबह् — प्रदर्शनपरीवहस्तु सर्वपापस्था-नेम्मो निरतः प्रकृष्टतपोऽत्रुष्टायी निःसंगच्चाह् तथा-पि धर्माचर्यात्मदेव-नारकादिमावान्नेस्त्रे, सतो मृणा समस्तमेतदिति सदर्शनपरीयहः। (त. मा. सिद्धः षु. १-१)।

में सब पापस्थानों से विरत हूं घोर तपस्थान करता हूँ, घोर समस्य परिष्ठ से रहित भी हूँ; तो भी कम से फर्म-प्रवर्शस्थक देवनाल व नारक-भाव को नहीं देव रहा हूं, इससे प्रतीत होता है कि यह तब समस्य हैं; ऐसे विचार का नाल खद-संनप्रीवह हैं।

**धवर्शनपरीवहजय**--- १. परमवैराग्यभावनासृद्धहु-दयस्य विदितसकलपदार्थतत्त्वस्याहंदायतन-साबुधमं-

वृजकस्य चिरन्तनप्रवृजितस्याद्यापि मे ज्ञानातिसयौ नोत्पद्यते, महोपवासाद्यनुष्ठायिनां प्रातिहार्यविशेषाः प्रादुरभूवन्तिति प्रलापमात्रमनर्षकेयं प्रवज्या, विफलं व्रतपरिपालनमित्येवमसमादशानस्य दर्शनविशुद्धियोः गाददशंनपरीषहसहनमवसातव्यम् । (स. सि. ६-६; त. वा. १, १, २८) । २. प्रवज्याद्यनर्थंकत्वासमा-वानमदर्शनसहनम् । (त. वा. भीर त. इली. १-१)। ३. बर्ण्यन्ते बहुबस्तपोऽतिशयजाः सप्तद्विपूजादयः, प्राप्ताः पूर्वतपोधनैरिति बचोमात्रं तदद्यापि यत् । तत्त्वज्ञस्य ममापि तेषु न हि कोऽपीत्यार्तसंगोजिभता, चेतोवृत्तिरदृक्परीषहजयः सम्यक्त्वसंश्रुद्धितः ॥ (बाबा. सा. ७-१६) । ४. धदर्शनं महावतानु-ष्ठानेनाप्यदुष्टातिशयवाषा, उपलक्षणमात्रमेतत्, भन्येऽप्यत्र पीढाहेतवो दृष्टब्याः । तस्याः क्षमणं सह-नम् ××× ततः परीषहजयो भवति । (मूला. **बृ. ५-५**८) । ५. महोपवासादिजुषां मृषोद्याः प्राक् प्रातिहार्यातिशया न हीक्षे । किञ्चित्तवावार्यप तद् वृषैषा निष्ठेत्यसन् सद्गदर्शनासट् ॥ (ब्रन. ध. ६-११०) । ६. यो मुनिरत्युत्कृष्टवैराग्यभावनावि-शुद्धान्तरंगो भवति, विज्ञातसमस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्, जिनायतन-त्रिविषसाषु-जिनधर्मपूजनसम्माननतन्नि -ब्ठो भवति, चिरदीक्षितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति-श्रवापि ममातिशयवद्वोधनं न संजायते, उत्कृष्टश्रुत-बतादिविधायिनौ किल प्रातिहार्यविधेवाः प्रादुर्ध-बन्ति, इति श्रुतिर्मिष्या वर्तते, दीक्षेयं निष्फला, वृत-घारणं च फल्गु एव वर्तते, इति सम्यग्दर्शनविश्चि-सन्तियानादेव न मनसि करोति तस्य मुनेरदर्शनपरी-षहजयो भवतीति भवसानीयम् । (त. यु. श्रुत. 1 (3-3

चिरकाल तक तपश्चरण करने पर भी हालातिशव या चार्कित किया के नहीं प्राप्त होने पर 'यह दीका व्यर्ष है या करों का बारण करना व्यर्ष हैं ऐसा विचार न करके प्राप्त सम्बद्धांन को सुद्ध बनाये रकता, इसे सबसंनगरीयहब्ब्य कहते हैं।

स्रवित्साप्तरपाक्यान—दावुमिन्छा दिस्सा, न दिस्सा प्रवित्सा, तथा प्रत्याक्यानमदिस्साप्रन्याक्यानम् । स्रव्यपि देवे, सति च सम्प्रदानकारके, केवलं दातु-वंतुमिन्छा नास्तीत्यतोऽदिस्साप्रत्याक्यानम् । (ज्ञूब-इ. वृ. २, ४, १७६)

क- पू. २, ४, १७६) देव ब्रव्य और सत्यात्र के होने पर भी दाता की देने की इच्छा के जिना जो परित्याग किया वातां है, इसका नाम अदित्साप्रत्यास्थान है।

स्रवीक्षाबद्धाचारी — १. प्रदीक्षाबद्धाचारियो वेवमन्तरेयाम्परतायमा गृह्यमंतिरता भवन्ति । (चा. बा. पू. २०; सा. य. क्यो. टी. ७-१६)। २. वेथं विना समस्परतिद्वान्ता गृह्यगियः। वे ते विनागये प्रोक्ता स्रदीक्षाबद्धाचारियः॥ (वर्षः वा. ६-१७)।

१ ब्रह्मबारी का वेष घारण किये बिना ही गुरु के समीप प्रागम का प्रस्थात कर तत्वत्रवात् गृहस्था-अम के स्वीकार करने वालों को प्रवीकाशक्ष्यवारी कहते हैं।

स्वदृष्टवीय - १. अदृष्टम् आवार्यादीनां दर्धनं पुषक् त्यस्वा भूत्रदेशं शरीरं वाश्रतिलेक्याऽतद्गत-मनाः पृथ्वदेशतो वा भूत्वा यो वन्दनादिक करोति तस्यादृष्टदोषः । (मूला. वृ. ७-१०१)। २. अदृष्टं गुरुदुम्मार्गत्यागो वाऽप्रतिलेलनम् । (बन. ब. ६,

र प्राचार्य झारिका दर्शन न करके मन्यमनस्क होते हुए सपदा पुष्ट भागते हारीर मीर मूनि के शुद्ध किये बिना ही सन्दर्श करने को सद्धदरीय कहते हैं। सपदा उनके पीछे स्थित होकर बन्दनादि करने को सद्दुष्ट दोष कहा जाता है।

भवेश-कासप्रलापी — कज्जविवित्तं दट्ठुं भणाइ पुल्वि मए उ विष्णायं। एविविदं तु भविस्टइ भवेशकालप्पलावी उ ॥ (बृहस्क. ७४४)।

कार्य के विनास को देख कर को यह कहता है कि
यह तो मैंने पहले ही जान लिया वा कि प्रविक्य
में यह हत प्रकार होगा। जेले—किसी लाव ने
पात्र का लेवन किया, तरपब्चात् कुलाते हुए वह
पात्र का लेवन किया, तरपब्चात् कुलाते हुए वह
प्रभावस्वा कृत गया, यह वेसकर कोई बपने बादुर्य
को अगद करता हुया कहता है कि जब इसकर
संस्कार करना अगरफ किया गया वा तनी कि
जान लिया वा कि यह सिंद होकर भी जूद बावेगा।
हर प्रकार को सबसर को न वेसकर कहता है वह
सरेक्ष-कालसमारी है।

भद्धाकास--चन्द्र - सूर्योदिकियाविधिष्टोऽषँतृतीय-क्षीप-समुद्रान्तवैर्त्यदाकालः समयादिलक्षणः । (भ्राष्ट्र. हरि. व मसयः बू. नि. ६६०) ।

चन्त्र-सूर्व ग्रादि की किया से परिलक्षित होकर जो

समयादिक्य काल धड़ाई द्वीप में प्रकर्तमान है वह धड़ाकास कहलाता है।

सदादामिश्रिता (सदादामीसिया)—१. तथा दिवसस्य राजेवी एकवेकोडादा, सा मिश्रिता स्था सा सदादामिश्रिता। (सज्ञाय-सलस्य न्दु-१-१६५)। २. रचणीए दिवसस्य च देसो देसेवा मीसियो पर्या । भन्नाद सच्चामोसा सदादामीसिया एका। (आचार. ६७); रचन्या दिवसस्य वा देश: प्रचममहरादि-स्वाची देसेन द्वितीयप्रहादिस्त्रस्यन य प्रमित्रतो भन्मते एसा सदादामिश्रिता सत्यापृथा। (भाषार. स्थी. टी. ६७)।

दिन वा रात्रि के एक देश का नाम सदादा है, उत्तरे निश्चित आचा को सदादामिश्वता भावा कहते हैं। जैसे—कोई किसी को सीध्र तैयार हो जानेक विचार से प्रचन गौच्यो (प्रहर—पाद प्रमाण छावा) के होते हुए यह कहता है कि चल मध्याझ (दोयहर) हो गया।

श्रद्धानशन—ग्रद्धाशव्दः कालसामाम्यवचनश्चतुर्वा-दिकम्पासपर्यन्तो ग्रुस्ते । तत्र यवनसन तदद्धान-सनम् । (च. सा. विकसो. २०१) । २. मद्धास्वस्थ-तुर्वादिकम्पासपर्यन्तो शृक्षते, तत्राहारत्वायोऽद्धानशर्व-कालसंस्योग्यास स्थयः । (च. सा. मृला. श्री. २०१)

प्रदाशम्य कामतामान्य का याचक है, उससे यहां चतुर्च (एक दिन) से लेकर छह मास तक का काल सिया गया है। इस काल के मीतर को शाहार का परित्याय किया जाता है उसे बद्धानशन कहते हैं।

सद्धानियेकस्थितिप्राप्तक (सद्धानिसेगद्विष्य-स्तय) — अं कार्स जिस्से द्विदीए गिसिस्तमणो-कड्डियमणुकड्डियं च होदूल तिस्से येव द्विदीए उदए दिस्सिद तमद्धाणिसेगद्विदियससं गाम । (वद. पु. १०, पू.११३)।

को कर्म जिस स्थिति में निविक्त है वह धनकर्षण व उत्कर्षण से रहित होकर उसी स्थिति में अब उदय में विकास है सब उसे प्रदानियेशस्थित-प्राप्तक कहा जाता है।

सदायस्य (सदारपरःत) — १. उदाररोमराघि स्रेतृजमसंस्थाससमयस्य ॥ पुळ्यं व विरविदेणं तर्दिमं सदारपर्वणप्यती । (सि.प. १, १२५-२६)। इ. उदारपस्परोमण्डेदेवंबंधतसमयमात्रण्डिनीः पूर्व-मदाप्त्यम् । (स. सि. १-१०) । ३. घसंस्यवर्ध-कोटीनां समर्थः रोमकाम्बद्धाः । उदारपस्त्यद्वास्य समात् कालोऽद्वामिययितः । (इ. पु. ७-११) । २ उदारपस्य के प्रयोक रोमकाम्बद्धाः तो ती वर्षो के सम्बद्धाः ते मुणित करके उनते परिपूर्ण पक्षवे को सद्धापस्य कहते हैं ।

**बदापल्योपम काल-१.** ततः (ब्रदापल्यतः) समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तदिनतं भवति तावान् कालोऽद्वापत्योप-मास्य:। (स. सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७)। २. मदा इति काल:, सो य परिमाणतो वाससर्व **वालम्माण ल**ण्डाण वा समुद्धरणतो श्रद्धापनितो-वर्म मञ्जाति । प्रहवा प्रदा इति घाउद्धा, सा इमा-तो गैरइयाण श्राणिज्जति श्रतो श्रद्धापलितोवमं। (अनु. चू. यू. ५७)। ३. धद ति कालास्या, ततस्च बालाक्राणां तस्त्वण्डानां च वर्षशतोद्धरणादद्वापस्यस्ते-नीपमा यस्मिन्, अथवा ग्रद्धा आयु.कालः, सोऽनेन नारकादीनामानीयत इत्यद्धापत्योपमम् । (धनुः हरिः बृ. बृ. व४) । ४. ग्रद्धा कालः, स च प्रस्तावाद्वा-सामाणां तत्सण्डानां बोद्धरणे प्रत्येक वर्षशतसम्बन्धण-स्तस्त्रधानं पत्योपममद्वापत्योपम् । (संब्रह्णी. ब्. ४; बतक. वे. स्वो. टी. ८४) । ५. तदनन्तरं समये समये एकैकं रोमलण्डं निष्कास्यते । यावस्कालेन सा महासनिः रिक्ता संजायते तावत्कानः ग्रद्धा-पल्योपमसंज्ञः समुख्यते । (त. बृ. खुत. ३-३८) । श्रद्धापत्य में से एक एक समय में एक एक रोमसंद को निकासते हुए समस्त रोमसण्डों के निकासने में जितना काल लगे, उतने काल का नाम ब्रह्मापस्थी-पम है।

सद्धाप्रस्यास्थान (सद्धापण्यक्तारा) — सदा कालो तस्स य पमाणमद्धं तु वं मने तमिह । सदा-पण्यक्ताणं दसमं तं पुण इमं भणियं ॥ (प्रव. सारो. गा. २०१) ।

सदानाम काल का है। उसके — मुहूर्त व दिन स्रावि के — प्रमाण से किये जाने वाले स्थान को स्रद्वाप्रत्याच्यान कहते हैं।

भद्धािमिश्वता—१. भद्धा कालः, स वेह प्रस्ता-वाहिबसो रात्रिवी परिष्ठहाते, स मिश्रितो यया साठदामिश्वता। यया—कविषत् कंवन स्वरयन् रिक्से वर्तमान एवं वदित उत्तिष्ठ रामिवतिर्वि, राजी वा वर्तमानायात्रित्विच्छेन्दातः वृद्धं इति । (प्रकारणा सस्त्र्यः पुः ११-१६४, पुः २६४) । विन ब्रीर राजि क्य काल का विषयल कर को मावा बोली जाती है उसे ब्रद्धानिथिता कहते हैं। बेले—विश्व के रहते हुए यह कहना कि बक्तों उन्ने रात्त हो गई, ब्रयणा राजि के रहते हुए सी श्रष्ट्

स्रह्वासमय—पदिति कालस्याच्या, महा वासी तथयस्वादासयसः। वथवा सहायाः समयो विविधायो मार्गादासयसः। यस्य के एव वर्षे-मानः सन्, नातीतानायताः; तेयां यथाकमं दि-नष्टानुत्यनात्वात्। (बीबाबी सत्तयः कुः ४, पृ.६)। क की वयवा काल के सर्विभागी धंत्र को सहा-समय कहते हैं।

सदासागरोपस — एवामदावस्थानां दश कोटी-कोटपः एकमदासागरोपनम् । (स. सि. २-३८; स. सा. ३, ३८, ७; त. बुसबो. बृ. ३-३८; त. बृ. सृत. ३-३८)।

दश कोडाकोडी श्रद्धापत्यों प्रमाण काल का नाम एक श्रद्धासागरोपम है।

स्रद्धास्यान-प्यद्वहाणं जाम समयावितय-सण-लव-मृहुतादिकालवियमा । (समय-एक ७७३) । समय, श्रावली, जन, लव और मृहूर्त प्रावि कप को काल के विकस्प हैं वे सब स्रद्धास्थान कहलाते हैं।

सब्भुत्तर स्त (सब्भूतरस) - १. विस्तृयकरो समुक्तो सनुमृष्युक्तो य जो रहो हो हा हिरस-विसाउपसी-वस्त्रमध्यो सम्यूपी नारा । (सन्. मा. ६६) । २. विस्त्रमकरोजुर्यो वा तायसमाशास्त्रमानो मुक्त-पूर्वे वा पुरुक्तरन्ते यो रखो भण्यत स हर्ष-विधायो-राणित्वसम्बद्धान्त्रम् स सम्यूप्ताना । (सन्. इति. व. गामा ६. १. १. ६१) । ३. यूवं शिस्यं त्याग-उपस्थीयकर्मार्थि वा सक्तमुक्तारिकाशि विस्त्रपञ्चले वस्त्रसम्बद्धानुक्ताः। (सन्. मम्बद्धानुक्ताः) वातो रसो-प्रमुक्ताराशिक्तमकरोजुमुतः। (सन्. मस्त. हेस. सु. गा. ६३, पू. १३४) ।

१ अपूर्व अववा पूर्व में अनुभूत भी जो हर्ष-विवाद को उत्पत्तिस्वरूप आक्वर्यजनक रस होता है उसका नाम अव्युत्तरस है। सहेष--- महेषः भग्नीतिपरिहारः। (बोडवाक थु. १६--१३)।

त्रस्यम्बद्धक स्रजीति (विद्वेष) के दूर करने का नाम स्रदेश है ।

स्रोव है।
सम्बन-वितवृत्तोऽप्रतः। (ज्ञवनोः २१)।
सम्बन-वितवृत्तोऽप्रतः। (ज्ञवनोः २१)।
सम्बन-वितवृत्तोऽप्रतः। (ज्ञवनोः २१)।
सम्बन्ध उपवास-XXX स्रवेन्त्रभतः। लोऽप्रतः
XXXII (सन. व. ७-११); तथा मनत्यस्यः
स उपवासः। लोगुसः? वारणं पारणं येन्त्रभत्यतिहः
सावृत्तियेन। एसन. व. स्त्रोः डी. ७-११)।
सित उपवासः में वारणा और वारणा के विन एकासम्बन्ध क्ष्या आव और उपवास के विन पानी
पिया जाय, उसे सम्बन्ध क्यासः क्ष्यस्य (सम्बन्ध) पान-११, सविरातसमाद्वी वहस्वाद्धार्म पानं मन्यमं सावकोऽप्रयम्। सुत्रिटस्वाद्धार्म पानं मन्यमं सावकोऽप्रयम्। सुत्रिटस्वाद्धार्म पानं मन्यमं सावकोऽप्रयम्। सुत्रिटस्वाद्धार्म पानं मन्यमं सावकोऽप्रयम्। सुत्रिटस्वाद्धारम्यत्यं विरावस्युव्योगातः। (सा. स. ४-४४)
स्वितत्तसम्यवृद्धिः जीव को स्वस्य सा जवस्य पानं

कहते हैं।

प्रथम — १. यदीयप्रत्यनीकानि (मिध्यादृष्टि-शानवृत्तानि) अवनित अवण्डतिः ॥ (रत्यकः १-३)

२. सयनदुक्तकारणं भयम्मो । (जयकः पु. १, ५,
३५०) । १. सयमदुक्तिः ॥ (ज्यकः पु. १, ५,
३५०) । १. सयमदुक्ति तृह्विपतीतः [मिध्यादर्शन-जानचारिजात्यकः, यतौ नाम्दुक्त-निजयवातिद्विः]।

गर्वाकः, ११, ५, २४३) । १. ध्रमाः पुनरेतदिवपतिप्रकः । (मिद्यादर्शन-तृत्यवातिद्विः)।

गुक्तिः, ११, ५, २४३) । १. ध्रमाः पुनरेतदिवपतिप्रकः । (मिद्यादर्शन-तृत्यवातिद्विः)

गुक्तिः। वर्षात्वानार्यायनोधमः। तैः प्रमोतेषु वर्षात्व

वेष्टावाकस्त्रव्यवात्। (माद्योकः ४-११) भ्रमानेष्

वेष्टावाकस्त्रव्यवात्। । (माद्योकः ४-१२२;

वेषाध्याः २-६००) । ७. निष्पात्वाविदिति-जमादकवाय-योषध्यः अस्त्रव्यवात्यकः।

प्रवाद्य-विषयः स्वत्यव्यवात्यकः।

प्रवाद्य-विषयः स्वत्यव्यवात्यकः।

प्रवाद्य-विषयः स्वत्यव्यवात्यकः।

प्रवाद्य-विषयः स्वत्यव्यवात्यकः।

४ जिससे अम्युव्य और निःश्वेयस की तिद्धि न हो, ऐसे कर्मकाण के कारणभूत निष्यायकांन, ज्ञान व चारिण क्य आत्मवरिणाम को अध्यमं कहते हैं। स्वस्मं प्रम्य--१. नह तृदीद वम्मदव्यं तह तं जायेह स्व्यायमस्यं। ठिविकिरियाचुत्तामं कारण्य-भूदं तु दुवतीव। (यम्बा- का. ६६)। २. गमवर्षि-मित्तं वम्मगबम्मं ठिदि बीव-युग्गवाणं य।

(नि. सा. ३०) । ३. गति-स्थित्यूपग्रही धर्माधर्मयो-रुपकार:। (त. सू. ६-१७)। ४. स्थितिपरिणा-मिनां जीव-पुद्गलानां स्थित्युपग्रहे कलंब्येऽधर्मा-स्तिकायः साधारणाश्रयः । (स. सि. ५-१७) । ५. श्रवस्मत्विकायो ठिइसक्सणो । (दश्रवं. चू. घ. ४, वृ. १४२) । ६. तहिपरीतोऽवर्मः ॥ २०॥ तस्य (धर्मद्रव्यस्य) विपरीतलक्षणः (स्वयं स्थितिपरिणा-मिनां चीव-पुद्गलानां यः साचिव्यं दघाति सः) ग्रधमं इत्याम्नायते । (त. बा. ४, १, २०) । ७. एवं चेव (धम्मदव्यमिव ववगदपंचवण्णं ववगदपंचरसं वय-गददुगंधं वदगदद्मट्रपार्सं घसंखेज्जपदेसियं लोगपमाणं) मधम्मदव्वं पि । जबरि जीव-पोरगलाणं एदं ठिदि-हेदू। (वब. पु. ३, पू. ३); अधन्मदन्वस्स जीव-पोस्पलाणमबद्वाणस्स णिमित्तभावेण परिणामी सम्भावकिरिया। (शव. पु. १३. पू. ४३); तेसि (जीव-पोग्गलाणं) श्रवट्ठाणस्स णिमित्तकारणलक्ख-णमसम्मदन्तं। (श्व. पु. १५, पू. ३३)। ८. शहस्मी ठाणलक्खणो । (उत्तराः २८-८)। १. स्थान-कियासमेतानां महीवाधमं उच्यते । (बरांग. २६, २४)। १०. मकुत्सकलस्थितिपरिणामिनामसाश्चिथ-वानाद् गतिपर्यायावषमं:। (त. इलो. ५-१)। ११. यः स्थितिपरिणामपरिणतयोजीव-पुद्गलयोरेव स्थित्युपष्टम्भहेतुविवक्षया क्षितिरिव भवस्य, स खल्बसंस्थेयप्रदेशात्मकोऽपूर्तं एवाधर्मास्तिकाय इति । (नन्दी. हरि. बू. पू. ५८) । १२. जीव-पूद्गलानां स्वामाविके कियावस्ये तत्परिणतानां तत्स्वभावा-धारणादधर्मः । (सनु. हरि. वृ. पृ. ४१) । १३. (सर्वेषामेन जीव-पूद्गलाना) स्थितिपरिणामभाजां चावर्मम् । (त. भा. हरि. वृ. ४-१७) । १४. ग्रवर्मः स्थित्युपग्रहः । (म. षु. २४, ३३) । १४. स्थित्या परिणतानां तु सिचनत्वं दघाति यः। तमधमै जिनाः प्राहुनिरावरणदर्शनाः ।। जीवानां पुद्गलानी व कर्त्तव्ये स्थिरयुपग्रहे । साधारणाश्रयोऽधर्मः पृथि-वीव ववां स्थिती ॥ (त. सा. ३, ३६-३७) । १६. तं (गतिहेतुत्वसंज्ञितं गुणं) न घारयतीत्यवर्मः। बचवा स्थिते स्दासीनहेतुत्वादश्रमः । (भ. बा. विजयो. ही. ३६) । १७- ठिदिकारणं अधम्मी विसामठाणं च होइ जह छाया। पहियाणं स्वस्तस्य य गच्छतं बेव सो घरई।। (भावसं. ३०७)। १८. ठाण-बुदान भवस्मो पुरगलजीवाण ठाणसहसारी।

स्टाया जह पहियाणां गञ्छंता जेन सो घरई।। ( इध्यसं. १८ )। १६. द्रव्याणां पुद्गतादीनाम-षमै: स्थितिक।रणम् । लोकेऽभिव्यापकत्वादिधर्मो-ऽवर्मोऽपि वर्मवत् ॥ (चन्द्रः चः १८-७१)। २०. स्बहेतुस्थितिमञ्जीव-पुद्गलस्थितिकारणम् । अधर्भः ××11 (बा. सा. ३-२१) । २१. जीव-पुद्गतयोः स्थितिहेतुलक्षणोऽधर्मः । (वंबा. का. वयः वृ. ३)। २२. दसे स्थिति प्रपन्नानां जीवादीनामय स्थितिम्। प्रधर्मः सहकारित्वाद्यया छायाध्वयतिनाम् ॥ (ज्ञानाः ६, ४३) । २३. स्वकीयोपादानकारणेन स्वय-मेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानामधमंद्रव्यं स्थितेः सह-कारिकारणम्, लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवी-बहेति । (बृ. इब्यसं. १८) । २४. स्वभाव-विभाव-स्थितिपरिणतानां तेषां (जीव-पुद्गसानां) स्थितिहे-तुरथर्मः । (नि.सा.टी.६) । २५.×× बहम्मो ठाणल-वलाणी। (गु. गु. वट्. स्वी. बृ. ४, पृ २२)। २६. श्रवमीस्तिकायः स्थानं स्थितिस्तल्लक्षणः । (उत्तराः बृ, २८, ६) । २७. imes imes imes विरसंठाणो ब्रह-म्मो स । (नवतः ६) । २८. जीवाना पुद्गलाना च स्थितिपरिणामपरिणतानां तत्परिणामोपष्टम्भको-ऽमूर्तोऽसंस्यातप्रदेशात्मकोऽधर्मास्तिकायः । (श्रीवाजी. मलय. बू. ४) । २६. स्थितिहेतुरधर्मः स्यात् परि-णामी तयोः स्थितेः । सर्वसाधारणोऽधर्मः × × ।। (ब्रब्मानुः १०-५)। ३०. जीवानां पुर्गलानां च प्रपन्नानां स्वयं स्थितिम् । द्राधमं सहकार्येषुimes imes🗶। (योगझाः स्वोः विवः १-१६, पृ. ११३)। ३१. तयोरेव (जीव-पुद्गलयो.)साधारण्येन स्थितिहे-तुरधर्मः । (भ. ग्रा. मूला. ३६) । ३२. स्थानकिया-वतोजींव - पुद्गलयोस्तित्कयासाधनभूतमधर्भद्रव्यम् । (गो. जी. जी. प्र. ६०५)। ३३. ग्रधमं स्थिति-दानाय हेतुर्भवति तद्द्वयोः । (भावसं वाम ६६४)। ३४. स्थानयुक्ताना स्थितेः सहकारिकारणमधर्मः । (मारा. सा. टी. ४) । ३५. स्थितिपरिणामपरिण-तानां स्थित्युपष्टम्भकोऽधर्मास्तिकायो मत्स्यादीना-मित्र मेदिनी, विवक्षया जलंवा। (स्थानाः अभयः **बृ**. १-य); भ्रधर्मास्तिकायः स्थित्युपष्टम्भगुणः। (स्थानाः सभयः २-५६)। ३६. तिष्ठद्भाववतोश्च पुद्गल-चितोश्चौदास्यभावेन यद्वेतुत्वं पथिकस्य मार्गमटतष्ट्या ययावस्थितेः। धर्मोऽघर्मसमाञ्च-

शस्वदनयोः स्थित्यात्मशस्तावपि ।। (सम्याः साः ३-३१) ।३७.××× ब्रघर्मः स्थित्युपब्रहः ॥ (**बम्बू**. च. ३-३४) । ३८. तद्विपरीतलक्षणः (स्वयं स्थिति-क्रियापरिचामिनां जीव-पुद्गलानां साचिव्यं **यो ददाति** सः) । (त. सुसवो. वृ. ५-१)

४ जो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुर्वनल प्रस्थों के ठहरने में सहायक होता है उसे अधर्म प्रच्य कहते हैं। ग्रथमंह्तिकायद्रव्यत्व — कम-यौगपद्यवृत्तिस्वपर्या-

यव्याप्यधर्मास्तिकायत्वोपहितं सत्त्वमधर्मास्तिकाय-द्रव्यत्वम् । (स्या. र. बृ. वृ. १०) ।

ब्रथमस्तिकाय की कम से और युगपद् होने वाली अपनी पर्यायों से समन्त्रित ब्रव्यता को समर्गस्ति-कायद्रव्यत्व कहते हैं।

**प्रधमस्तिकायानुभाग**—तेसि-(जीव-पोग्गलाण-) मबद्वाणहेदुत्वं अधम्मत्यिकायाणुभागी । (धव. पु. ₹₹, ¶. ₹४€) I

जीव और पुर्वालों के ठहरने में सहायक होना, यह अधर्मास्तिकाय का अनुभाग (शक्ति) है।

अधःकर्म(ब्राधाकम्म, ब्रहेकम्म) - देखो ग्राधाकर्म । १. जत बाधाकस्य णाम ॥ त श्रोहावण-विद्वावण-धारंभकदणिष्फण्णंत सब्ब द्याधाकस्म णामः।। (वट्कं. ४, ४, २१-२२-धव.पु. १३, पू. ४६) । २. जंदव्यं उदगाइसु छूडमहे वयइ ज च भारेण। सीईए रज्जुएण व श्रोयरण दब्बऽहेकम्मं। सजम-ठाणाण कडगाण लेसा-ठिईविसेसाणं। भावं प्रहे करेई तम्हा त भावऽहेकम्मं ॥ (पि. नि. ६५-६६) ! ३. विशुद्धसयमस्थानेभ्यः प्रतिपत्याऽऽत्मानमविशुद्ध-सयमस्थानेषु यदघोऽघः करोति तदघःकमं । (बृह-रक. भा. ४) । ४. सवमस्थानानां कण्डकानां सस्या-तीतसंयमस्यानसमुदायरूपाणाम्, उपलक्षणमेतत् षट्स्वानकानां संयमधेणेश्च, तथा लेश्यानां तथा सातावेदनीयादिशुभप्रकृतीनां सम्बन्धिनां स्थिति-विशेषाणां च सम्बन्धियु विशुद्धेषु विशुद्धतरेषु स्वानेषु वर्तमानं सन्तं निजं भावम्-- प्रध्यवसायम् --- यस्मादाधाकमं भुञ्जानः साधुरघः करोति---हीनेषु हीनतरेषु स्थानेषु विधत्ते-तस्मादाधाकर्म मानादवःकर्म । (पि. नि. मलय. वृ. ६६)। ५. साम्बर्धं यत् सचित्तमचित्तीकियते श्रवित्तं वा यत् बस्य गतमोहारमप्रदिष्टः सदा शुद्धोऽयं सक्कदेव ु पञ्चते तदाधाकम् । (बाचा शी. बृ. २, १, २६६) ।

६. एतै: (झारम्भोपद्रव-विद्वावण-गरितापनै:) चतु-भिदांबैर्निज्यम्नमन्नमतिनिन्दितमवःकमे । (मा- प्रा-डी. २१)

१ उपदाशक, विद्रावक, परितापन और जारम्भ; इन कार्यों से उत्पान-उनके बाधवजूत-बीवा-रिक शरीर को जबःकर्म कहा जाता है। २ जब:-कर्म दो प्रकारका है-प्रवय अधःकर्म धौर भाव झब:कर्म । पानी बादि में छोड़ी गई वस्तु (पावाण बादि) स्वभावत. अपने भार से नीचे बाती है, प्रथम नरीनी या रस्ती के सहारे जो मीचे उतरते हैं; यह ब्रव्य ब्रयःकमं है। ब्रसस्यात संयमस्थानों के समुदाय रूप संयमकाण्डक, कह स्थानकों की संयमभीन, लेक्या और सातावेदनीय मादि पुष्प प्रकृतियों सम्बन्धी स्थितिविशेष; इनसे सम्बन्धित विशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों में वर्तमान सायु चूंकि ब्राचाकर्न का उपभोग करता हुना भयने भाव को -- अध्यवसाय को--- नीचे करता है---हीन से हीनतर स्थानों में करता है, अतएव उस बाबाकर्म को ब्रधःकर्म कहा जाता है। **अधःप्रवृत्तकरराः (अधापवत्तकरण)—१.** एदासि विसोधीणमधापवत्तलक्खणाणमञ्जापवत्तकरणमिदि सण्णा। कुवो ? उवरिमपरिणामा प्रव हेट्टा हेट्टि-मपरिणामेसु पवत्तति ति अधापवत्तसण्णा । (धवः पु. ६, २१७) । २. जम्हा हेट्टिमभावा उवरिम-भावेहिं सरिसगा हुंति । तम्हा पढमं करणं अचाप-वतो ति गिहिट्टं।। (गो. बी. ४८; स. सा. ३५)। ३. भव प्रागप्रवृत्ताः कदाचिदीवृशाः करणाः परिणामा यत्रं तदबाप्रवृत्तकरणम् । प्रवस्थैरुपरिस्थाः समानाः प्रवृत्ताः करणा यत्र तदधःप्रवृत्तकरणमिति चान्वर्ध-संज्ञा ।। (बचर्स. समित. १, वृ. ३८) । ४. प्रयः ग्रय-स्तनसमये वृत्ताः प्रवृत्ता इव करणाः उपरितनसमय-वर्बिबिशुद्धिपरिणामा यस्मिन् सन्ति स प्रवःत्रवृत्त-करणः । (गो. जो. म. प्र. ही. २४८) ।

२ सम्प्रमुक्तकरम्य परिचान वे कहलाते हैं वो प्रवस्तन सम्प्रवादी परिचान व्यरितनः समयस्ती परिचानों के साथ करावित् समानता रखते हैं। वनका दूसरा नाम प्रधाप्रवृक्तकरम भी हैं। वे परिचान प्रममत्त-संयत शुक्तवान में वादे बाते हैं।

भषःप्रवृत्तकर्यविशुद्धि—तत्व श्रधापवत्तकरण-सम्मिदविसोहीणं तन्त्रणं उच्चदे । तं जधा— संतोनुहुत्तमेलसमयपीतमुद्दामारेण ठएडूण हृषिय तीत सम्याणं पाघोगणरिणामयस्वर्णं कस्तामो-ण्वस्तस्वस्याधामरिणामा प्रसंकेण्या सिगा, प्रधा-प्रस्तकरणासिद्यस्ययपाघोग्या वि परिणामा प्रसं-केण्या लोगा । एवं समयं पढि प्रधापकत्तरिणा-माणं प्रधापपस्वम् कावन्यं लाव प्रधापवत्तरिणा-साए वर्षास्वम्यत्योगो ति । प्रधापक्यपरिणामित्य द्वार वर्षास्वम्यत्योगित्या । विसेताहिला । विसेता पुण प्रतोनुहुत्तपडिमालियो । विदियसमयपरिणामे-हितो तिदयसमयपरिणामा विसेताहिला । एवं नेवानं वास स्वापलस्करणद्वार परिमसमयो ति । (बस. पु. ६, २१४-२१४)

प्रचल तसव के योग्य समःप्रमुत-गरिकामों की स्रपेका हिताय समय के योग्य परिणास समलावृत्ते विश्व होते हैं, इनकी स्रपेका गुतीय समय के योग्य परिणास समलावृत्ते को स्वत्त होते हैं, इस प्रचल स्वत्त को स्वत्त होते हैं, इस प्रचल स्वत्तक्त्रं के समयों प्रमाण उन परिणामों में सम्बर्गाएक से स्वत्तत्त्वणुणी विश्व सिक्समा

ग्रवःप्रकृतसंक्रम (श्रहापवत्तसंकम)--१. वंदे महापवित्तो परितिमो वा मबने वि। (कर्मप्र. संकम. गा. ६६, पू. १८४) । २. ग्रहापवससंकमी णाम संसारत्याणं जीवाणं बंधणजोग्गाणं कम्माणं बज्भमाणाणं अवज्भमाणाणं वा धोवातो धोत्रं बहु-गाभी बहुगं बज्भमाणीसु य संकमण । (कर्मप्र. चू. संक्रम. गा. ६६, पू. १०६) । ३. बंधपयडीणं सग-बंधसंभवविसए जो पदेससकमो सो प्रधापवत्तसंकमो ति मण्यदे । (अयभः भा. १, पू. १७१) । ४. ध्रव-बन्धिनीनां प्रकृतीना बन्धे सति यथाप्रवृत्तसंक्रमः प्रवर्तते । ××× इयमत्र भावना-सर्वेषामपि संसारस्थानामसुमतां ध्रुवबन्धिनीनां बन्धे, परावर्तः प्रकृतीनां तु स्व-स्वमवबन्धयोग्यानां बन्धेऽबन्धे वा यवाप्रवृत्तसंकमो भवति । (कर्मप्र. सलयः वृ. संकप्त. ६६, पू. १६४-६५) । ५. बन्धप्रकृतीनां स्ववन्ध-सम्भवविषये यः प्रदेशसंकमस्तदधःप्रवृत्तसंक्रमणं नाम । (गो. क. जी. प्र. टी. ४१३)।

 ४ संसारी बीवों के प्रुवविश्वनी प्रकृतियों का उनके बन्त के होने पर, तथा स्व-स्व-भववव्ययोग्य परावर्तमान प्रकृतियों का बन्ध या प्रवन्ध की दक्षा में भी जो प्रवेशसंक्य---परप्रकृतिकप परिचमन---- होता है, उसे बचाप्रयुत्त वा ध्रयःप्रयुत्तर्थक्य कहते हैं। ३ धपने बग्य की सम्प्रायमा रहते पर जो बन्यप्रकृतियों का प्रदेशसंकम—परप्रकृतिकय धरिष्यसम—होता है उसे ध्रयःप्रयुत्तर्शकम कहा

साता है।
स्मिष्क ( सुन्नतेष )—वर्षादिभिरम्योवकमिष्कम्
× अष्मवा हेनुदाहरणाविकमिष्कम् । यथास्मित्यः क्षरः, कृतकर्व-अयलानन्वरीयकर्याम्यां
वट-यटबदित्यादि । (बातः हरिः व सनय-वृ-द=१)।
वर्षादि से प्रोपक होना, यह स्मिष्क नामका सुनदोव है। सथवा हेनु और उदाहरणने स्मिष्क होना,
इसे स्मिष्क नामका सुन्नतेष जनसमा चाहिए।
सेले—सम्ब स्मित्य है' इस प्रतिज्ञानाक्य की पुष्टि
के लिए कृतकर्य व प्रयत्नानन्तरीयस्व क्य हेनु और
वट-प्रशावक्य उपार्त्वाम्य क्रामिष्कक्ष स्मिष्क होना,
इस-प्राप्तिक्ष प्रस्तान्तरीयस्व क्य हेनु और

सह-नदावरण उराहरण का आवक अथाग स्विक्तसास - ह. तम्मच्ये (युगनच्ये) क्ले वाधिकसासी । (त. भा. ४-१४) । २. तेषां पञ्चानां संबलस्याणां अम्बेऽभिविक्ताक्येऽविमातकः, एतस्ते वाधिकक्षित्रस्य एवं । (त. भा. हरिन कु. १-१४) । ४. तोषां पंचानां सवलस्याणां मन्येऽभिविक्ताकः वति, धन्ते च प्रमिविक्त एवं । (त. भा. सिन कु. ४-१४) । ४. हिमासे स्वयस्वदेशीयकशासकः वति, धन्ते च प्रमिविक्त एवं । (त. भा. सिन कु. ४-१४) । ४. हिमासे सिन स्वयस्त । अहियो मासो पंचावस्त प्रमुत्ते दुस्तमिहंश । (कि. सा. ४१०) । ४. एकस्मिन् मासे दिनैकृद्धः, एकस्मिन् च स्वयस्तिवृद्धिः इत्यस्ति विद्वतः एकस्ममोधिकः । (सि. सा. ४१०) । ४. एकस्मिन् मासे विद्वते प्रमासोधिकः ।

४ एक मास में एक दिन की युद्धि होती है। इस प्रकार से एक वर्ष में १२ दिन की व अद्भाद वर्षों में एक मास की युद्धि होती है। यह एक मास अपिक मास कहलाता है। पन्यवर्षात्क यूग के भीतर दो मास अधिक होते हैं।

सिषकरस्य — सर्विषयभिनेतिस्त्रात्व इत्यक्षिकरः वद्मा सर्वाः प्रयोजनाति पुरवाणां स्थाविष्कः वद्मा अस्त्रे प्रयोजनिकः स्थाविष्कः स्थाने प्रदेशकः स्थाविष्कः स्थाने प्रदेशकः स्थाविष्कः स्थाने प्रदेशकः स्थाविष्कः स्थाविष्वः स्थाविष्कः स्याविष्कः स्थाविष्कः स्थाविष्कः स्थाविष्कः स्थाविष्कः स्थाविष्कः स

वहाँ पुरुषों के प्रयोजन समिकृत सर्पात् स्पृत्ता है वह है यह समिक्यर — प्रथ्य — कहमाता है, यह समिक् रूप का निस्तत तकाब है। स्थिकररणृक्तिया — रेको साधिकरणिकी किया । १. हिसोपकरणादार्ग तथाधिकरव्यक्रिया ।। (त. स्तो. ६, ४, ६)। २. सिक्रियरे वेनात्या सुर्योकः प्रथ्यातं प्रति तयिकरणं परोप्यातिकृत-गलपायादि-प्रव्यातं नु तिक्वराध्यकरणिक्या। (त. म. विक. यु. ६—६)। ३. हिसोपकरणापिकृतितरिकरपाविका। (त. सुक्रको. यु. ६—४)। ४. सिक्रियरे वयाव्यते नरकादिक्यात्माजेनेत्यिकरणमञ्जूञाविकोयो बाह्ये सन्तु वा नक-वद्यादि, तत्र भवा तेन वा निर्मृता साधिकरणिकी। (स्ताध-सलस. यु. २९-२७६);

करणं च । (स. भा. ६--६) ।

सलस. ब्. २२-२६)।
१ हिला के उपकरणों को घहण करना सम्बिकरण-किया या साधिकरणिको किया कहलाती है। सम्बिकरएगोदीरक (स्रिह्मरणोदीरण)-प्रधिकर-गोदीरकण्- लास्य-उवसम्याई पहिगरणाई पुणे उदीरेह। जो कोइ तस्स वयण प्रहिगरणोदीरणं [गं] प्रणियं। (गृ. गृ. यह, स्को. गृ. ५, गृ. १६)। को स्राम्त और उपसाल स्रामिकरणें को वुगः उदीणं करता है उसके चनन को सम्बरण-उदीरक कहा बाता है।

माचिकरणिकी खड्गादिप्रगुणीकरणम्। (प्रकाय-

स्रीयक-हीन-मान-तुला—मानं प्रस्वादि हस्तादि ब, तुता उत्मानम्, मानं च तुता च मान-तुबन्, पविकं च हीनं चाधिक-हीनम्, तण्य तत्मात-तुब च (प्रावक-हीनमान-तुन्त्र)। स्रावकमाने हीनमानम्, प्रावक-तुना हीनतुना चेरवर्षः। तत्र न्यूनेन मानादि-ना ज्यस्ये ददाति, प्राविकेनारण्यो प्रह्लातीस्थेक-मार्वकृद्धयोगो हीनाधिकमानोन्मानमित्यादंः। (बा. ब. स्थो. टीक्प ४-४०)।

- नाप-तौल के पात्रों और बांटों को हीनाविक रखता भौर भविक से लेना तथा होन से देना, यह आयी-यांचुबत का अधिक-हीन-भान-बुला नामक झसि-चार है।

स्रिष (स्रिम) गतचारित्रार्यं — वारित्रमोहस्योप-शमात् क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेका स्नात्मस्रवादादेव चारित्रपरिणामास्कन्दितः उपशान्तकथायाः स्रीण- कंपावास्वाऽविशतकारितायाँ:।(त. वा. इ. १६,२)। बारिश्रमोह के उपसम धवना सब से वो उपसान्त-कवाल धवना सीधकवाल बीच बाह्य उपरेश की सपैकान कर धारमनंबंध्य से ही बारिश्वच्य परि-स्थाय को प्राप्त होते हैं उन्हें सविगतकारितायं कहा बाता है।

र (क्सक द्वारा प्रवास कात कात है, एवं जान का समिगन कहते हैं। ४ जिसके द्वारा तत्वार्यों को स्वयं जातता है, स्वयंत्रा जिसके साध्यय से उनका बोच दुसरों को कराया जाता है, उसे सचिगम कहते हैं।

श्र**धिगम या श्रधिगमज सम्बन्दर्शन-१**. यत्परोप-देशपूर्वकं जीवाचिषगमनिभित्तं स्यात्तद्त्तरम् । (स. सि. १-३; त. बा. १-३) । २. धयबा, यत् सम्य-विध्युपायज्ञमनुष्यसम्पर्काज्जीबादिपदार्व-तस्वाधिगमापेक्षमुत्पवते तदविगमसम्बन्दर्शनम् । (त. बा. १, ३, ८) । ३. ब्रधिनमः ब्रमिनमः ब्रानमो निमित्तं श्रवणं शिक्षा उपदेश इत्यनयाँन्तरम्। तवेषं परोपवेशाद्यतस्वार्यश्रद्धानं भवति तदिधगम-सम्यग्दर्शनमिति । (त. भा. १-३) । ४. घषिगमा-ज्जीवादिपदार्थंपरिच्छेदलक्षणात् श्रद्धानलक्षणमधि-गमसम्यक्त्वम् । (बाब. हरि. बृ. नि. ११४२) । ५. परोपदेशतस्तु बाह्मनिमित्तापेक्षं कर्मोपशशादिज-मेवाधिगमसम्बग्दर्शनमिति । (त. मा. हरि. बृ. १, ३)। ६ ××× मधिगमस्तेन (परोपदेशेन) कृतं तदिति निश्चयः॥ (त. वलो. १, ३,३)।७. यत्पुनस्तीर्थकराध्यपदेशे सति बाह्यनिमित्तसञ्चपेक्ष-मुपशमादिम्यो जायते तदिषगमसम्यग्दर्शनमिति ।

(त. सा. सिद्धे. वृ. १–३) । द. ××× जिना-गमाभ्यासभवं द्वितीयम् ॥ (धर्मप. २०-६६) । ६. गुरूपदेशमालम्ब्य सर्वेषामपि देहिनाम् । यस् सम्यक् श्रद्धान तत् स्यादिधयमणं परम् ॥ (योगशा. स्थो. विष. १-१७, पू. ११=), १०. गुरूपदेशमालम्ब्य मञ्यानामिह देहिनाम् । सभ्यक् श्रद्धानं तु यत्तद् भवेदधिगमोद्भवम् ॥ (त्रि. श. पू. च. १३-५६८)। ११. ×× ×तत्कृतोऽधिमध्व सः ॥ (धन. ध. २, ४ m) । स तत्त्वबोध·×××तत्कृतस्तेन परीप-देशेन जनितः। (धनः वः स्वोः टीका २-४६)। १२. यत्पुनः परोपदेशपूर्वकं जीवाद्यर्थनिश्चयादाविर्भवति तदिधगमजम् । (त.सुखबो.बृ.१-३) । १३. यत्सम्य॰ ग्दर्शनं परोपदेशेनोत्पद्यते तदिधगमजमुच्यते । (स. बृ. खुत. १-३)। १४. यत्पुनश्वान्तर क्वेऽस्मिन् सति हेतौ तयाविधि । उपदेशादिसापेक्षं स्यादिधगमसंज-कम् ॥ लाटीसं. ३–२२)

१ परोपवेशपूर्वक जीवादि तस्वों के निश्वय से जो सम्यवस्य उत्पन्न होता है, उसे अधिगम या अधि-गमज सम्यवस्य न ऋते हैं।

स्विराज (कहिराज)-१. वंबसवरायसामी प्रहि-राजो होदि कितिमारियदिसो । (सि. प. १-४४)। २. पञ्चसतनरपतीनामधिराजोऽभीत्वरो भवति लोके । (चन. पु. १, ५, ४७ उद्वृत), ३. वंबसव-रायसामी सहिराजो×××॥ (सि. सा. ६४४) पोच तो राजामों के स्वामो को संधिराज कहते हैं। स्विवास-गन्यमारियाः सरकारविशेष: । (खेल्स्ब. मा. पू. पू. ४)

१ गन्ध व नाला झारि के द्वारा किये जाने वाले संस्कारविश्लेष को झिषवास कहते हैं।

स्रबोऽति(व्यति)क्रम — १. पूरावतरणादेखोः
ऽतिक्रमः। (स. वि. ७-३०) । २. कूरावतरणादेखोः
देरबोऽतिवृत्तिः। (स. वा. ७, ३०, ३; स. वको.
७-३०)। ३. कूरावतरणादिश्योऽतिक्रमः। (बा. वा. व.
१ -६)। ४. स्रपो शाम-सूमिशृङ्कपूरादेः ४. ४.
योऽशो आगो नियमितः प्रदेशः तस्य व्यतिकृतः।
(बोषज्ञाः क्वो. विब. १-१७), ४. प्रयो ग्राम-पूमिपृङ्कपुरादेः व्यतिकृतः। (स. ब. व्यो. तीका ४.५)।
६. सदरायवतरपमयोव्यतिकृतः। (स. वृत्ति सृत.
७-३०)। ७. शापीकृतभूमिष्ट्रश्यवतरणमयोव्यतिकृतः, स्रयोदिशः स्रतिकृत्वनम् स्रतिवारः। (कालिके.

३४२) । ८. ग्रगावभूवरावेशाद् विस्थातोऽघोज्य-तिक्रमः । (लाटीसं. ६-११८) ।

१ सूप व बाबड्री सार्वि में नीचे उतरने को स्पीटत सीवा के उरलंधन की स्पार्थितकम कहते हैं। स्पार्थित्यतः—१: समीदिक्एरियाणं स्पार्थित्यतः। (था. प्र. डी. २८०)। २. प्रापीदिक् तत्सन्वन्नि सस्यां या वर्त स्पार्थितकत्त्व, स्पार्थितकत्त्र, त्यावकी दियम इत्यूष्टास्थतर-पादववाहनीया, न परत इत्येषं मूर्तमिति इत्यम् । (बाल. कृ. ६, कृ. न्यं)।

१ प्रचोदिशा सम्बन्धी कुएँ प्रादि में गमनागमन के परिमाण को प्रघोदिन्त्रत कहते हैं।

स्रवीलोक — १. हेट्टियलोवायारी वेत्तावणशाणहो सहावेण । (सि. व. १-१३७) । २. वेत्तावणशाण्टि सो ज्विण सहलोगों वेल होर नावलो । (वडण्य. से-११) १. व. कब्लो नात विस्तीणों पुष्पणङ्केरी, तदाकारोऽशोलः । (बाल. मु. वि. गल. हेण. ५ १४) । ४. संदरमुलादो हेट्टा प्रणोतोगो । (बल. दु.

४, पृ. २)। १ पुरुषाकार लोक में नीचे का भाग, जो वेत्रासन सबूबाहै, उसे ब्रबोलोक कहते हैं।

**मधोव्यतिकम** —देखो मघोऽतिकम । ब्रध्यदिवीष, ब्रध्यविषरीष (ब्रज्मीवज्ज)-देखो ग्रध्यवपूरक। १. जलतन्दुलपन्खेवो दाणहु संबदाण सयपयणे । ब्रज्मोवज्मं णेयं बहवा पागं तुजाव रोहो वा ॥ (मूला. ६-८)। २.तन्दु-साम्ब्विकक्षेपः स्वार्यं पाके यतीन् प्रति । स्यादध्य-विषरोधो वा पाकान्तं तत्तपस्विनाम् ॥ (माचा-सा. u-२४) । ३. स्याद्दोषोऽध्यिष रोघो यत् स्व-पाके यतिदत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुनादीना रोघो वा ऽऽपा-चनावतेः ॥ (धनः धः ५-८)। ४. भवाध्यवविनीम दोषो द्वितीय उच्यने यतीनाम्--पाके कियमाण भारमन्यागते च सति तत्र पाके तन्दुला भ्रम्बु चाधिकं क्षिप्यते सोऽध्यवधिर्दोष उच्यते । प्रथवा यावत्कालं पाको न भवति तावत्कालं तपस्निां रोघ: क्रियते, सोऽध्यविवर्दीयः उत्पद्यते । (भा. त्रा. टीका ६६) । ५. ग्रपवरकं संयतानां भवत्विति विकृतं ग्रन्भी-वज्रमं । (कार्तिके. ४४६) ।

१ प्रकल्मात् प्रतिथि के घा जाने पर अपने लिए पकाई जाने वाली भोज्यसामग्री में ग्रीर भी जल व बावलादि के मिलाने को ग्रम्यपिदोव कहते हैं। श्रवना रसोई तैयार होने तक साबु को वर्षा झाकि करके रोके रहना भी श्रव्यक्षियोय कहलाता है।

क्षस्ययन (क्षकस्मयम्)—१. जेण सुह्यकसम्पं क्षकस्माणयणमहित्यस्यणं ना । बोहस्स संजमस्स व मोश्वस्य व च तमकस्यणं ॥ (विद्योः सा. ६६३)। २. धिषममित च स्पात प्रचेण प्रथियां व णयण-मिच्छति । धिषां च साहु गच्छति तम्हा अकस्यण-मिच्छति ॥ (विस्तिः रा. १. ९. २२१)।

१ मो जुन (निर्मल) क्राय्यस्य (बिक्त) को उत्पन्न करता है वह प्राप्यस्य है। अथवा मो क्रम्यात्मको —निर्मल बित्तवृत्ति को—नाता है उतका नाम प्राप्यस्य है। प्रथवा जितके हारा बोश, संयम और मोश की प्राप्ति होती है उसे प्राप्यस्य मानना वाहिए। यह प्राप्यस्य का निरुस्त लक्क्त है।

क्षाध्यकपुरक—देखो कथ्यपिदोव । १. घव्यकपुरकं स्वायंभूताहहणप्रकंपरूपम् । (दश्यः, हर्षः, ष्टृ. ४, ४५ ४५ १. २ व्य इहिजा मूलारमे स्वायंभ्रताहणप्रकंपरम् । (दश्यः, हर्षः, ष्टृ. ४५ ४५ १. १. व्य इहिजा मूलारमे स्वायंभ्रताहण्यः । (षृ. षृ. वट्ट. स्वो. षृ. २०, पृ. ४६) । ३. स्वायंपिष्यस्य वादो इते परवातः तुवादिप्रकोरणादावकपुरकः । (काष्यः क्षाः वृ. २०, १. ६६६) । ५. स्वायंपिष्यस्य वर्षाः क्षाः वृ. २०, १. ६६६) । ५. स्वायंपिष्यस्य वर्षाः क्षाः व्यवद्यक्षः । (काष्यः, वृत्या बाय्यानिष्यः स्वायंप्यवद्यक्षः । (काष्यः, व्यवद्यक्षः) । (काष्यः, व्यवद्यक्षः) । १. प्रविचाः सोऽववद्यक्षः । (काष्यः, व्यवद्यक्षः) । १. प्रविचाः सोऽववद्यक्षः । (काष्यः वर्षः काष्यः वर्षः काष्यः वर्षः काष्यः वर्षः वर्षः काष्यः वर्षः । (कोतः वर्षः वर्षः वर्षः । (कोतः वर्षः वर्षः वर्षः । (कोतः वर्षः वर्षः )

४ अपने लिए बनाये जाने वाले भोजन में लायु का आजमन सुन कर उनके निमित्त कुछ और प्रविक अन्त के मिला देने को अध्यवपूरक कहते हैं।

स्रम्यवस्तान—१. स्व-परबोरिववेक वांत जीवस्था-ध्यवसितामत्रपण्यसानम् । (सम्बद्धाः स्कृतः वृ. २८१) । २. स्थ्यवसानं रात-नेतृ-भ्यासम्कोऽप्यव-सायः । (स्वानः समयः वृ. ७-५१६, वृ. १७६) । ३. प्रतिहर्ष-विवादास्यामीयकमयसानं विन्तनसम्यव-सानम् । (विसे.—समिः रा. १, वृ. २३२); सम-संक्षेणीत वा सन्यवसानं ति वा एवहा। (समि. रा. सा. १, वृ. २३२)। १ स्व और पर के विशेष के जिला केवल बीच का निश्चय होंने को प्रम्यस्ताल सहते हैं। १ व्यक्ति क्रांतिस्य हमं-विश्वास्ते को व्यक्ति — स्ववद्याल विश्वन होता है उसका नाग क्रम्यस्ताल है। वह व्यायस्ताल का निश्चस समस्य है। मण का कंटन और सम्प्रक्ता साल ये बोनों समानार्थक हैं।

क्रध्यास्य — १. गतमोहाधिकाराणामास्यानमधिकस्य या । प्रवर्तते किया शुद्धा तदस्यास्यं वर्षावनाः ॥ (क्रध्याः ताः २-२) । २. शास्यानमधिकस्य स्यावः पञ्चावारस्यारिया । क्रब्ययोगार्वनियुवास्तवस्यास्यं प्रवक्तते ॥ (क्रष्यास्योः १-२) ।

१ निर्मोह संबंध्या में सात्था को स्विष्टत करके को मुद्ध किया प्रवर्तित होती है उसका नाम सम्या-त्म है।

स्रघ्यात्मिक्कया—१ कोङ्कणसाधीरित यदि सुदाः सम्प्रतिकोत्रस्तराणि अनस्यन्ति, तदा गर्व्यामत्यादि विन्तनमध्यात्मित्या । (वर्षसै. बानः स्त्रोः बु , ३, ९७, वृ. २२) । २. सध्यात्मित्या वित्तकसमतक-रूपा। (वृ. वृ. वृ. वृत्ति वृ. ४१)।

२ जिल की कलनलक रूप किया का नाम अध्या-रमिता है।

सपुनर्शनमा — फिर से उत्कृष्ट बन्म न करने वाले --- गुणस्थान से लेकर चौदहर्षे गुणस्थान तक कमझः वकृते वाली चित्रुद्धिकथ किया को सन्यात्मनथी विका कहते हैं।

सम्यारमयोग — १. धालमनोगश्तरवसनवायोग-लक्षणी इच्यालयोग: × × ।।(स्वालेस. e-१)। २. तव धनाविरमां सौर्वीयकगावरमणीयताययं-त्वेन निर्वार्थ तर्शुष्टितृष्टिका कुर्व इसम् वर्ष मुख्य १ क्या प्रकार एवं निरामयः निःशङ्गानुद्धाल-प्रावनायाविरात्तःशरपस्य स्वयाव एवं वर्ष इति योगङ्खा प्रधालयोगः । (बालतार वृ. ६-१, वृ. २२)।

१ आरमा, मन और वायु के एक क्य समावीन को बच्चारमधीय कहते हैं। बच्चारमधिका---प्रधिकमधिकृतं वाऽविध्ठितं वा यदात्मन्यविगमवनितं वा निस्तरङ्गान्तरङ्गम् । निर-विच निरवचं वेदनं मुक्तिहेतुः स्फुटघटितनिरुक्तिः सैवसम्यात्मविचा ॥ (बाल्मप्र-४=) ।

शास्त्रविषयक ज्ञान वे वो संकरण-विकरण से रहित निर्मन जनसङ्ग होता है, यही जम्मारम्बिखा है। क्रव्यास्त्रविरित्ती क्रिया—माहारोपिपुर्वादिगौरव-प्रतिवन्तवः। मस्त्रामितन्दी वां कुमाँत क्रियां साअ-उम्मारम्बरिर्मी ॥ (क्रव्यास्त्रसार २-४)।

उन्पात्वारणा। (अध्यावसार ५--४)। स्वयने संसार को वृद्धिगत करने वाले बीव के द्वारा सहार, परिषक्, पुत्रा व ऋदि-गौरव साथि से सम्बद को क्या को जाती है वह प्रम्यात्मवीरणी कही वाती है।

पिता बात के अर्थ का यथार्थ वाक्य-वाथक-मायक अनुवार व्याक्यान करते वाले कव्यापक — उपाध्याय — विक्रा, बालस्य व प्रमाद के रहित होते हुए अपने वह के योज उत्तव धायरण करनेवाले व निर्मल बृद्धि के बारक होते हैं। इस प्रकार क्रम्यायकों की स्तुति करने का बात धायरणक्ष्यंवनन है।

झम्बेक्स्स-१- प्राचेवणीये प्रयोक्तुरनुवहद्योतिकाऽध्ये-वया । (बास्त्रवा.डी. १-च) । २. प्राचेवणा सत्कार-पूर्वो ब्यापारः । (अच्छत बक्ती. वृ. ३, वृ. ४८) । २ सत्कार-पूर्वेक किये वाले वाले व्यापार को सम्बे-वया कहते हैं।

ह्मामु ब प्रस्थय—देशो झानुनावतह । स एनायसह-मेश स इति प्रस्थाने झुनः, ताप्रतिपक्षः प्रययः स्मृतः। (बनः पु. १. ९ १४४); विक्तारीप-कामाता उत्ताद-विकाधविकिय्वस्तुअस्याः समुगः। उत्ताद-व्यक-मोमानिकिय्वस्तुअस्योऽपि समृतः, सुनात् पृष्णश्रुतलात् । (बनः पु. १३, प. २३६)। कमी बहुत पदार्थों का तो कनी स्तीक पदार्थ का, अवदा कमी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो कभी एक प्रकारके पदार्थ का, इस प्रकार होनाविकक्य के को बदार्थ का अवदाह होता है उसे प्राप्नुवात्यय वा अप्रकारकाह कहते हैं।

स्नाम् बन्ध-१.कासान्तरे व्यवज्येदभागपृतः । (क्ष्म्यतं समयः व. १.-२३) । २. यः पुतरायत्यां कदाण्यं व्यवज्येदं प्राप्यति संभय्यव्यव्यां कयाः उपृतः । (सतकः मनः हैनः टी. १६. पृ. १२) । विस्त नमः की प्राप्तानी काल में कनी व्यव्यव्यति हैगिरी ऐसे प्रथ्य जीवों के कर्मकम्य को प्रध्नु व नम

कहते हैं । प्रभूवबन्धिनी-१. निजवन्धहेनुसम्भवेऽपि भज-मीयबन्धा ग्रध्नुवबन्धिन्यः। (कर्मत्रः मलवः वृ. पृ १ २. यासां च निजहेनुसद्भावेऽपि नावश्यम्भावी बन्धस्ता प्रध्नुवबन्धिन्यः। (शतक. दे. स्वो.टी. १)। बन्धकारणों का सब्भाव होने पर भी जिन जकु-तियों का कवाचित् बन्ध होता है और कदाचित् महीं भी होता है, उन्हें बध्य बबन्धिनी कहते हैं। प्रश्नुवसस्कर्म, ग्रश्नुवसत्ताक-१. यत कादाजित्क-भावि तदध्यसत्कर्म । (पञ्चसं. स्वो. वृ. ३-५५)। २. यत् पुनरवाप्तगुणानामपि कदाचिद् भवति, कदा-चिम्न, तदध्रुवसरकर्म । (पञ्चसं. जलव.वृ ३-५५)। ३. यास्तु कादावित्कभावित्यस्ता ब्रध्नुवसत्ताकाः । (शतक. दे. स्वो. टी. गा. १)। ४. कदाचिद् भवन्ति कदान्त्रिन्न भवन्तीत्येवमनियता सन्ता यासी ता बधुवसत्ताकाः । (कर्मप्र. बक्तो. टीका गा. १) । २ विवक्तित कर्मप्रकृतियों का जो सत्कर्म उत्तर-मुणों के प्राप्त होने पर भी कदाचित् होता है और कवाचित् नहीं भी होता है वह मध्युव सत्कर्म कह-लाता है। ४ जिनकी सत्ता अनियत हो -- कभी पाई जाने और कभी न पाई जाने -- ऐसी कर्म-

प्रकृतियों को धानुवसत्तक या धानुवसताक कहते हैं। धानुवानुप्रेक्शा—लोगो विलीयदि हमो फेणो व्य सर्वेद-माणुस विरिक्षो। रिद्धीयो सव्यामो सिविषय-सर्वेदनाणुसामो। (स. बा. १७१६)।

पह चतुर्वतिक्य नोक जलकेन या बृद्ब्द के समान देवते-देवते ही दिनय को प्राप्त हो बाता है और ये सांसारिक चार्डियां स्वप्न में देवो हुए राज्यादि के तनान विलीन हो जाती हैं, ऐसा विन्तवन करना प्रश्नुवानुग्रेका है।

क्षम् बाजमू — १. कराविद् बहुतां क्वाविदलस्य क्वाविद् बहुविषस्य क्वाविदेकविषस्य वेति त्यूना-विक्रमावादश्रुवाश्यहः । (स. सि. १–१६) । २. पोनः-पुज्येन संकोश-विक्विद्विदिणामाण्येका-स्वायत्नो याणुक्रपरिणामोणाक्योवेनिद्यसानिय-र्शय तदावरणत्येषयीवदाविभावात् पौनः-पुनिकं प्रकृ-रावकृष्टणोत्रेनिद्यावरणाविक्योपश्यमपरिणतत्वाच्या-प्रवमवद्यक्काति × × ×।(त. चा. १, १६, १६) । ३. न सोऽस्वित्यावस्थावस्यक्षात् । यस. कु. १. ९. १५०); तिव्यवरीय-(भ्रिणक्यताष्ट्र) नहममञ्ज्या-गाहो । (च. कु. ६, ६, २१) । ४. विद्युदादिरि-त्यत्वेनात्वित्यसाम् वर्शे वहः । (भ्राचाः सा. ४-१६) । १. तक्विपरीत-(ध्यवापंष्ठकृष्ट) लक्षणः पुनरस्रुवास-ध्वः (स. कुक्षको व. १-१६)।

१ कभी बहुत परायों का तो कभी स्तीक परार्थ का, अवका कभी बहुत प्रकारके परार्थ का तो कभी एक ही प्रकारके परार्थ का; इस प्रकार हीना-सिक्कप जो परार्थ का अवघह होता है उसे का; बा-वपह कहते हैं।

वपह करत है। आप्र बोर्चण्डणो वि हु समयह जाण अपुनोदया ताथो। (पञ्चलं गा. ३-१५६, पू. ४६); यावां तु व्यविष्ण्डणोऽपि विनासपुरगतोऽपि (उदयो) प्रूयः माहभेवति तथाविषहेतुम्मव्यक् प्राप्य ता साझोदारावयाः। (पञ्चलं क्ष. स. यू. ३-३-३) २. यावां पुनः महतीयां व्यविष्ण्डलोऽपि विनासपुर व्यवतोऽपि, हु विध्यतं, तथाविषद्रस्थारिकारायोवि वेशवर्षं हेतु सम्माप्य भूयोऽपुद्य उपजायते ता समू-वेशवर्यः सालतं सुनः भूयोवपुद्य उपजायते ता समू-वेशवर्यः सालतं सुनः भूयोवपुद्य उपजायते ता समू-वेशवर्यः सालतं सुनः भूयोऽपुद्य उपजायते ता समू-वेशवर्यः । सालतं स्वत्याद्यः। (पञ्चलः सलतः सु-वे-वेद)। ३. ४ ४ ४ ४ एषसम्यादिषतोषु-हृतमोत्तकावाब्रुपार्योव प्रद्योवप्रविवस्थादो । (संतकाव्यविवस्थान्यवः ष्ट. १४, पू. २४)।

२ उदय व्युष्कित्ति हो जाने पर भी प्रकाबि सामग्रीविशेष के निमित्त से जिनका उदय पुनः सम्मव है ऐसी सातावेदनीयादि प्रकृतियों को स्राप्नु-बोदय कहते हैं।

द्मध्वर्षु — पोडशानामुदारात्मा यः प्रमुभौवनत्वि-जाम् । सोऽध्वर्युरिह बोढव्यः शिवशमध्वरोद्धरः ॥ (उपासका. नदरे) । को सहायुक्त तीर्वकर प्रकृति की बन्धक वोडकः कारणभावनाक्य ऋत्यिकों का—प्रानकों का— प्रभु होकर नोक्स्युक्तक्य यह के बोन्द का वारक हो उसे क्रम्बर्युक्षानमा काहिए।

धनसारगता भाषा—धनसरगता धनसरातिमका द्वीप्रियाधसंत्रिपंषेत्रियपर्यन्तानां बीवानां स्व-स्वसं-केतप्रदक्षिका भाषा । (नो. भी. म. प्र. व भी प्र. द्वीका २२६) ।

इीन्त्रिय से लेकर असंत्री पंचेन्त्रिय पर्वन्त जीवों की जो सपने सपने संकेत को अगट करने वाली आवा है उसे अनक्षरयता आवा कहते हैं।

सनसर्भृत—से कि तं प्रणस्तरसुयं ? प्रणस्तरसुयं स्वापीयहं पण्यत् । तं जहा—क्रासीय णीयस्थि । विक्रियानमृतारं । विक्रियानमृतारं पण्यस्य । विक्रियाच्या । से त प्रणस्तरसुयं । (नन्ती. सु. १८.५) । उच्छवातित, विक्रियाच्या । से त रु०) । उच्छवातित, विक्रयानित, विक्रयुवं (पुक्त), कासित

उण्ड्वास्त, ातावास्त, गण्ड्यूत (चुक), कासत या काशित (डॉक), डॉक, निर्सिष्ट्य (स्रय्यस्त साब्द), स्मृताद केसाना उज्ज्ञारण की जाने वाली हुंकार प्रादि व्यक्ति और डॉकिय (सेप्टिटत— बीरकार) इत्यादि सब संकेतविश्चेय होने से झगळर-सुतस्वरूप हूँ।

धनकरात्मक राख्य— १. धनकरात्मको द्वीनियावीनामविवयमानस्करप्रमिवायनहेट्टः। (स. ध.,
१४) । २. धनवर्षात्मको द्वीनियायनेनाम्, प्रतिस्थमानस्करप्रतिवायनकोत्दुरुष । (स. स. ध., १४, ३) ।
१. धानादिसंत्रयसंत्रयीयवागनकरवागिमाः। (धाषाः
सा. ४–६०) । ४. धनकरः शक्यो द्वीरियन्यनीनियचतुरिनिय-पञ्चित्तयानां प्राणिना मानावित्ययस्मानकरमप्रस्ययः। (स. वृत्ति खुतः ४–२४) ।
४. धनकरात्मको द्वीरियादिश्यस्यः। दिव्यायतिस्थप्यः । (पंचाः काः क्यः मुः ७६) ।
द्वीरियादि ससंसी प्राणिनी का को सम्ब धतिस्यः
प्रतिस्थयः के प्रतियादि का को सम्ब धतिस्यः

झननार—१. न विश्वदेजारसस्थेश्वनगारः। × × × भारित्रमोहोवये सरवगारसम्बन्धं प्रत्यिवृद्धाः रिरणानो मावागारमिरयुच्यते। (स. सि. ७-११; त.सा. ७, १६, १; त. वृ- श्रृतः, ७-११)। २. घगाः वृक्षाः, तैः कृतमगारम्, नास्य घगारं विश्वते हस्व-

नगारः । (उत्तराः चूः ६२, ६७, यूः ६१) । ३. न गच्छन्तीत्यगाः वृक्षास्तैः इतमगारं गृहम् । नास्या-गारं विद्यते इत्यनगारः परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्य-र्थः । (नन्बी. हरि. बृ पृ. ३१) । ४. प्रगारं गृहम्, तखेवां विश्वते इति भगाराः गृहस्थाः, न भगारा भनगराः । (दशवै. हरि. वृ. नि. १-६०)। धनारं गृहम्, न विद्यते धनारं यस्यासावनगारः, परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्ययः । (नम्बी. मलय. पू. बु. १, पृ. ८१ सूर्यप्र. मलय. बृ. ३; जीवाजी. मलय. बृ. ३, २, १०३) । ६. न विद्यते श्रगारमस्येत्य-नगरः । (त. इसो. ७-१६) । ७. निवृत्तरागभावो यः सोऽनगारो ग्रहोषितः । (ह. पु. ५६-१३७) । =. महाव्रतोऽनगारः स्यात्×××। (त. सा. ४, ७६) । ६. ग्रनगाराः सामान्यसाधवः । (शा. सा. ष्. २२) । १०. योऽनीहो देह-गेहेऽपि सोऽनगारः सर्ता मतः। (डपासका. ६६२)। ११. गात्रमात्र-वना पूर्वे सर्वसावद्यवजिताः । (स. चू. ७-११)। १२. पूर्वे (झनगाराः) सावद्यवर्जिताः। (जी. प. ७-१३) । १३. नास्यागार गृहं विद्यत इत्यनगार: । (जम्बूडी. शान्ति. बू. २, वू. १६) ।

१ आवागार का त्याणी महावती खनगार कहा बाता है। चारित्रमोह का उदय रहने पर को गृह-निवृत्ति के प्रति परिणति नहीं होती हैं, इसका नाम आवागार है।

अनङ्गक्रीडा-- १. शङ्ग प्रजनन योनिश्च, ततोऽन्यव कीडा अनङ्गकीडा । (स. सि. ७--२८) । २. **घन-**क्रेयु कीडा सनङ्गकीडा ॥३॥ धग प्रजननं योनिश्य ततोऽन्यत्र कीडा धनक्किकीडा । धनेकविधप्रजनन-विकारेण जवनादन्यत्र चाञ्चे रतिरित्यर्थः। (त. वा. ७, २८, ३)। ३- धनङ्गकीडा नाम कुच-कक्षीर-वदनान्तरकीडा, तीवकामाभिसावेण वा परिसमाप्त-सुरतस्याप्याहार्यः - स्यूलकादिभियौषिदवाच्यप्रदेशा-सेवनमिति । (श्वा. प्र: ही. २७३) । ४. वनकुः कामः कर्मोदयात् पुसः स्त्री-नपुंसक-पुरुवासेवनेच्छा हस्तकर्मादीच्छा वा, योषितोऽपि योषित्-पुरुवासेवने-च्छा हस्तकर्मादीच्छा वा; नपुंसकस्य पुरुष-स्त्रीसेव-नेच्छा हस्तकर्गादीच्छा वा; स एवविधोऽभित्रायो मोहोदयादुव्भूतः काम उच्यते । नान्यः कश्चित् कामः । तेन तत्र कीडा रमणमन ङ्गकीडा । भाहार्यः काच्ठ-पुस्त-पाल-मृत्तिका-चर्मादिषटितप्रजननैः इत-

इत्योऽपि स्वलिनेन सूबः मृद्नात्येवावाच्यप्रदेशं योवि-ताम्, तथा केश।कर्षण-प्रहारदान-दन्त-नसकदर्यना-प्रहारैमोंहनीयकमविद्यात् किल कीडति तवाप्रकारं कामी । सर्वेषामनञ्जनीका बलवति रागे प्रसूवते । (त. सू. हरि. थू. ७-२३; बोगशा. स्वो. विथ. ६-६४) । ५. शक्नं सिक्नं योनिश्च, तयोरम्यव मुखाविप्रदेशे कीडाऽनजुकीडा । (रत्नक टी. २, १४) । ६. ग्रङ्गं प्रजननं योनिश्च, ततो जवनादन्या-नेकविधप्रजननविकारेण रतिरनञ्जकीहा । (चा. सा. पू. ७) । ७. धनक्कानि कृच-कक्षोर-वदनादीनि, तेषु क्रीडनं धनकुकीडा । योनि-मेहनयोरन्यत्र रमणम् । (पंचा. विष. ३) । ८. प्रकृं देहावयवी-ऽपि मैथुनापेक्षया योनिर्मेहनं वा, तद्व्यतिरिक्तानि धनञ्जानि कुच-कक्षोर-बदनादीनि, तेबु कीडा रमणं धनजुकीशा । धयवा धनजुः कामः, तस्य तेन वा क्रीडा धनञ्जकीडा । स्वलिञ्जेन निष्यन्नप्रयोजनस्या-हार्ये स्वर्मादिषटितप्रजननैयौषिदवाच्यप्रदेशासेवनम् । (वर्मवि. वृ. ३-२६, वृ. ३१) । १. बङ्गं साधनं देहावयवो वा, तच्चेह मैयुनापेक्षया योनिर्मेहनं अ, ततो ज्यत्र मुखावित्रदेशे रतिः । यतश्व चर्मादिमयै-र्लिगैः स्वलिङ्गेन कृतार्थोऽपि स्त्रीणामवाच्यप्रदेशं पुनः पुनः कुद्राति, केशाकर्षणादिना वा क्रीडन् प्रवत-रागमुत्पादयति, सोऽप्यनङ्गक्रीडोच्यते । (सा. व. स्थो. टी. ४-५६)। १०. ब्रङ्गं स्मरमन्दिरं स्मर-लता च, ताम्यामन्यत्र कर-कक्षा-कुचादिप्रदेखेच् कीदनमनञ्जूकीहा । धनञ्जाभ्यां कीहा धनञ्जूकीहा । (त. मृ. भुत. ७-२८) । ११. दोवश्यानंगकीडा-स्यः स्वप्नादौ शुक्रविच्युतिः । विनापि कामिनी-सङ्गात् किया वा कुस्सितोदिता ॥ (सादीसं. ६, ७७) । १२ अञ्जं योनिसिञ्जं व, ताम्यां योनि-तिङ्गाम्यां विना कर-कुक्ष-कुषावित्रदेशेषु कीवनम-नक्रकीशा । (कार्तिके. डी. ३३७-३८) ।

१ कामसेवन के सङ्गों (प्रवानन और दोति) है. धतिरिक्त सन्य प्रक्रों से कामकीडा करने को धनञ्जभीडा कहते हैं।

**सनङ्गप्रविष्ट**—१. धनङ्गप्रविष्ट तृ स्थविरकृत मावश्यकावि । (माब. हरि. वृ. २०)। २. यत्

पुनः स्थविरैभंद्रबाहुस्वामित्रभृतिभिराचार्ये स्पनिबद्धं तदनक्रप्रविष्टम्, तज्वावस्यकनिर्युक्त्यादि । (ब्रावः

मलय. मृ. लि. २०)। ३. शेषं प्रकीर्वकाञ्चन क्र-

प्रविष्टम् । (कर्मस्त. गोवि. टी. ६-१०, पू. ८१) । २ जो जावम साहित्व स्वविरों-अप्रवाह सावि बाबायाँ-हारा रचित है वह ब्रमंगप्रविच्छ माना वाता है । वेते — बावस्यकनिर्वृक्ति बादि ।

भन**्यभा**त-सामाद्यं चउनीसत्यभी वंदर्भ पिक-क्कमणं वेषद्यं किदियम्मं दसवेयालियं उत्तरणमः-वनं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं महाकप्पियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसिहियमिदि चोइसविहमणंगसुदं। (थव. पु. १, पू. १८६) ।

सामाधिक व बतुविश्वतिस्तव बादि चौदह प्रमंगभुत

के अन्तर्गत माने बाते हैं। **मनतिचार-१.** मात्यन्तिको भृशमप्रमादोऽनति-चारः । (तः मा. ६-२३) । २. धनतिचार उच्यते -- प्रतिचरणमतिचारः स्वकीयागमातिकमः, नाति-चारोऽनितचारः, उत्सर्गापवादात्मकसर्वज्ञप्रणीतसि-द्धान्तानुसारितया शील-व्रतविषयमनुष्ठानमिस्पर्थः। (त. भा. सिद्धः बृ. ६-२३) ।

जमाद के बात्यन्तिक बभाव को धनतिचार कहते हैं ।

**ग्रनव्यवसाय--१. 'इ**वमेव चेवेत्ति' णिच्छयाभावी धणज्यतसाधो । (बब. पु. ७, पु. ६६) । २. विशि-घ्टस्य विशेषाणामस्य च स्वे न वेदनम्। गच्छतस्तृण-संस्पर्श इवानध्यास इध्यते ॥ (मोक्सपं. ७)। ३. किमित्यासोचनमात्रमनध्यवसायः। यदा गच्छ-तस्तृणस्पर्धज्ञानम् । (प्र. न. त. १, १३-१४; न्यायदी. पू. ६) । ४. धनध्यवसायः क्वचिवय्यमें बोधस्याप्र-वृत्तिः । (उपवेका. बृ. ११८)। ५. इदं किमप्यस्तीति निर्द्धाररहितविचारणेत्यनध्यवसायः । (धर्मविः धृ. १-३८, पु. ११)। ६. विशेषामुल्लेस्यनध्यवसायः। (ब्र. मी. १, १, ६) । ७. दूरान्धकारादिवशादसा-वारवयमंविमर्शरहितः प्रत्ययोऽनिश्क्यात्मकत्यादन-व्यवसायः । (ब्र. बी. टी. १, १,६) । द. ग्रस्पृध्ट-विक्षेत्रं किनिरपुरुवेदोगोरपद्यमानं ज्ञानमात्रमन्द्रपद-सावः। (रत्नाकरा. टी. १-१३)।

३ 'यह क्या है' इस प्रकारके प्रनिश्चात्मक तान की धनव्यवसाय कहते हैं। जैसे--मार्ग में चलते हुए पुरुव को तुनस्पर्शादि के विषय में होने वाला धनि-श्चवारमक ज्ञान ।

श्रनुगामी श्रविष—१. कश्चिन्नानुगच्छति तत्रैथा-तिपतिति उन्मुग्बप्रस्नादेशिपुरुषवसनवत् । (स. सि.

१-२२; त. बा. १, २२, ४) । २. विशुद्धधनन्वया-देशोऽनन्गामी च कस्यचित् । (त. इलो. १, २२, १२)। ३. इयरो य णाणुगच्छइ ठियपईवो व्य गच्छं-तं । (विद्योषाः गा. ७१=) । ४. जं त्यामणुगामी णाम घोहिणाणं तं तिविहं- बेत्ताणजुगामी, भवा-णणुगामी बेल-भवाणणुगामी चेदि। जं बेत्तंतरं ण गच्छदि भवंतरं देव गच्छदि तं देसाणगुगामी ति मण्णदि। जंभवंतरं ण गच्छदि, खेलंतरं चेव गच्छदि, तं भवावगुगामी वाम । जं बेत्तंतर-मर्वा-तराणि च ण गच्छदि, एकम्हि चेव खेले अवे च पिबद्धं तं बेत्त-भवाणगुगामि ति भण्णदि । (वन. पु. १३, पू. २६४-६४)। ५. यत्क्षेत्रे तू समृत्यन्नं यत्त-त्रैवावबोषकृत् । द्वितीयमविषज्ञानं तच्छू ह्वलितदीप-वत् ॥ (लोकप्र. ३-५४०) । ६. यसु तहे शस्यस्यैव भवति स्थानस्यदीपवत्, देशान्तरगतस्य त्वपैति तद-ननुगामीति । (कर्मस्तः मो. टीका मा. ६-१०) । ७. यदविवज्ञान स्वस्वामिन जीवं नानुगच्छति तद-ननुगामि । (गो. जी. जी. प्र. ३७२) । ८. यस्तु विशुद्धेरननुगमनान्न गच्छन्तमनुगच्छति । कि तर्हि ? तत्रैवाभिपतति, शून्यहृदयपुरुषादिष्टप्रश्नवचनवत् सो-ऽननुगामी । (त. सुलबो. वृ. १-२२) । ६. कश्चि-दवधिन वानुगच्छति, तत्रैवातिपतति, विवेकपराङ्-मुखस्य प्रश्ने सति भादेष्ट्रपुरुपवचनं यथा तत्रैवाति-पतति, न तेनाग्रे प्रवर्तते । (तः बृ. श्रुतः १-२२) । १ को सर्वविज्ञान मूर्क पुरुष के प्रक्रन के उत्तर में बावेश देने वाले वचन के समान क्षेत्रान्तर या भवा-न्तर में प्रपने स्वामी के साथ नहीं काता है उसे बननुगामी अवधि कहते हैं।

सनस्त — सन्तो विनादः, न विवादो सन्तो विनादो स्वया तिनादो । स्वयः पुः ३, पुः ११४); बो (रासी) पुण समय्यः सो रासी स्वयंत । (ब्यः पुः ३, पुः ११४); वो (रासी) पुण समयः सो रासी स्वयंते । (ब्यः पुः ३, पुः २६५); तथो (स्वयंवेष्ट्यायो) उविरि वं केवलणायनस्ते विवादो त्याप्तं नामा । (ब्यः पुः ३, पुः २६६); सो प्रणंतो बुण्यदित, वो सोकेवलासेकण्यः प्रातिकाय् सर्वेत प्रणंतेण वि कालेण च चिद्वादि । वृतं च—संते वर्ण णिद्वादि काले णाणंतर्ण वि । यो रासी सो स्वयंती सि णिदिहो सहेतिया ॥ (ब्यः ४, पुः १, व् ३३०); सासि संवाणमायविद्याणं विकासायो विवादियाणे विकासायो विवादियाणे विकासायो विवादियाणे विवादियाणे

३१४); सो रासी मणंतो उच्चइ नो संते वि वए ण णिट्ठादि। (वयः पु. ४, पू. ४७६)।

बाय-रहित ब्रौर निरन्तर व्यय-सहित होने पर भी बो राशि कमी समाप्त न हो, उसे बनन्त कहते हैं। ब्रथवा बो राशि एक मात्र केमलक्षान की ही व्ययव हो वह बनन्त है।

**अनन्तकाय-दे**खो अनन्तजीव । अनन्तकायास्य

स्नुही-युद्द्यादयः ये छिन्ना मिन्नाश्व प्रारोहन्ति, एकस्य वच्छरीरं तदेवानन्तानन्तानां साधारणाहार-प्राणत्वात् साधारणानाम्, × × × प्रनन्तः साधारणः कायो वेषां तेऽनन्तकायाः । (मूला. बृ. ५-१६) । जिन जनन्त जीवों का एक सावारण शरीर हो तथा जो अपने मूल और जो शरीरसे छिन्न-भिन्न होने पर भी पुनः उम बाते हैं ऐसे स्नुही (बुबर) गृहूची (गुरबेल) बादि बनन्तकाय कहलाते हैं। **ग्रनन्तकायिक**-देखो धनन्तकाय । धनन्तैर्जीवै-रुपलक्षितः कायो येषां ते सनन्तकाया मूलादिप्रभवा वनस्पतिकायिकाः । (सा. व. स्वो. टी. ५-१७) । जिनका शरीर अनन्त जीवों से उपलक्षित हो ऐसे मूल, बद्र एवं वोर झादि से उत्पन्न होने वाले बन-त्यतिकायिक बीवों को झनन्तकायिक कहा जाता है। अनन्तजित्-१. अनन्तदोषाशयविश्रहो ग्रहो विषंग-वान् मोहमयश्चिरं हृदि । यतो जितस्तस्यरुची प्रसीदता त्वया ततोऽभूभंगवाननन्तजित् ॥ (स्वयंभू-स्तोत्र ६६)। २. धनन्तकर्मौशान् जयति, धन-न्तैर्वा ज्ञानादिभिजंयति झनन्तजित् । तथा गर्भस्ये जनन्या झनन्तरत्नदाम दृष्टम्, जयति च त्रिभूवने॰ ऽपीति भनन्तजित् । भीमो भीमसेन इति न्यायाद-नन्तः । (बोगज्ञाः स्बोः विषः ३-१२४) ।

१ वो बनात बोबोत्पारक मोहरूप पिशाय को बीत पुके हैं वे पापाद धानता किन समानित्त हैं। २ वो धानता कमांधों को बीतता है धमया धानता बानाित के डारा सर्व बार्य को बानने ते बवडीका हो, तथा बिसके पर्व में स्थित होने पर माता ने धनना दलों को माता बेची; उस धनना जिन (बीहरूमें सोर्थकर) को धननाित्र कहते हैं।

सनन्तवीय देवो सनन्तकाय । गुडछिरागं पत्तं सच्छीरं वं व होइ निच्छीरं । वं पि य पण्टुसीय सर्णतवीयं विदाणाहि ॥ चक्काग मञ्जमाणस्स गठी चुण्णवणो सवे । पुढविसरिसेण भेएणं प्रणंतवीयं वियाणाहि ॥ वस्स मूनस्य भगस्स समो भंगो पदी-सह । सपंतजीवे उ से मूले वे वाऽवऽन्ने तहाबिहे ॥ (बहरक. १६७-६१) ।

(पुरुक्त रूप-एए) ।
सिंदा हुब्बुक्त व उससे रहित भी वन (पता) की सिंदा हैं (पता) व तिमयां खदुव्य हों वह रम समस्याम (पता) है। इसी अकार विस्कृत साई होते होता है। इसी अकार विस्कृत साई होता है तथा विसर्ध में होता है तथा विसर्ध मांठ के मंग होने पर सेता के कपर की पपड़ी के समान बूर्ण उड़ता हुमा दिखता है वह भी समरावाद है। समित्रम यह है सिंदा मुन्त के अमर होने पर समान प्रांप दिखता है उस मुक्त के सम्म होने पर समान प्रांप दिखता है उस मुक्त के समान होने पर समान प्रांप दिखता है उस मुक्त को समान होने पर समान प्रांप दिखता है उस मुक्त को समान होने पर समान प्रांप दिखता है उस मुक्त को समान होने पर समान प्रांप दिखता

है उस मृत्य को प्रमानसाथ बानाना वाहिए। प्रमानसाथिता -- : भूनकाविकमननकाथं तस्येव सत्तः परिपाण्यपेरप्येन वा केनिव्ह प्रयोक्तवनस्य-तिना मिश्रमवतीय्य सर्वोऽय्येगोऽननकायिक इति बद्दोऽनात्तिर्मित्रता। (प्रकारः सत्त्रः इ. ११, १६६)। : : सार्यावमीतिया वि यदि सत्त्रास्तुत-कंदिमः। एवी प्रयोतकायो ति जन्य सलस्य वि प्रयोगो॥ (भाषारः ६४)। ३. धनन्तमित्रितारि स सा भवति यत्र यस्यां परितानि यानि पत्रादीनि वस्युनेत कसे भूनकायी सर्वेनािर सर्वावन्यदेशािर प्योजननकाय इति प्रयोगः॥ (भाषारः की. ६४)। सननकायस्वस्य मृत्यकः (मृत्यी) को वसी के वस्य (प्रतेक वनस्यति) सर्वा के साथ स्वया प्रभ्य किसी प्रयोक वनस्यति के साथ मिनित वेषकर को यह कहता है कि 'यह सब सननकायिक हैं 'उनकी इत प्रकारकी स्वाध सन्तरिनिता कही बाती है।

स्ननसरकेन्नस्पर्कं — जो सो प्रणंतरखेतकासो णाम। जंदव्यमणंतरखेतेज फुसदि सो सब्बो झणंत-रखेतकासो णाम। (बद्बं ४,३,१४-१६, दु. १३, दृ. १७)।

को प्रव्य धनन्तर क्षेत्र से स्पर्श करता है उसका नाम धनन्तरक्षेत्रस्पर्श है।

स्रमास्त सम्बन्ध – कम्मद्रयवमाणाए द्विद्योमानकांशा-णं मिण्डणादिपण्डप्रदेशि कम्मयानेण परिष्णद्राह्म-सम्मद्र वही प्रपादस्थी । (बन्द कु. १२, वृ. २७०)। कार्मण वर्षणा स्वस्य से स्थित पुरुमासकार्यो का मिण्यास्य प्रादि कारणों के द्वारा कर्मच्य परिणत होग प्रमुख्यास्य प्रादि कर्मच्य परिणत होग प्रमुख्यास्य प्रमुख्याः सनन्तरसिद्धकेवलङ्गान—यस्मिन् समये सिद्धो वायते, तस्मिन् समये वर्तमानमनन्तरसिद्धकेवल-ज्ञानम् । (स्रावः मलयः षुः निः ७६) ।

विश्व समय में बीच सिंह होता है उस समयमें सर्म-मान कंकसकाल को बमनस्तरिह केससकाल कहते हैं। बननस्तरिह्याससारसमायन्त्रवीवकासमाला— न विश्वते धानारं व्यवनानमधीत्वमयेन येगो ते उन-नदास्ते च ते विद्यास्थानन्तरिहदाः, विद्यवसम्य-समये वर्तमाना इत्यर्थः, ते च ते असंसारसमायन्त-वीवास्थानन्तरिह्यासंसारसमायन्त्रवीवास्त्रवार्था प्रका-न्याञ्चनदरिह्यासंसारसमायन्त्रवीवास्त्रवार्था । (प्रका-दः महत्य. इ. १-६)।

सिद्ध होने के प्रथम समय में विद्यमान ऐसे संसार से मुक्त होने वाले जीवों की प्रकापना या प्रक-पणा को धनन्तरसिद्धासंसारसमायन्तवीवप्रकापना कहते हैं।

स्वनन्तराण्ति—विवक्षितभवान्मृश्वीत्पद्य वानन्तरे भवे । यत्सम्यक्त्वाद्यस्तृतेऽक्की साऽनन्तराण्तिरुच्यते ॥ (लोकप्रः ३-२=२)।

विवक्तित भव से जरकर व ग्रानसर भव में उत्पन्न होकर जीव जो सम्यक्स ग्रादि को प्राप्त करता है, इसे अनन्तराग्ति कहा जाता है।

सन-तरोपनिषा— १. जरब जिरतरं योवबहुत-परिस्ता सीरदे, सा प्रणारोविषाया। (वस. पु. ११, पू. ३४२); सणतगुणववडीए सस्वेजजगुण-वद्दीए सवेजजगुणववडीए संकेजआगाववडीए सन् वेज्जभागववडीए सर्वतभागववडीए प्रणारदेष्ट्रिय-हाणं पेरिसब्दुण हिन्दुाणाण जा योवबहुत्तपरूचणा सा स्पारोविषाया। (वस. पु. १२, पू. २१४)। २. उपधानमुख्या, बातुनामनेकायंवानार्गार्थमिस्य-र्थः। (व्यञ्चल सत्तवः स. सं. ह. १।

जिस प्रकरण में अनन्तगुणबृद्धि प्रादि स्वरूप से धनन्तर प्रयस्तन स्थान की प्रपेक्षा स्थित स्थानों के निरन्तर प्रस्पबहुत्व की परीक्षा की जाती है उसका नाम धनन्तरोपनिया है।

झनन्तवियोजक—१. स एव पुतः धनसानुबन्धि-कोष-मान-माथा-कोषानां वियोजनएरः (धनन्तवियो-कतः)×××। (त. स. १-४४)। २. धनन्तः ससारस्तवनुबन्धिनोजन्ताः कोषाययस्तान् वियोज-गति अपयत्युपशमयति वा धनन्तवियोजकः। (स. भा. सिद्धः वृ. ६-४७) । १ धनन्तानुबन्धी कोष, मान, माथा और लोग की विसंयोजना करने वाले बीच को धनन्तवियोजक

कहते हैं । **ग्रनःतवीर्य-१.** वीर्यान्तरायस्य कर्मणो ऽत्यन्तक्ष-यादाविर्मृतमनन्तवीर्यं क्षायिकम् । (स. सि. २-४) । २. बीर्यान्तरायात्यन्तसंक्षयावनन्तवीर्यम् ॥६॥ धा-रमनः सामर्थ्यस्य प्रतिबन्धिनो वीर्यान्तरायकर्मणो-ऽरयन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्ति सायिकमनन्तवीर्यम् । (तः बा. २, ४, ६) । ३. वीर्यान्तरायनिर्मूलप्रक्षयोद्भूत-वृत्ति अम-क्लमाद्यवस्थाविरोधि निरन्तरबीर्यमप्रति-हतसामर्थ्यमनन्तवीर्यम् । (जयवः पत्र १०१७) । ४. कस्मिश्चित्स्वरूपचलनकारणे जाते सति घोरपरी-षहोपसर्गादौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं वैय-मवलम्बितं तस्यैव फलभूतमनन्तपदार्वपरिच्छित्तिवि-षये लेदरहितत्वमनन्तवीयंम्। (बृ. इध्यसं. टी. १४) । ५. केवलज्ञानिबषये मनन्तपरिच्छित्तिशक्ति-रूपमनन्तवीर्यम् भण्यते । (परमात्मन्नः टी. ६१) । १ बीर्यान्तराय कर्मका सर्वया क्षय हो जाने पर जो अप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसे अनन्त-बीर्य कहते हैं। **ग्रनन्तसंसारी (ग्रणंतसंसार)**—ने पुण गुरु-पिंडणीया बहुमोहा ससबला कुसीला व । असमाहिणा मरंते ते होंति प्रणतससारा ॥ (मूला. २-७१; श्रमिधाः १, पु. २६६)। जो गुरु के प्रतिकृत, बहुमोही-प्रकृष्ट राग-द्वेष से कसुवित, हीन बाचार वाले और कुशील -- बतरका से रहित-होते हुए समाधि के विना बार्त-रीड परिणाम से भरते हैं वे अनन्तसंसारी-अर्बपुर्णस प्रमाण काल तक संसारपरिश्रमण करने वाले होते हैं ।

झनस्तानुबन्धी — १. धनत्तानुवन्धी सम्पर्यक्रीनो-धाती। वस्योदयादि सम्पर्यक्षंन नोत्पक्षते, वृत्तीराज-सर्प च प्रतिपतित । (त. सा. ६—१०)। २. धनत्त्वकालमतिप्रमुतकालमनुबन्धमृदिद्या कुर्वेन्तीति धनत्तानुबन्धिन: । (पंचर्स. स्त्री. वृ. १२३, वृ. १६)। ३. पारम्यव्यानन्तं भवसनुबद्धं वीस्तं येषा-मिति धनत्तानुबन्धिन: उद्यस्था: सम्पर्यक्षिवा-विता: । (सा. प्र. टी. १७)। ४. धनत्तान् व्यवम् धनुबद्धं शीलं येषां ते धनत्तानुबन्धिन: । (बस.

पु. ६, पू. ४१) । ५. शनन्तं मवमनुबध्नाति श्रविष्टिम्नं करोतीत्येवंशीलोऽनन्तानुबन्धी । श्रन-न्तो वा ऽनुबन्धोऽस्येत्यनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनसह-भाविक्षमादिस्वरूपोपशमादिचरणलवविवन्धी, चा-रित्रमोहनीयत्वात्तस्य । (स्थानाः सु. समयः बृ. ४, १, २४६, पू. १६३) । ६. अनन्तः संसारस्तमनुब-ब्नन्ति तच्छीलारपानन्तानुबन्धिनः । (त. भा. सि. **बृ. ६–६)**। ७. बनन्तं संसारमनुबध्नन्तीत्येवंशीला श्चनन्तानुबन्धिनः। ××× एषां च संयोजना इति द्वितीयं नाम । तत्रायमन्वर्षः - संयोज्यन्ते सम्बन्ध्यन्ते उसंस्थैभैवैर्जन्तवो यैस्ते संयोजनाः । (पंच-सं. नलय. बृ. १-५; कर्मप्र. यशो. बृ. १; शतक. मल. हेम. बू. ३७; कर्मबि. दे. स्वो. बू. १७) । तत्रानन्तं संसारमनुबध्नन्ति इत्येवंशीला धनन्ता-नुबन्धिनः । उदतं च---धनन्तान्यनुबध्नन्ति यतो जन्मानि भूतये । ततोऽनन्तानुबन्धाख्या कोषाधेषु नियोजिता:। (प्रकापः नलवः वृ. २३-२६३)। तत्र पारम्पर्वेण भवमनन्तमनुबब्नन्तीत्येवंशीला धनन्तानुबन्धिनः, उदयस्यानाममीषां सम्यक्त्ववि-वातकृत्वात् । (वडशीः मलयः वृ. ७६) । १०. तत्र पारम्पर्येण अनन्तं अवसनुबध्नन्ति अनुसन्दधतीत्येवं-शीला इत्यनुबन्धिन:। (धर्मसं. मलय. बृ. ६१४)। ११. सम्यक्तवगुणविघातकृदनन्तानुबन्धी । (प्रकाप. मलय. षु. १४-१८८) । १२. धनन्तं संसारमन्-बध्नन्ति अनुसन्दर्शत, तच्छीलाश्चेत्यनन्तानुबन्धिनः। (कर्मस्त. गो. हो. ६-१०)। १३. झनन्त झा संसारं यावत् अनुबन्धः प्रवाहो येषां ते अनन्तानु-बन्धिनः । (कर्मंबि. पू. च्या. गा. ४१) । १४. तत्रा-नन्तं संसारमनुबध्नन्तीत्येवंशीला अनन्तानुबन्धिनः। यदवाचि-- यस्मादनन्तं संसारमनुबध्नन्ति देहिनाम् । ततो जन्तानुबन्धीति संज्ञाऽज्येषु निवेशिता । (कर्मवि. वे. स्वो. टी. १८) । १६. धनन्तं संसारं भवमनुबध्नात्यविच्छिन्नं करोतीत्येवंशीक्रोऽनन्तानु-बन्धी । धनन्तो वा धनुबन्धो यस्येति धनन्तानुबन्धी । (श्रमिया. १, पृ. २६६) ।

(भागचाः , , , , , २२६)। हिता है, जीर विदे वह उत्पन्न हो चुका है तो होता है, जीर विदे वह उत्पन्न हो चुका है तो नष्ट हो बाता है, उत्तका नाम सनतानुबन्धी है। ४ सनना नवों की परम्परा को वाल् एकने वाली कवाओं को सननानुबन्धी कवाय कहा बाता है। **सनन्तानुबन्धिकोध-मान-माया-सोभ---१.** धन-न्तसंबारकारणत्वान्मिथ्यादशंनमनन्तम्, तदनुबन्धिनो-जन्तानुबन्धिनः कोथ-मान-माया-सोभाः । (स. सि. य-६; त. बा. द, ६, ४)। २. धनन्तान् अवानन्-बद् शीलं येषां ते अनन्तानुबन्धिनः, अनन्तानुबन्धि-वश्य ते कोष-मान-माया-लोभाश्य धनन्तानुबन्धि-कोषमानमायालोभाः । जेहि कोह-माण-माया-लोहेहि श्रविषद्वसरूवेहि सह जीवो श्रणंते भवे हिंडदि तेसि कोह-माण-माया-लोहाणं धर्णताणुबधी सण्णा । (वव. पु. ६, पू. ४१); भ्रयवा भगंतो भगुबंधी जेसि कोह-माण-माया-लोहाणं, ते प्रणंताप्युविषकोह-माण-माया-लोहा । एदेहिंतो विड्डदससारो धणंतेसु भवेसु प्रणुबंध ण छहे दि लि प्रणताणुबंधो संसारो, सो नेसि ते प्रणंताणुवंधिको कोह-मान-माया-सोहा। (धव. पू. ६, पू. ४१-४२) । ३. सम्यक्त्वं व्नन्त्यन-न्तानुबन्धिनस्ते कथायकाः । (उपासकाः ६२५)। ४. धनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः कषायाः श्रात्मनः सम्यक्त्वपरिणामं कवन्ति, धनन्तसंसार-कारणत्वादनन्तं मिथ्यात्व मनन्तभवसंस्कारकालं वा धनुबध्नन्ति सघटयन्ति इत्यनन्तानुबन्धनः । (गो. बी. ब. प्र. व जी. प्र. टीका २८३) । ५. धनन्ता-नुभवान्मिथ्यात्वासयमादौ अनुबन्धः शीलं येषां ते जनतानुबन्धिन:, ते च ते कोषमानमायालोभा धनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभाः । प्रथवाऽनन्तेषु भवेष्वनुबन्धो विद्यते येथां ते अनन्तानुबन्धिनः। (मूला. पू. १२-१६१) । ६. भनन्तमवभ्रमणहेत्-रबादनन्तं मिध्यात्वमनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येव-शीला ये कोध-मान-माय-लोभाः सम्यक्तवातकाः ते अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभाः । (कार्तिके. टी. ३०६; त. वृ. श्रुत. ६-६) ।

१ प्रनन्त शब्द से यहाँ निष्णांत्व को लिया थया है कारण कि वह धनन्त संतार वरिज्ञनक का कारण है। जो कोच, नान, नामा और तोन कचानें निरन्तर उस निष्णांत्व से सम्बन्ध स्ताती हैं, उनका नाम धनन्तानुबन्धी कोच-नान-नावा-तोन है। धनन्तानुबन्धि कोच-नान-नावा-तोन है। धनन्तानुबन्धिमाया—वनवंगीनुससमा रकननानु-बन्धिनी माया। यथा निविववंगीनुससमा स्वनन्तान कित बिह्ननार्धिन व स्वस्ते, एवं वज्जनिता मनः-कृदिनता कथमि न निवर्तने वानन्तानुबन्धिनी माया। (कर्षांत्व. के. डी. वा. २०)। बांस की बड़ के समान प्रतिकाय कुरिक्ता की कारणजूत नाया को प्रनन्तानुबन्धिनी मामा कहते हैं। प्रनन्तानुबन्धिवसंयोजनिक्तया—तरण प्रधाप-चरा-सुबन्धिवसंयोजनिक्तया—तरण प्रधाप-चरा-सुबन्धिवसंयोजनिक्तया—तरण प्रधाप-परा-सुबन्धिवसंयोजनिक्तया—तरण प्रधाप-

सनस्तानुबन्धिकार्ययोजनांक्रया — तरण स्वापः पर्यापः प्रश्युव्ध-पाण्यदिकरणाणि तिष्णि कि करेरि । एर्य व्याप्यविक्तरणाणि तिष्णि कि करेरि । एर्य व्याप्यविक्तरण्याति वृद्धां । प्रयुक्तरणः पर्याप्यविक्तरण्याति विक्ताहियमायामेण परेसाणेण संवदगुणतेविक्तरण्याति विक्ताहियमायामेण परेसाणेण संवदगुणतेविक्तरण्यात्रा । विद्वाप्यविक्तरण्या संवव्यवृत्यात्रा प्रमुखे करेरि । विद्वाप्यविक्तयात्रा कार्यव्यव्याचे साडसव्याणा कम्माणं कृष्यं व करेरि । एवं वीहि वि करणेहि काळण सर्णताणुः विषयविक्तरण्यात्रा । विद्वाप्यविक्तरणाहिराणी सेत-क्तायवक्तव्याहिराणी सेत-क्तायवक्तव्याव्याविक्तरणाहिराणी (वृद्धः प्रुष्टः १०, पू. २ १००) । स्वृत्येकरण स्वीर धनिवृत्तिकरण द्वापे विरापिकरणाहिराणी (वृद्धः प्रुष्टः १०, पू. २ १००) ।

कपूर्वकरण और धनिमृत्तिकरण इन हो गरिणाओं के इारा यस्पातम्बक धननतानृबन्धिकपुरू के उदया-विकास प्रित्तिक और धनुमान के बीव क्षायोंक्य परिणत करने के लिए वो किया की जाती है यह धननतानृबन्धिकसंशोधन किया कहलाती है। धननतानृबन्धी क्रोध — विद्यितपर्यतराशिवसुम्ब पुनरनतानुबन्धी क्रोध कथमीर निवर्तिसनुबन्धयः।

(कर्षांत. दे. स्वो. वृ. गा. १६)। पर्वतराजि या पाषाणरेला के समान कठिनता से नष्ट होने वाले कोच को झनन्तानुबन्धी कोच कहते हैं।

स्रनन्तानुबन्धी मान—शिलाया घटितः शैकः, शैलस्थाती स्तम्भवय शैलस्तम्भस्तदुपमस्त्वनतानु-बन्धी मानः, रूपमप्यनमनीय इत्यर्थः । (कर्मीत. दे. स्त्रो. षु. १६)।

श्रीन स्तरभ के समान धरमत कठोर परिकाम बाले घटुंकार को धननतानुकामी मान कहते हैं। समस्तानुकामी लोभ — हांगरामत्वरपृद्धप्रपान-समाना क्षमध्यपनेतुमशक्योऽजनतानुकामी लोग:। (कर्मित: है. स्त्री: कृ. २०)। कृतिपास हे रोत हुए स्वस्त्र के रंग के समान वीर्ष काल तक किसी मी प्रकार से नहीं कृदने वाले लोभ की सनमानुकामी लोग कहते हैं।

सनन्तावधिजिन (सणंतोही) — प्रणंते ति उत्ते उक्करसाणंतस्य गृहणं, XXX उक्करसाणंती जोही जस्य सो घणतोही । × × प्रचवाज्यवद-विषासाणं वाचयो घंतस्यो तेराव्यो, मोही मज्याया उक्तस्साणंतायो पुत्रपुता । धन्तम्य वाविष्य धन्तावयी, न विष्येते ती वस्य च धनन्तावविः । धनेवाज्यीयस्थापीयं संज्ञा । धनन्ताववयस्य ते जिना-वस्य धनन्ताविधितनाः । (यस. ट्र. थू. ५८-६२)। विषय कान वो धववि ( वर्षाय) ज्युक्ट धनन्त है, धर्माद्यं को ज्ञान धनन्त वस्तुखों को विषय करन्त है, यह धनन्ताविधितायों के-होता है उन्हें धनन्ता-वर्षित्रिक सानना वाहिए ।

धनन्तावबोध — प्रतीतानागत-वर्तमानाऽनन्तार्थ-म्बं-जनपर्यायात्मकसूक्ष्मान्तरित-दूरार्येषु धनन्तेषु धप्रति-बढप्रवृत्ति रमलः केवलास्थोऽनन्तावबोधः। (लच्छतः

तिः पु. ११६)।

कालवर्ता तमस्त प्रचाँ की सनन्त स्वयंपयीयों

वीर व्यंवनपर्वार्थों को, तथा तुक्क, सन्तरित बोरपूरवर्ती वरायों को निर्वायक्य से मानने वाला
निर्वाय केवस्तान सन्तरात्वक्य सहसाता है।
सनन्तीपर्वाय केवस्तान सन्तरात्वक्य सहसाता है।
सन्तरीपर्वाय निर्वाय क्यांचित्रा है।
प्रमन्तीपर्वाय निर्वाय क्यांचित्रा है।
सन्तरीपर्वाय निर्वाय क्यांचित्रा है।
सि. २-४)। २. निरवधेयोपप्रभागान्तराव्यस्तवादनत्तीपर्वाय: सार्तिकः। (त. बा. २, ४, ४)।
उपभोग प्रसुप्त होता है उसका नाम सनन्तीयस्रोय है।

श्चनपनीतत्व—श्चनपनीतत्वं कारक-काल-वचन-लि-क्वादिव्यत्ययरूपवचनदोषापेतता । (तमवा. श्वमय. व. ३४; रायय. सलय. व. पृ. १७) ।

कारक, काल, बचन और लिंग झाबि के ध्यारयक्य बचनवोच से रहित बाक्यप्रयोग को झनपनीतत्व कहते हैं।

पूर्व में बांधी हुई कमंदियति का खास न होकर जतनी ही स्थितिकय कर्म का अनुभवन करने को अन्यवर्तन कहते हैं।

**धनपवर्तनीय**--- प्रनपवर्तनीयं पुनस्तावत्कालस्यि-

स्वेब, न ह्वासमायाति स्वकातावयेरारात् । ××

× एवं हि तीवपरिणामप्रयोगवीजवनितवस्ति
तवायुरातवतीतवन्यनित न स्वस्थनन्तरात एवावकेतुनित्यवपवर्तनीयमुच्यते । (त. मा. सि.स. न.
२-१)।

बायु कर्म की बितनी स्थिति बांधी गई है उतनी ही स्थिति का बेदन करना व घरने काल की धविष के पूर्व उसका विद्यात नहीं होना, इतका नाम उसकी सन्पर्वतंगियता है। अभिप्राय यह है कि सन्पर्वतंगीय सायु वह कही बाती है जिसका विद्यात पूर्व कल में बांधी गई स्थिति के पूर्व किसी नी स्थार से न हो तके।

अनिम(भि)गतचारित्रार्ये प्रत्यवारित्रमोहश-योपशमसद्मावे सति बाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरि-शामा अनिम(भि)गतचारित्रार्थः । (त. थः. ३,

३६, २)। क्यारंग में चारित्रमोहनीय कर्म का क्षयोपक्षम होने पर और बहिरंग में गुरु के उपदेशादिका निमित्त मिलने पर जो चारित कम परिचाम से मुक्त हुए हैं उन्हें स्वर्तिगतक्षारिकार्य कहते हैं।

सनिभृष्ट्रीत सिच्यास्य — १. न प्रभिष्ट्रीतम् अन-भिष्ट्रीतम्, यर्षक-द्वि-नि-चतुरिन्दिर्वर्भद्रकेदच । (पंच-सं. स्त्रो. कृ. ४-न) । २. परोपरेश्च विनापि मिच्या-स्त्रोदवायुरवायते यदयदानं तदनिभाष्ट्रीत निष्या-रत्या । (त. सा. विचयो. डी. ४६) । ३. सनभि-पृहीतं परोपरेशं विनापि निष्यालोदयाज्यातम् । त. सा. मृता. डी. ४६) ।

२ परोपवेश के बिना ही मिण्यात्व कर्म के उदय से जो तत्त्वों का अध्यक्षान उत्पन्न होता है, उसे अन-निगृहीत मिण्यात्व कहते हैं!

स्रनिभगृहीता किया — स्रनिभग्रहीताऽनभ्युपगत-देवताविशेषाणां तस्वार्थभद्धानम् । (त. भा. सिद्ध-इ. १-६) ।

देक्ताविशेष को स्वीकार न करने वालों के तस्था-वंश्रद्धान को-विषरीत तस्वश्रद्धा को-प्रनिम-मृहीता किया कहते हैं।

सनिमगृहोता दृष्टि-सर्वप्रवचनेष्वेव सामुदृष्टि-रनिमगृहोतिमध्यावृष्टिः। सर्वमेव युक्त्युपपन्नमयु- नितकं वा समतया मन्यते मौडघात् । (तः भाः सिः बुः ७--१८) ।

बो सभी नत-मतान्तरों को सभीबीन मानता हुआ स्युक्तिक व युक्तिशून्य कथन को मूर्जताब्य समान मानता हुँ, उसकी वृष्टि (बढ़ा) को सनभिनृहीता

दुष्टि कहा जाता है। बनभिष्कृतिता भाषा-- १. धनभिवृहीना भाषा सर्थमनिममृद्य या प्रोच्यते हित्यादिवदिति । (दश्रवं. हरि. बू. नि. ७-२७७); झाव. हरि. बू. म. हे. टि. ७६) । २. सा होइ प्रणिमित्या जस्य मणेमेसु **पुटुकज्जेसु ।** एगयराणवहारणमहवा दिच्छाइय वयणं । (भाषार. ७७); यत्र यस्यां मनेकेषु पृष्टकार्येषु मध्य एकतरस्यानवधारणमनिश्चयो भवति -- एता-बत्सुकार्येषु मध्ये कि करोमीति प्रश्नयेत् प्रतिभासते, तरकुर्वेति प्रतिवचने कस्यापि शुङ्गद्वाहिकयाऽनिर्धा-रणात् सा अनिमृहीता भवति । (भाषार.टी. ७७)। १ मर्थ को नहीं ग्रहण करके बोली गई भाषा-जैसे डित्य-डिवत्थादि-को सनभिगृहीता भावा कहते हैं । २ ध्रमना एक साथ पूछे गये अनेक कार्यों में से किसी एक का भी निश्चय न करके उत्तर देने को प्रनिध-गृहीता भाषा कहते हैं।

क्षतिमञ्जूहा आचा—धनिमञ्जूहा यत्र न प्रतिनिय-तार्वात्यारणम् । (प्रज्ञायः मत्त्रयः तुः ११-१६५) । प्रतिनियतः अर्थः के निषयय से रहितः जाया को सन्तिमञ्जूषात्र कहते हैं। धनिमञ्जूषात्र (प्रत्युत्तिपदेश) —× × प्रणानिय्येशो

म्र पढिलोमो ।। (उत्तरा. नि. १-४३) । भ्रमने लिए सनिष्ट या प्रतिकृत वस्तु को सनमि-

भेत कहते हैं। सनभिधोग्य देव—तेच्यो (समिथोगेम्यो)ऽन्ये कि-व्यिकारहोऽनक्षमा तेवा उन्हमान्य प्राण्डिकारहोऽन

स्विपकारयोऽनुत्तमा देवा उत्तमाइच पारियदावयो-जित्तयोग्याः। (व्ययमः पत्र ७६४)। वर्षात्रयोग्य देवों के प्रतिरिक्त जो किस्विपिक प्रावि प्रवस और पारियव प्रावि उत्तम वाति के देव हैं वे प्रवस्थितेष्य वेव कहलातें हैं।

क्षणेषयाय वेद कहलात है। सनिभित्तिविकारीय (प्राग्नीसंखिनवीरिय)— १. ससंवेदया बल-रवातिवरिवामणा सत्ती प्रवाधिः संविक्षं वीरितः । (क्षमः बृ. गा. १-३)। २. इतर-दत्तिभतस्थित्रम् —यद् भुत्तरादाहारस्य पातु-सनस्य-स्परिकार्यायायायतकारकोकेन्द्रियाचा वा तत्तिस्त्रा- निवस्त्रम् । (कर्मप्र. सत्त्वय. वृ. १-३, पृ. २०) । २ जवनुस्त बाहार को सत्त्व बातु और क्ल-मुसारि व्यव परिवसाने वातो समित को प्रयोगसामित्रक वीर्य कहते हैं। ध्यवा, जो एकेन्द्रिय जीवों की विकिय क्रिया का कारण हो जसे धनमितनित्रक वीर्थ स्वस्त्रमा वाहिए।

सनिमहित-सनिमहितं स्वसिद्धान्तेऽनुपदिष्टम् ।

(ब्राव. नलय. वृ. नि. ८८२) । ब्रपने सिद्धान्त में अनुपरिष्ट या प्रकथित तस्त्र की ब्रममिहित कहते हैं ।

झनसंक्रिया—१ तदिवरीता (प्रयंदण्डरूपार्थक्रिया-विपरीता) घनवंक्रिया। (मृ. मृ. बद् स्मो. मृ. पृ. ४१)। २. तदर्याभावे तद्यहणमनर्याय क्रिया। (यमंत्रं. सान. स्वो. मृ. ३, २७, ८२)।

प्रयोजन रहित किया को धनर्थकिया कहते हैं। ग्रनबंदण्ड- १.कज्जं कि पि ण साहदि णिच्च पावं करेदि जो ग्रत्थो । सो सनु हवे ग्रणत्थो × × × ॥ (कार्तिके. ३४३) । २. उपकारात्यये पापादान-निमित्तमनवंदण्डः । (त. वा. ७, २१, ४; त. इलो. ७-२१) । ३. तद्विपरीतोऽनधंदण्डः प्रयोजननिर-पेक्षः, धनर्थः अप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणतेति पर्यायाः । विनैव कारणेन भूतानि दण्डमति, तथा कुठारेण प्रहृष्टस्तरुस्कन्ध-शासादिषु प्रहर्रात, इन-नास-पिपीलिकादीन् व्यापादयति कृतसञ्चल्यः, न च तद्व्यापादने किञ्चिदतिश्रयोपकारि प्रयोजनं येन विना गाहंस्थ्य प्रतिपालयितुं न शक्यते। (बाव. हरि. बू. ६, ६३; त. भा, सि. बू. ७-१६)। ४. प्रयोजन विना पापादानहेतुर-नवंदण्डः । (चा. सा. पू. १) । ५. शरीराधर्ष-विकलो यो दण्डः कियते जनैः सोऽनयंदण्डः । (वर्स-सं. मान. स्वो. वृ. २, ३४, ८१) ।

१ जिस धर्ष से — किया से — कार्य तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता, किन्तु सवा पाप ही किया जाता है वह अनर्षवण्ड कहलाता है ।

स्रनर्थं स्थापितः २. सम्पत्तरं विषयं प्रेरासिः केम्यः स्वापयोगेम्यः । विरमणमन्यं दण्यवतं विदु-वंतयराज्यः ॥ (रत्तकः ३-५०) । २. सससु-कारे वाणावानिकृत्यं वेष्यः , ततो विरक्षिरणकं-रूवविरतिः (स. ७-२१) ३. स्थापात्रकं पाणावानिनिक्तमनयंदयः ॥४॥ सससुरकारे वाणा

शानहेतुः धनवंदण्ड इत्यविध्यते । विरमणं विरतिः, निवृत्तिरिति यावत् । (त. वा. ७, २१,४)। V. श्रनशंदण्डो नामोपभोग-परिमोगावस्थानारिको व्यतिनोऽषैः, तद्व्यतिरिक्तोऽनर्षः । तदर्थो दण्डोऽनर्ष-वण्डः । तद्विरतिर्वतम् । (त. मा. ७-१६) । ५. विरतिनिवृत्ति रनशंदण्डे ग्रनशंदण्डविषया । इह लोकमञ्जीकृत्य निःप्रयोजनभूतोपमदैनिग्रहविषया । (था. प्र. टी. २८१) । ६. धसत्युपकारे पापादान-हेतुः मनथंदण्ड इति ब्यविह्मयते । विरमणं विरतिः, निवृत्तिरिति यावत् । (त. इसोक. ७-२१) । ७. एवं पंचपमारं मणत्यदं हुहावहं णिच्चं । जो परिहरेड णाणी गुणव्यदी सो हवे विदिश्रो ॥(कार्तिके. ३४१)। तद्विपरीतो(प्रथंदण्डिवपरीतो)ऽनयंदण्डः प्रयोजन-निरपेक्ष:, अनर्थोऽप्रयोजनमन्त्रयोगो निष्कारणता, विनैव कारणेन भूतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहृष्ट-स्तरस्कन्ध-शासादिषु प्रहरति कृकलास-पिपीलिकादि व्यापदयति । (त. भा. हरि. व सि. वृ. ७-१६) । ६. परोपदेशहेतुर्योऽनयंदण्डोऽपकारकः । धनयंदण्ड-विरतिर्वतं तद्विरतिः स्मृतम् । (ह. पु. ४६-१४७)। १०. दण्ड-पाश-विद्वालाश्च विध-शस्त्राग्नि-रज्जवः । परेभ्यो नैव देयास्ते स्व-पराचातहेतवः ॥ छेदं भेद-वधौ बन्ध-गुरुभारातिरोपणम् । न कारयति योऽन्येव तृतीय तद् गुणवतम् ॥ (बरांगचः १४, ११६-२०)। ११. समासतः सर्वमूपयूज्यमान शरीरादीनामगा-रिणो व्रतिन उपकारकोऽयंः, तस्माद्रपकारकादर्थाद् भ्यतिरिक्तोऽनर्थः । imes imes imes imes imes तदयों दण्डःimes imes imesतस्माद् विरतिः। (त. भा. सि. मृ. ७-१६)। १२. पञ्चधाऽनर्थदण्डस्य परं पापोपकारिणः । क्रियते यः परित्यागस्तृतीयं तद् गुणव्रतम् ॥ (बुभा-बित. ६००) । १३. योऽनर्थं पञ्चविषं परिहरति विवृद्धशुद्धधर्ममतिः। सोऽनर्धदण्डविरति गुणवते नयति परिपूर्तिम् ॥ (समितः थाः ६-६०)। १४. मञ्जार-साण-रक्जु बंड (? )लोहो य श्रम्मिवस-सत्थं। सन्परस्स घादहेदु ग्रण्णेसि णेव दादव्यं।। वह-बंध-पास-खेदो तह गुरुभाराधिरोहणं चेव। ण वि कुणइ जो परेसि विदियं तुगुणव्ययं होइ ॥ (वर्षर. १४६-१५०) । १५. प्रयं: प्रयोजन धर्म-स्वजनेन्द्रिय-गतशुद्धोपकारस्वरूपम्, तस्मै ग्रर्थाय दण्डः सावद्यानु-ष्ठानरूपस्तत्प्रतिवेधादनश्रंदण्डः, तस्य विरतिरनर्थः-वण्डविरति:। (वर्मकि. मृ. बृ. ३-१७)। १६. शरी-

रादिनिमित्तं यः प्राणिना दण्डः सोऽर्थाय प्रयोजनाय दण्डोऽबंदण्डः, तस्य शरीराधर्यदण्डस्य यः प्रतिपक्ष-रूपोऽनर्थदण्डो निष्पयोजनो दण्ड इति यावत्, सस्य त्यागोऽनवंदण्डविरतिः । (योगका स्वो.विव. ३.७४)। १७. शरीरावर्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थितः । यो-ज्नबंदण्डस्तस्यागस्तृतीयं तु गुणवतम् ॥ (चि. श. पु. च. १, ३, ६३८) । १८. पीडा पापीपदेशा-चैदेहाचर्याद्विनाऽङ्गिनाम् । धनर्यदण्डस्तस्यागोऽनर्थ-दण्डकतं मतम् ॥ (सा. थ. ५-६) । ११. प्रसरपु-पकारे पापादानहेतुः पदार्थोऽनशं इत्युच्यते, न विश्वते-ऽर्व उपकारलक्षणं प्रयोजनं यस्यासावनर्थं इति व्युत्पत्तेः । स च दण्ड इव दण्डः पीडाहेतुत्वात् । तती-ज्नर्यश्चासौ दण्डश्चानयंदण्ड इत्यवधायंते । विरम-णं विरतिनिवृत्तिरित्यर्वः। (त. सुसवी. वृ. ७--२१)। २०. पाश-मण्डल-मार्जार-विष-शस्त्र-कृशानवः। न पापं च भनी देयास्तृतीयं स्याद् गुणवतम् । (पू.चपा. ३०) । २१. सनित्र-विष-शस्त्रादेवीनं स्याद् वध-हेतुकम् । तरयागोऽनर्थंदण्डानां वर्जनं तत् तृतीयकम् ।। (भावसं. वाम. ४६१) । २२. ग्रर्थः प्रयोजनं तस्या-भावोऽनर्थः स पञ्चघा । दण्डः पापास्रवस्तस्य स्था-गस्तद्वतमुच्यते ॥ (धर्मसं. था. ७-८)। २३. तस्य (पञ्चप्रकारस्य प्रनथंदण्डस्य) सर्वस्यापि परिहरणम् धनर्थदण्डविरतिवतनामक तृतीयं वतं भवति । (त. बृत्ति श्रुत. ७-२१)।

जिन कार्यों के करने से सपना कुछ भी जयोजन किंद्र न हो, किन्तु केवल पाप काही संचय हो, ऐसे वापोपदेश झादि पांच प्रकार के मनचंदण्यों के स्वाप को अनवंदण्डविरति या मनचंदण्डतर कहते हैं।

स्रमस्ति— १. तडियरोतम् (प्रांपतिवयरोतम्) धन-पितम् । (स. सि. ४–६२); २. तसियरोत-व्यविक्सा भारोतः प्रांपानामातात् तरो-प्रांपितम् ।।२१। १५ प्रांपानामातात् तरो-प्रांपितम् ।१६०। १५ प्रांपत्यमात्रहारिकाः । (त. सा. ४–६१)। १. ४. ४ ४ किंतु ते तस्य प्रण्यात्राच प्रांपत्यमा इदि ४ ४ ४। (स्व. पु. ६, पु. ६)। १. तडिरोतः (प्रांपतिपरो-तम्) धर्मापतम् । (त. सुस्वतः १. ५-६२)। ६. नापितं न प्रांपतं न प्राधान्यं न उपनीतं न विवक्षित्यम्पपितम् उच्यते, प्रयोजनाभावात् सतीक्षीप स्वभावस्थाविवक्षितस्यात् उपस्ववंगीवृतम् ध्यथान-भूतम् धर्नापतमित्युष्यते । (त. वृ. बृत. १–३२) । १ स्रविवक्षित्त या ध्यथान वस्तु को सर्गाप्त कहते हैं । स्रम्यबृतकात्मावद्यम - धरवयुतकात्मादिशेयर-यात् । (त. बा. ६, १६, २) । किस्त धमस्यत् (उपसाद) का कोई कास नियत नहीं है, ऐसे यावस्त्रीयन वसते वाले सनसा को सनस-

पुष्ठकालकान कहा जाता है।
सनबस्था बोच - १. सप्रामाणिकानलपदार्थपरिसनबस्था बोच - १. सप्रामाणिकानलपदार्थपरिकल्पना विद्यान्यपानोऽनवस्था। (स्र. १. नाला पु.
१७७, दि. १०)। २. धनवस्थालता च स्थानमस्तलिविद्याली। (चन्द्रस. च. २-४=)। ३. तथा
संस्तान्त्युञ्चकरिमाहुत्वस्था दि हृष्यम्।
सस्सानत्युञ्चकरिमाहुत्वस्था दि हृष्यम्।
सस्सानत्युञ्चकरिमा मानवस्था विचार्यते। (स्र.
१. नाला पु. १७१)। ४. धनवस्था तुपुतः पुतः पदः
ह्यायतंतस्था प्रसिद्धेव। (स्रीम. ११. १, ९, १०२)।
१ समामाणिक धन्यन्त पदार्थों को कल्पना करते
हुण को विवारित का समाव होता है, इसका नाम
सनवस्या रोच है।

सनवस्या शेष है।
सनवस्याप्यता — १. हस्तवालादिश्रदानदोषाद्
बुष्टरपरिषामत्याद् वर्तवु नावस्याप्यते हस्तव-स्थाप्यः, त्वमावोऽप्रमनवस्याप्यता। (स्रावः, हरिः वः,
तिः, १४९०)। २. सनदसाप्यतः हर्पनवस्याप्यतःनिन-वेषादनवस्याप्यः, तस्य भावोऽजवस्याप्यतः, बुष्टतः-परिपामस्याङ्गतदर्भोववेषस्य वतानामा[मना]रोप-मम्। (बोषकाः, स्त्रोः, विवः, ४-८०)।

१ हस्तताल—हाय से तावन—बाबि प्रवान के बोच से प्रत्यन्त बुध्ट परिणाम होने के कारण बता-विक में प्रयस्थापन की प्रयोग्यता को धनवस्थाप्यता कहते हैं।

झनबस्थाय्याह्रं जिन्न पडिसेबिए उबहुावणा-प्रकोगो, क्षेत्र कार्स न वएषु ठाविज्बह बाव पह-विविद्वतयो न विज्ञा, पच्छा य विज्ञास्त्रो तहोसी-परमो वएसु ठाविज्बह, एयं भनबहुप्पार्स्सि । (बीत. पू. पू. ६)।

बिसका सेवन करने पर कुछ काल बतों में स्वापना के योग्य नहीं होता, परवात तब का झन्छाल करने पर उस दोव के ज्ञानत हो जाने से वहों में को स्थापन के योग्य हो जाता है, इसका नाम झनवस्थानाह है। झनवस्थितावधि—?. धनवस्थितं हीयते वसेते ब, बबंदे हीयते ब, प्रतिपतिति बोलवादे वेति पुतः पुत्रक्षित्वद् । (स. मा. १-२३) । २. व्ययोजनिः सम्यव्यंतिरिदुणहाति-वृद्धियोगावस्तित्या एतानिः वृद्धियोगावस्तित्या एतानिः वृद्धियोगावस्तित्या एतानिः वृद्धियोगावस्तित्या एतानिः वृद्धियोगावस्तित्या एतानिः वृद्धियोगावस्तित्या एतानिः वृद्धियः प्रति वृद्धियः वृद्धियः प्रति वृद्धियः वृद

१ जो सर्वाचनान वायु से प्रेरित जल की जहर के समान हानि को प्राप्त होता है व बहुता भी हैं, बहुता है व हानि को जी प्राप्त होता है तथा ज्युत भी होता है व उपन्न भी होता है, उसे प्रम-बस्तित सर्वाध कहते हैं। २ जो सर्वाचना सम्यादक्षन कार्ति वृत्ती की हानि और वृद्धि के योग से जितने प्रवाध में उस्मा हुआ है उससे जहाँ तक बहुना बाहिए बहुता की, और बहुत तक हानि को प्राप्त होता की होता होता है, उसे सम्बद्धित सर्वाधना कहा बाता है।

सनवस्थाप्रमुख्यसंस्तार—संत्तीयंते यः प्रति-पन्नपोषवद्यतेन दर्भ-मुख-कम्बलि-सङ्ग्रादिः स सत्तारः, स वादेश्य प्रमाण्यं च कर्तृथ्यः, प्रनदे-कप्रप्रमाण्यं च कर्पक्षंत्रवारः। इह चानवेक्षणेन दुरदेक्षणम् प्रमाणनेन दुष्प्रमायंनं संग्रुष्ट्ते । (बोषाताः स्त्रो विषः १-११०)।

जलो जांति देखे छौर प्रमाखंन किये खिना ही दर्ज-झम्यादि के विकाने को धनवेश्याप्रमुख्यसंस्तार कहते हैं। यह पोषधवत का तीलरा घतिचार है।

क्षनेकेषाप्रमुक्यादान—धादानं ग्रहणं यस्टियीठ-फलकादोनाम्, तदय्यदेख्य प्रमुज्य च कार्यम्; प्रम-वेसितस्याप्रमाजितस्य चादानमतिचारः। धादान-बहुनेत निक्षेपोऽस्युपनक्ष्यते यस्टपादीनाम्, तेन सो-ऽय्यदेक्य प्रमाज्यं च कार्यः। धनवेक्याप्रमृजय च निक्षेपोऽतिचार इति द्वितीयः । (बोगकाः स्वोः विवः ३-११८) ।

विना वेचे और विना प्रमावन किये ही लाठो बाहि किसी पदार्थ के प्रष्टुण करने वा रखने को प्रमावेक्या-प्रमुख्यादान कहते हैं। यह पोष्यवस्त के पांच ब्रांति-बारों में दूसरा है।

प्रनवेक्याप्रमृज्योत्सर्गं — उत्सर्जनमुत्सर्गस्त्यागः, उच्चारप्रस्रवणश्रेलसिधाणकादीनामवेक्य प्रमुज्य च स्थण्डलादी उत्सर्गः कार्यः । भवेक्षण वक्षुषा निरी-णम्, मार्जनं बस्त्रप्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विशु-द्वीकरणम् । प्रथानवेक्ष्याप्रमुज्य चोत्सर्गं करोति तदा पोषधन्तमतिचरति । (योगनाः स्वोः विवः ३-११८)। बिना देखें और बिना प्रमार्जन किये ही शरीर के मल-मूत्र, कफ झौर नासिकामल बादि का जहां कहीं भी क्षेपण करना; इसे झनवेश्याप्रमुख्योत्सर्ग कहते हैं। यह योषभवत का प्रथम ब्रतिकार है। **धनशन—१.** प्रशनमाहारस्तत्परित्यागोऽनशनम् । (त. भा.हरि. व सिद्ध. वृ. ६-१६; योगशा.स्वो.विव. ४-८६) । २. न ग्रशनमनशनम्-ग्राहारत्यागः । (दशबै. हरि. वृ. १-४७) । ३. ग्रशनत्यागोऽनशनम्  $\times \times \times$ । (आ. सा. ६-५) । ४. लाखादिचतु-र्षाऽऽहारसंन्यासोऽनशन मतम् । (लाटीसं. ७-७६) । चारों ब्राहार के परित्याग को बनज्ञन कहते हैं। **अनदान तप** - देखो अनेवण । १. संयमरक्षणार्थं कर्म-निजंरार्थं च चतुर्थं घच्टाच्टमादि सम्यगनशन तपः । (त. मा. ६-१६) । २. दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धि-रागोच्छेद-कर्मविनाश-ध्यानागमावाप्त्यर्थमनशनम् । (स. सि. ६-१६; त. वा. ६, १६, १; त. इसो. ६-१६)। ३. धनवानं नाम याँकिचिद् दृष्टफलं मंत्रसाधनाद्यनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवसनमनशनम् । (बा. सा. पू. ५६) । ४. चतुर्वाद्यर्धवर्षान्त उपवासोऽथवाऽऽमृतेः । सकृद्भृक्तिश्च मुक्त्यर्थं तपो-ऽनशनमिष्यते । (धनः थः ७-११) । ५. तदात्व-फलमनपेक्य संयमप्राप्तिनिमित्तं रागविष्यंसनार्यं कर्मणां चूर्णीकरणार्थं सद्ध्यानप्राप्त्यवं शास्त्राभ्या-सार्वं च यत् ऋियते उपवासस्तदनशनम् । (त. वृ. **भृत.६-१९**) । ६. दृष्टफलानपेक्षमन्तरञ्जतपःसिद्धच-र्यमभोजनमनशनम् । (त. सुस्रवो. वृ. ६-१६)। २ मंत्र-साधनादि किसी वृष्ट कल की अपेका न करके संयम की सिद्धि, रागोच्छेंव, कर्मविनाश, व्यान और बागम की प्राप्ति के लिए जो भोजन का परिस्थाग किया जाता है उसका नाम अनकान है। **ग्रनशनातिचार**—स्वयं न मृङ्क्तेश्यन्यं भोजयित, परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, स्वयं क्षुषापीडित आहारमभिलवति, मनसा पारणां मम कः प्रयच्छति का वा लप्स्यामीति चिन्ता धने-शनातिचारः। रसवदाहारमन्तरेण परिश्रमी सम नापैति इति वा, षड्जीवनिकायबाधायां भ्रन्यतमेन योगेन वृत्तिः, प्रचुरनिद्रतया(?)संक्लेशक[कर]मनर्थ-मिदमनुष्ठित मया, सन्तापकारीद नाचरिष्यामि इति सकल्पः । (भ. बा. विकयो. टी. ४६७) । २. धन-शनस्य परं मनसा वाचा कायेन वा भोजयतो भूंजानं वाऽनुमन्यमानस्य स्वयं वा अनुःकामतयाऽऽहारमभि-लवतोऽतिचारः स्थात्, मनसाको मां पारणां प्रदा-स्यति क्व वा लप्स्ये इति चिक्ता वा, सुरसाहार-मन्तरेण परिश्रमो मम नापैति इति वा, षड्जीब-निकायबाधायामन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रचुरनिद्व-तया संक्लेशो वा, किमथैमिदमनुष्ठितं मया, सन्ताप-कारि पुनरिदं नाचरिष्यामीति संक्लेशी वेति । (भः बा. मुला. टी. ४८७) ।

जनवात के दिन स्थव मोजन न करके दूसरे को भोजन कराना, सन्य भोजन करने वाले की छन्-योवना करना, मुख से पोझित होने पर स्थयं साहार को स्निलावा करना, कल मुखे कोन पारचा करायेगा व कहां वह मान्य होगे, इस प्रकार विश्वास करना; ध्यवना द्वारत साहार के बिना नेरा ध्यम दूर नहीं होगा, इत्यादि विश्वास करना; यह अन्यत्रम का शतिवार हैं—जसे मिलन करने वाले ये सब बोब हैं। सन्तिस्तार स्थाप्य —कालोऽनिरस्त्रम्य, तस्य प्रदेशप्रध-रागावात्। (ध्यव. पु. १. १. १६८)।

विष्टविषक्तंत्र्यताञ्जावरोञ्जाकाङ्श्रकिया । (तः सुक्रवोः वृ. ६-५)। ५. सठस्वेन प्रतसस्वेन च जिन-सूत्रोपविष्टविषिविषानेज्ञावरः धनाकाङ्श्राक्रिया ।

(त. मू. भूत. ६-५)। १ सठसा या सालस्य के वश होकर सामनर्गिष्ट सावस्यक कार्यों के करने में सनादर का माव रसना सनाकाक-संक्रिया है।

स्वाकाङ्क्षरण (निःकाङ्क्षितत्व ) —कर्मपरवशे सान्ते दुःवरन्तरितोदये । पापबीचे सुवेऽनास्याश्रद्धा-नाकाङ्क्षणा स्मृता ॥ (रत्वकः १-१२) ।

कर्माचीन, विनवसर, दुःजीत्पायक और पान के बीक-भूत सोस्पारिक सुन्न में आपत्या का अद्धान करना — उसमें विवस्तान न एकना, हरकदा नाम वान-काङ्स्त्रमा (सन्यग्यमंत्र का निष्कांश्रित संग) है। झनाकार — प्राकारो विकल्पः, सह प्राकारेण साकारः। धनाकारलाद्विरीतः, निविकल्प स्त्ययंः। त. मा. सि. वृ. २-२)।

ग्राकार या विकल्प से रहित उपयोग को जनाकार या निविकल्प कहते हैं। उसे वर्शन भी कहा जाता है।

स्नाकारोपयोग—?. स्वायारक्कोगो दंस्यं। को स्वायारक्कोगो साथ ? सागरक्कोगायो साव्यो। स्वायारक्कोगायो साव्यो। स्वयारक्कोगायो साव्यो। तेव सागरेक सह वट्ट- माणे उक्कोगो साव्यो। तेव साव्योर हु १३, १, १०७) । २. प्रमाणदो पुषमूद कम्ममायारो, त व्याम्म लिप्त हो उक्कोगो साव्यारो लाग, दंतपूर- कोगो ति साव्यं होति । (बयब पु. १, १, १, १३) । ३. दिवय-पोहिणा वा स्वयं प्रावंतिक प्रवंति । संवयं प्रवंतिक प्रवंति । संवयं । संव

२ प्रमाण से जिल्ल कर्म-कान से जिल्ल ग्रन्थ बहि-भूत विषय-का नाम प्राकार है। ऐसा आकार जिल्ल जययोगियजेश में सम्जय नहीं है जसे प्रना-कारोपयोग कहा जाता है। दूसने सक्य से जसे दक्षंत्रोययोग भी कहा गया है। सनासत (सर्गागद)—१. नहा सब्बे तीए शक्ते विहा विहानो प्रपापको प्रदेश हुमाणी सर्थीय विदा तिहा विहानो प्रपापको प्राप्त प्रदेश हुमाणी। विश्व तिहा विहानो प्रपापको प्राप्त विदान विदान के प्रप्त कार्य के प्रप्त के

१ श्रीनच्यात्र प्रस्थ (बाग्य के नायने का एक नाय-विश्रोय) के समान श्रीनच्यात्र समी की अनगस्त काल कहा जाता है। २ विश्वसिता सर्तमाल समय को स्वर्यीय करते — तीमाच्य मानकर— उसके खाये की जातनी भी समयराशि (समयों का समूह) हैं उस सब ही को अनगत काल माना बाता है।

स्रनाचरित बोब---१. दूरदेशाद् ग्रामान्तराहाऽजी-तमनाचरितम् । स. स्रा. विकयो, २३०; क्रातिकःटो. ४५६. पू. ३३२)। २. दतरत् (धाचरिताहियरीतम्) स्रनाचरितम् । (स. स्रा. मूला. टी. २३०)। दूर देश से वा ग्रामान्तर से लावे हुए श्राहार को

षहण करना सनावरित दोव है। सनावारि — १. ×× × वदन्यनावारिमहाति-स्कतात् । (वर्षिक १)। २. सनावारी वतमञ्चः सर्ववा । वर्षेण्या प्रवतन्य । (कृता. वृ. ११-११)। ३. पिति वे त्यावाकर्मणा [प्य]नावारः । (व्यव. तृ. सा. सत्तव. वृ. १-४३)। ४. साम्यावारस्य परियोगतो स्वेतनावारः । (व्यव. १ उ.—वर्षि. र. १. वृ. १११)।

्र विवर्षों में बो स्रतिशय सालक्ति होती है उसे सगावार कहते हैं। ३ स्रावाकमं के स्थाने निमित्त से निमित गोजन के निगयने पर साबु के सना-वार नाना बाता है।

स्रनाबिन्न- १. परते वा तेहिं भवे तिस्वरीदं स्वाधिक्यं। (मूला. ६-२०)। २. परतिस्त्रम्यः सप्त-ष्ट्रहेमः. क्रथं स्वागतमोदनादिकमनाचिन्नं द्रहृपायो-स्य. तिष्ठपरीतं वा ऋतुकृत्या विपरीतेन्यः सप्तम्यो स्वापत तद्यपनाचिन्नमादातुमयोध्यम्। (मूला. वृ. ६-२०)।

प्राहार यदि तीन या सात वरों के प्रतिरिक्त प्राने से घरों से लाया गया है तो वह बनावित-पहन

करने के अयोग्य-होता है। सनासामति-प्रनाता प्रपरिवृहीता वेश्या, स्वै-रिणी, प्रोवितमर्तृका, कुलाञ्जना वा ग्रनाथा; तस्यां गतिरासेवनम् । इयं चानाभोगादिना चतिकमादिना वा ग्रतिचारः । (योगशा. स्वो. विव. ३-६४) । श्रमात्ता से श्रमित्राय श्रपरिगृहीत देश्या, कुलटा, प्रोवितभत्का (जिसका पति प्रवास में है), कुरुीन श्त्री और प्रनाय स्त्री का है। उसका सेवन करना, बह स्वदारसन्तोववती के लिए सतिचार है।

धनारमभूत (लक्षरा)-तद्विपरीतं (यद्वस्तुस्वरूपा-ननुप्रविष्टं तत्) प्रनात्मभूतम् । यथा दण्डः पुरुषस्य । (म्यायदी- पू. ६) ।

जो लक्षण बस्तुके स्वरूप में मिला हुआ। न हो, उसे धनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे -- पुरुष का लक्षण दण्ड ।

**प्रनात्ममूत** (हेत्)--प्रदीपादिरनारमभूतः (बाह्यो हेतुः) । ××× तत्र मनोवाक्कायवर्गणालक्षणो द्रव्ययोगः विन्ताद्यालम्बनभूतः बन्तरभिनिविष्टत्वा-दाम्यन्तर इति व्ययदिश्यमान बात्मनोऽन्यत्वादना-त्मभूतः (भ्राम्यन्तरो हेतुः) इत्यमिधीयते । (त. बारु २, ६, १) ।

उपयोग (चैतन्य परिनामविशेष) का जो हेतु प्रात्मा से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं है वह बाह्य अनात्मभूत हेतु कहलाता है-जैसे प्रवीप मावि । उक्त प्रवीप धारि वक्षुरादि के समान आत्मा से सम्बद्ध न होकर भी झाल्मा के उपयोग में हेतु होते हैं, बतः वे बाह्य समारमभूत हेतु हैं। विन्ता सावि का धालम्बनभूत को मन, बचन व काम वर्गनारूप प्रथ्य योग है वह धाम्यन्तर धनात्मभूत हेतु कहलाता है। वह चूंकि झात्मा से भिन्न है, सतएव बेसे धनात्मभूत है बैसे ही वह बन्तरंग में निविष्ट होने से ब्राम्यन्तर भी है। यह भी उस उपयोग में हेतु होता ही है।

**ध्रमात्मक्षंसन**---यदात्मव्यतिरिक्त तदनात्म, तस्य शंसनं कथनम्, तत्स्वरूपम् धनात्मशंसाष्टकम् ।

(ज्ञानसार वृत्ति १¤, पू. ६६)। बारमा के प्रतिरिक्त ग्रन्य पर पदायों के स्वरूप के

कहुने को झनास्मद्यंसन कहते हैं।

**भनावर-**-१. क्षुदम्यदितत्वादावश्यकेष्वनादरोऽन्-त्साह:। (स. सि. ७-३४; बा. सा. पू. १२; सा. व. स्वो. टी. १-४०; त. सुसवो. वृत्ति ७-१४)। २. इतिकर्तव्यं प्रत्यसाकत्याद्यथाकयव्यस्त्रवृत्तिर-नुत्साहोऽनादरः इत्युच्यते । (त. वर. ७, ३३, ३; बा. सा. पू. ११, त. सुसबो. वृ. ७-३३); झावस्य-केव्यनावर; ॥४॥ मावश्यकेषु मनादर: मनुत्साहो भवति । कृतः ? क्षुदभ्यदितत्वात् । (त. वा. ७, ३४, ४) । ३. ग्रावश्यकेष्वनादरोऽनुस्साहः । (त. इसी. ७-३४); ४. बनादरः पोषधवतप्रतिपत्तिकत्तंव्य-तायामिति चतुर्थः। (योनज्ञाः स्वोः विवः ३-११८; श्रनादरोऽनुत्साहः प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्या-करणम्, यथाकवंचिद्धा करणम्, प्रबलप्रमादादिदोषात् करणानन्तरमेव पारणं च । (बोमशाः स्वोः विधः ३-११६; सा. च. स्वो. टी. ४-३३ : ४. झनादर: पुनः प्रवलप्रमादादिदीषाद् यथाकषं चित्करणं कृत्वा वा उक्कतसामायिककार्यस्यैव तत्स्रणमेव पारणमिति । (वर्वेवि. वृ. वृ. १६४) । ६. प्रनादरः प्रनुत्साहः प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्याकरणम् । (वर्षसं. मानः स्वोः बृ. २, ४४, ११४) । ७. यदाऽऽलस्य-तया मोहात्कारणाद्वा प्रमादतः । प्रमुत्साहतया कुर्यात्तदाऽनादरदूषणम् । (लाटीसं. ६-१६३) । चतुर्योऽतिचार ग्रनादर भनुत्साहः भनुषम इति यावत् । (त. बृ. भृत. ७-३३; क्षुषा-तृवादिभिर-म्यदितस्य प्रावश्यकेषु अनुत्साहः प्रनादर उच्यते । त. बृ. खुत. ७-३४) ।

मूच-प्यास, शन व झालस्यादि के कारण सामाविक और पोवयोपवास आदि से सम्बद्ध आवश्यक कियाओं के करने में उत्साह न रक्ष कर उन्हें यथा-क्षंचित् पूरा करने को शनावर नामका स्रतिचार कहते हैं।

अनादिकरर्ग—१. बम्माघम्मागासा एवं तिविहं भवे मणाईयं। (उत्तरा. नि. ४-१८६)। २. वर्मा-धर्माकाशानामन्योन्यसंवलनेन सदाऽवस्यानमनादिकर-षम् । (उत्तराः नि. ज्ञाः बृ. ४-१८६) ।

वर्न, प्रवर्म और भाकाश हत्यों के परम्पर व्यावात के जिना सदा एक साथ प्रवस्थान को प्रनादिकरण कहते हैं।

धनादि-नित्य-पर्यायाधिक नय-प्रकृष्टिमा प्रणि-हणा सिस-सूराईण पञ्जया विष्हृइ। जो सी मणाइ-

णिच्चो जिणभणिक्रो एज्जयस्थिणयो । (स. न. च. २७; जू. न. च. २००) ।

को नय सक्तात्रिक व सनादिनियन बन्द्र-सूर्योदिक को पर्यायों को प्रहण करे, उसे सनादि-नित्यवर्यायायिक नय कहते हैं!

स्वनाविपरिव्यास-नामारिषंमांदीनां मरपुपबहादिः सामान्यापेक्षया। (स. सि. ४-४२; त. व. वृत्तुः ४-४२) ; र. प्रनादिनोक्तस्थान-मरदराकारादिः। (स. सा. ४, २२, १०); तमानािदिक्षयानिद्यादिः। प्रवृत्तिः। (स. या. ४, २२, १०); तमानािदिक्षयानिद्यादिः। स्वृत्तिः। (स. वृत्त्यते। स. ४-२२); तमानािदेक्ष्यतिः। (त. वृत्त्यते। स. ४-२२); तमानािदेक्ष्यतिः। (त. वृत्त्वते। स. ४-२२); तमानािदेक्ष्यतिः। (त. वृत्त्वते। स. ४-२२); तमानािदेक्ष्यतिः। (त. वृत्त्वते। व. ४-४-२)। सनािदिक्षानित नोष्टिक्षयानित्वते। स. ४-४२)। सनािदिक्षयानित्वते। वृत्त्वते। वृत्त्वते। स. प्रवृत्तिः। स्वत्तिः। स्वत्तिः। स. प्रवृत्तिः। स्वत्तिः। स्वतिः। स्वत्तिः। स्वतिः। स्वत्तिः। स्वतिः। स्वत्तिः। स्वतिः। स

झनावि-सात्त् (बन्ध) — यस्त्वनादिकालाद् ततत-प्रवृत्तोत्रिष् पुनवंत्रवध्यवच्छेद प्रास्थिति प्रसावनादि-सान्तः, प्रय भव्यानाम् । (ततकः वैःस्वोः वृः ४)। प्रभावि काल ने प्रवृत्तः होकरः भविष्य में विच्छेद को प्रप्त होने वाले बन्ध को सनावि-सान्त बन्ध कहते हैं।

सनाविसिद्धान्तपर — धनाविसिद्धान्तपदानि वर्मा-स्तिरपर्मासितिरत्वेवसावील । स्पोर्क्यवल्ताआदिः सिद्धान्तः, व पद स्थानं यस्य तदनाविसिद्धान्तपदयः। (स्व. दु. १, प्. ७६); वम्मत्वियो ध्रवम्मत्वियो कासो पुरवेष प्राक्ष तेक इच्चादीलि प्रचादियसिद्धत-पर्वाण । (धव. दु. ६, पू. १३=)।

विनका पर (स्थान) प्रपोरुयेय होने से धनादि परमागम है ऐसे धर्मास्तिकाय, ध्रथमस्तिकाय, काल, पृथिबी, अप् और तेज धादि पर धनादि-सिद्धान्त पर कहलाते हैं।

स्रनाबुत— १. शादरः सम्प्रमस्तरकरणमावृतता, सा यत्र म भवति तदनादृतमुन्यते । (बाब. ह. यू. बल. हेल. टि. यू. ६७) । २. सनाइतं सम्प्रपरिहतं बन्दनम् । (बोगसा. स्थो. विच ३-१३०) । स्वादर के बिना सो बन्दनाहि क्यान्त्रयं किया सावर के विना सो बन्दनाहि क्यान्त्रयं किया

मनादृत दोष (प्रत्गाहिय दोष)—प्रायरकरणं

झाडा तांत्रवस्तीयं झणाडियं होह । (प्रवः सारोः गाः १४४) । २. घतावृतं विनाऽध्यरेण सम्भ्रमसन्तरेण यत् क्रियाकमं क्रियते तदनावृतमित्युच्यते । (पूषाः वृ. ७-१०६) । ३. घतावृतमत्तरामं वन्दनायां ४ ××। (धनः वः «-೭६) ।

## देखो सनावृत ।

**ग्रनादेयनाम** — १. निष्प्रभगरीरकारणम्नादेय-नाम । (स. सि. ६-११; त. बा. ६, ११, ३७; त. इलो. ५-११; अ. झा. मूला. टीका २१२४; गो. क. जी. प्र. टी. ३३; त. सुलबोम वृ. ८-११; त. बृ. अूत. ८-११)। २. विपरीतं (प्रना-देयभावनिर्वतकम्) धनादेयनाम । (त. भा. =-१२)। ३. तद्विपरीतमनादेयम् । आवकन्न. टी. २४) । ४. युक्तियुक्तमपि वचनं यदुदयान्न प्रमाणयन्ति लोकाः, न चाम्युत्यानाद्यहंणमहंस्यापि सुवंन्ति, तद-नादेयनामेति । प्रचवा श्रादेयता श्रद्धेयता दर्शन देव यस्य भवति स च शरीरगुणो यस्य विपाकाव् भवति तदादेयनाम । एतद्-विपरीतमनादेयनामेति । (त. हरि. व सिद्धः बु. ५-१२) । ५. धनादेयकर्मी-दयादग्राह्मवाक्यो भवति । (वंचसं स्को बृ. ३-१६)। ६. यदुदयादनादेयत्वं निष्प्रभश्नरीरम्, ग्रथवा यदु-दयादनादेयवास्य तदनादेयं नाम । (मूला. मू. १२, १६६) । ७. तब्बिवरीयभावणिब्बत्तयकम्ममणादेवं णाम । (धव. पु. ६, पू. ६४); जस्स कम्मस्सुदएण सोभणाणुद्राणो वि जीवो ण गउरविज्जदि तमणा-देज्जं णाम । (धब. पु. १३, पू. ३६६) । ८. यदु-दयाद् युक्तमपि बुवाणः परिहार्यवचनस्तदनादेय-नाम । (प्रवः सारोः टीः नाः १२६६; शतकः मलः हेम. टीका ३७; कर्मस्तव गो. वृ. गा. ६-१०)। तिह्रपरीतम् (ब्रादेयविपरीतम्) धनादेयम्, यदुदयवशादुपपन्नमपि बुवाणो नोपादेयवचनो भवति, नाप्युपिकयमाणोऽपि जनस्तस्याभ्युरबानादि समाचरति । (प्रज्ञापना मनयः वृत्ति २३-२६३, वृ. ४७५; चञ्चसं. सत्तय. वृत्ति ३-८) । १०. यदु-दयवशात्तु उपपन्नमपि बुवाणो नोपादेयवचनो भवति, न च लोकोऽम्युत्यानादि तस्य करोति तदनादेय-नाम । (बच्ठ कर्म. मलय. वृ. ६; कर्मवि. दे. स्वो. टीका वा. ५०; कर्मप्र. यज्ञो. टी. १)। ११. (ब्राएज्जकम्मउदए चिट्ठा जीवाण भासणं वं च । तं बहु मन्नइ लोग्नो) शबहुमयं इयरसदएण । (कर्मीवः वर्षः वाः १४६)। १२. न मादेवमनादेवम्, यदुवपाञ्चीवोऽनादेवो भवति अन्नाम्चवानको भवति, सर्वोऽन्यवज्ञी विवस्ते, तदनादेवनामः। (कर्मीवः पू. स्माः वाः ७१)।

भित्रके उदय से युक्तियुक्त बचन होने पर भी सोग उसे ममाज न माज, बादर का पात्र होने पर भी उठकर कहें हो बाने बादि कर योग्य बादर व्यक्त न करें, बच्चा जिसके उदय से वह बारीरपुन न प्राप्त हो सके कि जिसके बादय से देखने नाज से ही सोगों के बारा बादेय (बाह्य वा बदाका पात्र) हो सके वसे बादेय नामकर्म कहते हैं।

हा सक उस प्रायम नामकम कहत ह । भनावेश — मनादेशः सामान्यम् । सामान्यत्वं चौदयिकावीनां गति-कवायादिविशेषञ्बनुवृत्तिधर्म-कत्वात् (चत्तराः नि. वृ. १-४८) ।

पति-कवायादि श्रौविषक आविषयोवों वें रहते वाले सनुमृत्ति त्वक्य सामान्य का नान सनावेश है। सनाव्य नत्त्र बन्ध — न विचारे प्रावित्यंत्रधानादि-कालसन्त्र बन्ध — न विचारे प्रावित्यंत्रधानादि-कालसन्त्र करावित्यंत्रधानादिः, प्रनादि-वालो प्रनात्वक करावित्यंत्रधानादाः सनाव-वाल्यंत्रसन्त्र सन्त्रात्रभावेतः । अस्य से स्वत्यात्रभावेतः सन्तर्वात्रभावेतः सन्तर्वातः सन्तर्वातः सन्तर्वात्रभावेतः सन्तर्वातः सन्तर्वात्रसन्तर्वातः सन्तर्वातः सन्तरः सन्तर्वातः सन्तरत्वातः सन्तर्वातः सन्तरत्

चितका बारि-धन्त नहीं है—जो निरन्तर प्रवर्तमान है, देसा बन्ध पनाधानत हहा जाता है। जो न कभी विच्छेद को प्रारत हुमा है और न बामें भी कभी विच्छेद को प्रारत होने बाला है वह घनाधानत वन्य कहलाता है, जो धनम्य जीवों के ही होता है। धनाधापर्यवसाननित्यता—तत्रावा लोकसंनिवेध-यदनातातिवृद्वांपराविधितमागा वन्तरव्यवच्छेदेन स्व भावमबहुती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवधिक-गर्मा भवननाव्यवास्य प्रतीतिव। (त. मा. सिद्ध. मृ. १—४)।

को निरयता नोक के प्राकार के समान पूर्वापर सर्वाव के विभागों से रहित होकर प्रम्यूष्टिकन सन्तानपरन्यरा से स्पाव को न कोइती हुई तिरोहित सके प्रमावाओं के उत्पादन को वास्त को प्रधानत कर से प्रपने भीतर रखती है वही सनास्पर्यवदान- नित्यता कहते हैं। सनामसामिक सर्वाध-देखो प्रमनसामिक

सनानुगामिक सर्वाच-वेलो मननुगामिक । १. × ×× श्रणाणुगामिश्रं श्रोहिनाणं से जहा नामए केइ पुरिसे एगं महंतं जोइट्राणं काउं तक्सेव जोइट्राणस्स परिषेरतेहि परिषेरतेहि परिषोलेमाणे २ तमेव जोइट्रा-वं पासइ, अन्तरथ वए न पासइ, एवमेव अवाणु-गामिम् मोहिनाणं जत्येव समुप्पज्जइ तत्थेव संसे-ज्जाणि ससंबेज्जाणि वा संबद्धाणि वा ससंबद्धाणि वा जोधणाई जाणइ पासइ, धन्नत्थ गए ण पासइ, से तं बाणाणुगामिश्रं ब्रोहिणाणं । (नन्दी. सु. ११)। २. बनानुगामिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः प्रच्युतस्य प्रतिपतित प्रश्नादेशपूरुवज्ञानवत् । (त. मा. १-२३)। ३. एवमेव (ज्योति:प्रकाशितं क्षेत्रं पश्यन पुरुष इव) अनानुगामुकमविश्वानं यत्रैव क्षेत्रे व्यवस्थितस्य सतः समृत्यद्यते तत्रैव व्यवस्थितः सन् संस्थेयानि वा प्रसंस्थेयानि वा योजनानि सम्बद्धानि वा श्रसंबद्धानि वा जानाति पश्यति; नान्यत्र, क्षेत्र-सम्बन्धसापेक्षत्वादविषज्ञानावरणक्षयोपशमस्य, तदे-तदनानुगामुकम् । (मन्दी. हरि. वृ ११, वृ. ३३)। ४. बननुगमनशीलोऽननुगामुकः स्थितप्रदीपवत् । (बाब. हरि. वृ. नि. ५६)। ५. तस्य (बानुगामि-कस्य) प्रतिषेषोऽनानगामिकमिति । प्रबंगस्य भाव-यति-यत्र क्षेत्रे प्रतिश्रयस्थानादौ स्थितस्येति कायो-त्सर्गिकियादिपरिणतस्य उत्पन्नम्-उद्भूतं भवति तेन बोत्पन्नेन यावत् तस्मात् स्थानाम्न निर्याति. तावज्जानातीत्वर्यः । ततोऽपकान्तस्य--स्थानान्तर-वर्तिनः प्रतिपतित नश्यति । कथमिव ? उच्यते---प्रश्नादेशपुरुषञ्चानवत् । (त. भा. सि. व. १-२३)। ६. न बानुगामिकं बनानुगामिकम्, श्रुखलाप्रतिबद्ध-प्रदीप इव यन्न गच्छन्तमनुगच्छति तदविश्वज्ञान-मनानुगामिकम् । (नन्दोः मलयः मृ. सू. ६)। ७. तथा न भानुगामिकोऽनानुगामिकः भ्रृंखलाप्रति-बद्धप्रदीप इव यो गच्छन्तं पुरुषं नानुगच्छतीति। (प्रजापः मलयः बृ. ३३-३१६) । वः उत्पत्तिक्षेत्र एव विषयावभासकमनानुगामिकम् । (जैनतकं, पू. 1 (255

३ जो प्रविधान जिस क्षेत्र में ध्रवस्थित बीच के उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र में उसके ध्रवस्थित रहने पर वह संस्थात व ध्रसंस्थात योजन के ध्रन्तर्गत अपने नियस विषय को वानता है, स्वामी के अस्पन आने पर वह उसे नहीं बानता । इसका कारण वह है कि उसके आसारक व्यविद्यानावरण का अपोर-सब उससे कोन के ही सन्वस्य की व्यवेता रसकर उसक्स हुस्स है। ऐसे स्वविद्यान को अनानृगामुक स्वविद्यान कहा बाता है।

समानुपूर्वी-देशो वयातमानुद्वी। से कि त प्रमानु-पुत्री? एपाए के ह एगाहमाए एनुतरिक्षाए सर्गत-वफ्शमवाए हेडीए प्रमानगणनाथा दुन्नती, से तं समाजुड्डियो। घहुवा XXX से कि तं प्रमानु-पुत्री?.एपाए के र एगाइमाए एनुतरिक्षाए स्व-विकासम्बद्धार होडीए प्रमानगणनातो दुरूपुणी,

सै तं मणाणुपुरुवी । (मनुयोग. सु. ११४) । बनुलोम (प्रथम-द्वितीय बादि) चौर विलोम (बन्त्व व उपान्त्य झावि) कम से रहित जो किसी की प्रक-पथा की जाती है उसका नाम प्रनानुपूर्वी है। वदाहरणार्थ-कालानुपूर्वी के बाधव से समयादि-क्य बनन्त कालभेदों की प्ररूपणा में बनानुपूर्वी के विकल्प इस प्रकार होते हैं-एक को ब्रादि लेकर एक अधिक कम से बुंकि कालभेद अनन्त हैं, अतः १-२-३-४ ग्रावि के कम से ग्रन्तिम विकल्प तक षंकों को स्थापित करके उन्हें परस्थर गुणित करने पर को राशि उपलब्ध हो उसमें से दो (प्रथम और मन्तिम मंकों के कम कर देने पर जो संख्या प्राप्त हो उतने प्रकृत में भ्रमानुपूर्वी के विकल्प होते हैं। उनमें से बक्ता की इच्छानुसार किसी भी विकल्प को लेकर जो प्ररूपना की जाती है वह बनानुपूर्वी-चन्म से कही जावेगी।

सनामिग्राहिक मिथ्यास्य — १. मनाभिग्राहिकं तु
प्राइत्यक्तीकानां सर्वे व्यं सन्तिया न निन्दनीयाः ।
एकं सर्वे गुद्ध न व्यं सर्वा इति । योगवातः स्वोः
विव्यः २-३)। २. मन्यतेऽङ्की दवंतानि ग्रह्मातः
विव्यान्यियं । युभानि माध्यस्थानेतुर्वाभिग्राहिक
हि तद् । (लोकंग्र. ३-६२) । ३. मनाभिग्राहिक
हि तद् । (लोकंग्र. ३-६२) । ३. मनाभिग्राहिक
स्वानां गोथावीनाभिग्नाध्यस्थाहान्निमृत्वीतसर्वनिववेषाणां । सर्वदर्धनानि गोभनानि इत्येवस्था
या प्रतिपत्तिः । (कर्मस्तः नो. वृ. या. ६-१०) ।
४. एतद्-(पानिग्राहिकः) विवर्षात्मानि इत्येवस्थावन्माध्यस्थानुष्यां (वंतानि बोभनानि इत्येवस्थावन्माध्यस्थानुष्यां (वंतानि बोभनानि इत्येवसी-

वंबतं. जलय. बू. ४-२; सम्बोच. बू. ४७, यू. ३२)। २ सभी वर्धन—मत-मतान्तर—घण्डे हैं, इस प्रकार की बृद्धि से सबके समान मानने को धनाभिप्राहिक निष्यात्व कहते हैं।

१ उपयोग के सभाव का नाम प्रनाभीय (प्रसाव-बाती) है। २ प्रागम का पर्यातीश्वन न करके स्वज्ञान की ही श्रेयरकर मानना, इतका नाम सना-भोग मिण्यात्व है।

स्रनाभोगनिस्त्रोय— १. यसत्यामणि त्वरायां जीवाः सन्ति न सन्त्रीति निरूपणमन्तरेण निक्षिप्यमाण् तदेवोणरुप्यादिकमनाभोगनिद्यापिकरणम् । (भ. स्रा. विचयोः सी ८१४; सन. स. स्त्रोः ही. ४–२६)। २. यनानोकिकस्पतमा उपकरणादिस्यापनं सनाभोग इत्युच्चते । (स. वृत्ति चूतः ६–१)।

१ शीक्षता के न होने पर भी जीव-जन्तु के देखें बिना ही डाब-संयम के साधनभूत उपकरणादि के रक्तने की सनाभोगनिक्षेप कहते हैं। \$08) I

स्नामोपनिर्वेतित कोष—या लेवमेन तथाविकप्रवृत्तेववार् पुण-रोषविचारणायुः परवणीयुवकोर्य कुतंत्रवार् पुण-रोषविचारणायुः एरवणीयुवकोर्य कुतंत्रवार कोर्य क्रमानेगिनिर्वेतितः। (स्वापः सत्तवः पुः १४-१११)।
यस प्रवारके पृष्ठतं के वक्षः नती-नुरे का विकार
किये विचा ही परवस्तात से कोष करने को समापोर्थनिर्वेतित केष कहते हैं।
सनाभोपनिर्वेतित केष कहते हैं।
सनाभोपनिर्वेतित स्वान्तेगिनिर्वाः, प्राहारपार्मीति विधार्य-स्वारक्ष्य यो निर्माण्य प्रावृत्तपार्मीति विधार्य-स्वारक्ष्य यो निर्माण्य प्रावृत्तकांत्रवार स्वार्यसोऽनामोगनिर्वेतितः। (स्वायः सत्तवः पुः २५,
सोऽनामोगनिर्वेतितः)। (स्वायः सत्तवः पुः २५,

प्राहार की विशिष्ट इच्छा के विना ही जिस किसी
प्रकारके साहार के बनाने को समानोपनिवित्त प्राहार (नारकियों का साहार) कहते हैं। जैसे वर्षा काल में बहुत प्रिक मूत्र स्वादि से क्यक्त होने वाला उच्छा पुरालों का साहार। सनाभोग बकुश--१. सहसाकारी सनाभोगवहुखः। (त. भा. सि. बृ. ६-४६)। २. सारीपकरण-विभूषणयोः सहसाकारी प्रनाभोगवहुखः। (प्रव. सारो. डी. गा. ७२४)। ३. द्विविविव्युष्णस्य च सहसाकारी स्वाभोगवहुखः। (वर्षकें. साल.

त्यो. टी. ३-४६, पृ. १४२)। सहसाबिना सोचे-विचारे शरीर और उपकरण भ्राविके विभूषित करने वाले लाम् को ध्रनाभोग बकुश कहते हैं।

धनाभौषिक--- प्रनाभौगिकं विचारशृत्यस्यैकेन्द्रया-देवी विशेषविज्ञानविकलस्य भवति । (योगञ्जाः स्वो-विषः २-३) ।

विचारतृत्य व्यक्ति के प्रथमा विशेष झान से रहित एकेन्द्रियादि के जो जिपरीत श्रद्धान होता है उसका नाम प्रमाओगिक भिष्यात्व है।

स्रनाभौगित दोव — सनाशोतयाप्रमार्थनं कृत्या प्रादानं निक्षेपो वेति द्वितीयो भक्तः। (अ. सा. विवयो. टी. ११८८)। २. सनाशोतप्रमार्थनं कृत्या पूरतकारेरादानं निक्षेपं वा कुर्वतोऽनाभौगिता-क्यो द्वितीयो दोवः। (अ. सा. मूला. दी. ११८८)। विना वेसे सौर विना शोचे दुस्तकार्वि को रक्षमा या उठाना, यह सनाभौगित नाम का दोच है। सनायतन (सर्वाययस्य)— १. तान्यक्वारितृषा-तामायतनं व्यक्षेत्रविक्षां सामयद्व सामारकरणं तिमित-मायतनं त्रय्यके, अर्थक्युत्तमतायतन् । (इ. क्य-सं. डी. ना. ४१) । २. निय्यादृष्णानदुत्तानि त्रीणि प्रेरित्तकृत्वा । पडनायतान्याद्वस्तत्तेवां दृष्ट्मसं त्ववेद ।। (बन. स. २-८४) । १. कृदेव-तिक्वि-सास्त्राणां तिष्कृतं च प्रमादितः । वण्यां समास्त्रमं यर्थवाद् तान्यनायत्वानि बद् । (बनंसं. मा. ४, ४४) । ४. सावच्यमणाययणं स्त्रोहिठाणं कृषोत्तर्य-समि । एवद्वा हाँति यया एए विवरीय साययणा ॥ (स्राम. ए. १, १, १८०)।

र सम्बयस्त्रानादि गुणों के प्राथ्य या आधार को आयतन कहते हैं। और इनसे विपरीत स्वच्य बाले मिच्यारशंनादि के आयय या आधार को अना-बतन कहते हैं।

**ग्रनार्थ--**१. ये सिहला वर्बरका किराता गान्धार-काश्मीर-पुलिन्दकाश्च । काम्बोज-वाह्वीक-ससौद्रका-चास्तेऽनार्यवर्गे निपतन्ति सर्वे ॥ × × × स्वनार्या विपरीतवृत्ताः ॥(वरांत.=, ३-४)। २. झनार्याः क्षेत्र-भाषा-कर्मभिवंहिष्कृताः 🗙 🗙 यदि वा प्रविपरीत-दर्शनाः साम्प्रतेक्षिणो दीर्षदर्शनिनो न भवस्यनार्याः। (सूत्रकु. शी. बू. २, ६, १=) । ३. सग-जवण-सबर-बञ्चर-काय मुरुंडोड्ड गोण पक्कणया । घरबाग होण रोमय पारस सस सासिया चेव ॥ दुंबिलय लउस बोक्कस-भिल्लंध पुलिद कुंच भगरध्या । कोबाय बीण बंचुय मालव दमिला कुलग्धा या !। केक्कय किराय हयमुह सरमुह गय-तुरग-मिढयमुहा य। हयकन्ना गयकन्ना अन्तेऽवि भ्रणारिया बहवे ॥ (प्रव. सारो. १४=३-=४) । ४. घाराद् दूरेण हेयमर्नेन्यो याताः प्राप्ताः उपादेयघर्में रित्यार्याः, XXX तद्विपरीता भनार्याः, शिष्टासम्मतनिखिलव्यवहारा इत्यर्थः । (प्रव. सारो. वृ. १४८४) ।

१ विज्ञका आवरण विपरतेत है—नित्य है—वे स्रतासं कहकाते हैं। वे हुक ये है—किहल, वर्षरक, किरात, पान्योर, कास्त्रीर, दुनिन्य, कास्त्रोव, बाह्रोक, बस स्रोर सीडक (सार्थ)। स्रमालक्य दोष—१. उपकरणारिकं सप्येष्ट्रिमीते दुवणा स. करोति कास्त्राविकं तस्यानालक्योरः। (स्वरा. स. ७०३)। २ किसा ४ × धारास्त्राव

बुद्धचा यः कराति वन्तनादकः तस्यानानव्यदायः । (बृत्ताः बृ. ७-१०६) । २. किया × × अनानव्य तदाशया । (जनः वः ८-१०६) । ३. अनानव्यं नाम दोषः स्यात्। या किम्? वा किया। क्या? तदा-स्रया उपकरणाधाकांक्षया। (सन. व. स्थो. टीका स, १०६): ।

१ जरकरचादि प्राप्त करने की इच्छा से गुर की वस्त्रपासिक करना, यह धनालस्त्र सोच रुहाताता है। धनालस्त्र सोचान्य स्थानस्त्र सोचान्य स्थानस्त्र सोचान्य साम्यान्य साम्यान्

स्नावृष्टि—सावृष्टिवंदंणम्, तस्य स्नावः स्ना-वृष्टिः। (सव. पु. १३, पू. ३३६)।

वृष्टिका अर्थवर्धहोताहै, उस वर्धके न होने कानाम अनावृष्टि है।

समार्थसा--- सनाशंसा सर्वेच्छोपरमः । (ललिस-वि. वं० पृ. १०२)।

किसी भी प्रकारकी इच्छा के नहीं करने को झना-संसा कहते हैं।

स्नाहवान्—योऽक्ष-स्तेनेष्वविश्वस्तः शास्त्रते पवि निष्ठितः । समस्तसस्वविष्वास्यः सोऽनाश्वानिह गीयते ॥ (उपासकाः व्यव्यः) ।

को इन्त्रियक्य कोरों के विषय में विश्वास न कर — उनके विषयों की झाता स रहित हो, मोलमार्ग पर निष्ठा (झास्या) रखता हो, और समस्त प्रामियों का विश्वासपाय हो; उसे झनास्थान् कहते हैं।

धनास्त्र(भ)व (अस्पासव)—पाणवह-पुसावाया धवत-मेहुण-परित्महा विरसी । राईभीयणविरसी जीवो हवद भणासवी ॥ पंचसिमधी तिगुत्तो सक-साभी विदेदिसी । भगारवी व चिरसत्सी जीवो हवद धणासवी ॥ (चलरा. ३०, २-३)।

क्षणात्वा ( पेटार - २०, २००४) । हिसाबि पोच पार्थों से रहित, राजिमोजन से बिरत, पांच समिति व तीन गुप्तियों से युक्त, क्याय से रहित, जिलेफिय तथा गारव व सस्य से विहोन संयतको प्रनालय कहते हैं। अनाहार—शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिष्डग्रहणमाहारः।

×× तडिपरीतोऽनाहारः। (वदः पुः १, पुः
१६३)।

भौदारिकादि तीन करीरों के योग्य पुद्वलों को नहीं प्रहम करना भगाहार है !

**धनाहारक**—१. त्रवाणां शरीराणां वण्णां पर्या॰ प्तीनां योग्यपुर्वगलग्रहणमाहारः, तदभावादनाहारकः। (स. सि. २-३०; त. इलो. २-३०; त. वृ. धूत. २-३०। २. विमाहगदिमावण्या केवलिणो समुन्धदो भजोगीय। सिद्धाय भ्रणाहारा×××॥ (आर. वञ्चसं. १-१७७; गो. जी. ६६४)। ३. प्रनाहार-का ग्रोजाबाहाराणामन्यतमेनापि नाहारयन्तीत्यर्थः । (भा. त्र. टी. १६८) । ४. ××× ततोऽनाहार-कोऽन्यवा ।। (त.सा. २–१४) । ५. सिद्ध-विग्रहगरमा-पन्त-समुद्वातगतसयोगकेवल्ययोगिकेवलिनामेवाना -हारकत्वात् । (जीवाजी. मलव. वृ. ६-२४७, पृ. ४०३)। ६. त्रीण्यौदारिक-वैक्रियिकाहारकास्यानि शरीराणि वट् चाहार-शरीरेन्द्रियान**माण-भाषा-मनः**-सज्ञिकाः पर्याप्तीयंथासम्भवमाहरतीत्याहारकः, नाहारकोऽनाहारकः । (त. सुक्तवो. वृ. २-३०)। १ तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के बोग्य पुर्गल स्वरूप ब्राहार को न ब्रहण करने वाले जीवों की भनाहारक कहते हैं। २ विश्वहगति को प्राप्त चारों गति के जीव, समुब्धातगत सयोगिकेवली, श्रयोगि-केवली और सिद्ध; वे अनाहारक होते हैं।

अनिकाचित - तिब्बरीयं (णिकाचिवविवरीयं) अनिकाचित - तिब्बरीयं (णिकाचिवविवरीयं)

निकाचित से विपरीत सर्वात् जिन कर्मप्रदेशायाँ का उत्कवंण, सपकवंण, संकमण या उदीरणा की जा सके; उन्हें सनिकाचित कहते हैं।

अनिच्छाप्रयुक्तवर्शनवालमर्ग्यः—१. कालेऽकाले वाऽय्यवसानादिना यन्तर्या जिजीविषोस्तवृद्वितीयम्। (भ. झा. विक्यो.डी. २१)। २. कालेऽकाले वाऽय्यव-धानादिना विजाविषोमंरणमनिच्छाप्रवृत्तम्। (मा. झा. डी. ३२)।

२ काल या धकाल में प्रध्यवसान (विचार) प्रावि के बिना जो जीवित के इच्छुक का भरण होता है उसे प्रनिच्छाप्रवृत्त-वर्शनबास्त्रमरण कहते हैं। अनित्यंत्रकारण संस्थान—१. ततोऽन्यन्मेशादीनां

श्रीनत्यंतकारणः संस्थान — १० ततोऽन्यन्मेवादीनां संस्थानमनेकविषमित्यमिदमिति निरूपणामावादनि-

१ किसी एक निविचत साकार ने रहित— धर्ममात ध्राकार वाले— नेपायिकों के संस्थान को धिनासं-तालथ संस्थान करते हैं। ६ रिक्त स्थानों— बेते ध्रात्मप्रदेशों से रहित नासिका बाबि—की हुत होकर को धर्मियत ध्राकारवाला मुक्त बोकों का ध्राय प्रकारका ध्राचार हो बाता है वह ध्रमित्यं-लक्षण ध्राकार कहा बाता है।

स्रनित्य--- प्रतित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्या. मं. टी. ५) ।

प्रतिक्षण विनादय वस्तु को प्रनित्य कहते हैं। प्रानित्यानिगोत — तस्त्रायनवाद्या प्रवास्यन्ति च यं तं प्रतित्यानिगोताः। (त. बा. २, ३२, २७)। को निगोत जीव त्रत पर्याय को प्राप्त कर कुके हैं व प्रापे प्राप्त करने वाले हैं वे प्रनित्य निगोत कहे कार्ते हैं।

परिणामसक्ष्वेण वि ण य किचि वि सासयं

ग्रत्य ।। जम्मं भरणेण समं संपञ्जद मोळाणं जरासहियं । लच्छी विणाससहिया इय सब्बं भंगूरं मुणह ॥ अविरं परियणसयणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-नावण्यं । गिह-गोहणाइ सब्बं ' ग्रवघणविदेश सारिच्छं ।। सुरवण्-तहि व्य चवला इंदियविसया सुभिन्ववस्था य । दिहुपणहा सब्वे तुरय-गया रह-वरादी व ॥ पंचे पहियजनाणं जह संजोधी हवेइ खणमित्तं । बंधुजणाणं च तहा संबोधो घढधो होइ ।। बहलालियो वि देहो व्हाण-सुयंवेहि विविह-भक्बेहि । खणमित्तेण वि विहड६ जलमरिम्रो बामघडद्यो व्य ॥ जा सासया च लच्छी चनकहराणं पि पुण्णवंताणं। सा कि बंधेइ रहं इयरअणाणं धपुञ्जामं ॥ कत्य वि व रमइ लच्छी कुलीण-बीरे वि पंडिए सूरे । पुज्जे धम्मिट्ठे वि य सुवत्त-सुमणे महासत्ते ।। जलबुब्बुयसारिच्छं घण-जोव्वण-जीवियं पि पेच्छता। मण्णंति तो वि णिच्यं प्रद्वनिद्यो मोहमाहप्यो ॥ वहऊण महामोहं विसये मुणिकण मगुरे सब्वे । णिब्बिसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहइ ॥ (कार्तिके. ४-११ व २१-२२) । ४. उपा-त्तानुपात्तद्रव्यसंयोगस्यभिचारस्यभावोऽनित्यत्वम् । (त. इलो. ६-७) । ५. शरीरेन्द्रियविषयभोगादेर्स-गुरत्वमनित्यत्वम् । (त. युक्तवो. मृ. १-७) ६. संसारे सर्वेपदार्थानामनित्यताचिन्तनमनित्यमा-वना । (सम्बोबस. ब्. १६) ३

१ सरीर तथा इंफियां सौर उनके विश्वसभूत भोध-उपनीय प्रथा बलकुबुद्दों से तमाग सम्बर्गाप है, मोह से बला माने उनके निराया को करनाना करता है। बस्तुतः सतमा के साम-वर्गानाय उपनीय त्यास को कोडकर और कोई बस्तु निराय नहीं है, इस अपने कोडकर और कोई बस्तु जिल्ला महीं है, इस प्रशासना करने को संनित्यनावना या सन्तिवानुकेश कहते हैं।

सनिदा — नितर्ग निष्वतं वा सम्यक् दीयते विस-सस्यामितं निदा X X सामाग्येन विस्तवती सम्यग्विकेकती वा इत्याः । इतरा त्वनिदा विस-विकला सम्यग्विकेविकता । (प्रसायः नसयः वृ. ११, वृ. ३३०)।

पिछले जब में किये यमे मुनामुन के स्मरण में रका ऐसे चित्त के प्रमाव में प्रयथा सम्बक् विवेक के प्रमाव में जिस बेदना का धनुभव किया जाता है वह प्रमिवा वेदना कहलाती है। क्रिनेक्सं---तिव्यवरीयं (णियत्तिवरीयं---जं परे-सम्मंत्रीकड्डिज्जदि, उक्कड्डिज्जदि, परपर्याड संका-मिञ्जदि, उदये दिज्जदि तं) प्रणिथतं । (वब-पु. १६, पु. ४७६)।

(२. १. २०५) ।
सिस कर्मेश्वरीयार का धरकर्षण, उत्कर्षण और यरप्रवृत्ति बंकमण किया जा सकता है तथा जो उदय
में भी दिवा जा सकता है उसे धर्मनक्त कहते हैं।
क्रानिवृद्ध्य-प्रमितिद्ध्यं मतः प्रमान्तरूपिमारनर्पास्तर्म। ×× ईवादिन्द्रियमितिद्वयं मति, यणा
धनुदरा कन्या इति । (त. सि. १-१४)। २ धर्मिविद्यं कर्मोऽनुदरावद्यं। स्था। मनोऽन्य-करणमितिद्वनिवृद्ध्यं कर्मोऽनुदरावद्यं। स्था। मनोऽन्य-करणमितिद्वनिवृद्ध्यं, मी-इन्द्रियं च प्रोच्यते। धर्मचद्ध्यं प्रतिसभी इच्छ्य्यो यथाऽनुदरा कन्येति । तेनिद्ध्यप्रतिसेवेतास्याः करण्येत मनो छुत्ते, उदया-करणं
चेयादी। (त. खुक्यते, कृ १-१४)। ४. इदियादन्यदिनिवृद्धं मतः श्रीपश्यते। (त. मा. सिद्धः

 स. १–१४)।
 श. इन्द्रियों के समान बाह्य में दृष्टियोचर न होकर इन्द्रिय के ही कार्य (जानोत्यादन) के करनेवाले सन्तःकरण क्य मन को स्रमित्रिय कहते हैं।

सनिन्ध्रय जीव-न सन्ति हन्द्रियाणि वेषा तेऽनि-न्द्रियाः। के ते ? सगरीराः सिद्धाः। (वब- पु. १, पू. २४८); ण य हरिय-करणजुरा सनगहार्द-हि गह्या प्रस्ते। जेव य हरियसोक्का सन्तिदिया-जलपान-सुहा।। (प्रा. पञ्चकः १-७४; वब. पु. १, य. २४६ वः, गो. जी. १७६१)।

को इत्तिय रूप करणों से युक्त होकर अवप्रहादि के इारा पदाची को प्रहण नहीं करते तथा इत्तियकस्य मुक्त से रहित हैं ऐसे स्तीतित्य सनन्त ज्ञान (केवस-ज्ञान) वारक मुक्त जीव स्रनितिय — इत्तिव्यविहोन

— कहे जाते हैं।

प्रानिनिय प्रस्थक्त — १. धनिनिवयप्रत्यक्षं स्मृतिधंका-चिन्दामिनिवोद्यासकम् । (कथीः स्वोः दृः
६१)। २. धनिन्द्रयप्रत्यकं बह्वादिवाद्यक्षशरास्यं
विषयमवप्रद्यादिविकल्पमध्यक्तःयाद्यकं स्वयम्
(प्रमायपः पुः ६०)। ३. धनिनिद्रयादेव विकृदिः
सभ्ययेकादुरजायमानमनिनिवप्रप्रत्यकम् । (अ. र.
साः २-४)। १. केवसमनीध्यापारप्रभवधनिवयप्रस्यक्षम् । (कथीयः कमयः दृः ६१)।

१ स्मृति, प्रत्यमिकान, तर्क और समिनियोध (सनुमान) क्य सान को समिनियय प्रत्यक्ष कहते हैं। ४ एक मात्र—इन्स्रियानिरपेक, मन से उत्पन्न होने बाते सान को समिनियप्रत्यक्ष कहा जाता है को उपर्युक्त स्मृति साथि क्य है।

धनिन्द्रिय सुख — धणुवसममेयमस्वयममलमजरम-रुजमभयमभनं च । एयंतियमच्यंतियमध्यावाधं सुह-मजेयं ॥ (भ. धाः २१५३)।

सन्तम, समेय, सकाय, निर्मल, सकार, समज (रोग-रहित), अयबिरहित, संसारातीत — मुक्तिकनित — ऐकान्तिक (स्रतहाय), सात्यन्तिक (स्रविनक्षर), निर्मलक स्थान स्थान क्षेत्र स्थान स्थ

अनिबद्ध मंगल—जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदाणमोक्कारो तमणिबद्धमंगलं । (वव. पु. १, पु. ४१) ।

मुत्र के आदि में सुनकार के द्वारा जो देवता-नम-स्कार किया तो गया हो, पर ग्रन्थ में निबद्ध न किया गया हो, उसे अनिवद्ध मंगल कहते हैं।

भनियत विहार-भनियतविहारोऽनियतक्षेत्रावास.। (भनः यः स्वोः दीः ७-६८)।

सनियत क्षेत्र में रहने का नाम प्रनियतविहार है। सनिवृं सिकर—निवृं तिः सुखम्, प्रनिवृं तिः गोडा, तत्करणशीलोऽनिवृं तिकरः। (सावः मलयः वृतिः १०८६)।

स्वमाबतः पीडा उत्पन्न करने वाले को स्निवृंति-कर कहते हैं।

स्रमिक्हिरिस — सर्वार्गिरकन्दरादी तदिनिहरणा-दोन्हिरिसम् (स्थानाः समयः मृ. २, ४, १०२) । पर्वत की गुका सादि में को पारपोप्यमन — क्रिन्स होकर गिरे हुए पादय (बुल) के समान उपपानन — प्रतिक्षय नित्त्रवेष्ट स्वयस्था मृशतः मरण —होता है वह लिन्हिरिस मरण कहलाता है। कारण यह कि वतति हैं हुए नरण में क्षेत्र सरोर का निहरण होता है बैंद वह यहाँ नहीं होता।

धनिवृत्ति (वर्ति) करण् — १ यतस्तावस्म निव-तेते यावत्सस्यक्स्वं न लब्धमित्यतोऽनिवर्तिकरणम् । (त. भा. हरि. बृत्ति १-३, पू. २५); २. निवर्तन-धीलं निवर्ति, न निवर्ति धनिवर्ति, धा सस्यव्यंत- लामान्न निवर्तते । (बाक हिए चूक्ति कि. १०६)।

३. वेनाध्यवदायविषयेनानिवर्तकेन बस्थियं के हत्यादेविपसाक्काद्रवनकं सन्ध्यस्त्यवाप्नोति तदिनदृतिकरणम् । (गुन्त- कमा. स्त्री. दी. २२) ।

३ जिल विशिष्ट प्रात्मचरिमान के हारा औव वस्थि
को सेवकर प्रतिवाय प्रान्यवनक सम्बक्त्य को प्राप्त
करता है वह प्रनिवर्ति या प्रनिवृत्तिकरण कहलाता
है। इत परिणान से जूकि सम्बक्त्य की प्राप्ति होने
तक कोत निवृत्त नहीं होता है, प्रतः उसकी यह
सार्थक संत्रा है।

**प्रतिवृत्तिकरम् गुरास्थान-१.** एकम्मि कालसमए सठाणादीहिं गह णिबट्टंति । ण णिबट्टंति तहा बि य परिणामेहि मिहो जम्हा ।। होंति ऋणियट्टिणो ते पश्चिसमय जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयरभाण-हुयवहसिहाहि णिद्इढकम्म-वणा ॥(प्रा. पञ्चसं. १, २०-२१, धव. पु. १, पू. १८६ उ.; गो. जो. ४६-४७; भावसं. दे. ६४६-४०। २. विणिव-ट्टंति विसुद्धि समयपद्द्वा वि जस्स ग्रन्नोन्न । तत्तो णियट्टिठाण विवरीयमधो उ अनियट्टी ।। (ज्ञतकः भा न ६ ; गु. मु. बट्. स्वो ब् १ म, पू. ४५) । ३. परस्पराध्यवसायस्थानव्यावृत्तिलक्षणा । निवृत्ति-र्यस्य नास्त्येषोऽनिवृत्ताख्योऽसुमान् भवेत् ।। ततः पदद्वयस्यास्य विहिते कर्मधारये । स्यात्सोऽनिवृत्ति-बादरसम्परायाभिषस्ततः ॥ तस्यानिवृत्ति बादरसम्प-रायस्य कीर्तितम्। गुणस्थानमनिवृत्तिबादरसम्प-रायकम् ॥ (लोकप्र. ३, ११८८-६०) । ४. तुल्ये समाने काले यतः समा सर्वेषामपि तत्प्रविष्टानां विशोधिभंवति, न विषमा; ततो नाम सान्वयं निर्व-चनीय प्रनिवृत्तिकरणम् ।(कमंत्र. मलयः वृ उप. क. गा. १६) । ५. निवर्तन्तेऽङ्गिनोऽन्योऽन्यं यत्रैकसम-याश्रिताः । निवृत्तिः कथ्यते तेनानिवृत्तिस्तद्विपर्यं-यात् ॥(सं. प्रकृतिबि. जयति. १-१४)। ६. युगपदे-तद्गुणस्थानकं प्रतिपन्नानां बहुनामपि जीवानामन्यो-ऽन्यमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्तिः निवृत्तिर्नास्त्यिस्येति प्रनिवृत्तिः । समकालमेतद् गुणस्थानकमास्वस्या-परस्य यदध्यवसायस्थानं विवक्षितोऽन्योऽपि कविच-त्तद्वत्यें वेत्यर्थः । (कर्मस्तः है. स्वो. वृ. २)। ७. भावानामनिवृत्तिस्वादनिवृत्तिगुणास्पदम् (गुण. कमा. ३७) । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांकादि-संकल्पविकल्परहितनिश्चलपरमारमैकत्वैकायच्यान---

परिणतिरूपाणां माबानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणा-स्पदं गुणस्थानं भवति । (गुणः कमाः स्वो. वृ. ३७) । ८. वृष्टमुतानुभूतभोगाकांसादिरूपसमस्त-संकल्प-विकल्प रहितनि जनिश्चलप रमार्मतस्वैकाय---ध्यानपरिणामेन कृत्वा येवां जीवानामैकसमये ये परस्परं पृथक्कतुं नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेषे-अ्यनिवृत्तिकरणोपशमिक-क्षपकसंज्ञा द्वितीयकवाया-श्चेकविश्वतिभेदभिश्वचारित्रमोहप्रकृतीनामुपश्यमक्षपण-समर्था नवमगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति । (बृ. प्रव्यसं. ही. १३)। ६. परिणामा निवर्तन्ते मिथो यत्र न यत्नतः । अनिवृत्तिबादरः स्यात् क्षपकः शमकश्च सः । (योगञाः स्वोः विः १–१६) । १०. क्रपयन्ति न ते कर्म शमयन्ति न किञ्चन । केवलं मोहनीयस्य शमन-क्षपणोद्यताः ।। संस्थानादिना भिन्नाः समानाः परि-णामतः । समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तयः । (पञ्चसं. चमित. १, ३७-३८); एकसमयस्थानाम-निवृत्तयोऽभिन्नाः करणाः यत्र तदनिवृत्तिकरणम् । (पञ्चसं भमितः १, पृ. ३८; धनः धः स्वो हीः २, ४६-४७) । ११. साम्परायशब्दे कथायो सभ्यते । यत्र साम्परायस्य कषायस्य स्थूलस्वेनीः पशमः क्षयस्य वर्तते तदनिवृत्तवादरसाम्परायसंज्ञं गुणस्थानमुच्यते । तत्र जीवा उपशमकाः क्षपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन् समये नानाजीवापेक्षयापि एकरूपाः परिणामा भवन्ति । यतः परिणामानां पर-स्परं स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणबाद-रसाम्परायसंज्ञं नवमगुणस्थानमुख्यते । (त. वृत्ति श्रुतसागर ६-१)।

जिस गुणस्थान में विवक्तित एक समय के भीतर वर्तमान सर्व जीवों के परिणाम परस्पर में भिन्म स होकर समान हों, उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं।

झनिश्चितवचनता — प्रनिश्चितवचनता रागाधक-लुपितवचनता । (इत्तरा. नि. वृ. १-४७) । राग-द्वेवादि बनित कालुब्ध से रहित बचर्नों के बोलने को सनिश्चितवचनता कहते हैं।

स्निनिध्यताबग्रह - धानिध्यतमबग्रह्मातीति निथितो निगम्भितोर्धयधियते, यथा यूधिकाकुमुमानास्यन्त-शीत-कुट्ट-स्तिन्धादिकः। प्राक् स्यवािज्युन्तस्तेनानु-मानेन निवेग तं विषयं न यथा परिक्लान्त तत्वाानं प्रवति तदा शनिधितम् धानियमबग्रह्मातीर्थ्यस्ये । (त. मा. तिक्व. यू. १-१६) । विकित का वर्ष है तिका से माना गया। येते मूही से कूमों का बीत, लोगत और निगय वादि क्य कार्य पूर्व में अनुसब में बादा था; उत सन्-पान क्य निग्ध से उत विक्व को म मानता हुआ क्य काल उत्पन्न होता है तब वह अनिधितावयह कहा बाता है।

सनिष्टयोगार्स— १. धार्तममनोजस्य सम्प्रयोगे तिष्ठप्रयोगार स्पृतिसम्बाहारः (त. सू. २–३०) १ सम्प्रमाणां वहाइविस्थयत्यूव दोसमहत्तसः । सम्बर्धः विद्योगार्वजनसस्ययोगाच्याज्यं च ॥ १९, पू. बह्. स्वो. दू. २, पू. ८) । ३. धमनोजानां सम्बर्धानां सम्प्रयोगे तिष्ठप्रयोगांचन्तनसम्बर्ग्योग-प्रार्वेना च प्रयमम् । (योगवाः स्वो. विस. २–७१)।

## देसो वनिष्टसंयोगज वार्तन्यान ।

**प्रतिष्टतंथोगज ब्रातं**च्यान-१. ब्रमनोज्ञानां विष-याणां सम्प्रयोगे तेषां विष्रयोगे यः स्मृतिसमन्वाहारी भवति तदार्लच्यानमाचक्षते । (त. भा. ६-३१)। २. तस्य (धमनोज्ञस्य विष-कण्टकादेः) सम्प्रयोगे स कयं नाम मे न स्यादिति सङ्कल्पश्चिम्ताप्रवन्धः स्मृतिसमन्बाहारः प्रथममार्तमित्याख्यायते । (स. सि. ६-३०) । ३. धमनोज्ञस्योपनिपाते स कवं नाम मे न स्यादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः ब्रातंमित्या-स्यायते । (त. बा. ६, ३०, २;त. इलो. ६–३०) । ¥. प्रमनोन्नविषयविप्रयोगोपाये व्यवस्थापनं मनसो निश्यलमार्तंध्यानम्, केनोपायेन वियोगः स्वादित्ये-कतानमनोनिवेशनमार्तंच्यानमित्यर्थः । (त. भा. सिंखः वृ. ६-३१) । ५. कूरैव्यंन्तर-चौर-वैरि-मनुजै- मालिम् गैरापदि प्राप्तायां गरलादिकैक्च महती तन्नाशचिन्ताऽऽपदा । संयोगो न भवेत्सदा कथमिति क्सेशातिनुत्नं मनश्वार्तंध्यानमनिष्टयोगवनित जातं दुरन्तैनसः ॥ (बाबाः साः १०-१४)। ६. विकिप्तः मनिष्टसंयोगेन विक्षेपं व्याकुलतां प्राप्तः माकुल-व्या-कुलमनाः इति अनिष्टसंयोगाभिषानम् आतंष्यानम् । (कार्तिके. टी. ४७३) ।

२ विष व कच्छक प्रांवि प्रतिष्ट प्रवार्थों का संयोग होने पर जसके दूर करनेके लिखे वल में जो बार बार संकल्प-विकल्प उठते हैं, इसे प्रतिष्टसंयोगज कार्त-ज्याल कहते हैं।

**ग्रानसुब्द-१.** बृहस्वामिनाऽनियुक्तेन वा दीयते वसतिः, वस्त्वामिनापि बालेन परवशवतिना दीयते सोभव्यनिसुष्टेति उच्यते । (भ. ग्रा. विजयो. ही. २३०) । २. भनिसृष्टमीशानीशाऽनभिमत्या यद-प्यंते । (बाबा. सा. ६-३४) । ३. यद्बहुसाधा-रणं अन्यैरदत्तं एको गृही दत्ते तदनिस्ष्टम् । (गु. वु. बट्- स्बो. बु. २०, वु. ४६)। ४. सामान्यं श्रेणी-मक्तकाद्येकस्य ददतोऽनिसुष्टम् । (झाचारांग भी. पु. २, १, २६६) । ४. यद् गोष्ठीभक्तादिसर्वे रदक्त-मननुमतं वा एकः कश्चित् साधुम्यो ददाति तदनि-सुष्टम् । (योगन्ना. स्वो. विव. १-३८) । ६. ईशा-नीशानभिमतेन स्वास्यस्वास्यनभिमतेन यहीयते तदनिसृष्टम् । (भावधाः डी ११)। ७. गृहस्वा-मिना भनियुक्तेन या दीयते यद् [त्] स्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते तद् द्विविधमनिसृष्टम् । (कार्तिके. टी. ४४६-४६) ।

१ अनियुक्त — प्रनिधकारी — गृहस्वामी के द्वारा जो वसति वी जाती है, प्रथवा पराधीन वालक अंसे स्वामी के द्वारा जो वसति वी जाती हैं, इसका नाम प्रनिकृष्ट दोष हैं।

स्रनिस्तरस्थासक तैजस— १. श्रीदारिक वैक्रिय-काहारकहेंहाम्मन्तरस्थं देहस्य दीरितहेतुर्तिस्तरणा-रातकम् । (त. चा. २, ४६, द पू. १४३)। २. वं तर्वामस्तरण्यय तेजस्वतरीरं त मृतक्य-पाण्या-ययं होतूष सच्छति सन्तो। (चच. पु. १४, षू. १२५)। ४. स्रानस्यरणासकं स्वीसारिकवीकर्यमा-हारकवारीराम्मन्तर्यति तेषां त्रमाणाभारं वीचिहेतु-कम्। (त. चूलि खूल. २—४४)।

१ मौदारिक, वैकियिक और बाहारक शरीर के भीतर स्थित जो शरीर वेहवीप्ति का कारण है उसे व्यक्तिस्तरणात्मक तैजस कहा जाता है।

र्ष. २८-२६) । २. प्रणहिमुह्यत्वम्गहणं प्रणिसिया-बग्गहो । बहुबा तेण (उदमाणीवमेयभावेण) विचा गहणं घणिसियावग्गहो । (वब. पु. ६, पू. २०); बस्त्वेकदेशमबलम्ब्य साकल्येन वस्तुग्रहणं वस्त्वेकदेश समस्तं वा ग्रवलम्ब्य तत्रासन्तिहितवस्त्वन्तरविषयो-ऽपि बनिःस्तप्रस्ययः । (बब. वु. १, वृ. १५२); बस्त्वेकदेशस्य ग्रालम्बनीभूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तु-प्रतिपत्तिः, वस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकाले एव वा दृष्टान्त-मुलेन प्रत्यथा वा धनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्तिः, धनु-सन्वानप्रत्ययः प्रत्यभिज्ञानप्रत्ययस्य धनि:सृत-प्रत्ययः । (वव. पु. १३, पू. २३७); ३. वत्युस्स पदेसादो बत्थुग्गहणं तु बत्युदेसं वा । सयलं वा प्रव-संबिय प्रणिस्सिदं प्रण्णवत्युगई ।। पुक्सरगहणे काले हत्थिस्स य वदण-गवयगहणे वा । वत्यंतरचंदस्स य भेणुस्स य बोहणं च हवे ।। (गो. जो. ३११-३१२)। ४. बस्त्वंशाह्वस्तुनस्तस्य बस्त्वशाहस्तुनोऽववा । तत्रा-सन्निहितान्यस्याऽनिसृतं मननं यथा ॥ घटार्वाग्भाग-कन्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फूट वटेन्द्र-गोज्ञान-मभ्याससमयान्त्रिते ॥ (ब्राचाः सा. ४, २०-२१) । ५. धनभिमुखार्थग्रहणमनि:सृतावग्रह: । (मूला. पू. १२-१८७) । ६. एकदेशदर्शनात् समस्तस्यार्थस्य ग्रहणमनिःसृतावग्रहः । यथा जलनिमन्नस्य हस्तिनः एकदेशकरदर्शनादयं हस्तीति समस्तस्यार्थस्य प्रह-णम् । (त. सुसबो. बृ. १-१६) ।

१ कानों की निर्मलताक्य परिणाम के क्या पूर्णत्या गृही उक्कारण किये गये शास्त्राति का शहण, प्रका पांच वर्ष वाले कम्बल सादि के एक गाग ते लान्छ उन पांच वर्णों के देखने ते सन्द्रव्य और सानिःज्ञ ग्री उन लगस्त पांचों वर्षों का लाल्च्यों से होने बाला साल, सम्बद्धा देशान्त्रर के पांच वर्षों वाले बस्त्र के एक देश कम्बल ही शूर्णक्य में न कहे बाले पर मी उसके समस्त पांच वर्षों का होने वाला साम; सनिन्दुलाव्यह कहलाता है।

स्रतिस्त्रव — धांतत्रव इति पृशीतभूतेनानिह्नवः कार्यः, यहरकालोजमीतं तत्र स एव कमनीयो नाम्यः, वित्तकालुष्यापतेः (वर्मीतः मृ. वृ. २-११) विस्त पुर के समीप में वो कुछ पढ़ा हो, उसके विषय में उसी गुष का उस्तेस करना, सम्य का नहीं; यह स्रतिस्त्रव नामक सानाचार है। स्रनिह्नवासार—देको प्रनिह्नव। यस्मात् पठितं वृतं स एव प्रकाशनीयः। यहा पठित्वा सृत्वा झानी सञ्जातस्तदेव सृतं स्थापनीयमिति प्रनिह्नवासारः। (सृता. वृ. ४–७२)।

जिल गुध से सारत पड़ा हो उसी के नाम को प्रकट करना, समया जिल सागम को पढ़-सुनकर सानवान् हुया हो उली सागम को प्रकट करना; यह सान का सनिह्यवाचार है।

स्रमीक— १. तेजोबमा वर्णीया । (ति. य. १–६७)।
२. स्रानेक 'व्यवस्थानीयम् । (स. ति. ४–४)।
२. स्रानेक 'व्यवस्थानीयम् । (स. ति. ४–४)।
२. वर्ण्यस्थानीयम् । वरात्यादीनि सरवागौकानि वर्ण्यस्थानीयानि वेदितव्यानि । (त. सा. ४, ४)। ४. धनीकान्यनीकान्येत् , तैत्यागीत्यवं: । हय-गण-त्य-त्यदित-शहलस्वस्थानि प्रतिपत्यव्यानि । (त. सा. सिंद्धः मू. ४–४)। ६. दण्यस्थानीयानि स्थानीकानि प्रवन्ति । उत्तरं च—
ग्वावस्य-त्य-गदात-वृद्ध-ग्ययं-नर्तकी। स्थानीकानि
वेद्यानि प्रयोक्त महत्याः ॥(त. कुष्यतोः मू. ४–४)।

७. प्रतीकाः हस्यस्य-त्यानि । (त. वृत्ति सूतस्थाप्यक्रियन्य-विकानि प्रति-वृत्यभ गय्य-नर्तकीस्थाप्यक्रियन्य-विकानि । (त. वृत्ति सूतस्थाप्यक्रियन्य-विकानि । (त. वृत्ति सूतस्थाप्यक्रियन्य-विकानि । (त. वृत्ति सूत-

६ हाची, घोड़े, रथ, पाइचारी, डैल, गन्यवं और नर्सकी; इन सात प्रकार की सेना रूप देवों को सनीक कहते हैं।

झनीहबर— १. निविद्योगिवर प्रश्नं अयहात्मावस्तोगयात्मता । वारितं दानमान्येन तमस्येन त्वनिवद्मा (ब्रमः वः ४-२४) । व्यन्तरुकेणाव्यम्तरुकेण
व्यक्ताव्यस्तरुकेण च स्वामिना वारितं दानमीवरास्वं निविद्य जिवा स्वाद —व्यक्तेषवर्दानिव्यस्त्रमान्ये
स्वराज्यिक्तं ज्वाचा स्वाद —व्यक्तेषवर्दानिव्यस्त्रमान्ये
स्वराज्या—निविद्यस्यो वोषदात्वरीवर्दानेम्निव्यस्त्रे
विद्या । तवान्यावस्त्रेषा—व्यक्तेषवर्दानेम्निव्यस्त्रे
वारितं वानं यदा साधुर्णं क्वारितं द्वाचित्रकेण
नाम दोवः, यदाञ्ज्यस्त्रेवरणे वारितं द्वाचा विद्यास्त्रविद्यास्त्रे
येन वास्त्रकेषवर्दान वारितं द्वाचानिव्यस्त्रविद्याने
येन वास्त्रकेषवर्दान वारितं द्वाचित्रविद्यास्त्रविद्याः
स्वाद्याः प्रवास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्याः
स्वादा । प्रवास्त्रविद्याः

स्यो. टी. ४-१४) ।

ज्यक्त, प्रध्यक्त या इशयब्द प्रपने प्रापको स्वामी भावनेवाले प्रम्य-स्वामी हे भिन्म- प्रभारय प्रापि के द्वारा निवारण किये जाने पर भी दिये गये वान को प्रमीदवर दोष युक्त दान कहते हैं।

अनुकम्पर-- १. तिसिदं बुभूक्सिदं वा दृहिदं दर्ठूण को दू दृष्टियमणी । पश्चिकजिद तं किववा तस्सेसी होदि प्रणुक्तवा ।। (पञ्चा. का. १३४) । २. प्रनुब-हार्डीकृतचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कुवंतोऽनुकम्प-नमनुकम्पा। (स. सि. ६-१२; त. वा. ६, १२, ३) । ३. सर्वप्राणिषु मैत्री धनुकम्पा । (त. वा. १, २, ३०) । ४. त्रस-स्थावरेषु दयाऽनुकम्पा । (त. इलो. १, २, १२) । ५. धनुकम्पा दुःस्तितेषु कारुव्यम् । (त.भा. हरि. ब्. १-२)। ६. दट्ठूण पाणि-णिवहं भीमे भव-सागरम्मि दुक्लतः । श्रविसेसतोऽणुकप दुहावि सामत्यतो कुणति ॥ (वर्मसं. ८११; मा. प्र. ५८) । ७- धनुकम्पा घृणा कारुष्यं सत्त्वानामु-परि, यथा सर्व एव सत्त्वा सुलायिनो दु:लत्रहाणा-थिनदन, नैतेवामल्यापि पीडा मया कार्येति निदिन्तस्य चेतसाऽऽद्रेंण प्रवर्तते स्वहितमभिवाञ्छन् ×××। (त. भा. सि. १-२); अनुकम्या दया वृणेत्यनर्था-न्तरम् । ××× ग्रथवा ग्रनुग्रहबुद्धधाऽऽर्द्रीकृत-चेतसः परपीडामात्मसंस्थामिव कुवंतोऽनुकम्पनमन्-कम्पा । (स. भा. सिख. वृ. ६-१३) । ८. सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयाईत्वं दयालवः । धर्मस्य परम मूलमनुकम्पां प्रवक्षते ॥ (उपासका. २३०) । ह. मनुकम्पा दुःखितसत्त्वविषया कृपा। (बर्मादः मु. वृ. ३-७) । १०. मनु पश्चाद् दु:खितसत्त्वकम्पना-दनन्तरं यत्कम्पनं सा अनुकम्पा। (बृहत्क. बृ. १३२०)। ११ मनुकम्पा दु:सितेषु अपक्षपातेन दु:खप्प्रहाणेच्छा । (योगज्ञाः स्वोः विवः २-१४) । १२. एकेन्द्रियप्रभृतीना सर्वेषामपि देहिनाम् । मवा-क्यी मज्जतां क्लेशं पश्यतो हृदयाईता ॥ तद्दु:खै-दु:खितत्व च तत्प्रतीकारहेतुषु । ययाश्चित प्रवृत्ति-क्ष्वेत्यनुकम्पार्शमधीयते ॥ (त्रि. ज्ञ. यु. व. १, ३, ६१५-६१६) । १३. क्लिश्यमानजन्तुद्धरणबुद्धिः मनुकम्पा । (भ. मा. मूला. टी. १६६६) । १४. imes imes imes imes अनुकम्पाऽस्तितसस्त्रकृपा imes imes imes imes imes ।। (सन. ष. २-५२)। १५. धनुकम्या कृपा क्षेया सर्व-सत्त्वेव्यनुग्रहः। (लाढीसं ३-८१; वंचाध्यायी २-४४६)। १६, दुःस्ति जा तं मृद्दा काद्रव्यापित् णानोजुक्तमा (वारिकात दी. १०)। १७. सर्वेषु प्राचिषु चित्रदार दयादेलनाकुक्तमा ( त. वृत्ति स्तृत. १-२; कातिके दी. ३२६; त. सुक्रवो. वृ. १-२ व ६-१२)। १०. धारमवत सर्वकाचेषु सुक्ष-दुक्तयो: प्रियाप्रियन्तवर्धनेन परगीडापरिहारेच्छा। (सारच्या दी. १-४)।

१ तृषित, बुभूक्षित एवं बुखित प्राणी को देखकर उसके दुःश्व से स्वयं दुःश्वी होना व मन में उसके उद्घार की चिन्ता करना, इसका नाम प्रनुकम्पा है। धनुकृष्ट (प्रशुक्ट्टी)-१. श्रधापवसकरणपढ-मसमयपहुडि जाव चरमसमझो ति ताव पादेक्क-मेक्केक्किम्म समए ग्रसंखेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम-हागाणि छवड्दिकमेणावहिदाणि हिदिबंघोसरणा-दीणं कारणभूदाणि घरिय, तेसि परिवाडीए विरचि-दाण पुणक्तापुणक्तभावगवेसणा अणुकही णाम । **प्रनु**कर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुविन्तनमि-त्यनर्थान्तरम् । (जयम. झ. प. १४६)। २. प्रणुकट्टी णाम [ग्रणिग्रोगहारं] द्विदि पडि ठिदिबंधण्भव-साणद्वाणाण समाणत्तमसमाणत्त च परूवेदि । (धवः षु. ११, पू. ३४६) । ३. धनुक्रुव्टिनीम अवस्तन-समयपरिणामखण्डानामुपरितनसमयपरिणामखण्डैः सादृश्यम् । (गो. जो. जी. प्र. ४६) ।

सादुर्यय । (गा. जा. जा. म. ४६) । १ श्रम्भवाद्यक्तरण के प्रथम समय से लेकर प्रत्मिम समय तक मर्टक समय में वो स्रसंव्यात लोक मात्र परिचामस्थान छह वृद्धियों के कम से स्वस्थित होते हुए स्थितिनम्पासरणादि के कारण होते हैं, वरिपादों कम से विरक्षित उन परिचामों की युन-क्तता व सयुनक्तता की स्रोज करना, इसका नाम स्वसुक्ति है।

क्षमुक्तन् - १. यनुक्तन् भित्रायोच प्रहुणम् । (क. कि. १–१६)। २. वनुक्तमभित्रायोच प्रतिपत्ति। १२।। 'धानिप्रायोच प्रतिपत्ति। १२।। 'धानिप्रायोच प्रतिपत्ति। १३।। ३. प्रकृष्टविद्युद्धियोने-द्वियादिपर्यायामधारणत्वात एक्तवर्णीत्वयेशोर्थ प्रति-प्रायोचीत्वान्वयोचि व्यवस्थानियोग्वर्थ प्रति-प्रयोचीत्वान्वयोचि व्यवस्थानियोग्वर्थ प्रति-प्रयाचना प्रतिपत्ति । द्वारा स्वर्धान्वयारणात् प्राकृ जंबोद्ध्यातोच्यावास्याचेनेव ध्वादितानुक्तियेच व्यवस्थानियावेणावस्थान्यये 'मनानियं शब्द वाद-विष्यांति' हति। (त. का. १–१६, पू. ६५ ५६

५-६) । ३. स्तोकपुर्वस्तिष्कानोरमुक्तस्याजि-सहितः । (त. स्त्री. १, १६, ७) । ४. प्रमुक्तस्यु-स्तादस्यः इति । प्रमन्या करणनया शक्य व्यानकारा-स्मकोप्रियोगेले, तम्बशुक्काति प्रमुक्तमबग्रह्मातीले भव्यते । (त. भा. सित्तः मु. १-१६) । १. प्रस्यक्ष-मितताञ्चादगुणार्वकाक्षयोग्यन् । प्रमुक्तम् XXII (प्राचा. सा. ४-२३) । ६. प्रमुक् प्रमितगुणविशिष्टद्रक्ष्यक्षममुक्तावबहः । (भूला. मृ. १२-१७) । ७. प्रमुक्तं चानिप्राये स्थितम् । (त. मृति भूत. १-१६) ।

१ शस्योच्यारण के बिना अभिप्राय से ही पदार्थ के अहण करने को अनुकत-अवप्रह कहते हैं। इसी को अनुकतप्रयय या अनुकतकान भी कहते हैं।

स्रनुक्तप्रत्यय—देखो प्रनुक्त । इन्द्रियप्रतिनियत-गुणविशिष्टवस्तूपलस्मकाल एव तदिन्द्रियानियत-गुणविशिष्टरस्य तस्योपलब्स्यियतः सोऽनुक्तप्रत्ययः । (धव. पु. १, पू. १५३–१५४) ।

पियांजत इत्तिय के प्रतितियत गुम — बेले स्पर्धान का स्पर्ध — से विशिष्ट बस्तु के उपलम्भ के समय में ही उसके प्रतियत गुम — वेले उक्त स्पर्धान के रतायि — से विशिष्ट उस बस्तु की जिस झान से उपलब्ध होती है वह प्रमुक्तशस्य कहलाता है। जेले — नमक के उपलम्भ के लग्म में ही उसके सारेपन का झान प्रथमा उस्कर के बुव्धियोचर होने पर उसकी मिठाल का झान। प्रमुक्तावग्रह — देवो प्रमुक्तशस्य। १ प्राप्तिय-

मियणुणितिसद्वर्जनगह्नमण्यः [य]णावन्यहो । वहा
— वर्षिविदिएण गुवादीणं रससस्य गहुन्यं, प्राणिदिएण रहियाचीणं रसग्रह्मपित्र्यादेशं (चन्द्र मुस्यपुर. २०) । २. धानमानयेति केनचिद् मणिते कर्षरादिना समानयेति परेणानुस्तस्य कर्षयदेरम्यानवर्णायस्य स्वयमूहनमनुस्तावग्रहः । (त. कुक्को.
पुर. १-१६)।

हु । १९) भारत्यास्त गुणीबाहास्ट वस्तु के प्रहण को अनुस्ताव-पह कहते हैं। जैसे — चलु इंग्डिय से गुड शांदि को वेल कर उनके रस का अचवा ज्ञाल इंग्डिय से सूंच कर वही आबि के रस का ज्ञान।

सनुगम--- १. प्रनुगम्यतेऽनेनास्मिश्चीतः प्रनुगमनम् प्रनुगमः । प्रणुनो वा सुत्रस्य यमोऽनुगमः सुत्रानु-सरणमित्यर्थः । (उत्तराः यु. यु. १) । २. प्रयन्- वाज्न्तस्यानुगमनाक्षा धनुगमः; सूत्रानुकूलगमनं भनुगमः । (सनुयो. बू. १३ - ५३, पु. २३) । ३. अनुगमनम् अनुगमः, अनुगम्यते वाऽनेनास्मादस्मिन्नित वाऽनुगमः सूत्रस्यानु-कूलः परिच्छेद इत्ययं:। (बाब. हरि. वृ. नि. ७६, षु. १४) । ४. तथानुगमः श्रानुपूर्व्या-वीनामेव सत्पदप्ररूपणादिभिरनुयोगद्वारैरनेकषाऽनु-गमनम् अनुगमः । (अनु. हरि. वृ. पृ. ३२) । ५. यथावस्त्ववबोधः ग्रनुगमः, केवलि-श्रुतकेवलिभिर-नुगतानुरूपेणावगमो वा। (वव. पु. ३, पू. ८); जदा दब्बाणि द्विदाणि तथावबोधो धणुगमो। (बब. पु. ४, पू. १ व पू. ३२२); जिस्ह जेण वा वत्तव्वं परूविज्जदि सो प्रणुगमो । प्रहियारसिण्ण-दाणमणिघोगहाराणं जे ब्रहियारा तेसिमणुगमो सि सण्णा । ××× श्रथवा श्रनुगम्यन्ते जीवादयः पदार्था अनेनेत्यनुगमः । (चनः पु. ६, पू. १४१) । ६. अनुगम्यते अनेन प्राक्ततो अधिकार इत्यनुगमः। (जवष. वत्र ४६६) ।६. धनुगमः संहितादिव्याख्या-नप्रकाररूपः उद्देश-निर्वेश-निर्गमनादिद्वारकसापा-त्मको वा। (समदा. ग्रभय. मृ. १४०)। ७. सूत्रस्यानुकूलमर्थकथनमनुगमः, भथवा शतु-गम्यते व्याख्यायते सूत्रमनेनास्मिन्नस्मादिति वा। (सनुयो. मल. हेम. बृ. सू. ५६) । ८. एवमनुगम-नमनुगम्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा परिच्छेदोऽर्यकयनमिति निक्षिप्तसूत्रस्यानुकूलः यावत् । (अम्बूडी. ज्ञान्ति. बृ. पू. ४) । १. प्रनुगम-नमनुगमः, सूत्रस्यानुरूपमर्यास्यानम् । (व्यवः सू. भाः मलयः वृ. १, पू. १) । १०. झनुगमनमनुगम्यते वा शास्त्रमनेनेति धनुगमः सूत्रस्यानुकूलः परिच्छेदः। (बाब. मलय. बृ. नि. ८६, पृ. ६०) । धनुरूपं सूत्रायीवाधया तदनुगुणं गमनं संहितादिक्रमेण व्यास्यातुः प्रवर्तनमनुगमः । (उत्तराः नि. वृ. २८, पू. १०); सूत्रस्थानुगतिश्चित्रानुगमः×××।

गमनमनुगमः, प्रनुरूपार्थंगमनं वा प्रनुगमः, प्रनुरूपं

(जत्तराः निः बुः २६, पुः ११ जब्,) । ५ (ब. पुः २) जिल क्षित्रकार में या जिलके हारा बस्तव्य वदार्च की उक्त्यणा को बाती है उने क्षणुक कहते हैं। ब्राचित नामक अनुयोगद्वारों के जो बस्तन्तर क्षमिकार होते हैं उनका नाम क्षणुक है। बस्त्या जिलके हारा बोबादि पदार्च बाने बाते हैं उसे सनुगम जानना चाहिये 1

अनुयासी अवधि-१. से कि तं बाणुगामियं योहि-षाणं ? आणुगामिश्रं श्रोहिणाणं दुविहं पण्यत्तं । तं बहा--श्रंतगर्य च मज्भागयं च । से कि तं श्रंतगयं ? श्रंतगर्थ तिविहं पण्नतः । तं जहा-पुरश्रो श्रंतगर्थ मनाभी अंतगयं पासभी अंतगयं । से कि तं पुरश्रो श्रंतगयं ? पुरश्रो श्रंतगयं - से जहा नामए केइ पुरसे उनकं वा चडुलियं वा ग्रलायं वा मणि वा पईवं बा जोइं वा पुरधो काउं पणुल्लेमाणे पणुल्लेमाणे गच्छेज्जा, से तं पुरभो मंतगयं। से कि तं मन्गभो श्रंतगयं ? मन्गद्यो श्रंतगयं — ते जहा नामए केइ पुरसे उक्कं वा चडुलिसं वा सलाय वा मणि वा पईवं वा जोइं वा मग्मश्रो काउं श्रणुकड्ढेमाणे श्रणु-कड्ढेमाणे गच्छिज्जा से तं मग्मश्रो श्रंतगयं। से कि तं पासको शंतगय ? पासको शंतगयं—से जहा नामए केइ पुरिसे उक्कं वा चढुलिश्रं वा श्रलायं बार्मीण वापईवं वापासको काउंपरिकड्डेमाणे परिकड्ढेमाणे गिष्कुज्जा से तं पासम्रो मंतगय। से तंद्रांतगर्य। से किंतं मज्कनयं? मज्कनयंसे जहानामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलियं वा यलायं वामणि वापईवं वाजोइ वामत्थए काउसमुख्य-हमाणे समुख्यहमाणे गच्छिज्जा से तं मज्ञागयं। ××× से तं घाणुगामिश्रं घोहिणाण । (नन्दी. सू. १०, पू. दर-दर्भ द दर्भ) । २. कश्चिदविधर्मा-स्करप्रकाशवद् गच्छन्तमनुगच्छति । (स. सि. १, २२; त. बा. १, २२,४) । ३. अणुगामिक्रोऽणु-गच्छद गच्छतं लोयणं जहा पुरिसं। (विशेषाः ७११) । ४. जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं जीवेण सह गच्छदि तमणुगामी णाम । (बब. पु. १३, पू. २६४)। विश्व अपनुगमात् पुसोऽनुगामी देशतोऽवधिः। परमावधिरप्युक्तः सर्वावधिरपीदृशः ॥ (त. इलो. १, २२, ११) । ६. तत्र गच्छन्तं पुरुषं झा समन्ता-दनुगच्छतीत्येवशीलमानुगामी । श्रानुगाम्येवानुगामि-कम् । स्वार्थे 'कः' प्रत्ययः । अथवा अनुगमः प्रयो-जनं यस्य तदानुगामिकम् । यत्सोचनवद् गच्छन्तम-नुगच्छति तदविषज्ञानमानुगामिकमिति मावः। (नम्बी. मलय. बृ. ६, कर्मस्त. गो. बृ. ६-१०) । ७. तत्र मास्करप्रकाशवद् देशान्तर गच्छन्तमन्-गच्छति विशुद्धिपरिणामवद्यात् सोऽविषरनुगामी । (त. पुसर्वो. वृ. १-२२)। ८. यदविश्वानं स्वस्वा- भिनं जीवभनुगच्छति तदनुगामी। (गो. बी. मं. ग्र. व बी. ग्र. टीका १७२)। १. किश्वद्विधर्म-च्छत्यं भवानतरं प्राप्तृवत्तमनुगच्छति पृष्ठतो वाति वितुः श्रकायवत्। (त. बृति कृतः १-२२)। १० यदि देशान्तरगतमन्त्रनेति स्ववारिणम्। भनुगाम्यविद्यान्तां तद्वित्तंयं स्वनेत्रवत्। (लीकप्र. १--२१८)।

२ सूर्य के प्रकाश के समान वेशान्तर या भवान्तर में बाते हुए व्यविज्ञानी के साथ बाने वाले अवविज्ञान को व्यनुगामी व्यविज्ञान कहते हैं।

सनुषष्ट् - १. स्व-परोपकारोऽजुषहः । (स. सि. ७-३६: त. सा. ७-३६: त. स्तो. ०-३६ त. वृत्ति सुत. ७-३६) । २. सनुष्टः रास्टरोपकारा-दिलसामो जीवाताम् । (त. सा. सिद्धः यू. ७-७); धनुष्ठक्षठेजनरेथनुष्टोऽन्नादिश्यकारकः प्रतिष्ठहीतुः, रातुष्यं प्रधानानुष्ठिक्रकलम् । प्रधानं मृत्तिः, धानुष्यंक्क स्वर्णादिप्राप्तिः । (त. मा. सिद्धः यू. ७-३३)।

१ बापने ब्रोर पर के उपकार को ब्रमुग्रह कहते हैं। २ जीवों के पारस्परिक उपकार को भी ब्रमुग्रह कहा जाता है।

सनुप्रहबृद्धि — रागवशात कटक-कटिसुत्रादिना भूषणाभित्रयोजनुष्ठहुर्विट कुवेते (सन्तर्गाद्धती ९१)। बहिरारणा राग के बधा से कटक व कटिसुत्र सादि साभूवर्षों के द्वारा भूषित करने के सनिप्राय क्य सनुष्ठवृद्धि को करते हैं।

सन्ब्छेद - परमाणुगरएगादिदण्यसंखाए धण्णेसि दब्बाणं ससावगमी धणुच्छेदो णाम । धपवा, पोग्गलागासादीणं णिब्बिमागच्छेदो अणुच्छेदो णाम । (धव. पु. १४, पू. ४३६)।

परमाजुनत एक प्रापि प्रकासका से प्रत्य प्रव्यों को संक्या का बोच होना, इसका नाम प्रनुच्छेद है। प्रवचा पुद्गत व प्राकाश प्राप्ति के विजागरहित छेद को प्रनुच्छेद जानना चाहिए।

स्रतुक्ता---१. सुत्रार्थयोरत्यप्रदानं प्रदानं प्रत्यनुभनन धनुज्ञा । (स्थयः सु. भा. मलयः सु. गा. १-११४)। २. निषेपामावव्यञ्जिकाऽनृज्ञा । (झास्त्रवा. ३, ३ टी.)।

हुतरे के लिए सुत्र और अर्थ के स्वयं प्रदान करने को तथा प्रदान करते हुए अन्य की समुमोदना करने को सनुका कहते हैं। सनुतकुष्ट वेदना-१.तब्बदिरित्तमणुक्कस्सा ।(बद्बं.

४, २, ४, ३३-दु. १०, पू. २१०); २. तदो उक्क-स्सादो वदिरित्तं जंदव्यं तमणुक्कस्स (णाणावरणीय) वेयणा होदि । (वयः पु. १०, पू. २१०) ।

उत्हब्द बेदना से विपरीत ज्ञानावरण की बच्चवेदना को धनुकुष्ट बच्चवेदना कहते हैं।

भ्रमुत्कृष्ट प्रव्यवेदना---१. तव्वदिरित्तमणुक्कस्सं। (वद्सं. ४, २, ४, ४७--- पु. १०, पू. २४४)। २. तदो जक्कस्सादो बदिरित्तमणुक्कस्सवेयणा (प्राजवस्स)। (बन. पु. १०, पू. २४४)।

उत्कृष्ट बेदना से विपरीत आयु की इच्यवेदना की धनुतकृष्ट इच्यवेदना कहते हैं।

ध्रनुतर (अुतझान) — उत्तरं प्रतिवयनम्, न विवतं उत्तरं सस्य भृतस्य तत्तृतरं खुतम्। ष्रावया ध्रावतम् उत्तरम्, न विवते उत्तरोऽन्यसिद्धान्तः ध्रास्मादियनृत्तर भृतम्। (वसः दुः १३, पु. २६३) जिस भृतवयन का कोई प्रतिवयनक्य उत्तर उप-त्यस्य हो, उसे प्रमुत्तर् (मृत) कहते हैं। ध्रयका तिससे ध्राविक कोई सम्य सिद्धान्त न हो, येने माव-भृत को अनुन्तर(भृत) कहते हैं।

ध्रनुसरौपपादिकदशा $-१ \times \times \times$  प्रणुत्तरो-ववाइम्रदसासु ण ग्रणुत्तरोववाइम्राणं नगराई उज्जा-णाइ चेइग्राइ वणसंडाइंसभोसरणाइ रामाणो बम्मा-यरिया धम्मकहाम्रो इहलोइम्र-परलोइम्रा इड्डि-विसेसा भोगपरिच्यागा पव्यज्जाको परिकामा सु-ग्रपरिग्गहा तबोबहाणाइं पढिमाग्रो उवसन्गा संलेह-णात्रो भत्तपच्चक्लाणाइं पाम्रोवगमणाइं मणुत्तरो-ववाइयत्ते उववत्ती सुकुलपच्चायाईमो पुण बोहि-लाभा श्रंतकिरिग्राग्रो श्राघविज्जंति XXX से तं म्रगुत्त रोववाइयदसाम्रो । (नन्दी. सू. ४३) । २. उप-पादो जन्म प्रयोजनमेखां त इमे श्रीपपादिकाः, विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽपराजित-सर्वार्थसद्धास्यानि पञ्चा-नुत्तराणि । श्रनुत्तरेषु श्रौपपादिकाः श्रनुत्तरौपपादि-काः ऋषिदास-वा(घ)न्य-सुनक्षत्र-कार्तिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्राऽभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्ष-मानतीर्थंकरतीर्थे । एवमृषभादीना त्रयोविश्वतेस्तीर्वेषु श्रन्ये श्रन्ये दश-दशानगाराः दारुणानुपसर्गन्निजित्य विजयाद्यनुत्तरेषृत्पन्ना इत्येवमनुत्तरीपपादिका दशा-

अस्यां वर्ष्यन्त इति अनुत्तरीपपादिकदशा, ग्रथवा अनु-त्तरौपपादिकानां दशा अनुत्तरौपपादिकदशा तस्या-मायुर्वे कियिकानुबन्धविशेषः । (त. बा. १, २०, १२; वब. पु. ६, पू. २०२) । ३. उत्तरः प्रधानः, नास्यो-त्तरो विद्यत इति धनुत्तरः । उपपतनमूपपातः, जन्मे-त्यर्थः । धनुत्तरः प्रधानः संसारे ज्यस्य तथाविषस्या-भावात्, उपवातो वेषामिति समासः, तद्वक्तव्यता-प्रतिबद्धा दशाः दशाध्ययनोपलक्षिता अनुत्तरीपपा-दिकदशा: । (मन्दी. हरि. वृ. पृ. १०६) । ४. मण्-त्तरीववादियदसा णाम झंगं बाणउदिलक्स-बोयाल-सहस्सपदेहि (१२४४०००) एक्केक्कम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोबसम्मे सहिकण पाडिहेरं लद्घूण प्रणु-त्तरविमाणं गदे दस दस वण्णेवि । (अब. पू. १, पू. १०३) । ५. धनुसरीपपादिका देवा येषु स्थाप्यन्ते ताः अनुत्तरीपपादिकदशाः। (त. भा. सिद्ध. पू. १-२०)। ६. चतुश्वत्वारिशत्सहस्रद्विनवतिलक्षास्ट-परिमाणं प्रतितीर्थं निजितदुद्धरोपसर्गाणां समासा-दितपञ्चानुत्तरोपपादानां दश-दशमुनीनां प्ररूपकम् अनुत्तरौपपादिकदशम् । उपपादो जन्म प्रयोजनं वेपां ते श्रीपपादिका मुनयः, श्रनुत्तरेषु श्रीपपादिकाः अनुत्तरौपपादिकाः, ते दश यत्र निरूप्यन्ते सत्त-योक्तम् । (श्रुतभक्ति टीका द) । ७. तीर्यकुराणां प्रतिनीयं दश दश मूनयो भवन्ति । ते उपसर्ग सोहवा पञ्चानुत्तरपदं प्राप्नुबन्ति । तत्कथानिरूपकं चतुरचत्वारिशत्सहस्राधिकद्विनवतिलक्षपदप्रमाणमनु -त्तरौपपादिकदशम् । (त. वृत्ति अत. १-२०)। s. ति-गहं-चउ-चउ-हुग-णव-पयाणि चाणुत्त रोवबाद-दसे । विजयादि(दी)सु पंचसु य उववायिया विमाणेसु ॥ पिडितित्थं सहिकण हु दाख्वसम्मोप-लद्धमाह्या । वह वह मुणियो बिहिमा पाणे मोलूब भाजमया ॥ विजयादिसु उववण्णा वण्णिञ्जते सु-हावसुहबहुला। ते णमह वीरतित्ये उजु (रिसि) दासो सालिभइक्सो ॥ सुणक्सतो सभयो वि स धण्णो वरवारिसेण-णंदणया । णंदो चिलायपुत्तो कत्त-इयो जह तह अण्णे।। (अंयपण्णसी १, ४२-४४)। धनुत्तरेषु विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽपराजित-सर्वा-र्वसिद्ध्यास्येष्वीपपादिका धनुत्तरीपपादिकाः । प्रति-तीर्वं दश दश मुनयो दारुणान् महोपसर्गान् सोढ्वा लब्बप्रातिहार्याः समाधिविधिना स्यक्तप्राणा ये विजयाधनुत्तरविमानेषूत्पन्नास्ते वर्ण्यन्ते वस्मिस्तद-

नुत्तरीपपारिकदशं नाम नवसमञ्जूष् । (गो.बी. बी. प्र. १५७) ।

२ जनपाद अर्थात् जन्म ही जिनका प्रयोजन है वे भौषपाविक कहे जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के समय में बादण उपसर्गों को सहन करके विक्यादि पांच समुत्तर विवानों में उत्पन्न होने वाले दश दश महानृतियों के चरित्र का जिस बंग में वर्णन किया काता है उसे बनुत्तरीपपादिकदशा या धनुत्तरीप-पाविकवशांग कहते हैं। जैसे-वर्षमान तीर्थंकर के तीयं में ऋविवास बादि दस का (मूल में देखिये)। **धनुत्पादानुच्छेद**-- धनुत्पादः धसत्त्वम्, धनुच्छेदोsविनाशः । धनुत्पाद एव धनुन्छेदः (धनुत्पादानु च्छेदः), प्रसत प्रभाव इति यावत्, सतः श्रसत्त्ववि-रोबात्। एसो पञ्जवद्वियणयववहारो । (बब. पु. a, q. ६-७); झणुप्पादाणुच्छेदो णाम पञ्जवद्विघो णधो, तेण प्रसंतावत्याए प्रभावववएसिम्छिदि, भावे उदलब्भमाणे सभावत्तविरोहादो । (बव. पु. १२, यु. ४४८) ।

पर्याचानिक नव को अनुस्तादानुष्केद कहा जाता है। अनुपाद का अर्थ सासन्व और अनुष्केद का अर्थ है अविनाश । 'अनुस्ताद ही अनुष्केद देशा कर्मचारय समात करने पर उसका अभिज्ञाय होता है अलत् का अभाव । कारण कि कमी सह का अचाव सम्मव नहीं है। अरा अभाव का व्यवहार पर्याचाचिक नव की अपेका ही सम्मव है।

सन्त्येक - १. विज्ञानांतिमस्कृष्टस्यापि वतस्य-स्कृतसर्विद्योअनुसूचाराजानुतेकः। (स. वि. ६, २६; त. वा. ६, २६, ४; त. वसो. ६–२६; त. सुबको. वृ. ६–२६)। २. उत्तेको गढं युत-जात्यारिवर्गितः, गोत्येकोनुत्येको विज्ञित्यर्थता। (त. मा. हिए. व विक्र. वृ. ६-२३); उत्तेकोचस्य-रात्पामो गर्वक्यः, तद्विर्ययंगोनुत्येकः। (त. मा. हिए. व विक्र. वृ. १–६)। १. ज्ञान-त्याअनृतिविद-गृणैर्यहुक्त्योपि सन् ज्ञान-त्याअनृतिविद-यम् करोति वोजनुत्येक स्त्युच्यते। (त. वृत्ति वृत्त. ६–२६)।

१ विशिष्ट ज्ञान और तप भावि से उत्कृष्ट होकर भी उनका मद-धहंकार-न करना, इसका नाम अनुस्तेक है।

**धनुवयबन्धोत्कृष्ट — १**. धनुदवे बन्धादुत्कृष्टं

स्थितितकमं यासां ता अनुदयवन्योत्कच्टाः । (कन्यसं स्यो. बु. वै–६२) । २. यासां तु विधा-कोदयायायो बन्यादुत्कच्टित्यितिसकर्मावाप्तिस्ता अनु-दवन्योत्कच्टाः । (पंचसं. सत्यय. बु. वै–६२; कर्म-ज्ञ. यक्षो. टी. १, पु. १४) ।

२ जिन कर्मप्रकृतियों का विपाकीदय के प्रभाव में बन्च से उत्कृष्ट स्थितिसस्य पाया जाता है, उन्हें अनुदयबन्धोत्कृष्ट कहते हैं।

सन्वयवती प्रकृति (असुदयवर्ष) — १. चरिम-समयस्मि दिलयं जासि झन्तरस संक्रमे ताम्रो×× ×।। (वंचसंग्रह ३-६६)। २. यासा प्रकृतीनां दिलकं चरससम्वेधन्यानु प्रकृतित्य रितकुकसंक्रमण सं-क्रमच्य प्रव्यक्तिस्वयर्थनेताः कृत्यवर्थन्योऽनुदयवतीस्ताः। (वचसं- सलयः वृत्तिः ३-६६; क्रमंत्रः चन्नोः दी. १, १ ११)।

विन कर्ममङ्कितयों का प्रदेशियड चरम समय में स्तिबुक संकमण के द्वारा ध्रम्य प्रकृतियों में संकात होकर ध्रम्य प्रकृतिकथ से ही विदाक को प्राप्त हो, स्वीदय से नहीं; उन प्रकृतियों को धनुदयबती प्रकृतियां कहते हैं।

अनुवयसंक्रमीत्कृष्ट - १. अनुवयं सक्रमेण उत्कृष्टं स्थितिसक्तमं यासां ता अनुवयसक्रमोत्कृष्टाः । (पंचसं स्थो. बृ. ३-६२)। २. यासां पुनरनुवयं संक्रमत उत्कृष्टिस्यितनाभावः अनुवयसक्रमोत्कृष्टाः स्थाः । (पंचसं सम्बद्धः - १-६२); अनुवयसक्रमोत्कृः स्वाः । (पंचसं सम्बद्धः - १-१४)।

२ जिन कर्मप्रकृतियों का विपाकोश्य के झभाव में संकमण से उत्कृष्ट स्थितिसस्य पाया जाने, उन्हें अनुवयसंकमोत्कृष्ट कहते हैं।

अनुदीर्गोपना।मना — जा सा अकरणोवसामणा तिस्ते दुवे णामधेयाणि — अकरणोवसामणा ति वि अणुविण्णोवसामणा ति वि । (कसायपाः चूर्णि पू. ७०७)।

वेस्रो प्रकरणोपशामना ।

अनुनाबिस्य — १. धनुनादित्वं प्रतिरवोपेतस्वम् । (समवा. समयः वृ. सू. ३४)। २. धनुनादिता प्रति-रवोपेतता । (रायपः मलयः वृ. पू. १६)।

शम्ब का प्रतिम्बनि से सहित होना, इसे प्रनुनाबित्व कहते हैं। सनुपक्तम-१. वेणाउमुक्कमिञ्जद्द धप्पसमुखेन द्व-रोगावि । सो धञ्यस्वाध्यादि उवक्कमो धणुक्कमो ६परो । (संप्रष्टृणी. २६६) । २. दतरस्तु तद्दीवपरीतो ( प्रापुणोऽपर्वतंत्रहेतुस्ताध्यक्षमानादिताऽस्पसमुखेन बाह्यो न विद्यालि-शस्त्रादिना विरक्षितो) ज्युर-क्याः । (संग्रहृणी. दे. कृ. २६६) ।

आयु के अपवर्तन (विधात) के कारणभूत अध्यय-सान आदि तथा बाह्य दिव, शस्त्र एवं अपिन आदि के अभाव का नाम अमुपक्ष्म है।

झनुपगूहन--- प्रमादाञ्जातदोषस्य जिनमागैरतस्य तु । ईर्ष्ययोदभासन लोके तत् स्यादनुषग्रहनम् । (धर्मसं भा. ४-४६) ।

ईर्ष्याके वश जिनमार्गपर चलने वाले किसी वर्मात्माके प्रभावजनित दोष के प्रकट करने की प्रमृपगृहन कहते हैं।

भूपपुरः १९०६ है। समुप्तारितस्य पुतः प्रवादान्त्रा व्या जीवस्य केवलानादयो गुणाः। (ब्रालार- १, १४८) १. स्वादाितमे व्यान्तर्यो गुणाः। (ब्रालार- १, १४८) १. स्वादाितमे वयान्तर्योग या शक्तिरस्ति सस्य स्तः। उत्तरामान्यत्या निरूप्ते वेद्विवेदनिरयेलया। ६८मत्रोदाहरण ज्ञान जीवोपजीवि जीवगुणः। ज्ञेयान्तर्यात्रा १, ११४-१६) । ३. निक्याधियुण्जामिन्नोमेदकोऽनुप्तर्यात्रा १, ११४-१६) । ३. निक्याधियुण्जामिन्नोमेदकोऽनुप्तर्यात्राहरू स्वा केवल- ज्ञानादयो गुणाः। (म्ब्यव्यविष १, १९४) ।

१ उपाविरहित गुन-गुनी के भेद को विकास करने बाते तम को प्रमुख्यारत-सद्भूत-स्थवहारतम कहते हैं। जैसे जोब के केवलजातावि गुन । २ बस्तु की प्रत्यतत हासित के विशोव-तिरपेश होकर साम्राज्य-क्य से निक्यण करने बाते तम को प्रमुख्यारत-सद्भूत-स्थवहारतम कहते हैं।

प्रमुश्चिरितासङ्गुत्वस्यवहारनयः — १. संक्षेत्रस्यस्य ह्यान्त्रस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्यस्य स्वाह्य

१ जो नय संक्लेश (संयोग) पुस्त वस्तु के सम्बन्ध को विषय करता है वह धनुपचरित-ससर्भृतव्यवहारनय क्कुलाता है। बेले--- बोच का सारीर। २ अबुद्धि-पूर्वक होने वाले कोवादिक भावों में बोच के भावों की विवक्ता करने को अनुपचरितासव्भृतव्यवहार-नय कहते हैं।

सनुपदेश- जनवंक उपदेशोऽनुपदेश:। (त. वा. १, ४, २)।

निरर्वक उपदेश का नाम अनुपदेश है।

सनुपरतकायिको क्रिया — उपरतो देशतः एवतो वा सावस्योगाद्विरतः । नोपरतोऽनुपरतः, कुर्वादेवरूयनिवृत्त स्त्ययः । तस्य कायिको सनुपरत-कायिको । इयं प्रतिप्राणिनि वर्तते । इयमविप्तस्य वेदितव्या, न देशविरतस्य सर्वविरतस्य वा । (प्रजाप. सनस्य कृ २२-२७१) ।

जो साबक्क योग से—गए कार्यों से—सर्वदेश या एक-देश कर से विरत नहीं है उसका नाम अनुपरत (श्रविरत) है। उसके द्वारा जो जी शरीर से किया की जाती है वह अनुपरतकायिकी किया कह-नाती है।

श्रनुपलम्भ-- ग्रन्योपलम्भोऽनुपलम्भः । (प्रमाणसं. स्वो. बृ. ३१) ।

किती एक के प्रभावस्थकप को प्रस्य की उपलिक होती है उसका माण प्रमुक्तम्म है। जेले—सम्बद्ध्य एकान्त सम्भव नहीं है, क्योंकि उसका प्रमुप्तमम्म है—बहु पाया नहीं जाता। यहां श्रवकाय एकान्त का प्रमुख्यम्भ क्योंकित नित्यानित्यात्मक प्रमेकान्त की उपलिक्षस्थकप है।

अनुपदास—१ जनवर्जनचर्त्तावाहारत्यागः, ईप-दुपवाचोऽनुपवाच इति ज्युत्पत्तेः। (सा. व. स्वो. डी. ४-२४)। २. × × शारम्भादनुपवासः॥ (वर्जनं था. ६-१७०)।

१ वस को छोड़ कर सेव चारों प्रकार के ब्राहार के परित्यान को अनुपवास कहते हैं। २ प्रवदा पृह् सम्बन्धी कार्य को करते हुए जो उपवास किया जाता है उसे अमुपवास कहते हैं।

सनुषस्थान, सनुषस्थापन (परिहारप्राविश्वतः)

— १. पण्कष्टपाधार्यमूने प्राविश्वतहरूपनुपर्यापपत् व. स. ६, २२, १०)। २. परिहारे दुविहो
स्ववद्धी पार्रविधी वेदि । तस्य सम्बद्धी
बहुन्नेष कम्पासकावी उक्तरिक्ष वारस्वावपेरती।
कावसुन्नीर परासकावी उक्तरिक्ष वारस्वावपेरती।
कावसुन्नीरी परासे वेद कम्पिहारी पांदेवंदणविर-

हिदो मुश्वदिरितासेसअणेसु कवमोणाभिग्गहो लव-षायंबिलपुरिमङ्केयद्राण-णिब्बियादीहि सोसियरस-बहिर-मांसो होदि। (बब. पु. १३, पू. ६२)। ३. परिहारोऽनुपस्थान-पारिञ्चकभेदेन द्विविधः। तत्रानुषस्मानं निब-परगणभेदाद् द्विविधम् । प्रमादा-दम्यमुनिसम्बन्धिनमृषि छात्रं वा परपासच्डिप्रति-बढनेतनाचेतनद्रव्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयतो मुनीन् प्रहरती वा ग्रन्यदप्येवमादि विरुद्धाचरितमाचरती मब-दशपूर्वधास्य मादित्रिकसंहननस्य जितपरीषहस्य दढर्शीमणी घीरस्य अवभीतस्य निजयणानुपस्यापनं प्रायदिचलं भवति । तेन ऋष्याश्रमाद् हार्तिशद्-दण्डान्तरं विहितविहारेण, बालमुनीनिप बन्दमानेन, प्रतिबन्दनाबिरहितेन, गुरुणा सहासोचयता, शेष-जनेषु कृतमीनवतेन, विष्तपराङ्मुखपिच्छेन, जय-*र*यतः पञ्च-पञ्चोपवासा उत्कृष्टतः वण्मासोपवासाः कर्तन्याः । उभयमप्याद्वादशक्यदिति । दर्पादन-रन्तरोक्तान् दोषानाचरतः परगणोपस्थापनं प्राय-**व्यक्तं भवतीति । स सापराघः स्वगणाचार्येण पर-**गणाचार्यं प्रति प्रहेतव्यः । सोऽप्याचार्यस्तस्यालोचन-माकर्ष्यं प्रायदिचत्तमदस्त्रा श्राचार्यान्तरं प्रस्वापयति सप्तमं यावत् । पश्चिमश्च प्रयमालोचनाचार्यं प्रति प्रस्थापयति । स एव पूर्वः पूर्वोस्तप्रायश्चित्तेनैवमा-चारयति । (बा. सा. पू. ६३-६४; श्रन. व. स्बो. **टी. ७-५६**) । ४. परिहारोऽनुपस्थापन-पारञ्चिक-भेदभाक्। निजान्यगणभेदं तत्राद्यं तत्राद्यमुक्तमम्।। द्वादशान्देषु षण्मास-पण्मासानशनं मतम् । जचन्यं पञ्च-पञ्चोपवासं मध्य तु मध्यमम् ॥ द्वात्रिशद्दण्ड-दूरालयस्थेन वसतेयंतीन् । सर्वान् प्रणमतापेतप्रति-बन्दनसाधुना ।। स्वदोषस्यातये पिञ्छं विभ्राणेन पराङ्मुखम् । सूरीतरैः सहोपात्तमोनेनैतद्विधीयते । प्रमादेनान्यपाखण्डिगृहस्य-यतिसंश्रितम् । वस्तु स्तेन-यतः किञ्चिच्चेतनाचेतनात्मकम् ॥ यतीन् प्रहरतो प्रयस्त्रीहरणादींश्च कुर्वतः । दश-नवपूर्वज्ञस्य त्र्याद्यः संहननस्य तत् ।। करोति यदि दर्पेण दोषान् पूर्वेदि-भाषितान् । सोऽयमन्यगणानुपस्यापनेन विशुद्धघति ।। प्रायश्चित्तं तदेवात्र किन्तु स्वगणसूरिणा । भालोच्य प्रेषितः सप्तसूरिपादवंमनुकमात् ॥ भालोच्य तैस्तै-रप्राप्तप्रावश्चित्तोऽन्त्यसूरिणा । तमासं प्रापित-स्तेन दलं चरति पूर्ववत् ।। (बाचा.सा. ६, ५३-६१)। ३ परिहारप्रायश्चित्त ब्रनुपत्यापन (ब्रनवस्थाप्य वा

सनुपत्यान) सौर पारंचिक के भेद से दो प्रकार-का है। उनमें बनुपस्थापन भी दो प्रकारका है-निब-गण-जनुपत्थापन और परगण-उपस्थापन । जो साबु प्रमाद से दूसरे मृनि सम्बन्धी ऋषि या छात्र को, ग्रन्य पासच्छी से सम्बद्ध चेतन-प्रचेतन प्रस्थ को, समवा परस्त्री को बुराता है; मुनियों पर प्रहार करता है, या इसी प्रकार का बन्य भी विरुद्ध बाचरण करता है; नी-दश पूर्वों का बारक है, ब्रावि के तीन संहननों में से किसी एक से सहित है, दुडक्मों है, भीर है, और संसार से भयभीत है; ऐसे साथु को निजयन-धनुपस्थापन प्रायचित्त दिया जाता है। तदनुसार वह ऋष्याश्रम से ३२ धनुष हूर जाता है, बालमुनियों को भी बन्दन करता है, बुर के पास बालोचना करता है, शेव जन के प्रति मौन रसता है, अपराध को प्रगट करने के लिए पीछी को विपरीत स्वरूप से (उलटी) बारण करता है, इस प्रकार रहता हुन्ना वह १२ वर्ष तक कम-से-कम ५-५ और प्रधिक से ग्रधिक ६-६ मास का उपवास करता है।

उपर्युक्त अपराध को ही बदि कोई मुनि अभिमान

के बज्ञ करता है तो उसे परगण-उपस्थापन प्राय-

श्चित्त दिया जाता है। तदनुसार उसे अपने संघ का

बाचार्य बन्य तंत्र के बाचार्य के पास भेजता है। वह उसके प्रपराध की बालोचना को मुनकर विना प्रायश्चित्त दिये ही बन्य झाचार्य के पास भेजता है, इस प्रकार से उसे सातवें बाचार्य के पास तक भेजा बाता है। वह भी उसकी बालोचना को सुनकर बिना प्रायश्वित दिये ही उसी प्रथम बाजार्य के पास भेज देता है। तब वही उसे पूर्वोक्त (निजगण-धनुपस्थापनोक्त) प्रायश्चित को वेता है। इस प्रकार अनुपरवापन प्रायश्चित्त दो प्रकारका है। **धनुपालनाशुद्ध — १.** मादंके उवसमी समे य दुव्भि-क्खवृत्तिकंतारे । जं पालिद ण भगां एवं प्रणुपाल-णासुद्धं ।। (मूला. ७-१४४) । २. कंतारे दुविभवसे धायके वा महद समुप्पण्णे । जंपालियं ण भगां तं जाण ग्रणुपालणासुद्धं ।। (श्रायः भाः ६-२१४) । बातंक (रोग), उपसर्ग, थम, दुर्गिभवृत्ति (बकाल के कारण भिक्षा की स्वप्नाप्ति) और वनप्रदेश; इन कारणों के रहते हुए संरक्षित चारित्र के भग्न म होने देने का नाम अनुपालनशुद्ध है।

श्रनुत्रेका (भावना)-१. भनित्याधारणसंसारैकत्वा-न्यत्वाधुच्यास्रवसंवरिनजंरालोकबोधिदुलंगधर्मस्वा -स्यातस्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । (त. चू. ६-७) । २. शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (स. सि. ६-२; त. युक्तको. वृत्ति ६-२)। ३. स्वभावा-नुषिन्तनमनुष्रेकाः । शरीरादीनां स्वभावानुषिन्तः नमनुप्रेक्षा वेदितव्याः। (त. वा. १, २,४) ४. स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेका । (त. इस्रो. १-२)। धनुचिन्तनमेतेषामनुप्रेक्षाः प्रकीतिताः । (त. सा. ६-३०) । ६. अनुत्रेक्षाऽहंदगुणानामेव मुहुर्मुहुरनुस्म-रणम् । (योगञ्चा. स्वो. विष. ३-१२४) । ७. मनु-प्रेक्ष्यन्ते शरीराखनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा दृश्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः । (सन. व. स्वो. टी. ६-५७) । =. कायादिस्वभावादिचिन्तनमत्रेका । (त. वृत्ति श्रुतः ६-२); निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनु-प्रेक्षा भवति । (त. वृ. श्रुत. ६-७) । ६. प्रनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु-प्रेक्षा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः । (कार्तिके. टी. १) । १०. परिज्ञातार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत्प्रनः पुनरम्यसनमनुशीलनं सानु-प्रेक्षा, प्रनित्यादिभावनाचिन्तनाऽनुप्रेक्षा । (कार्तिके. ही. ४६६) । २ शरीर ब्रादि के स्वभाव का चिन्तन करना, इसका

नाम प्रमुत्रेका है। **बनुप्रेक्षा (स्वाध्याय)—१. बनुष्येहा नाम** जो मणसा परियट्टे इ, जो वायाए। (बन्नवै. नि. १-४८; दशबै. चूणि १, वृ. २८) । २. अधिगतार्थस्य मनसाऽम्यासोऽनुप्रेका । (स. सि. ६-२५; त. इसो. बा. ६-२५) । ३. बनुप्रेक्षा ग्रन्यार्थयोरेव मनसा-ऽभ्यासः । (त. भा. ६-२५; योगशा. स्वो. विव. ४-१०) । ४. अविगतार्थयोरेव ननसाsम्पासोऽनुप्रेका । ध्रषिगतपदार्थप्रक्रियस्य तप्ताय-स्पिष्डवदर्पितमनसाम्यासोऽनुप्रेक्षा बेदितव्याः । (त. बा. १, २४, ३; भावता. टी. ७८) । ५. कम्मणिज्जरणहुमद्दि-मज्जागुगयस्स सुदणा-णस्स परिमलणमणुपेन्सणा जाम । (वन पु. १, पू. २६३); सुदत्यस्स सुदाणुसारेण चितनमणुपेहणं णाम । (बब. पु. १४, पू. १) । ६. बन्धार्यानु-चिन्तनमनुत्रेक्षा । (अनुयो, हरि. वृ. ७, वृ. १०) । ७. बनुत्रेका नाम तत्त्वार्थानुचिन्ता । (सस्तिवि. षु. ६२) । ८. सत्देहे सति ग्रन्थार्थयोर्मनसाऽभ्यासो-अनुप्रेक्षा । (त. मा. सि. मूसि ६-२५) **।**  भवगतार्थानुत्रेक्षणमनुत्रेकाः । (भः भाः विवयोः टी. १०३) । १०. साघोर्राघगतार्थस्य योऽभ्यासो मनसा भवेत्। धनुप्रेक्षेति निर्दिष्टः स्वाघ्यायः सः जिनेशिभिः। (त. सा. ७-२०)। ११- अधिगतपदार्थप्रक्रियस्य तप्तायःपिण्डवदर्पित-चेतसो मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा । (बा. सा. पू. ६७)। १२. धनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहु-र्मृहः। (ब्राचा. सा. ४-६१)। १३. मन्त्रित ध्यानतः पश्चात् प्रेक्षा त्वालोचनं हृदि । मनुप्रेक्षा स्यादसौ चाश्रयभेदाञ्चतुर्विषा ॥ (लोकप्र. ३०, ४७०) । १४. धर्याविस्मरणार्थं च तन्विन्तनमनु-त्रेका । (वर्गसं. स्वो. वृ. ३-४४, वृ. १४२) । १४. साऽनुप्रेका यदम्यासोऽघिगतार्षस्य चेतसा। स्वा-व्यायसक्ष्म पाठोऽन्तर्जल्पात्मात्रापि विद्यते ॥ (सन. ष. ७-६६) । १६. निश्चितार्थस्य मनसाऽभ्यासोऽ-नुप्रेका । (त. सुसबो. वृ. १-२५) । १७. परिज्ञा-तार्बस्य एकाग्रेण मनसा यत्पुनः पुनरम्यसनमनु-वीलनं साऽनुप्रेक्षा । (त. षू. भूत. ६-२५) ।

२ पठित प्रवं का मन से प्रान्यास करना प्रनृत्रेका स्वाच्याय है। ग्रनृत्रेक्षावीय-प्रनृत्रेक्षमाणस्यवोच्छपुटे जनसतः

अनुप्रेक्षाबीय—अनुप्रेक्षमाणस्यैबोच्छपुटे चलसतः स्थानमनुप्रेक्षादीयः । (योगक्षाः विषः ३-१३०) । बस्तुस्वरूप का चिन्तवन करते हुए सोध्डों के चलाने को सनुप्रेका दोव कहते हैं।

सन्बन्धपुता पुविता—पनुवन्धः सन्तानोऽस्य-विकानपुष्ठरात्पराया देव-मनुवन्धम्यु कत्याग-रात्परावस्यके प्रवृत्यते सुवे परमवेद्वमगोवस्या प्राप्त-परायेक्षया च तृतीया। (बीव. वृ. १६–१०)। देव और सनुष्य के सन्तर में स्विचिकन करवान-परम्परा के मोनने वे प्राप्त होने वाली मतमना को सनुवन्धमुता मुविता नावना कहते हैं।

क्षनुबन्धसार (उपेक्षा)—धनुबन्धः कार्यविषयः प्रवाहपरिचात्रस्तरसारा [उपेका धनुबन्धसारा]। बचा करिषत् हुतिषदालस्यादेरचाँचेनाविष् न प्रवतंत्रे तं चाप्रतंत्रानमन्यत्त तदितार्थी प्रवर्त्वात् विवक्षिते तु काले परिचात्रसृष्टरं कार्यवर्शकामाणी वदा माध्यस्थ्यमालम्बते तदा तस्यानुबन्धसारोपेका । (बोडकः पु. १६–१०) ।

कार्विकायक प्रवाहपरिभावक्य प्रमुक्त्य से पुक्त कर्षका अपुक्रमकारा करेवना कहनाती है। वेसे— मोई बालस्वादि के करेवना कहनाती है। वेसे— मोई हो रहा था। तब किसी समय उनके हितेबी ने वेसे उनमें प्रकृत कराया। योग्य समस्तर पर सब यह परिणाम में सुन्दर कार्य को देसता हुआ सम्मारा उदेशा लही ताती है तब उनके धनु-सम्मारा उदेशा लही जाती है।

सनुभय भाषा—धनकरात्मिका डीव्यावार्यात-पञ्चीत्रवपर्यातानां जीवानां स्वयक्षेत्रवर्याकाः भाषा प्रतुप्रमाषा। (गो. जी. जी. प्र. २२६)। यो-इन्त्रिय से सेक्दर सर्वाती खेलिया पर्यत्त जीयो ती प्रपत्ने संकेत को मुचित करने वाली जो धनक-रात्मक भाषा है, बहु कृत्रयम माचा कही जाती है। सनुभव (खेलस्टक्क्य)—प्रतुप्तकतानां च योगदृष्टि-समुभवागुद्धारेग निक्यते — यथायसमुद्धक्यांग्रेग सिक-परभावारमण-वक्यरमण-प्रतुप्तकतानं करव-प्रतुप्ताः। (जानसार बृ. २६, वृ. च७; प्रभिवा. रा. १, वृ. ६९२)।

में बिरक्ति, ब्रात्मस्वरूप में रमण और हेय-उपावेय

के विवेक को अनुभव कहते हैं। **अनुभव**---देखो अनुमाग । १. विपाकोऽनुभव: । (त. सू. ब-२१) । २. तदसविशेषोऽनुभवः । यथा मजा-गो-महिष्यादिक्षीराणां तीव-मन्दादिभावेन रस-विशेष: तथा कर्म-पुद्गलानां स्वगतसामध्यविशेषो-ऽनुभवः। (स.सि. ६-३; त. वा. ६,३,६; मूला. बृ. १२-१८४; त. बुलबोध बृ. ६-३)। ३. ज्ञानावरणादीनां कर्मेप्रकृतीनामनुष्रहोपधातात्मि-कानां पूर्वास्रवतीत्र-मन्दभाव-निमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावलक्षण-निमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको विपाकः, बसावनुभव इत्यास्थायते । (त. बा. ८, २१,१)। ४. विशिष्टः पाको नानाविधो वा विपाकः, पूर्वास्रवतीवादिभावनिमित्तविशेषाश्रयस्वात् इध्यादिनिमित्तभेदेन विश्वरूपत्वाच्य, सोऽनुभवः। (त. इलो. म-२१) । ५. कर्मपुद्गलसामध्यं-विशेषोऽनुभवो मतः । (ह. पु. ४५-२१२); कवाय-

तीवमन्दादिभावासविवशेषतः । विशिष्टपाक इष्टस्तु विपाकोऽनुभवोऽचवा ॥ स द्रव्य-क्षेत्र-कालोक्तभव-मावविभेदतः । विविधो हि विपाको यः सोऽनुभवः समुज्यते ॥ (इ. पु. १६, २६६–२६६) । ६. वि-पाकः प्रागुपात्तानां यः शुभाशुभकर्मणाम् । धसावनु-मवो क्षेय:×××। (त. सा. ५-४६)। ७. कर्म-णां यो विपाकस्तु भव-क्षेत्राद्यपेक्षया । सोऽनुभाव × ××।। (चम्ब. च. १८-१०३) । ८. यथाजागो-महिष्यादिक्षीराणां तीव-मन्दादिभावेन स्वकार्यकरणे शक्तिविशेषोऽनुभवस्तया कर्मपुद्गलानां स्वकार्य-करणे सामर्थ्यविशेषोऽनुमवः। (अन. घ. स्वो. टी. २-३१)। १. विशिष्टो विविधो वा पाक उदय: विपाक: । यो विपाक: स धनुभव इत्युच्यते धनुभागसंज्ञकश्च । तत्र विशिष्टः पाकस्तीव-मन्द-मध्यमभावास्त्रविशेषाद्वेदितव्यः । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावलक्षणकारणभेदोत्पादितनानात्वो विविधी-ऽनुभवो ज्ञातव्यः । धनुभव इति कोऽर्यः ? घात्मनि फलस्य दानम्, कर्मदत्तफलानामात्मना स्वीकरणमित्य-र्यः । यदा सुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा श्भ-प्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति, प्रशुमप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति, यदा ध्रशुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति, सुभप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति । (त. ब्. थ्त. ५-२१) ।

२ जिस सकार करती, गाय और मेंस साहि के हुए के एस में अपेसाइत होनामिक मधुरता हुआ करती है उसी प्रकार कर्मपुरावमों में सपनी सत्तवान-साहित में वो सपेसाइत होनामिकता होती है उसका नास सनुमय या सनुमाग है।

अनुभवावीविभर्गः — कर्मपुर्गलाना रसोऽनुभवः। स व परमाणुषु वोढा वृद्धि-हातिक्षेण भावीचय इव कमेणावस्थित[तस्त]स्य प्रलयोऽनुभवावीचिमरणम् । (भ. सा. विकयोः २४)।

वायु कर्म सन्बन्धी परमाणुकों में छह प्रकार की वृद्धि व हानि के काम से जल-तरोंगें के समान सबस्थित उक्त कर्मपुर्गमों के रस (धनुभाग) का प्रतिकाम प्रतय होना, इसका नाम प्रमुणवासीचि-नरण है।

श्रनुभाग-वेसो श्रनुभव । १. सम्माणं जो दुरसी श्रन्भवसाणवणिद सुह श्रमुहो वा । वंदो सी श्रमु- भागो×××।। (मूला: १२-२०३)। २.को प्रणुप्रागी ? कम्माणं सगकज्बकरणसत्ती प्रणुप्रागी णाम। (अवयः १, पृ. २)। ३. 🗙 🗙 इतर-स्तत्फलोदयः ॥ (ज्ञानार्थंब ६-४८)। ४. तेवां कार्म-णवर्मणागतपुद्गलानां जीवप्रदेशानुदिलच्टानां जीव-स्व स्पान्ययाकरणरसोऽनुभागबन्धः । (मूला. बृ. ५-४७); धनुभागः कर्मणां रसविशेवः। (भूता. **बृ. १२-३); कर्मणां ज्ञानावरणादीनां यस्तु रसः** सोऽनुभवः, मध्यवसानैः परिणामैर्जनितः कोष-मान-माया-लोभतीवादिपरिणामभावतः शुमः सुखदः ब्रश्नुभः प्रमुखदः, वा विकल्पार्थः, सोऽनुभागवन्धः । (मूला. वृ. १२-२०३)। ५. शुभाशुभकर्मणां निर्जरासमये मुख-दु:खफलप्रदानशक्तियुक्तो ह्यन्-भागबन्धः । (नि. सा. वृ. ३-४०)। ६. 🗙 🗙 मणुभागो होइ तस्स सत्तीए। मणुभवणं अंतीवे तिव्वं मंदे मंदाणुरूवेण ।। (भावतं. हे. ३४०) । ७. भावक्षेत्रादिसापेक्षो विपाकः कोऽपि कर्मणाम् । धनुभागो जिनैश्क्तः केबलज्ञानभानुभिः ॥ (वर्मकः २१-११४) । दः अनुभागो रसो ज्ञेवः ×××॥ (पञ्चाच्यायी २-६३३) ।

(भण्याज्याया र—६२२)। १ कयायजनित परिचामों के अनुसार कर्मों में बो शुभ या अशुभ रस प्रायुर्भृत होता है उसका नाम अनुभाग है।

न्तुनात्व है। स्तुनेशाकाण्डकचात —पारव्यवमतस्यादो संतो-मुद्दतेन कालेण वो घादो जिप्पञ्जदि तो स्तुनाग-संद्रवयादो जाम । (बर. टू. १२, यू. १२ । जो सनुभाग का बात सरम्म होले से प्रवक्त समय से लेकर पत्रतर्मुंहर्त काल में निज्यन्त होता है उत्तका नाल सनुभावसम्बद्धम्यत है।

भ्रनुभागबीर्ध-भ्रप्पणणो उत्कस्सागुमागट्टाणाणि वषमाणस्स भ्रगुमागदीहं। (षष. पु. १६, पृ. १०१)। स्रपने भ्रपने उत्कृष्ट स्रनुमागस्थानों को बांबने का

अपन अपन उत्कृष्ट अनुमागस्थाना का बावन का नाम प्रनुभागदीयं है। अनुभागदन्य — देलो प्रनुभन व धनुमाग ।

१. तस्येव मोदकस्य यथा स्निग्य-मधुरादिरेकगुण-द्विगुणादियावेन रसी मर्वात एवं कर्मणोऽपि वेशसर्व-पाति-गुमासुम-पीतमस्यादिरनुमागवस्यः । (स्वाता-समयः मु. ४, १, २६६)। २. कर्मपुर्वणवानावेस्य सुमीऽसुमी वा पारवमाती वा बो रखः बोऽनुमान- क्यो रखक्य इत्तर्यः। (बतकः दे. स्त्रो. तो.२१)।
३. बतुमागो विपाकस्तीवादिकेदो रस इत्यर्थः। तस्य क्यांज्ञ्यागवन्यः। (अविषयः रा. १, व. १६८१)।
विक्त प्रकार कर्वनु वें दिलाय व जूप द्वारि रस एकपुचे, पुपुचे व तिसुचे आदि क्य से रहता है
उसी प्रकार कर्म में भी को वेद्यवाती व सर्वेषाती,
बुग व असुध तका तीव व मन्य सादि रस (सन्भाग) होता है उसका नाम सनुनागवन्य है।
अनुमागवन्यस्थान —विष्ट्यस्मिन् जीव इति
स्थानम्, सनुभागवन्यस्थानम्। त्रिक्ट

(बर. सारते. मृ. १०४१)।
'तिष्ठित अस्ति में अनु सार ति स्वातम् इस निर्मास्त के अनुमार बीच गही रहता है उसका मान स्वात है। अनुमारकाय का जो स्वान है वह कम्युग्य- वस्ति क्यान कहाता है। अनिप्राय यह है कि किसी क्याक्य एक विराम है जह मानु प्रति कर्म पुरुष्ट के सिक्स क्याक्य एक विराम के इता गृहीत कर्म पुरुष्ट के विपास के अनुमारकाय का जनुमारकाय कर्म ता व्यक्ति प्रत्य कर्म क्यान क्यान व्यक्ति क्याक्य के अनुमारकाय क्यान जनता व्यक्ति । अनुमारकाय विराम क्यानिकाय विराम क्यानिकाय विराम क्यानिकाय विराम क्यानिकाय विराम क्यानिकाय क्यान

सन् सामिष्टरिस्तासना—१. घोकहिदो वि उनकद्विदो वि घण्णपर्याह जीदो वि धनुमायो विपरिगामिदो होर्द । एवंण प्रह्मदेण जहा सनुमानसनसो तहा विपरववं प्रमुपानविपरिलाममा कायस्या ।
(ब्ब. पु. १४, पू. २०४) १. तथा विविधे प्रकारं
कर्मणां सत्तोदय-स्थ-स्थोपधमोहर्तनापवर्तनादिधिरेतद्वप्रतेवसर्थं, गिरिसरिद्वप्रतन्यायेन हस्य-सेनादिनामता । इह व विपरिलामना बन्यनादिष् तयन्व्याद्वयादिकस्तीति सामान्यक्परवाद् भेदेनोक्तीत ।
X X प्रकृतिविपरिलामनोषकमादयोग्रंस सामान्यविपरिलामनोषकमादयोग्रंस सामान्यविपरिलामनोषकमावाद्योग्रंस सामान्यविपरिलामनोषकमावाद्योग्रंस सामान्यविपरिलामनोषकमावाद्योग्रंस सामान्यविपरिलामनोषकमावाद्योग्रंस सामान्यविपरिलामनोषकमान्यादेश्याः ।
(क्याना सम्बन्धः कृ. ४, २, २६६६)।

१ अपकवित, उत्कवित अथवा अन्य प्रकृति को प्राप्त

विक्त स्विवकार में कर्जों के सनुभागगत जेव या स्वतके विस्तार का वर्णन किया जाय उसे सनुभाग-विभवित गामका स्विकार कहते हैं।

अनुमागसरूपंत्यान - जगनुभागहाणं यादिञ्च-माणं बन्यानुभागहाणेण सरितं च होदि, बन्य-प्रदुं क-द्रव्यकाणं विज्याले हेट्टिमद्रव्यकाशो धर्णत-गुणं उद्यत्यमह् कादो अणंतनुगहीणं होदृष्ट केट्टिव तन्तुभागसंतकम्महाणं गाम । (बन. पु. १२, पृ. ११२)।

को बाता बाने वाला प्रमुभागस्थान बण्यानुभाग-स्थान सं तबुझ नहीं होता, किन्तु बण्य लम्बन्धी प्रधानेक बीट अर्केड के नम्म में ब्यादी सम्मानुग्य कृषि कोर प्रमानकाग कृष्टि के प्रमाराल में प्रबादान अर्वेक से प्रमानवानिक बीट वर्गरास व्यव्हेक से प्रमानवानुग्रहीन होत्रद प्रवर्शित होता है जते प्रमुभागसानकर्मस्थान कहरे हैं।

कहत है।

सन्पारसंक्रम- , प्रणुपानों योकहियों वि
संक्रमी, उक्कदियों वि संक्रमी, ध्रव्यपर्वाह जीदों
हि संक्रमी (क. या. षु. यू. १४४; क्रयक. सा. ४, यू. २; बव. यू. १६४, यू. १४४)। र. सक्ष्मानों
गाम करमाण सामकञ्जूष्यायणकाती, तस्स तक्कमी
सहास्तरसंकती। सो प्रणुपानां जे उक्वहिया व
स्रोवदिया व प्रणुपाना। प्रणुपानां क्रयक्षात्रों त्या व्यक्तमार्थः
स्रोवदिया व प्रणुपाना। प्रणुपानां क्रयक्षात्रों त्या व्यक्तमार्थः
प्रणुपानां व प्रणुपाना। प्रणुपानां क्रयक्षात्रें त्या व्यवक्षात्रें विद्या वाद्या (क्रयं प्रणुपाना। प्रणुपानां त्या व्यवक्षात्रें विद्या वाद्या प्रणुपानां वाद्या प्रणुपानां वाद्या प्रणुपानां व्यवक्षात्रें व्यवक्षा

१ धनुभाग का को अपकर्षण, उत्कर्षण अवका अन्य प्रकृति रूप परिणमन होता है उसे अनुभागसंख्य कहते हैं। अनुभागहरूच-सम्बासि पयदीणं अप्यप्पणो वह-ज्वाजुमायट्ठाणं बंधमाणस्स अधुमागरहरसं । (बच. पु. १६, पु. ४११) ।

बीव के द्वारा बांचा गया जो सब प्रकृतियाँ का प्रथमा जवन्य प्रमुभागस्थान है उसे प्रमुभागहस्य कहते हैं।

न्हार है। सनुभाशोदीरस्मा—तर्वत (वीर्यविशेषादेव) प्राप्ती-दयेन रहेन सहाप्राप्तीदयो रसी यो वेशते साझ्नु-मागोदीरणेति । (स्वाना समय बृ.४, २, २१६ पु.२१०)।

बीर्यविद्यांच से उदय को प्राप्त हुए रस के साम को प्रमुख्यप्राप्त रस का वेदन होता है उसे प्रमुभागी-वीरणा कहते हैं।

सनुनाथ—देवो सनुमव। १. विपाकोऽनुभावः। (क्वे. तः कृ. ८–२२)। १. तर्वाकां प्रकृतीनां फल विपाकोदयोऽनुमावः। (त. मा. ८–२२)। १. तनु- मार्वा यो तयस्य कर्वमः। (त्रा, मा. ८–२२)। १. तनु- मार्वा यो तयस्य कर्वमः। यृत्तीआुमो वा विपाकः। (कत्तरः कृ. ११, व. २७७)। ४. विपयत विपाकः — उदयाविकाऽवेदाः, कर्मणां विशिष्टो नाता- प्रकारो वा पाको विपाकः, अप्रवादयारित्यानाता तीवः सूचपरियानातां नातः। ययोक्तकसंविकोवानु- भवनम् सनुभावः। × × प्रस्वाऽप्रकानाऽनुस्वते वेत करणकृतेन वन्नेम सोऽनुभावस्यः। (त. मा. क्विसः कृ. ६–२२)। १. सनुभावो विपाकसंतीक्षीयार्व- मेर्यो त्रा त्रा विषयः कृतः –२२)। १. सनुभावो विपाकसंतीक्षीयार्व- मेर्यो त्रा त्रा विषयः वृत्ता विपाकसंतीक्षीयार्व- विषयः विषयः वृत्ता विपाकसंतीक्षार्व- विषयः विषयः वृत्ता विपाकसंतीक्षार्व- विषयः विषयः विपाकसंतीक्षार्व- विषयः विषयः विषयः वृत्ता विपाकसंतीक्षार्व- विषयः विषयः वृत्ता विपाकसंतीक्षार्व- विषयः विषयः वृत्ता विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः वृत्ता विषयः वृत्ता विषयः वृत्ता विषयः विषयः विषयः वृत्ता विषयः वृत्ता विषयः विषयः विषयः वृत्ता विषयः विषयः वृत्ता विषयः व

वेको प्रवृत्य ।

अनुभावकण्य-देको धनुभागवत्य । १. प्रध्यव
व्यापीवर्गिकाः कार्याविष्याः कार्यान्य रावस्याने तिर्वि

विपाकवता धनुभाववत्यः समासादितपरिपाकावस्वस्य बरपवेरियोगकोपत्यात् सर्व-देशावारिकाः क्रिः

(त. मा. सिद्धः व. (= / )। २. प्रमुगावकणो प्रस्य

प्रमाध्यस्या विपाकानुभवतिनिति । (आवक्यः ही.

गा. ।। ३. तस्यैव च सिनाय-समुदारोक-दिगुणादिमायोग्यायः। यवाह—तासामेव विपाकनिवन्यो

यो नामित्रवेश्वनित्याः। स रामित्रमावद्यस्यायः

प्रमाध्यस्यायः। स्वाह—तासामेव विपाकनिवन्यो

यो नामित्रवेश्वनित्याः। स रामित्रमावद्यस्यायः

प्रमावद्यस्यस्यः

प्रमावद्यस्यस्यः

प्रमावद्यस्यस्यः

प्रमावद्यस्यस्यः

स्रामित्रकारम्यः

वा अनुभूष्यमानावद्यस्य गुमाक्षाः

कारेण वृत्यसीर-कोधानकौरसोद्यावृत्यस्यत् स्थान्यम्यः

कारेण वृत्यसीर-कोधानकौरसोद्यावृत्यस्यायः

स्राम्यः

वा विपाकनिवस्यः गुमाक्षामा
कारेण वृत्यसीर-कोधानकौरसोद्यावृत्यस्यात् स्थान्यस्य त्याम्यः

स्राम्यः

विपाकनिवस्य वा वा अनुभूष्यमानावस्या गुमा
कारेण वृत्यसीर-कोधानकौरसोद्यावृत्यस्य त्याम्याः

स्राम्यः

प्राववन्तः। (त. मा. सिक्कः वृ. १-३); धनुमूयते येन करप्रवृतेन वर्गेन सीजुगाववन्तः। (त. मा. सिक्कः वृ. ६-२२)। १. धनुमानी विभानस्तीवा-दिनेदो रास्तरस्य वन्त्रोजुनाववन्तः। । (स्वयनः सन्तर्यः) वृत्रावन्तः। । (स्वयनः सन्तर्यः वृ. ४, २, २२६१); कर्मणो देश-सर्वयातिक्षात्रामतीकमन्त्रादित्यान्तः वर्गः। (स्वानाः सम्तर्यः वृ. ४, २, २२६)। ६. धनु-भाववनस्त्रमुवते—तम वृत्रावान्त्रानां कर्म्यकृतीनां प्रयोगकर्यणोपातानां प्रकृति-दिन्तिः वर्गः। स्वानां स्वर्यः। वर्गः। स्वानां स्वर्यः। वर्षः। वृत्रः। वृत्राः। स्वर्यः। वृत्रः। वृत्रः। स्वर्यः। वृत्रः। व

## वेलो प्रनुभागवन्य ।

स्रनुभावत्याशुद्धः प्रत्याक्यान—१. प्रदृशसदि गुठवरण सक्तर-पर-वंजण कमित्रद्धः शेसवित्रुदी-सुद्धं एवं स्रणभावत्यासुद्धं ॥ (मृत्ता. ७-१४४)। प्रणुभासद गुठवरणं प्रस्तर-पर-वंजगेहि वरित्रुद्धं। पंजितनदजी अभिन्नुदो तं जाण प्रणुभासणासुद्धम्॥ (स्राव. सा. २४३)।

जो गुर के द्वारा उच्चारित प्रत्याक्यांन सम्बन्धी सक्तर (एक स्वर युक्त व्यंवन), यह स्रोर व्यंवन (बारवाकर, सनुस्वार व विसर्वनीय शाबि); वे जिस कम से स्वस्थित हैं उसी कम से उच्चा सनुस्वा बाद कप से पोवहा उच्चारण करना; इसका नाम सनुसावपासुद्ध प्रत्याक्या है।

सनुमूतत्व — प्रवेषविषयः पुतः पुतस्येतसि तस्त-स्पाप्तिभावनमनुभूतत्वयः । (त. षु. सृतः १-६) । विवक्षित वस्तुत्वयः का तवन्तर्गत समस्त विद्योगें के ताथ विवत में बार बार अनुभव करने को अनु-मृतस्व कहते हैं।

क्र मुख्य -- दर्शनाद् भ्रष्ट एवानुभ्रष्ट इत्यमिषी-यते । त हि चारित्रविभ्रष्टो भ्रष्ट इत्युज्यते बुर्षः ॥ (वराष्ट्र २६-१६) ।

सम्यवर्धन से अप्ट हुआ जीव ही वास्तव में अनु-अप्ट कहलाता है। स्रमुक्त — १. स्वयं न करोति, न च कारवित; किल्स्वम्युर्वित यस्ततनुमननम्। (म. आ. विजयो. हरे)। २. प्रशेषकस्य सनसाऽस्यामामसमस्तमः।

दश)। २. प्रयोजकस्य मनसाऽम्युपगमनमनुसतम्। (जा. सा. पू. ३६); अनुसतमनुज्ञातं×××। (आचा. सा. ५-१४)। कार्य को न स्वयं करता हैं, न कराता, किन्तु करते हुए की नन से अनुमोदना या प्रशंसा करता है; इसे अनुमत कहते हैं।

**शतुमतिविरत—१.** जो प्रणुमणणं ण कुणदि विहत्यकज्जेसु पावमूलेसु । भवियव्यं भावंती प्रणु-मणविरक्षो हवे सो दु ॥ (कार्तिके. ३८८)। २. अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसुवा । नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः॥ (रत्नक. ४-२४) । ३. अनुमतिविनिवृत्त आहा-रादीनामारम्भागामनुमननाद् विनिवृत्तो अवति । (बा. सा. पू. ११) । ४. सर्वेदा पापकार्येषु कुरुते-उनुमति न यः । तेनानुमननं युक्तं भण्यते बृद्धि-वालिना ॥ (सुमा. रत्न. ८४२) । १. त्यजित यो-अनुमति सकते विषौ विविधजन्तुनिकायवितायिनि । हुतमुजीव विवोधपरायणो विगलितानुमति निगदन्ति तम् ॥ (वर्षपः २०-६१) । ६. झारम्भसन्दर्शव-हीनचेताः कार्येषु नारीमिव हिस्ररूपाम् । यो धर्म-सक्तोऽनुमति न वत्ते निगचते सोऽननुमन्तृमुख्यः ॥ (समित. था. ७-७६)। ७. पुट्टो वा अपूट्टो वा णिय-गेहिं परेहिं च सगिहक ज्लम्मि । भ्रणुमणणं जो ण कुणइ वियाण सो सावक्री दसमी॥ (बसु. आर. ३००) । द. नवनिष्ठापरः सोऽनुमतिब्युपरतः सदा । यो नानुमोदेत प्रत्यमारम्भं कर्म चैहिकम् ॥ (सा. घ. ७—३०)। ६. स एव यदि पृथ्टो ऽपृथ्टो वानिजै: परैर्वा ग्रहकार्येऽनुमति न कुर्यालदाऽनुमतिविरत इति दशमः आवको निगधते । (त. युक्तको. वृ. ७-३८)। १०. ददात्यनुमति नैव सर्वेष्वैहिककर्मसु । भवत्यनु-मतत्यागी देशसंयमिनां दरः ॥ (भावसं. दाम. ४४२) । ११ यो नानुमन्यते ग्रन्थं सावद्यं कर्म वैहिकम् । नववृत्तघरः सोऽनुमतिमुक्तस्त्रिषा भवेत् ॥ (वर्मसं. भा. ६-५०) । १२. व्रतं दशमस्यानस्य-मननुमननाञ्चयम् । यत्राहारादिनिष्पत्तौ देया मानु-मतिः क्वचित् ॥ (लाहीसं. ७-४४) ।

१ जो समबुद्धि धायक धारम्म, परिप्रह और ऐहिक कार्यों में बुक्ते वाने पर अनुमित नहीं देता है उसे अनुमतिविरत कहते हैं।

अनुवान—१. साध्याविनाभुनो लिङ्गात्साध्यति-श्वावकं स्मृतम् । अनुनानं तत्रआत्तम् ४ × ॥ (व्यावावः १) । २. लिङ्गारसाध्याविनामावाभि-निवोवैकसक्षणात् । लिङ्गिधीरनुमानम् × × ॥ (सघीय- १२) । ३. साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं तदत्यमे । विरोधात् स्वचिदेकस्य विधान-प्रतिषेषयोः ॥ (म्बायबि. १७०-७१)। ४. इह लिङ्गज्ञानमनुमानम्। ××× ग्रथवा जापकमनुमानम् । (नम्दी. हरि. बृ. पृ. ६२) । ५. धनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानम् । (अनुयो. हरि. पू. पू. ११)। ६. साधनात्साध्यविज्ञानमनु-मानं विदुर्वेधाः । प्राधान्य-गुणभावेन विधान-प्रति-बेषयो: ।। (त. इलो. १, १२, १२०)। ७. साधना-स्साध्यविज्ञानमनुमानम् । (वरीक्ताः ३-१४; प्र. मी. १, २, ७; न्या. बी. यू. ६४; जैनत. यू. १२१)। सावनं साध्याविनामावनियमलक्षणम्, तस्मान्नि-इसयपयप्राप्तात् राध्यस्य सावियत् शक्यस्याप्रसिद्ध-स्य बद्धिज्ञान तदनुमानम् । (प्रमाणनिः पु. ३६) । साध्याभावासम्भवतियमनिश्चयलक्षणात्साघना-देव हि शक्याभित्रेतात्रसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यस्यैव यद्विज्ञानं तदनुमानम् । (प्र. क. मा. ३-१४, वृ. ३५४) । १०. ग्रन्तव्यप्त्याऽयंत्रसाधनमनुमानम् । (बृहस्स. पू. १७५) । ११. अन्विति लिङ्गदर्शन-सम्बन्धानुस्मरणयोः पश्चात्, मान ज्ञानमनुमानम् । एतल्लक्षणमिदम् - साध्याविनाभुवो लिङ्गात् साध्य-निश्चायकं स्मृतम् । धनुमानमभ्रान्तम् × × × 11 (स्थानाः सभयः बु. ४, ३, ३३८, पू. २४६)। १२. प्रविनाभावनिश्चयार्त्लिगाल्लिगिज्ञानमनुमा-नम्। (ब्रा. भू. १ घ्र.)। १३. दृष्टादुपदिष्टाद्वा साधनाद्यत्साध्यस्य विज्ञानं सम्यगर्यनिर्णयात्मकं तद-नुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं लिञ्जयहण-सम्बन्धस्मरणयोः पश्चात्परिच्छेदनम् । (प्र. मी. १, २, ७) । १४. लिङ्गिज्ञानमनुमानम्, स्वार्थमित्यर्थः । ××× द्मथवा ज्ञापकमनुमानम्। (उप. प. वृ. ४६)। १५- बनु पश्चात् लिङ्गसम्बन्धग्रहण-स्मरणानन्तरम्, मीयते परिच्छिद्यते देश-काल-स्वभाववित्रकृष्टोऽयोंsनेन ज्ञानविशेषेण इत्यनुमानम् । (स्थाः मं. २०) I १६. लिङ्ग-लिङ्गिसम्बन्धस्मरणपूर्वकं ह्यनुमानम्। ष. द. स. टीका पू. ४१) । १७. साध्यार्थान्ययानु-पपन्नहेतुदर्शन-तत्सम्बन्धसमरणजनितत्व अनुमानम् । (धर्मसं. मलय. वृ. १२६) ।

१ साध्य के साथ प्रविनाभाव सम्बन्ध रखने बाले साधन से साध्य के बान को धनुमान कहते हैं। प्रजुनानाभास — १. इदमनुमानाभासम् ॥ तत्रा-निष्टादिः पक्षाभासः॥ धनिष्टो मीर्मासकस्यानित्यः शब्दः ।। सिद्धः आवणः शब्द इति ।। बाधितः प्रत्य-क्षानुमानागम-लोक-स्ववचनैः ।। (परीक्षाः ६, ११ से १४) । २. पक्षामासावित्तमुत्यं ज्ञानमनुमानामास-मवसेयम् । (प्र. न. स. ६–१७) ।

पक्ष न होकर पक्ष के समान प्रतीत होने बाले पक्षा-भास (श्रानष्ट, सिद्ध व प्रत्यकादिवाधित साध्य युक्त वर्गी) ब्रावि से उत्पन्न होने वाले कान को अनुवानाभास कहते हैं।

**धनुमानित दोष-१.** प्रकृत्या दुवंशो ग्लानोऽहं उपवासादि न कर्तुमलम्, यदि लघु दीयेत ततो दोव-निवेदनं करिष्यते इति वचनं द्वितीयो (अनुमानितो) दोव: । (त. बा. ६, २२, १)। २. यदि लघु मे सक्त्य-पेक्षं किंचित् प्रायश्चित्तं दीयते तदाहं दोवं निवेद-यामीति दीनवचनम् । (त. इस्तो. १-२२) । ३. बणुमाणिय--गुरोरिमप्रायमुपायेन ज्ञात्वालो-चना । (भ. बा. विषयो. १६२) । ४. बनुमानितं दीमवचनेनाचार्यमनु-शरी राहा रतुच्छबलदर्शनेन मान्यात्मनि करुणापरमाचार्यं कृत्वा यो दोषमात्मीय निवेदयति तस्य द्वितीयो ऽनुमानितदोष:। (मूला-बु. ११-१४)। ५. प्रकृत्या पित्ताधिकोऽस्मि, दुवैलो-ऽस्मि, ग्लानोऽस्मि, नालमहमुपवासादिकं कर्तुम् । यदि लघु दीयेत तहोषनिवेदनं करिष्य इति वचनं ब्रितीयोऽनुमापितदोषः । (बा. सा. पृ. ६१)। ६. तपःशूर-स्तवात् तत्र स्वाशक्त्याख्यानुमापितम्।। (बन. ब. ७-४०); तथा भवत्यनुमापितं नामा-लोचनादोवः, गुरुः प्राधितः स्वल्पप्रायदिचत्तदानेन ममानुग्रहं करिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराध-प्रकाशनात् । ××× (श्रन. घ. स्थो. टी. ७, ४०) । ७. ग्लानः क्लेशासहोऽस्म्यल्पं प्रायक्षित्तं ममाप्यते । चेहोषास्यां करिष्यामीत्यादिः स्यादनु-मापितम् ॥ (बाचाः साः ६-३०) । द. धनुमान्य धनुमानं कृत्वा लघुतरापराधनिवेदनादिना लघुदण्ड-प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्याकलस्य द्वालोचयत्ये-वोऽनुमानित बालोचनादोष:। (ब्यवः सू. भा. मलयः वृ १, ३४२) । १. अनुमानितं वचनेनानुमान्य प्रालोचनम् । (त. वृत्ति श्रुत. ६-२२) ।

नाराचन्त्र । (त. पूरात चुता. ६-१८)। कोटे से प्रवराय को प्रवट करके पृत्र के बच्च देने को उपता-सनुप्रता का प्रतृत्तान करके बड़े दोखों को आलोचना करने को सनुप्रानित दोच कहते हैं। सनुप्रापित—देखो सनुप्रानित। अबुमेष- धनुमेयाः अनुमानयस्याः । अथवा अनुमतं मेयं मानं येषां तेऽनुमेयाः प्रमेयाः । (झा.मी. बसु.१)। धनुमान ते जानने योग्य अववा प्रमेय (प्रमाण की

विषयम्तः) वस्तु को धनुनेय कहते हैं। धनुमोदिना -- १. ४. ४. धमुनोयण कामणोयण-पसंचा। (विषयित १ वा. ११७)। २. धनुगोरना त्यापाकमंगोवित थांगः निव्युच्याः सुलिक्का एते, वे १२थं धर्वेव लमनो मुज्यन्ते वेत्वेवंस्वरूपा। (विषयित लमना पू. ११७)।

प्राचानमंद्रवित भोजन के करने वाले सावुकी प्रवांसा करना; इसका नाम प्रमुखोदना है।

**धमुयोग**- १. धणुणा जोगो धणुजोगो धणु पच्छा-भावधी य येवे य । जम्हा पच्छाऽभिहियं सुत्तं योवं च तेणाणु ।। (बृहत्क. १, वा. १६०) । २. झणु-जोयनमणुजोगो सुयस्स नियएण जमभिषेयेणं । वा-वारो वा जोगो जो प्रणुरूको ऽणुकूलो वा ।। (विश्लेषाः १३८३)। ३. सूत्रस्यार्थेन अनुयोजनमनुयोगः । ष्मथवा धभिषेयो व्यापारः सूत्रस्य योगः, धनुकूलो-भनुरूपो वा योगोऽनुयोगः। (बावः हरि. वृ. नि. १६०; समबा. ग्रभय. वृ १४७) । ४. प्रणुप्रोगो य नियोगो भास विभासा य वित्तय चेव । एदे प्रगुप्रोगस्स उ नामा एयट्टिया पंच ।। (बाब. नि. १२८; बृहत्क. १-१८७) । ५. धनु-योगो नियोगो भाषा विभाषा वार्त्तिकेत्यर्थः । (बब. वु. १, पू. १५३-५४)। ६. कि कस्य केन कस्मिन् कियच्चिरं कतिविधमिति प्रश्नरूपोऽनुयोगः। (न्यायकु. ७-७६, वृ. ००२) । ७. झनुयोजनमनुयोगः सूत्रस्यार्थेन सह सम्बन्धनम् । प्रथवा प्रनुरूपो प्रनुकूलो वा यो योगो व्यापारः सूत्रस्यार्वप्रतिपादनरूपः सो-ऽनुयोग इति । (स्थामांग सभय. वृ. वृ. ३); अनु-रूपोऽनुकूलो वा सूत्रस्य निजामिषेयेन सह योग इत्यनुयोगः । (स्वानांग सभय. वृ. ४, १, २६२, पू. २००) । द. यहा प्रयपिक्षया घणोः लचोः पश्चाज्जाततया वा अनु-शब्दवाच्यस्य यो अभिषे यो योगो व्यापारस्तत्सम्बन्धो वा धणुयोगो ज्नुयोगो वेति । बाह च--बहवा जमत्वद्रो योव-पच्छमा-वेहिं सुग्रमणुं तस्स । ग्रमिथेये वावारी जोगो तेणं व संबंधो ।। (जम्बूडी- सान्ति- वृ. वृ. ५) । १- तत्रा-नुकृतः सूत्रस्यार्थेन योगोऽनुयोगः । (बृहत्क. बृ. १६७) । १०. सूत्रस्यार्थेन सहानुकूलं वोजनमनुवीगः।

स्वयं अधियेषे व्यापारः सुनस्य योगः, धनुक्तो-जूक्नो वा योगोजुयोगः। यथा स्टब्स्टेन पटस्य प्रतिपादनियितः। (बाब- कत्त्वः व्. नि. १२७)। ११. तुष्पणाञन्तरस्य प्रवादा सुनस्याप्तं तद्व योगो चटना अनुसोगः, सुनाध्यनात्तरस्वादकंक्यनियित प्रावता। यडाज्युक्तः अविरोधी सुनस्याप्तं तद्व योगो जूबोगः। (बीबाबी. सत्त्वः व्. १, १)। १२. तत्र वागुगतमनुक्यं वा शुतस्य स्तेनामियेवेन वीवन्तं सम्बन्धनं तस्तिन् वाक्क्योज्युक्तो वा योगः भूतस्वेनानियानन्यापारी जुयोगः। (बत्तराः सा. वृ. वृ. ४)। १३. अनुयोजनानुनोगः सुनस्यापतं सद्व सम्बन्धनम्, स्वया जुक्सो जुक्तो वा योगो व्यापारः सुनस्यापार्थविवास्तः स्वर्

१ अनुका धर्ष परवाद्भाव या स्तोक होता है।
तबनुतार अर्थ के परवात् वायमान या स्तोक सुत्र के
साथ को योग होता है उसे अनुयोग कहते हैं।
१० अर्थ के साथ कुत को को अनुकृत योगना की
साति है उसका नाम अनुयोग है। अववा पुत्र को
अपने अभिवेद में को योग (व्यापार) होता है उसे
अनुयोग वानना वाहिए।

**बन्धोगद्वार अतज्ञान**—१. जत्तिएहि पदेहि चोड्समगगणाणं पिडबद्धेहि जो श्रत्यो जाणिज्जिदि, तेसि पदाणं तत्युष्पणणाणस्य य प्रणियोगो सि सञ्जा । (बन. पु. ६, पू. २४); पुणो एत्थ (पडिव-त्तिसमासे) एगक्खरे विड्डदे अणियोगहारसुदणाणं होदि । (वय. पु. १३, पू. २६६); पाहुडपाहुडस्स जे ब्रहियारा तत्य एक्केक्कस्स ब्रणियोगहारमिदि सक्वा। (बस. पु. १३, पृ. २६६) । २. वजगइस-इदह्दयपडिवत्तीदो दु उवरि पुन्वं वा । वण्णे संखेज्जे पडिवत्ती उड्डम्हि भणियोगं ।। चोहसमगगमसंजुद श्चित्रोगं××× । (गो. जी. ३३६-४०)। ३. चतुर्गतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकात्परं तस्योपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिकमेण संख्यातसहस्रेषु पद-संधा-त-प्रतिपत्तिकेषु बृद्धेषु रूपोनताबन्मात्रेषु प्रतिप्रत्तिक-समासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमस्य प्रतिपत्ति-कसमासोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति धनुयोगास्यं श्रुतज्ञानम् । (गो. जी. म. प्र. द्यी. ३३६) । ४. इत्याद्यनुयोगद्वाराणामन्यतरदेकम-नुयोगद्वारम् । (कर्मकि. वे. स्वो. टी. गा. ७) ।

१ बीबहु मार्चवामों से सम्बद्ध जितने वहाँ के द्वारत को बर्च बाना बाता है उन वहाँ की करेर उनने उपस्थन बान की 'बनुबोगहार' वह संता है। प्रति-पेसिसमास बुकतान के उत्तर एक धनर को चूंति के होने पर बनुबोगहार जुततान होता है। प्रापृत-प्रापृत जुकतान के जितने अधिकार होते हैं उनमें प्रत्येक का नाम बनुबोगहार है। खनुबोगहारसमास जुततान—१, तस्त(धणियो-

माभूत भूतज्ञान के जितने प्रविकार होते हैं उनमें धनुयोगद्वारसमास धुतन्नान--१, तस्त्व(प्रणियो-गस्स) उवरि एगक्सरसुदणाणे विड्डदे प्रणियोग-समासी होदि । (थव. पु. ६. पू. २४); द्याणयोग-हारसुदणाणस्सुवरि एगक्सरे विड्डदे अणियोगहार-समासो णाम सुदणाणं होदि । एवमेनेगुत्तरक्खर-वड्डीए प्रणियोगहारसमाससुदणाणं गच्छदि जान एगस्करेणूणपाहुडपाहुडे सि । (बदः पु. १३, पू. २७०) । २. तद्द्वपादिसमुदायः पुनर-नुयोगद्वारसमासाः । (कर्मवि. दे. स्वो. टी. शा. ७)। धनुयोगद्वार भुतसान के अपर एक प्रकार की वृद्धि होने पर धनुयोगहारसमास भुतज्ञान होता है। इसी प्रकार से बागे उत्तरोत्तर एक-एक बक्षर की वृद्धि होने पर एक सक्तर से हीन प्राभृतप्राभृत अनुतज्ञान तक सब विकल्प अनुयोगद्वारसमास के होते हैं। धनुयोगसमासावरस्थीय कर्म-प्रणियोगसमास-सुवणाणस्स संबेज्जवियप्पस्स जादिदुवारेण एयत्त-मावण्णस्स जमावरणं तर्माणयोगसमासावरणीयं। (थब. पु. १३, पू. २७८) ।

(२२.३.१९, २.२७७)। संस्थात विकत्परवरूप अनुयोगद्वारसमास अुतकान के बाज्छादित करने वाले कमें को अनुयोगद्वार-समासावरणीय कहते हैं ।

सनुयोगावरस्पीय कर्म — प्रणियोगसुदणाणस्स जमावारयं करमं तमणियोगावरणीयकम्मं । (वदः पु. १३, पू. २७८) ।

अनुयोग अुतज्ञान को रोकने बाला कर्म अनुयोगाय-रणीम कहलाता है।

स्रनुत्तीस—१. × × प्रमुत्तोमोऽस्थियो × × × ।। सब्या घोषह्युत्ती यंपपुत्ती यं मोत्रवाहिही य । रागविहि गीय-वार्त्विह्य स्थित्येश्वानुत्तोमो ।। (जत्तराः निः १, ४३–४४) । २. धनुत्तीयं मनो-हारि । (कत्तरेः निः १, ७-४७) । ३. 'धनुत्तीयं स्तित्वाणां प्रमोदहेतुत्वा पनुकूनवस्थकाकशीनी-तादिरित्रमुद्धाः । (जत्तराः निः कृ १–४३) । योध्य काकांक बीत साथि विवयोंको समुत्तीय कहते हैं। समुवाय—मतिवत्याऽव्यायोपरम्पागवत्यायांक्य सनु परवाहातोऽनुवार: (वस. हु. १. पू. १०१)। सावायंवरम्परागत प्रतिद्ध सर्थ का पीछे उसी प्रकार के क्यन करना, इसका नाम समुवाय है। समुवायां विवयां नि. याचानु । (व. सि. ७—५)। २. सनुवीविष्मायम् मनुवायां मायायम् । (व. सि. ७—५)। २. सनुवीविष्मायम् मनुवामामायम् । (व. सि. ७—६) व. स्वायं प्रायमम् । (व. सि. ७—६)। २. सनुवीविष्मायम् मनुवीविष्मायम् सम्वायम् । (व. सि. ७—६)। २. सनुवायं प्रायम् व । (त. सुवायं । स्वायम् । सि. सि. एव. १९ सुवायं । स्वायम् व । (व. सुवायं । व. सुवायम् । सि. ७—१)। ४. सीची वास्तहरी, त्रमनुकृत्य या भाषा वर्षते सार्श्वयोग्याया । (वा. स. त. १. ३. १. १. । ४. मनुवीवीयाया । (वा. स. त. १. ३. १. १. । ४. मनुवीवीयाया । (वा. स. त. १. ३. १. १. । ४. मनुवीवीयाया । (वा. स. त. १. ३. १. )। ४. मनुवीवीयाया । वा. स. त. १. १. १. १. १. । १. वीविस्तायमं विवयां सायमसनतरामायमं स्वायं सायमसनतरामायमं स्वायं स्वायं सायमसनतरामायां स्वायम् वीविस्तायमं विवयां सायमसनतरामायां स्वायं सायमसनतरामायां स्वायम् वीविस्तायमं विवयां सायमसनतरामायां स्वायं सायमसनतरामायां स्वायः ।

इत्तियों को बानन्व उत्पन्न करने वाले बनुकूल सुनने

मन्। (त. यूक्ति श्रृत. ७-४)। १ जिनागम के अनुसार निरवश्च वचन बोलने को अनुवीविभाषण कहते हैं।

समुवारिक-१ समुविद्धि । सुवानुसरिण शासनम् । (स. धा. विजयो. ६-) । २. धनुवारानं विधानं निर्वापकावार्यस्य । (स. धा. विजयो. ७०); धनु-विद्धी सुवानुसरिण विकासानम् । (भ. धा. मूला. हो. २-६२) । ३. धणुसिद्धी निर्वापकावार्यमारा-सकत्य विश्वसम् । (भ. धा. मूला. ७०; धन. ध. स्त्री. टी. ७--६)।

३ निर्माणकाषामं के बारा आरावक को बो सुनानु-सार पित्रमा को साती है वसे सन्तिपिक स्वते हैं। सन्तुष्मीर्या—१: लोकमध्यादारस्य काल्यमस्तियंक् स्य सारावायदेशानों कमस्तिनियिद्यानों पंक्तिः स्रेमें-रिरानुव्यते। सनुसन्दरस्य सानुपूज्या वृक्तिः स्रेमें-रिरानुव्यति। स. सि. २-२६; त. सा. २, २६, १-२)। २: साकालासकेषपंक्तः संभिः।।१॥ × ×× सनोरानुमुख्यं कृतिः।।२॥ (त. सा. २-२६; त. सतो. २-२६)।

लोक के सम्य भाग से लेकर ऊपर, नीचे और तिरहे रूप में जो साकाशमदेशों की पंक्ति सनुकर्म से सर्वरिचत है उसे सनुवेधि कहते हैं।

सनुभोतःपदानुसारिबुद्धि-तश्रादिपदस्यार्थं ग्रन्थं च परत उपभूत्य मा मन्त्यपदादर्थं-ग्रन्थविचारणा- समर्बंपट्तरमतयोऽनुश्रोतःपदानुसारिबुद्धयः। (बोगशाः स्वोः विवः १-८, पृ. ३८) ।

दूसरे से प्रथम पद के क्षयें और ग्रन्थ को जुनकर क्रान्तिम पद तक क्षयें और ग्रन्थ के विचार में समयें क्रांतिशय निपुण बृद्धि वाले क्षतृथोत:पदानुसारि-बृद्धि खुद्धि के बारक कहे जाते हैं।

**धनुसन्धना**—तस्सेव पएसंतरणट्टस्सऽणुसंघणा

घडणा।। (साथ नि. ७०१)। प्रदेशान्तर में नष्ट हुए सूत्र, सर्थ और उभय को संघटित करमा—मिलामा, इसका नाम सनुस-म्यना है।

भ्रनुसारी (पदानुसारी) ऋडि—१. म्रादि-सब-साण-मञ्झे गुरूबदेतेण एक्कवीवपदं। गेह्हिय उव-रिमगंषं जा गेह्हिद सा मदी हु श्रणुसारी।। (ति. प. ४-६६१)। २. उवरिमाणि चेव जाणंती श्रणु-

सारी जाम । (चन. पु. १, पू. ६०)।
पुर के उपरेश से किसी भी घन्य के आदि, मध्य
या धन्त के एक बीजपद को जुनकर उसके उपरि-बर्सी समस्त प्रम्थ के जान लेने को धनुतारी ऋडि कहते हैं।

सनुसूरिसमन — १. सणुदूर्/र्यूबंटमा दिशः रहिच्या-सागमनं कृरातये दिने । (स. सा. विकास) २२२) । २. सनुसूरिय अनुसूर्य — सूर्य रचनाकुर्यः — मन-नम् । (हे. सा. मुळ. २२२) । सीरिय सातप युक्त दिन में पूर्व दिशा से पहिच्या विशा की सोर गमन करना, यह सनुसूरिसमन (सनु-सूर्य) कायमसेस कहनाता है ।

श्चनुस्पर्गा---पूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्पर-णम् । (त. वा. १, १२, ११) । पूर्व श्वनुभव के श्रनुसार विचार करना, इतका नाम श्वनुस्परण है।

ग्रनुचान-१. श्रुते व्रते प्रसंस्थाने संयमे नियमे समे । यस्योज्यैः सर्वदा चेतः सोऽनुचानः प्रकी- तितः ॥ (ज्यासका यद्य) । २. प्रनूचानः प्रयचने साङ्ग्रेज्योती $\times \times \times$  । (समरकोशः २, ७, १०) । जिसका उन्मत चित्त सदा भूत, बत, त्याग, संयम, नियम स्त्रीर यम में लगा रहता है; उसे सनूचान क्रूते हैं।

धनुडा—१. धनुरवने स्रवनेत स्थीकृते स्वयमेव ये। धनुडा-परकीये ते मापिते विधिवत्रकते॥ (धनः चि. स. ४–६२)। २. धनुरक्तानुरक्तेन स्वयं या स्वीकृता भनेन। सानुदेति यथा राज्ञी बुष्यन्तस्य शकुन्तना॥ (चाम्बटा. ४–७२)।

जो अविवाहित अनुरस्त स्त्री अनुरस्त पुरुष के द्वारा [बिना माता-पिता की स्वीकृति के] स्त्रयं स्वीकार की जाती है वह अनुदा कही जाती है। जैसे— राजा दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला।

स्रमुप्तित्र न १. स्रद्धकंत्र नाम सगव-सत्य-सान-बास-कोरूक-सिन्दुविषय-पूर्वदेशादि, यत्र पानीय प्रयु-रस्तितः । (आय. स. श्री. १९) १. नद्यादियानीय-बहुत-स्तुतः । ४४ ४ यदा प्रमुपोज्जकुतः । स्तुत्रसः युत्ति १०६१) । ३. प्रमुपोज्जकुतः । स्तुत्रसः युत्ति १०६१) । १. प्रतुपोज्ञ-स्तुत्रसं स्वात् । (सनरकोश्च २, १,१०) ।

१ जहां पानी प्रचुरता से हो ऐसे मगव, मलय, बानवास, कौंकण और सिन्यु झाबि बेशों की झनूप क्षेत्र कहते हैं।

क्षनृत— १. सस्वयिमवाननतृतम् । (त. सू. ७-१४)।

२. सण्कस्यः प्रवंशावाण्यां । न सरवत्, प्रप्रशास्त्रिति
यावत् । सर्तार्शेरस्यापियानमस्त्रिम्वार्यान्त्रम् ।

३. स्वविति सर्वार्थेरस्यापियानमस्त्रम्याप्त्रम्वार्यः ।

३. स्वविति सर्वार्थेरस्याप्त्रमानस्त्रम्वार्यः प्रमुतिद्वारः प्रमुत्वारः ।

सर्वार्यः यो गां व्वीत्यव्यवस्य प्रस्तं व गौरिति ।

गर्विति हिसा-पारुष्य-वृग्यादिवृक्तं वणः स्त्यम्पि ग्रितिः ।

सर्वार्यः । क्षतिस्त्रस्य परं सत्यार्थे प्रस्त्वम्यम् ।

गर्वत्रमृत्वरः । क्षत्रम्वराष्ट्रस्य ।

गर्वति हिसा-पारुष्य-वृग्यादिवृक्तं ।

अभवास्त बचन अवदा प्रसत् प्रयंके बचन का नाम

बन्द (बसस्य) है। अनुतानन्द (रीद्रध्यान)-- १. अनृतवचनार्थं स्मृति-समन्दाहारो रीव्रध्यानम् । (त. भा. ६-३६) । २. प्रवलराग-देव-मोहस्यानृतानन्दं द्वितीयम् । अनृत-श्रयोजनं कन्या-क्षिति-निक्षेपव्यपलाप-श्रिक्नाक्यासा-सब्भूतवातातिसन्धानप्रवणमसदिभवानमनृतम्, तत्प-रोपद्माताचंमनुपरततीव्ररौद्राशयस्य स्मृतेः समन्वा-हारः तत्रैव दृढं प्रणिधानमनृतानन्दम् । (त. भा-हरि. बृ. १-३६) । ३. प्रवसराग-द्वेष-मोहस्य अन्-तप्रयोजनवत् कन्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिश्नास-स्यासद्भूतवाताभिसन्धानप्रवणमसदभिधानमनृतम् । (मम्रे हरि. वृत्तिवत्)। (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-३७)। २ प्रवस राग, द्वेव व मोह से ब्राकान्त व्यक्ति ब्रतस्य प्रयोजन के साथनभूत कन्या, भूमि व वरो-हर का अपलयन और परनिन्दा आदि रूप जो ससमीचीन भावण करता है, तथा दूसरों के बात का निरन्तर बुष्ट बिभिप्राय रक्षता है बीर उसी का बार-बार चिन्तन करता है; इसे अनुतानन्द रीव्रच्यान कहते हैं।

**धनेक (नाना)**—एकात्मतामप्रवहच्य नाना ।

(वृक्त्यन् ४६)। वो बस्तु प्रक्रमता को नहीं छोड़ती है, वही बस्तु का बस्तु एकस्पता को नहीं छोड़ती है, वही बस्तु का बस्तुकः नाना म मनेक नहीं जाती है—एकस्पता के निर्मेश्व करने का बात्त के निरमेश्व करने का बात करने हैं। सम्बन्ध का बोच करने हैं। अमनेकसोनाविक्ताल—१. तदनेकोग्वराधीयोगो-अनेकसोन: (स. बा. १, २९, ४, ५, ६), ६, २६)। २, बमोहिलाणं पिडिणयरवेस्तं विजय सरीरतज्जा वयवेषु वर्दार तम्मेथयनेक्तं विजय सरीरतज्जा वयवेषु वर्दार तम्मेथयनेक्तं वेज, सरीरसज्जावयवेष्ट्रीय सर्वाद स्वयन्त्र स्वयन्त्य स्वयन्त्र स्वयन्त्य स्वयन्त्र स्वयन्त्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्व

२ को अवधिवान शारीर के बांध-त्यकार्वि कप विक्रों निपत प्रवयस में न प्रवृत्त होकर उनके सभी बद-वर्षों में रहता है, उने आनेक्सोत्राविक कहते हैं। तीर्षेकर, देव बोर नारिक्यों का प्रविक्रान प्ररोर के सभी ध्ययपर्वे हारा अपने विवयन्त्रत सर्थ को शहस करने के कारण धनेककोत्र कहा बाता है। २ विशिष्ट परिचास से परिचत स्रपस्ति (जीव-प्रदेश विरहित नक व दांत सावि) और उपस्ति (बोवादेशों से स्थाप्त पीठ व रेड सावि) स्कम्य देशों का वो शरीर नामक समुदाय है वह सनेक-ह्रस्थकन्य कहनाता है।

स्रनेकसिद्ध— १. स्पवमए वि प्रयोगा सिद्धाः तेऽमे-गीसद्धा य । (नवतत्त्वः गा. ४६) । २. प्रमेकसिद्धाः इति एकस्मिन् समये यायत् प्रष्टवातं सिद्धम् । (नवते, हिर्दे वृत्ति पृ. ४१; व्या. म. डी. ७७) । ३. एकस्मिन् वगये धनेके सिद्धाः धनेकसिद्धाः । (प्रसापः सत्त्वः मृ. १-७) । ४. एकस्मिन् समये प्रप्टोत्तरं वार्तं यावत् सिद्धाः धनेकसिद्धाः । (योषायाः स्त्री. विवः. १-१२४) । ५. एकस्मिन् सत्त्वे धनेके वह सिद्धाः धनेकसिद्धाः । (सारत्वाः वृ. ११-४४)। ४ एक सत्त्वा वृंद्धाः विवः (०० तकः) स्त्रीयं के एक साम्ब सिद्ध होने को धनेकसिद्धाः क्ष्तते हैं।

स्रनेकसिद्धकैवसलान—एकस्मिन् समयेऽनेक्यां विद्वाना केनलसानमनेकशिद्धकेनलसानम्, एकस्मिद्ध समयेऽनेके सिद्धपन्त उत्कर्षतोऽस्टोत्तरशतसंख्या वेदितव्याः । (साव-सन्तय-वू-७८)। एक समय में शिद्ध होने वाले प्रनेक जीवों के केन्द्रसन

एक समय में सिद्ध होने वाले झनेक जीवों के केवल-ज्ञान को अनेकसिद्धकेवलज्ञान कहते हैं।

धनेकाङ्गिक (धपरिशाटिकप संस्तारक)—धने-काङ्गिक: कन्यिकाप्रस्तारात्मक:। (ध्यव. सू. भा. ससय. ब्. द-द)।

अनेक पुराने वस्त्रों के बोड़ से बनाई गई कथड़ी और तृत्र एवं पत्तों आदि से निर्मित प्रस्तारकप सध्या को अनेकाङ्गिक-अपरिशादिक्य संस्तारक काले हैं।

स्रनेकास्त-१. घनेकालोऽप्यनेकालः प्रमाण-मय-सावतः। धनेकालः प्रमाणाते तदेकालोऽप्यान्त-वात्।। (स्वयन्त्र १०३)। २. धनेकालः इति कोऽष्यः इति चेत् एकवस्तुनि वस्तुत्विण्यादकं— प्रसित्तव-मास्तित्यद्वपादित्यक्षणं परस्परिकद्वपाध्येक्ष प्रसित्तव-मास्तित्यद्वपादित्यक्षणं परस्परिकद्वपाध्येक्ष (स्वयत्रसः चर. वृ. गा. ४४४)। ३. सर्वीस्मलिप जीवादिवस्तुनि मायामावस्थात्यमेकानेकस्थलं नि-रणानित्यक्षप्रविप्यमादिकमनेकानात्यक्ष्यम् । (चायकी. वृ. १०)।

२ एक बस्तु में मुख्यता कीर बीचता की वर्गेका मस्तित्व-गासितत्व सादि परस्यर विरोधी वर्गो के मतित्यत्वन को अलेकाल कहते हैं। स्रमेकास्त-स्रसात-कर्मे— कं क्यां मसादताए वर्डे प्रसंद्ध पर्यक्रिक्ट्र ससादताए वेश्वित त्रोपंत-स्थाव । तव्यदिरित्तमणेयंत्रसतारं । (वस. पु. १६, पू. ४६०)।

जो कमें प्रसातस्वरूप से बांधा गया है उसका संजंप जोर प्रतिकोप से सहित होकर अन्य (सात) स्वरूप से उदय में प्राप्ता, इसका गाम अनेकान्त-असात कर्म है।

क्षनेकारत-सात-कर्म- व कम्मं सादसाए बढं प्रसंखुढं प्रपंडिच्छुढं सादसाए वेदिञ्जदि तमेयंत-साद। तब्बदिरित्तं प्रमेयंतसाद। (बब. पु. १६, पू. ४८=)।

को कमें सातस्वकप से बांधा गया है, उसका संबोध भौर प्रतिकोप से परिवर्तित होकर म्रान्य (क्सात) स्वरूप से उदय में भ्राना, इसका नाम भनेकान्त-सातकमें हैं।

धनेवरा तप--देशो धनशन। चत्रत्य-छट्टहरू-दसम-दुवासस-परब-मास-उद्-प्रथण-संबच्छरेसु एस-गपरिच्चाघो धणेसणं गाम तवो। (बच. पु. १३, पु. ४५)।

एक, दो, तीन, चार झौर पांच दिन तचा पक्ष, मात, ऋतु, झयन झौर संबत्सर के प्रनाच से भोजन का परिस्थाग करने को झनेयम या झनझम सम कहते हैं।

प्रवैकान्तिक हेस्वाभास-१. ××× योज्य-

बाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ॥ (न्यायावः २३) । २- विपक्षेऽप्यविक्द्ववृत्तिरनैकान्तिकः । (परीक्षा-६-३०)। ३. यस्यान्यवानुपपत्तिः सन्दिश्चते सोऽनै-कान्तिक:। (प्र. न. त. ६-५४; . चेनतसंप. पृ. १२६) । ४. नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथानुपपध-मानोऽनैकान्तिक:। (प्रमाणमी. २, १, २१)। ४. यः पुनरन्यवापि-साध्यविपर्ययेणापि युक्तो षट-मानकः, बादिशब्दात् साध्येनापि, सोऽत्र व्यतिकरे भनैकान्तिकसंशो शातव्य इति । (न्यायावः सि**र्हा**व वृत्ति २३) । ६. सब्यभिचारोऽनैकान्तिकः । (म्या-बबी. पू. ६६); पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरतैकान्तिकः । (न्यायदी. पू. १०१); ७. तथा च प्रत्यथा चीप-पत्या मनैकान्तिक:। (सिद्धिवि. वृ. ६-३२, वृ. ४३)। १ जो हेतु साध्य से विपरीत के साथ भी रहता है बह बनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता है। ३ जिस हेतु की बन्यवानुपर्यात सन्दिग्ध हो, वह भी बनैका-न्तिक हेत्वामास होता है। ६ पक्ष और सपक्ष के समान विपक्ष में भी रहने वाले हेतू को धर्नकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं।

सर्वेकाग्रय-धर्नकाग्रथमपि सन्यमनस्कत्वम् । (सा. य. स्वो. टी. ५-४०) ।

एकापता के सभाव की या चित्त की चंचलता की समैकापच कहते हैं।

अनोजीविका- येवो सकटजीविका । अनोजीविका सकटजीविका, शकट-रय-तज्यकारीनां स्वयं परेण वा निष्पादनेन बाहनेन विक्रयणेन वृत्तिबंहुभूतप्रामोप-मर्विका नवादीनां च बन्वादिहेतुः । (सा. च. स्वो. डी. ४-२१) ।

गानो, रच और उनके पहियों झादि को स्वयं बना कर या दूसरे से बनना कर, उन्हें स्वयं बना कर या बेचकर साजीविका करने को मनोजीविका कहते हैं। यह साजीविका बहुतते तत बीजों की हिसा कोर्स बैंक-मोड़े सावि पसुनों के बन्यादि का कारच होने से हैंग है।

क्रन्त---यस्मात्पूर्वमस्ति, न परम्, ग्रन्तः सः । (ग्रमुबोः हरिः वृ. पृ. ३२) ।

जिसका पूर्व हैं, किन्तु पर नहीं है, उसका नाम अन्त है।

धन्तकृत् -- प्रध्टकर्मणामन्तं विनाशं कुर्वन्तीत्यन्त-इतः। धन्तकृतो मूला सिण्मति सिष्यन्ति, निस्ति- प्ठतित निष्पद्वन्ते स्वरूपेशेयार्थं, वुरुप्रतित त्रिकाल-गोवरानन्त्रावस्य-क्रवरिणाताराकारोधवस्तुत्तवं दु-क्ष्यस्ववगच्छतीरावः । (बव. दु. ६, ५, ४६०) । वो बाठों क्षमी का प्रत्यः करके—न्द्रं वात्यात्ते सर्वेषा पुषक् कारके—स्वत्यकृत होते दुए शिक्ष को प्राप्त होते हूँ, निष्ठित होते हॅ—स्वस्थ ने सम्पन्त होते हुँ, तथा विकासकर्ती सन्तुतस्य को प्रायक सामवे नातते हुँ; वे प्रताहत् कहातते हूँ।

**प्रन्तकृह्वा, धन्तकृह्वा।ज्ञ---१. ध**तवडदसासु ण श्रंतगडाण नगराइ उज्जाषाइं चेइयाई वणसङाई सभीसरणाइं रायाणी ग्रम्मा-पियरी वम्मायरिग्रा थम्मकहाभो इहलोइय-परलोइम्रा इड्डिविसेसा भोगपरिच्चागा पव्यज्जाम्रो परिम्नागा सुम्रपरिग्गहा तबोबहाणाइं संलेहणाधी मत्तपच्चक्खाणाइं पाद्यो-बगमणाई अन्तिकिरिम्राम्रो म्रापविज्जंति । (नन्दी. ४२, पु. २३२) । २. अन्तो विनातः, स च कर्मण-स्तरफलभूतस्य वा ससारस्य, कृतो वैस्तेऽन्तकृतस्ते च तीर्थकरादयस्तेषा दशाः दशाध्ययनानीति तत्सस्यया मन्तकृद्शा इति । (नन्दी. हरि. बृत्ति पू. १०४) । ३. संसारस्यान्तः कृतो यैस्ते भ्रन्तकृतः । नामि-मत-क्र-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्क -म्बल-पालम्बाष्टपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकर-एवमृषभादीना त्रयोविशतेस्तीर्थेव्यन्येऽन्ये दश-दशानगारा दारुणानुपसर्गान् निजित्य कुत्स्नक-र्मक्षयादन्तकृतः दश ग्रस्या वर्ण्यन्ते इति ग्रन्तकृहशा । धयना धन्तकृतां दशा धन्तकृद्शा, तस्याम् धर्ह्-वाचार्यविधिः सिध्यतां च । (तः बाः १, २०, १२; थव. पु. ६, पु, २०१)---तत्र 'ग्रयवा ···सिष्यतां च' मास्ति)। ४. श्रंतयबदसा णाम अयं चउळ्यिहोव-सग्ने दारुणं सहियूण पाडिहेरं लद्घूण णिव्वाणं गदे सुदंसणादि-दस-दससाह तित्यं पडि बण्णेदि। (जमम. १, पू. १३०)। ५. श्रतयडदसा णाम भग तेनीसलक्ख-बहुावीससहस्सपदेहि एक्केक्कम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोबसमो सहिऊण पाडिहेरं लद्दण णिव्याणं गदेदस दस वण्णेदि। उक्तंच तत्त्वार्थभाष्ये—''ससारस्यान्तः कृतो यैस्ते imes imes imesबर्ण्यन्ते इति अन्तकृद्शा ।" (थव. पु. १, पू. १०२-३)। ६. घन्तकृतः सिद्धास्ते यत्र स्यायन्ते वर्षमानस्वामिनस्तीर्थं एतावन्तः इत्येवं सर्वक्रुतान्ताः मन्तक्कद्शाः। (त. मा. सि.ब. वृ. १–२०) i

ग्र**थ्टाविशतिसहस्रत्रयोविशतिसम्रपदपरिमाण** प्रतितीर्थं दश-दशानगाराणां निजितदारुणोपसर्गाणां निरूपकमन्तकृद्शम् । (श्रुतम. डी. ८) । ८. प्रति-तीर्थं दश दश मुनीश्वरास्तीवं चतुर्विघोपसर्गं सोध्वा इन्द्रादिभिविरचितां **पूजादिप्रातिहार्यसम्भावनां** लब्ब्वा कर्मक्षयानन्तरं संसारस्यान्तमवसानं कृतव-न्तोऽन्तकृतः,×××दश्च-दशान्तकृतो वर्ष्यन्ते यस्मि स्तदन्तकृद्धं नामाध्टममञ्जूम् । (गो. जी. जी. प्र. ३५७)। ६. श्रतयडं वरमंगं पयाणि तेवीसलक्ख सुस-हस्सा । ब्रट्टावीसं जस्य हि वण्णिज्जह बंतकयणाहो ।। पडितित्यं वरमुणिणो दह दह सहिऊण तिव्यमुब-सगां । इदादिरइयपूर्यं लद्धा मुचित संसार ।। माहप्यं वरचरणं तेसि विष्णज्जए समा रम्मं । जह बहुद-माणतित्ये दहायि अंतयहकेवलिय्रो ।। मायंग राम-पुत्तो सोमिल जमलीकणाम किकवी । सुदंसणी बलीको य णमी अलंबद्ध [हु] पुत्तलया ।। (अंगय. १, ४८-५१)। १०. तीर्थकराणां प्रतितीर्थ दश दञ मुनयो भवन्ति। ते उपसर्गान् सोद्वा मोक्षं यान्ति । तत्कयानिरूपकमप्टाविशतिसहस्राधिकत्रयो-विश्वतिलक्षश्रमाणमन्तकृद्शम् । (तः वृत्ति भृतः. १-२०)।

२ जिस अंग में प्रत्येक तीर्थक है तीर्थ में होने बात दश बस्तहन्त् केवलियों का वर्णन किया गया हो उते अस्तहन्त्रांच कहते हैं। बेते वर्षमान जिनेज के तीर्थ में १ निर्म २ नर्तग १ सोमिल ४ रामपुत्र ४ मुख्येन ६ यमलीक ७ बलीक ॥ किळा-म्बत ६ पालस्क और १० प्रप्यपुत्र ; इनका बर्णन इस बंग में किया गया है।

सम्तर्शत-सर्वाधि— १. इहान्तः पर्यन्तो भय्यते, गतः स्वितिम्यत्वर्षान्तरम्, सन्ते नतमन्त्रतत् सन्ते स्वित्वत् । त्वच स्वकृत्वन्यस्थित्वारास्मप्रदेशान्ते, तवा-त्यम्रदेशस्योगस्यमगावतो वा सौदारिकस्वरीरान्ते, एकदिगुपलमगाद्या तदुधोतितस्त्रेत्वान्ते गतमन्त्रपत्तम्, स्व चार्यम्यदेशान्त्रपत्तपुञ्चते । (नन्तीः हिर्णः वृ प् १ ११ १२) । २ हहात्त्रस्यस्य पर्यक्तवाधी—यथा वनाग्ते स्थन, ततस्य स्रम्ते पर्यन्ते ततः स्ववस्य-मन्त्रपत्त्व । X X X तत्त यदा स्वत्यन्त्रस्य । स्वर्वाधिकान्त्यस्य । स्वर्वाधिकान्यस्य । स्वर्वाधिक न शेवैरिति । प्रयवा भौदारिकस्यान्ते गतं स्थितम् बन्तवतम्, क्याचिदेकदिशोपलम्मात् । इदमपि स्पर्धकरूपमवधिज्ञानम् । ग्रथवा--- सर्वेषामप्यात्मप्रदे-शानां वयोपशमनावेऽपि भौदारिकशरीरान्तेनैकया विशा यद्वशादुपलम्यते तद्य्यन्तगतम् । (नन्दी. मलय. षु. १०, पु. ६३) । ३. इह पूर्वाचार्यप्रदक्षित-मर्थत्रयम्--- अन्ते बात्मप्रदेशानां पर्यन्ते गतः स्थितोऽन्तगतः । 🗙 🗙 🕻 इहावधिरुत्पद्यमानः कोऽपि स्पर्धकरूपतयोत्पद्यते, स्पर्धकं च नामावधि-ज्ञानप्रभाया गबाक्षजालादिद्वारविनिर्गतप्रदीपप्रभाया इव प्रतिनियतो विच्छेदविशेषः । 🗙 🗙 स **धात्मनः पर्यन्ते स्थित इति कृत्या ग्रन्तगत** इत्यभि-षीयते, तैरेव पर्यन्तवितिभरात्मप्रदेशैः साक्षादव-बोधात् । प्रथवा ग्रीदारिकशरीरस्यान्ते गतः स्थितो-अतगतः, भौदारिकशरीरमधिकृत्य कदाचिदेकया दिशोपलम्भात् । ××× ग्रथवा सर्वेदामप्यात्म-प्रदेशानां क्षयोपशमभावेऽपि ग्रौदारिकशरीरस्यान्ते कयाचिदेकया दिशा यहशादुवलभ्यते सोऽप्यन्तगतः।  $\times \times \times$ एष द्वितीयः। तृतीयः पुनरयम्—एक-दिग्भाविना तेनाविधना यदुद्योतितं क्षेत्रं तस्यान्ते वर्ततेऽवधिरवधिज्ञानवतस्तदन्ते वर्तमानत्वात् । ततोऽन्ते एकदिग्गतस्यावधिविषयस्य पर्यन्ते गतः स्थितोऽन्तगतः । (प्रज्ञापः मलयः वृ. ३३-३१७, g. ২३७) ৷

३ अन्तगत बाह्य अवधि के स्वरूप का निवेंश तीन प्रकार से किया गया है - १ जिस प्रकार ऋरोसा ब्रादि में प्रकाश के ब्राने-जाने के खेद होते हैं, उसी प्रकार अविकासप्रभा के प्रतिनियत विच्छेरविशेष का नाम स्पद्धंक है। वे स्पद्धंक कितने ही पर्यन्त-वर्ती बात्मप्रवेशों मे बीर कितने ही मध्यवर्ती बात्म-प्रवेशों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जो झब-धिशान उत्पन्न होता है, वह आत्मा के अन्त में स्थित होने के कारण अन्तगत-अविध कहा जाता है। २ यद्यपि प्रविधानावरण का क्षयोपशम सभी **प्रात्मप्रदेशों में होता है, फिर भी जिसके द्वारा** भौवारिक शरीर के मन्त में किसी एक विशा में बोध होता है, वह भी अन्तगत-प्रवधि कहलाता है। ३ एक विका में होने वाले उस धवविज्ञान के द्वारा प्रकाशित क्षेत्र के चन्त में घवविज्ञानी के बर्तमान होने से वह प्रविशान भी चूंकि उस्त क्षेत्र के प्रन्त

में स्थित रहता है; अतएव अन्तगत अवधिकान कहलाता है।

ग्रन्तर—१. बन्तरं विरहकालः। (स. सि. १-८)। २. अनुपहतबीर्यस्य न्यामावे पुनस्त्भृतिदर्शनात् तह्वनम् ॥६॥ धनुपहतवीर्यस्य द्रव्यस्य निमित्तव-शात्कस्यवित्पर्यायस्य न्यग्मावे सति पुनर्निमित्तान्त-रात्तस्यैवाविर्मावदर्शनात्तदन्तरमित्युच्यते । (त. वा. १, ६, ६)। ३. 🗙 🗙 झंतरं विरहो य सुष्ण-कालो य। (शव. पु. १, पू. १५६ उद्धत); घंतरमुच्छेदो विरहो परिणामंतरगमणं णरियत्तग-मणं ग्रण्णभावववहाणिमिदि एयहो । (वव. पू. ४, पु. ३)। ४. मन्तरं स्वभावपरित्यागे सति पुनस्त-द्भावप्राप्ति [प्तः,]विरह इत्यर्थः । (अनुयो. हरि. बृ. पृ. ३४)। ५. कस्यचित् सन्तानेन वर्तमानस्य कुतस्विदन्तरो विरहकालोऽन्तरम्। (न्यायकुः ७-७६, पू. ८०३) । ६. कस्यचित् सम्यग्दर्शनादे-गुँणस्य सन्तानेन वर्तमानस्य कुतश्चित्कारणान्मध्ये विरहकालोज्तरम् । (त. सुखबो. वृ. १-६)। ७. विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसंक्रमे सति पुनरपि तद्गुणस्थानप्राप्तिः यावस्न भवति तावान् कालोऽन्तरमुच्यते । (त. बृत्ति श्रृत. १-६) । २ अक्षत बीर्यविद्योव से संयुक्त ब्रव्य की किसी पर्याय का तिरोभाव होकर ग्रन्य निनित्त के प्रनुसार पुन: उसके आविर्भूत होने पर मध्य में जो काल सवता है उसका नाम प्रन्तर है।

हृदीयो गोस्य मण्ये यंतोयुह्यसमेलायं हृदीयं परिवासिकेलेण णिवेपायममानीकरणनत्तरकरमः मिदि सम्बरे । (बत्यसः—कत्ताः या. पृ. ६२६, हिप्प्य १) । यतरे विन्द्रो गुण्यायो सि एवहां । तस्य करणमंत्रकरणं । हेहा उर्वारं च केलियायो हृदीयो योतोयुह्यसः माणाणं विशेषे गुण्यात्तर्यात्तरकरणं मिदि पर्य । विश्व हिप्पं योतोयुह्यसः माणाणं विशेषे गुण्यात्तरं वर्षात्रकरणं मिदि यः विषयः —कत्ताः या. पृ. ७१२, हि. १) ३. यन्तरकरणं नामोदयक्षणादुरि मिध्यात्वस्थितं मन्तर्य हूर्वमानायतिकस्थारितनीं च विकासमिद्याः मन्तर्य हूर्वमानां तत्यस्थितं विवासमामिद्याः प्रकार मध्यः । विश्व ह्रियाः विश्व स्थाः । विश्व स्थाः मध्यः । विश्व स्थाः स्थाः । विश्व स्थाः स्थाः । विश्व स्थाः स्थाः स्थाः । विश्व स्थाः स्थाः

झन्तरकर्ग-१. विविश्वियकम्माणं हेट्टिमोवरिम-

स्थितियों के निवेशों का परिवानविशेष से बनाव करने को बनारकरण कहते हैं।

स्मारक्रकियाः — सन्तरक्रकिया च स्वसमय-परस-मयपरिज्ञानकथा ज्ञानकिया । (इच्यानु. टी. १-४)। स्वसमय और परसमय के ज्ञानने क्य ज्ञानकिया को सम्बरक्र क्रिया कहते हैं।

व-१७)। समुद्ध उपयोग को सन्तरङ्गान्नेड कहते हैं, क्योंकि वह शुद्धोपयोगक्य मृति यमंका न्नेड (विधात) करता है। दूसरे शब्दों से उसे ही हिसा कहा

जाता है। धन्तरङ्गज दुःस-न्यकारावज्ञेच्छाविधातादिस-मुश्यमन्तरङ्गजम्। (नीतिबा. ६-२३)।

तिरस्कार, प्रवता और इच्छाविधात प्रावि से उत्पन्न होने वाले दुःल को प्रन्तरङ्गच दुःल कहते हैं। प्रन्तरङ्गयोग-प्रन्तरङ्गकियापरः प्रन्तरङ्गयोगो

ज्ञानिकया। (प्रव्यानु. टी. १-४)। ज्ञानसरङ्ग की किया करने वाले योग को झन्तरङ्ग-योग कहते हैं।

जन्तर-द्वितीय-समयकृत-तवर्णतरसमए (पढम-समयकद-संतरावो धर्णतरसमए) संतरं दुसमयकदं णाम भववि । (जयस. घ. प. १०६०) ।

प्रयम-समयकृत-प्रत्यः सः १ १०००) । प्रयम-समयकृत-प्रत्यः से प्रव्यवहित उत्तर समय में होने वाले प्रन्तर को द्वितीय समयकृत प्रन्तर कहा बाला है ।

भन्तर-प्रथम-समयकृत--जिम्ह समए भंतरचरि-मफाली णिवदिदा तिम्ह समए भंतरपढमसमयकदं

भण्णदे । (जयब. घ. प. १०६०) । जिस समय में बन्तर स्थिति की बन्तिम फाली का पतन होता है उस समय में अम्तर-प्रथम-समयकृत

कहा जाता है। श्रम्तरात्मा (श्रंतरप्पा)—१. ×× श्रंतर-श्रप्पा ह श्रपसंकर्पो । शिक्षपा १)। २ जातेस

अप्पाह प्रायसंकप्पो। (भोक्षमा १)। २. जपोस् जो ग बहुद सो उच्चद प्रतरंगपा।। (ति. सा. १४०)। २. वे जिणवयणे कुतना मेरं जाणंति जीव-बेहाणं। णिज्जियदुहुद्वमया अंतरधप्पा य ते तिविहा ॥ (कातिके. १६४)। ४. भ्रान्तरः। विस-दोषात्मविश्रान्तिः ××× ॥ (समाधि. ५) । ४. बहुकस्मब्भंतरो ति शंतरप्पा । (**पथ. पु. १, पू.** १२०)। ६. याचेतनस्यात्मिश्रान्तिः सोऽन्तरात्मा-ऽभिषीयते । (श्रमितः थाः १५-५६)। ७. बहिर्मा-वानतिकम्य यस्यात्मन्यात्मनिष्चयः । सोऽन्तरात्मा मतस्तन्त्रीविश्रम-ध्वान्तभास्करैः ॥ (श्रामाः ३२-७)। चम्मज्काणं कायदि दंसण-णाणेसु परिणदो णिच्यं । सो भणइ अंतरप्या 🗙 🗙 🛭 (ज्ञानसार ३१) । ६. स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात् प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्षणो-ञ्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावना-लक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्वभावनाः परिणतो बहिरात्मा, तस्मात् प्रतिपक्षभूतोऽन्तरात्मा । प्रयवा हेयोपादेयविचारकचित्तनिदौषपरमास्मनो भिन्ना रागादयो दोषाः, शुद्धजैतन्यलक्षण प्रात्मन्यु-क्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्ञप्रणी-तेषु ब्रन्थेषु वा पदार्थेषु यस्य परस्परसापेक्षनय-विभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स बहिरात्मा । तस्मात् विसद्शोऽन्तरात्मा । (ब्. इब्बसं. ही. १४) । **१०. कायादेः समधिष्ठायको भवत्यन्तरात्मातु** ॥ (बोगशाः १२-७) । ११. पुनः सकर्मावस्थायामपि आत्मनि ज्ञानाधुपयोगलक्षणे शुद्धचैतन्यलक्षणे महा-नन्दस्वरूपे निविकारामृताब्याबाधरूपे समस्तपरभाव-मुक्ते बात्मबुद्धिः बन्तरात्मा, सम्यन्दृष्टिगुणस्यान-कतः क्षीणमोहं यावत् अन्तरात्मा । (ज्ञानसार वृ. (१५-२)। १२. धन्तः धम्यन्तरे शरीरादेभिन [न्तः] प्रतित्रासमानः बात्मा येषां ते बन्तरात्मानः, परमसमाधिस्थिताः सन्तः देहविभिन्नं ज्ञानमयं पर-मात्मानं ये जानन्ति ते बन्तरात्मानः। (कार्तिके. ही. १६२) । १३ $\cdot$   $\times$   $\times$  तदिष्ठातान्तरात्म-तामेति । (धन्यात्मसार २०-२१); तत्त्वश्रदा ज्ञानं महावतान्यप्रमादपरता च । मोहजयहच यदा स्यात् तदान्तरात्मा भवेद् व्यक्तः ॥ (भ्रम्मात्मसार २०, २३, पृ. २६) ।

रता: १२) । इ को प्राठ नवों ते रहित होकर वेह और जीव के बंद को जानते हैं वे धन्तरात्मा कहलाते हैं। इ प्राठ करों के भीतर रहने ते बीच को धन्त-रात्मा कहा जाता है। ११ तक्कें धनस्मा में भी कानादि क्योगोस्सम्म युद्ध चैतम्यनम् आस्मा में कानादि क्योगोस्सम्म युद्ध चैतम्यनम् आस्मा में बिग्हें बाल्समृद्धि प्रावुर्मृत हुई है वे बल्तरात्मा कह-लाते हैं, बो सम्यग्वृद्धि (बीचे) गुगस्थान से नेकर सीचकथाय (बारहवें) गुगस्थान तक होते हैं।

भ्रमत्तराय-१. ज्ञानिष्ण्डेयकरणमन्तरायः । (स. सि. ६-१०; त. रुतो. वा. ६-१०; त. पुण्यो. वृ. ६-१०) । २. विष्णानस्य प्रवन्तेन प्रवर्तेमानस्य प्रत्यादिज्ञानस्य विष्णेदिविषानमन्तराय उच्यते । (त. वृत्ति चृत. ६-१०) ।

किसी के ज्ञान में बाबा पहुँचाना, यह एक अन्त-राय नामक ज्ञानावरण का ब्राव्सव है।

धन्तराय कर्म-१. वातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेती-त्यन्तरायः । (स. सि. ६-४) । २. घन्तरं मध्यम्, दातृ देयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वा अनेनेत्यन्त-रायः । (त. वा. च, ४, २) । ३. दानादिविष्नी-प्रतरायस्तरकारणमन्तरायम् । (श्वा. त्र. टी. ११) । ४. धन्तरमेति गच्छति इयोरित्यन्तरायः। दाण-लाह-भोगोवभोगादिसु विग्वकरणस्त्रमो पोग्गलक्तं-घो सकारणेहि जीवसमवेदो श्रंतरायमिदि मण्णदे । (शव. पु. ६, पृ. १३-१४); प्रन्तरमेति गच्छतीत्यन्त-रायम्। (श्रव. पु. १३, पू. २०६) । ५. विग्वकर-णम्मि वावदमंतराइयं । (जयब. वु. २, वृ. २१)। ६. प्रन्तर्धीयते धनेनात्मनो वीर्य-सामादीति प्रन्तरायः। भन्तर्षानं वा ssत्मनो वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्तरायः। (त. भा. सिक्ब. बू. द-५) । ७. घन्तरं व्याघातम्, तस्यायः हेतुर्यंत्तदन्तरायम् । दानाधनुभवतो विषा-तरूपतयोपतिष्ठते यत्तदन्तरायम् । (पञ्चसं. स्वो. **बृ. ६-१)** । व. दानादिलब्धयो येन न फलन्ति वि-बाधिताः । तदन्तरायं कर्मं स्याद् भाण्डागारिक-सन्निभम् ॥ (त्रि. श्र. पु. २, ३, ४७५) । १. जीवं चार्यसाधनं चान्तराज्यते पततीत्यन्तरायं जीवस्य दानादिकमर्थं सिसाधयिषोविध्नोभूयाञ्तरा पतति । (ज्ञतक. नल. हेम. बृ. ३७, पृ. ५१) । १०. बन्तरा दातृ-प्रतिग्राहकयोरन्तर्विष्नहेतुतवा भयते गच्छती-त्यन्तरायम् । (वर्मसं. मलयः वृ. वा. ६०८; प्रव. सारो. बृ. १२५०) । ११. जीवं दानादिकं चान्तरा व्यवधानापादनाय एति गच्छतीत्यन्तरायम् । जीवस्य दानादिकं कर्तुमुखतस्य विघातकृद् भवतीत्यर्थः। (प्रज्ञापः सलयः बृ. २३-२८८; कर्मप्रः यक्षोः दीः गा. १) । १२. जीवं चार्यसायनं चान्तरा एति पततीस्यन्तरायम् । (कर्मस्त. नो. वृ. १-१०) ।

१३. बीर्थ वानारिक चानारा एति, न बीक्स्य वानारिक कर्नु वारायन्तरायम् । (कर्मीयः वरकाः ब्याक्शा माः ४-६) १४. वातृ-वेदावीनामन्तरं मध्य-मेति देखे वाज्ञेनेत्यन्तरायः।(तः, कुब्बोः, वृ. ब-४)। १४. वातृ-वाज्ञेनीयन्तरायः। (तः कुब्बोः, वृ. ब-४)। १६. वातृ-वाज्ञेनीयन्तरायः। (तः कृषिः बृतः व-४)। १६. व्रत्तिः व्यावस्य विश्वस्य वीर्याक्ष्यो गुणोऽस्येकस्ववादिवत्। तक्तायस्योहेहमन्तरायं हि कर्मं तत्। (वश्वाध्याची २-१००७)।

१ जो कर्म दाता और देय प्रांदि के बीच में घाता है—दान देने में क्कावट डालता है—उसे घन्तराय कर्म कहते हैं।

श्रन्तरिक-महानिमित्त--१. रवि-ससि-गहपहुदीणं उदयत्यमणादियाइं दट्ठूणं । स्रीणत्तं दुक्स-सुहं जं जाणइ तं हि गहणिमित्तं ॥ (ति. व. ४-१००३) । २. रवि-शशि-ब्रह-नक्षत्र-तारा-भगणोदयास्तमयादि-भिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम् । (त. वा. ३, ३६, ३; बा. सा. पू. ६४) । ३. चंदाइच्य-गहाणमुदयस्थवण-जयपराजय-गहघट्टण-विज्जुचडक -इंदाउह-चंदाइच्चपरिवेसुवरागविवभेयादि सुहासुहावगमो अंतरिक्लं णाम महाणिमिलं । (वक. पु. १, पृ. ७४) । ४. धन्तरिक्षमादित्य-प्रहासुदया-स्तमनम् । ×××यदन्तरिक्षस्य व्यवस्थितं ग्रह-युद्धं ब्रहास्तमनं ब्रह्तिर्घातादिकं समीक्ष्य प्रजायाः शुभाशुमं विबुध्यते तदन्तरिक्षं नाम । (मूला. वृ. ६-३०)। ५. गह-वेह-भूग-ग्रष्टहासपमुहं जमन्तरि-रिक्लं तं । (प्रव. सारो. २४७-१४०६) । ६. ग्रन्त-रिक्षं ग्राकाशप्रभवग्रहयुद्धभेदादिभावफलनिवेदकम् । (समबा. सभय. बु. सु. २६) ।

२ बाकावनत सुर्ये, चन्द्र, यह, नकाव और तारा श्रादि के उदय-मस्त श्रादि श्रवस्थाविषाय को देख कर मृत-महित्त्वत् काल साम्बन्धी कल के विभागको विकासना, इसे श्रास्तिः महानिमित्त या नमनि-नित्त कहते हैं।

सन्तरितार्थं—१. सन्तरिताः कालविप्रकृष्टाः सर्थाः । (सा. मी. बृ. १) । २. सन्तरिताः कालविप्रकृष्टा रामादम: । (न्या. शी. पू. ४१) । काल-विश्वकृष्ट सर्वात् काल की अपेका दूरकों प्रवासों को सल्तितार्थ कहते हैं। (बंदी—राम-

रावण गावि)। श्रन्तगैति—मनुष्यः तिवैग्योनिवाच्यं वावडुत्वति-स्थानं न प्राप्नोति ता वदन्तगैति:। (त. भा. सिंख-व. प-१२)।

एक गति को छोड़कर हुसरी गति में बन्म तेन के पूर्व को बोद की मध्यवर्ती गति होती है, उसे प्रत्न-मंति कहते हैं। बोसे—मनुष्य परकर सब तक तिर्वक्वयोगिकक प्रयंन उत्पत्तिस्थान को नहीं प्राप्त कर तेता है, तब तक उसकी गति प्रत्नमंति कहताती है।

अस्तवान - १. जं हवदि शहिसतं शंतदाणानि-वानदिद्यो ता । (सि. य. ४-१०३२)। २. धन्त-पानवृद्यो भनेता । (त. आ. १०-७)। ३. प्रदृश्य-क्ष्यवन्तिताऽत्यवान् । (स. स. १, ३६, ३, ५, १, १०-७, पू. ११६, सोपका. स्थो. विक. १-८, पू. १०-७, पू. ११६, सोपका. स्थो. विक. १-८, पू. १०)। ४. पहल्याऽत्यवानमन्तविः । (त. वृति खुत. १-३६, व्यवस्ताऽत्यवानमन्तविः । (त.

ष्रदृष्य हो जाने का नाम अन्तर्षान ऋढि है। श्रन्तीय—अरि-विजिगीयोगेण्डलान्तर्विहतवृत्तिरुग-यवेतनः पर्वताटवीकृताश्रयस्त्रान्तर्षिः। (नीतित्रा. २१–२१)।

को शबु और उसे जीतने की इच्छा करने वाले के देशों के सब्ध में रहे, दोनों प्रोर से बेतन ले और किसी पर्वत या झटवी में प्राथय करके रहे, यह प्रन्तीय (चरट) कहमाता है।

प्रस्तर्मल-एकत्र (जीव) प्रस्तमंतः कर्म, प्रस्यत्र (सुवर्णादो) प्रस्तर्मतः कालिमादिः । (ब्रा. मी. वृत्तिः ४)। प्रात्मा का प्रस्तर्मन कर्म कहलाता है, घोर सुवर्ण

स्रावि के सन्तर्मन कालिमा स्रावि कहलाते हैं। सन्तर्मु हुतें —१. [भिष्णपुट्टतादो] पुणो वि स्व-रेते एगतमए प्रविणदे सेसकालपदालस्त्रीग्रहुत्त होदि। एवं पुणो पुणो सप्ती सर्वाप्यलास्त्रीग्रहुत्त लिट्टिशे दि। तो वि सेसकालपदालस्त्रीग्रहुत्ते चेव होद। (बब. पु. के. पू. ६७); ×××सामीपदा

र्षे वर्तमानान्तःशब्दग्रहणात् मुहूर्तस्यान्तः सन्तर्मृहूर्तः।

(बस. पु. २, पु. २, २००); मुहुत्तस्तो घर्नोगुहुत्तं; (बस. पु. ४, पू. २, २१)। २. एगतमपण हीणं (बहुत्तं) निम्नणमुहृत्तं तदो तेलं ॥ गो. की. १४०९)। ३. ससमयामालि धवरं समळणमुहृत्तं यु उनकस्तं। गळसारंक्यविवय्यं विवाण अंतोमुहृत्तामिणं ॥ (की. १४०४तमतः चरं क्षेत्रक्ष्म्)। ४. धानर्तमृहृतं, वत्री. १४०४तमतः चरं क्षेत्रक्षम्)। ४. धानर्तमृहृतं, (त. बू. टि., पू. १८)। १. त्रीण सहस्राणि सच्य वातानि व्यविकसप्तिविचक्क्यवाताः मृहृतं, कथ्यते (३७०३)। तत्यानः सम्योगुनृहृतं । समयामिकानार्वां क्षात्रः वात्रानार्वां समयोगुनृहृतं यावत्। (त. कृति सुत. १-८)।

३ एक समय धर्मिक झावली से लगाकर एक समय कन मुदूर्त तक के काल को धनतमूं हुन कहते हैं। झानतव्यीरित—पक्षीकृत एव विषये सावनस्य साध्येन व्यापितरनव्याप्ति:। यथानंकान्तात्मकं वस्तु सरवस्य तदेवोयपत्तिः। यथानंकान्तात्मकं वस्तु सु

पक्ष के भीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने को बन्तव्याप्ति कहते हैं। वेसे—चस्तु बने-कान्तात्पक है, व्याप्ति, बनेकान्तात्पक होने पर ही उसकी सस्ता बरित होती है। यहां पक्ष के बन्तवंत बन्तु को छोड़कर बन्य (बबस्तु) की सत्ता हो सन्भव नहीं हैं, जहां कि उक्त व्याप्ति ग्रहण की जा सके ।

स्नलःकररा-- १. गुण-रोषि चार-सरणादिय्यापारेषु इम्दियानपेक्षलाण्डस्तुरादिवद् बहित्नुपत्रक्येइच स्नत्यांते करणं सनःकरणम्। (स. सि. १-१४; तः कृषि सुत्रः १-१४)। २. नेनिदयमिनिदयम्, ने-इन्द्रिय च प्रोच्यते। स्रवेषदर्यं प्रतिवेधो द्रष्टच्यो यथाजुदरा कन्यति। नेनिद्रयप्रतिवेधेनाक्षमः करण-भेव मनो ग्रुह्मते, तदस्तःकरणं चोच्यते, तदस्य बाह्यं निद्यंष्ट्रस्यावादस्तर्गतं करणमन्तःकरणमिति स्नुत्तरः। (स. कुष्यक्षो कृ. १-१४)।

१ गुम-बोच के विचार घोर स्मरण आदि ध्यापारों में जो बाह्य दिन्यों को घरेशा नहीं रजता है तथा के जब बादि दिन्यों के समान बाह्य में दृष्टि-योचर भी नहीं होता है, ऐसे घम्यन्तर करण (मन) को धन्त-करण कहते हैं।

मन्तःशस्य-मन्तः मध्ये मनसीत्वर्थः, शस्यमिव

शल्यमपराधपदं यस्य सोऽन्तःशल्यो लज्जाभिमाना-विभिरतालोचितातीचारः । (समबा धमव बृ. बू. १७, वृ. ३२) ।

क्षितको झाला.करण में झपरायपक कांटे के समान पुत्र रहा है पर सक्का क समिमानादि के कारण बो बोब की झालोचना नहीं करता है, ऐसे तायू को सन्तःशस्य कहते हैं।

स्रातः शस्यस्य रस्य — तस्य (सातः शस्य य) गरणमातः । शस्यसरणम् । (समबाः सभयः वृ. सृ. १७, वृ. १२)। स्रातः सस्य — स्वरायं की शालीकता न करणे वाले-का को गरण होता है उत्ते स्रातः सस्यमरण कहते हैं। स्रातः शुद्धि — ममेस्यहमस्यति संकल्पो जायते न वेद्। वेतनेतरमावेषु सानः शुद्धिजनोदिना ॥ (वर्ष-सं. व्या. ७-४६)।

क्षन्ताःस्य वर्ण--- प्रन्तः स्पद्धाव्यवागया । तथ्यः न्तीति प्रन्तस्थाः य-र-ल-ववर्णाः । ते हि कादि-माय-सानस्पर्धानां श-य-स-हरूयोध्मणां च मध्यस्थाः । (प्रमि. रा. भा. १, प्. ६३) ।

्सानः राज्याः राज्याः राज्याः स्वर्धः नाम वाले तथा झा, व, स और हृदन ऊष्म नाम वाले वर्णों के मध्य में जो स, र, ल, व वर्ण प्रवस्थित हैं; वे झन्तःस्व कहें बाते हैं।

कात है। स्रस्य सुकंश-धन्यं परमाणुनाम्। (स. सि. ४, १४) त. सा. ४, २४, १०; त. सृ. सृत. ४-२४)। परमाणुना सुक्रमता को सम्य सुक्रम कहते हैं। स्रस्य स्थूल-१. मत्यं वगद्व्यापिन महास्कर्य। (स. सि. ४-२४; त. सा. ४, २४, ११)। २. तव वगद्व्यापी महास्कर्य। स्थूल-१. मत्यं वगद्व्यापिन सहस्कर्य।

जगब्ध्यापी महास्कन्ध-गत स्थूलता को अन्त्य स्थूल कहते हैं।

क्रम्ब- २. भन्यः योऽकार्यरतः । (अक्तो. र. मा. १६) । २. एकं हि चलुरमलं सहजो विनेकस्तहक्कि-रेव सह संवधित द्वितीयम् । एतदृद्वयं मृति न सस्य स तत्त्ववोऽस्वरत्थायमार्गवनने सन् कोऽगरायः ॥ (स्रतिः र. र. पृ. १०४) । १ बकार्वरत पुरुष को सम्य कहते हैं।

सन्त-वानिरोधः—१. गवादीनां सुरित्पासावाधाः करणमन्त्र-वानिरोधः। (स. ति. ७-२४; त. वा. ७, २४, ४; त. वती. ७-२४) । २. वान्य-पानिर-रोबल्तु खुद्वशादिकरोऽङ्गिनान् । (ह. पु. ४५, १६४) । ३. तेषां गवादीनां नुर्वाध्यक्तराणात् खुरित्पासावाधोत्रावनमन्त्र-गानिरोधः। (बा. वा. वृ. ४)। ४. धन्य-पानयोः भोजनोदकयोतिरोधः व्यवच्चेदः सन्त-पानिरोधः। (वर्षवि सृ. वृ. २०३) ४. बन्तं च पानं चान्याने, तयोनिरोधः, गवादीनां

१ गाय-जेंस ब्रावि प्राणियों के साने-पीनेके समय पर उन्हें जोकन-पान न देना, यह क्रम्न-पानिनरीय नामक बहिसाणुक्त का धतीचार है।

झम्नप्राह्मन—१. गते मासप्रवस्त्ये च जन्मासस्य यवाकम्म । धल्नप्राधनमामानातं प्रवाविषपुरस्यरम् ।। (स. पु. १६-६४) । २- नवानप्रधनं बेण्टं शिष्ट्-गायनजोजनम् । (सा. दि. पू. १६—ज्वुत) । कम्म के तीन मास ते लेकर नौ सात के भीतर बात्स्य को चुजाविषिपुर्वक सन्न तिकाना प्रारम्भ करने को सम्प्रधान कहते हैं।

धन्नशुद्धि — धन्नशृद्धिश्चतुर्वशमलरहितस्याहारस्य यतनया शोधितस्य हस्तपुटेऽपंणम् । (ता. प. स्वो. डी. १—४१) ।

कोबहु सलॉसे रहित और अपलपूर्वक क्रोसिक आहार को हस्त-पूर्व में वर्षण करना वस्त्रपृष्ठि कहलाती है। अस्य (वर) व्यानुपरकाषण प्रायविकत्त-देवो धनुपरकापन प्रायविकता। वर्षावनन्तरोकान् (धन्य-पृति-क्षणाक्षपहण्य-तरहरणावीन्) दोषानाकरकः पर (धन्य) गणोप [गणागुण] क्यापनं प्रायविकतं अवर्तीतः । (का. सा. पू. ६४)।

देको अनुपरचापन प्रायहिकतः ।

**श्रन्थता** - श्रन्थता सर्वेद्रव्याणी परस्परं भेदपरिणा-

मोजनादिः। (स. सा. सिद्धः वृत्ति ७-७) । सर्वे इन्बर्धे की बनाविकालीन परस्पर विभिन्नता को अञ्चला कहते हैं।

क्षम्यसीषिक-प्रवृत्तानुयोग्-धन्यतीषिकेम्यः कषि-तादिम्यः तकाशाद्यः प्रवृत्तः स्वकीयाचारस्तुतस्ता-नामनुयोगो विचारः, ततुरस्करचार्यः शास्त्रसन्दर्भः स्पर्यः, तोज्यतीषिकप्रवृतानुगोग इति । (तमचा-क्षमयः वृ. वृ. २६) ।

समस्य (च. ५.) । स्वयान्य स्वयं स्वय

मन्यत्वनावना । (सन्वीचक्त. चू १६) । वीच के सारीर से भिक्र होने पर उस सारीर से सन्बद्ध पुन-पित-कानम सार्थि तो उससे सर्वेचा भिक्र पहने वाले ही हैं, बस्तुत: बीचका इत सब में से किसी के साथ भी सन्वत्य नहीं है, ऐसा विचार करना; इसका नाम सन्यत्यभावना है।

**धन्यत्वानुप्रेक्षा**—देखो धन्यत्वभावना । १. शरी-रावन्यत्वियन्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७) । २. शरीराव् व्यतिरेको लक्षणभेदादम्यस्वम् ॥५॥ ××× तत्र बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदाद-न्यत्वम्, ततः कुशनपृश्वप्रयोगसन्निधौ शरीरादत्यन्त-व्यतिरेकेण भारमनो ज्ञानादिभिरनन्तरहेवैरवस्थानं मुक्तिरत्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये च ऐन्द्रियकं शरीरम् अतीन्द्रियोऽहम्, अत्रं शरीरं ज्ञोऽहम्, भनित्यं शरीर नित्योऽहम्, भाद्यन्तवच्छरी-रम् धनाचन्तोऽहम्, बहुनि मे शरीरशतसहस्राणि वतीतानि संसारे परिश्रमतः, स एवाहम् बन्यस्तेभ्यः इत्येवं वारीरादत्यत्वं मे, किमञ्ज पुनर्वाह्ये म्यः परि-ग्रहेम्य इति चिन्तनम् ग्रन्यत्वानुप्रेका । (त. बा. ६, ७, ५) । ३. वरीरव्यतिरेको सक्षणभेदोऽन्यत्वम् । (त. इस्तो. बा. ६-७) । ४. घरीरादपि जीवस्य क्यतिरेकोऽन्यस्वम् । (त. पुत्रको. वृ. ६-७)। जीवात् कायादिकस्य पृथक्त्वानुचिन्तनमन्यत्वानु-प्रेक्ता भवति । तथाहि---जीवस्य बन्धं प्रति एकत्वे सस्यपि लक्षणभेदात् काय इन्द्रियमयः धात्माऽनि-

न्द्रियोऽन्यो वर्तते, कायोऽज्ञः बात्मा ज्ञानवान्, कायो-ऽनित्यः बात्मा नित्यः, कायः घाखन्तवान् बात्मा धनाधनन्तवान्, कायानां बहुनि कोटिलक्षाणि प्रति-कान्तानि बात्मा संसारे निरन्तरं परिश्रमन् स एव तेम्योऽन्यो वर्तते । एवं यदि जीवस्य कायादिप पृथ-क्त्वं वर्तते, तर्हि कलत्र-पुत्र-गृह-वाहनादिभ्यः पृष-क्त्वं कथ न बो भवीति ? प्रिप तु बो भवीत्येव । एवं भव्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिषु निःस्पृहस्य तत्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादेभिन्नत्वं चिन्तयतो वैराग्योत्कृष्टता भवति । तेन तु धनन्तस्य मुक्ति-सौस्यस्य प्राप्तिभंवतीत्यन्यत्वानुप्रेक्षा । 🗙 🗙 🗙 भवन्ति चात्र काव्यानि XXX तो नित्यं जडरूप-मैन्द्रियकमाद्यन्ताश्रितं वर्ष्मं यत् सोऽहं तानि बहुनि चाश्रयमयं खेदोऽस्ति सङ्गादतः । नीर क्षीरवदङ्गती-ऽपि यदि मे उन्यत्वं ततोऽन्यद् मृशं साक्षात्पुत्र-कक्षत्र-मित्र-गृह-रै-रत्नादिकं मत्परम् ॥ (त. वृत्ति श्रुतः **१−७)। ६. प्रण्यं देहं गिण्हदि जणणी प्रण्या** य होदि कम्मादो । घण्णं होदि कलतां घण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ एवं बाहिरदञ्वं जाणदि रूवादु ग्रप्पणो भिण्ण। जाणतो विहुजीवो तत्थेव हि रच्चदे मुढो ॥ जो जाणिकण देसं जीवसरूवादु तज्बदो भिष्ण। धप्पाणं पि स सेवदि कज्जकरं तस्स भ्रष्णतं ॥ (कार्तिके. ५०-६२)।

१ शरीर से बात्मा की भिन्नता के बार-बार बिन्त-बन करने को बन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं।

वन कर को सन्यवानुष्यक्ष कहत है। क्षान्यवानुष्यक्ति — १, सन्या सम्यन साध्यमानप्रकारण, या सनुष्पत्तिः सित्तप्त सम्यना[सा सन्यवानुष्पतिः]। (सिद्धिकः सै. ४–१४, प्. १४६,
पं. २०); सन्यया साध्यमानव्यकारण सनुष्पतिः
सन्ययानुष्पतिः। (सिद्धिकः सै. ४–१४, प्. १४६,
पं. १७); तदमावे (व्यापकामावे) धक्यमं तत् (व्याप्ये) य मर्वतिः हित्त सन्ययानुष्पत्तिरेव सर्वाचिता।
(सिद्धिकः सी. ६–२, प्. १७६, पं. ४)। २, ×

× अवति साम्ये हेतारनुष्पत्तिरेवान्यवानुष्पतिः।
(प्र. व. त. २–३०)।

साच्य के सभाव में हेतु के घटित न होने को ग्रन्थ-बानुपर्यक्ति कहते हैं।

सत्यवानुपपन्तव चन्यवानुपपन्तवं खाच्याभावे नियमेन सायनस्य अयटनम् । (सिद्धिविः डी. ४, २३, वृ. ३६१, वं. १३) ।

## वेको--- प्रम्यानुवयत्ति ।

प्रस्थाबृष्टि—१. श्रन्यदृष्टिरिस्यहंच्छासनव्यतिरिक्तां दृष्टिमाह । (त. भा. ७-१८) । २. जिनवचनव्यति-रिक्ता दृष्टिरत्यदृष्टिरसर्वज्ञप्रणीतवचनाभिरतिः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ७-१८) ।

विनतासन ते मिन्न, धन्यंत्रमनीत धन्य वत-सतासरों से धनुराय रखने को धन्यवृद्धि कहते हैं। प्रस्यवृद्धिप्रश्नंसा—१. मनसा मिध्याद्ध्येत्रांन-चारित्रपृणोद्भावनं प्रश्नंसा। (स. सि. ७-२३) त. बु. खुत. ७-२३)। २. धन्यद्गिय्युक्तानां किमावा-दिनामांक्रसवारित्मस्त्रातिकानां वेनियकानां व प्रश्नंसा। (स. च. ७-१८)। ३. धन्यद्ध्योत्तां सर्वेत्रप्रणोतदर्धांतस्यादिरकानां × × पायधिकां प्रश्नंसा पत्रपृष्टिप्रश्नंसा। (सर्वित मु. च. २-११)। १ नन ते निष्पादृष्टि के सान-बारित गुणों के प्रयाद करने को सम्बद्धियशंसा। कहते हैं।

सन्धवृष्टिसंस्तव— १. धन्यवृष्टियुक्तानां किया-वादिनामकियाबादिनामज्ञानिकाना वेनयिकानां च सस्तकोऽम्यवृष्टिसंस्तवः । (स. भा. ७–१०)। २. मिष्यावृष्टेमूंतयुगोद्मावनवचनं सस्तवः। (स. सि. ७–२३)।

२ निष्यादृष्टि के सब्भूत और ग्रसब्भूत गुर्थों की वबन से स्तुति करने को ग्रन्यबृष्टिसंस्तव कहते हैं।

क्रन्ययोगस्थमक्छेन् - १. विशेषण-विकेषान्यानुकी व किया सह । प्रयोग योगमप्रैरत्यक्तायोग त बाप्रया ।। व्यवस्थिति सर्वस्य निपाती व्यविद्यकः ।
सानप्या ।। व्यवस्थिति सर्वस्य निपाती व्यविद्यकः ।
सानप्यित्वाययोगेऽवीं मन्तः स्यावेष्ठार ।। (सिद्विति . १. १२ – १३) । २. न मैं पुरुषेच्छ्या विषो
वर्षेत्र एवं, पार्ष एवं बकुषेत्र, नीमं सरीयं नवस्यवेति स्योगव्यव्यव्यविद्यादित्यमावित्यत्यवयेषु प्रयवास्यं सन्मायते, तपात्रिपत्तिस्यता । (सिद्वितिः
स्यो, मृ. ८. १२ – १३) । ३. विशेष्यसंयवेवकारोप्रयोगव्यवच्छेत्रशेषकः । वया पार्षं एव वर्ष्यवेदः
स्ति । प्रयायोगव्यवच्छेते नाम विशेष्यमिन्ततासारम्यादिव्यवच्छेतः । तर्वस्यवादेष्य राष्टांग्वतासारम्यादिव्यवच्छेतः । तर्वस्यवादेष्य राष्टांग्वतासारम्यावावस्ववृत्यं रामिन्तः पार्वं द्वित सोषः ।
(स्वस्तः पु. १६)।

विशेष्य के साथ प्रयुक्त एककार की श्रान्ययोगध्यव-

च्छेद कहते हैं। बेते—पार्च (वर्ष्णून) ही धनुषंद है। सन्धालिक्क—धन्यति क्वं मौत-परिवायकाविषेयः। (त. जा. सिंद्धः च. (०००)। चंन तिक्कं से प्रमान मौत (मीतिक) व परिवायक साहि के वेष को सम्बालक्कं कहते हैं।

सम्यस्तिङ्कसिद्धः - १. शन्यतिङ्गसिद्धाः परिवाव-शादितिङ्गसिद्धाः । (सा. स. दी. ७६; नन्ती. हरि. वृ. पू. ११) । २. ×× वस्कतवीरी य सन्त-तिमानित्मः । (वस्तरस्यः गा. १७) । ३. सम्यवीः परिवावकादीनां तिङ्गेत तिद्धाः शन्यतिङ्गसिद्धाः । (वीषाद्याः स्वतै. विवर. व. २१२४) । ४. सम्यवीः तिङ्गे परिवावकादिद्यानिति वस्तकल-काषा-वादिक्ये प्रव्यतिङ्गे स्वविस्वताः सन्तौ ये विद्या-स्वरुपतिङ्गे स्वविद्याः सन्ताः यु. १-७) । ५. वस्मतिङ्गे परिवावकादिद्यन्तिमानेवः स्ववस्थि-वाः विद्याः धन्यतिङ्गिवद्याः । (शास्त्रवाः शौ. ११-४४) ।

१ परिवाजक बादि बन्य लिङ्गों से सिद्ध होने वाले जीवों को बन्यलिङ्गसिद्ध कहते हैं।

सन्यस्तिङ्क्षसिद्धकेससहात न न्यापीण ङ्गसिद्धकेशनः
तानं नाम यस्त्रमित् नि छन्ने वर्तमानाः सम्बन्धस्
प्रतिपद्य प्रायनाविष्ठेषात् केवसमानपुदस्यक्ष केवसोतर्गतिवस्यक्षान्यके कार्यं कुर्वति वर्त्यस्थिङ्गसिद्धकेवसमानम् । यदि पुनरतेऽन्यतिङ्गसिद्धाः केवसमुत्याद्यास्योऽपरिक्षीणमाष्टः पदम्ति ततः सामुक्तिङ्कः
नेव परिपृद्धाने । (साधः समस्यः क्षः प्रदूषः) ।
वो सम्य सिङ्कः में रहते हुए ही सम्यस्यक् को प्रस्य
कर स्त्रीर सावनाविष्येष से केवसमान को उत्त्य कर केवसोत्सिक के साथ ही निर्वाण को प्राप्त करसे
हैं उनके केवसमान को सम्यसिङ्गसिद्धकेवसमान

सन्य (पर) विवाहकरण्या—१. परस्य (सम्यस्) विवाहः परिवाहः, परिवाहस्य करणं पर (सन्य) विवाहक्य करणं पर (सन्य) विवाहक्य करणं पर (सन्य) विवाहक्य करणं पर (सन्य) है। २. सम्येषां स्व-स्वापस्यव्यविदिस्तानां विवाहं हां विवाहकरणं कन्याक्राति स्वास्या स्टेह्सम्बन्धाः दिला वा परिपायतिकालम् (योगद्याः स्वीः विवः क्रि. स्वरः क्रम्प्याः स्वीः विवः स्वरः क्रम्प्याः स्वीः विवः स्वरः स्वरः

ह अपने हुम दुन्ते सारि को कोड़कर सम्य गोष वाकों के, तथा तिम व स्वकान-पर्णाविकों के पूत्र दुन्ते पारि का सिवाह करना, यह प्रम्य (पर) विवाह-करना नावक हाक्यपीयुक्त का मतिवार है। अस्पर्वाहतपुता काम्योवन प्रतिवार है। अस्पर्वाहतपुता साम्योवन प्रतिवार कर्यान-मन्योहतपुता साम्योवन प्रतिवार कर्यान-मन्योहतपुता साम्योवन केन्द्रिताहास मार्थवात महानुन्ते सर्वाहतप्ता पर्वाहतप्ता पर्वाहतप्ता साम्यान स्वाहतप्ता पर्वाहतप्ता पर्वाहतप्ता साम्यान प्रतिवार (पर्वावक्यपा) का सम्बन्ध नहीं होने पर सो केन्द्रस्ता (पर्वावक्यपा) का सम्बन्ध नहीं होने पर सो केन्द्रस्ता क्ष्यान स्वाहत्या विवाह के साम्यान स्वाहत्या के साम्यान स्वाहत्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्यों के साम्यान स्वाहत्या क्ष्या क्ष्य क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्

युता करुमा कहते हैं । प्रत्यापदेश---"प्रत्यस्य परस्य सम्बन्धीय गुड-सप्तावि" इति व्यपदेशो व्याजोऽन्यापदेशः । (योग-शा. स्त्रो. विन. ३-११६) ।

'यह गुड़ अथवा जांड आदि अत्य गृहस्त के हैं, भैरे नहीं हैं, इस प्रकार के कपटपूर्ण वचन को अन्यापदेश कहते हैं। यह अतिथिसविजागन्नत का पांचर्चा अतिवार है।

श्रम्यापोह-स्वभावाश्तरास्त्वभावव्यावृत्तिन्यापोहः । (श्रव्यक्षती ११) ।

स्वभावान्तर से विवक्षित स्वभाव की भिन्नता को सन्यापोह कहते हैं।

सन्धोन्यप्रमृहीतस्य-सन्धोन्यप्रमृहीतस्य परस्परेण पदाना वाक्यानां वा सापेक्षता । (समका सभयः बृ. भू. ३५; रायपः डी. पृ. १६) ।

वर्षों या शक्यों की परस्पर सापेक्षता को श्रन्थोन्य-प्रमृहीतस्य कहते हैं।

क्षस्योत्याकाय- १. गांव गोजवाहमावस्य तोज्यो-स्थामाव उच्यते । (प्रमासः १६६) । २. गांव स्वीवार्य योज्यमस्वादीनामभावः तोज्योन्यामावः, प्रत्योजपरे गोप्तस्यस्यान्यस्यास्यादेशीव प्रमासस्य-सारस्यानिषेषो यः तोज्यस्यान्यस्यात्याद्या उच्यते इति सम्बन्धः । ३. तादास्थ्यात्रिक्कनप्रतियोगियाका-मावस्यसम्योग्यामावस्यस्यम् । (प्रष्टसः वद्यो. वृ. ११, वृ. १६६) ।

नाय भ्रादि किसी एक वस्तु में मन्य ग्रस्य मादि के भ्रभाव को सन्योन्याभाव कहते हैं।

श्रान्वय-१. श्रवस्था-देश-कालाना भेदेऽभेदच्यव-स्थितिः।। या वृष्टा सोऽन्वयो लोके व्यवहाराय करवते । (न्यायविः २, १७७-७६) । २. प्रजुरि-त्यच्युच्छिन्प्रवाहरूपेण वर्तते यद्वा । प्रयतीत्ययन-त्यवद्वितोरन्वर्यतोऽन्वयं द्वव्यम् ॥ (पञ्चाच्यायी १-१४२) ।

(-(०५)। स्रवस्था, देश और काल के श्रेट के होते हुए को कर्योचन तादाल्य की व्यवस्था देशी जाती है उसे

व्यवहार के लिए प्रन्वय माना जाता है। **बन्दयदत्ति-१.** बात्मान्वयप्रतिष्ठार्थं सुनवे यद-श्रेषतः । समं समय-वित्ताभ्यां स्ववर्गस्यातिसर्जनम् ॥ सैंचा सकलदत्तिः स्यात् X । X X 11 (सा. च. १~१८, टि. १) । २. ग्रथाह्य मुतं योग्यं गोत्रजं वा तथाविषम् । ब्यादिदं प्रशान् साक्षाज्जातिज्येष्ठस-धर्मणाम ।। ताताद्ययावदस्माभिः पालितोऽयं वृहा-श्रमः । विरज्यैनं जिहासूनां त्वमद्याहंसि नः पदम् ॥ पुत्रः पूपुषोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः । यः उप-स्कृक्ते वप्तूरन्यः शत्रुः सुतच्छलात् ॥ तदिदं मे घनं धर्म्यं पोव्यमप्यारमसास्त्रुरः । सैषा सकलदत्तिर्हि परं पय्या त्रिवायिनाम् ।। (सा. च. ७, २४-२७)। ३. सकतदत्तिः ब्रात्मीयस्वसन्तितिस्थापनार्थं पुत्राय गोत्रजाय वा धर्म धन च समप्यै प्रदानमन्ययदत्तिश्च सैव । (कार्तिके. टीका ३६१) । २ ब्रापनी सन्तानपरम्परा को स्थिर रखने के लिये

पुत्र को या सयोगी को वर्ष के सावनभूत वैत्यालय व्यादि एवं बनादि के प्रदान करने को प्रत्यवर्धात कहते हैं। इसका दुसरा नाम सक्कवित भी है। अस्मयस्कृष्टास्त - १. साध्य-वर्धार सावन्य वर्ष प्रर-रस्ते तोज्ञ्यप्रटास्तः। (वरीक्षाः ३-४४)। २. सावनस्ताया यशावस्यं साध्यसत्ता प्रदस्यते सोज्य-यष्ट्रास्तः। (बद्दबर्धनः टीका ४-४४, ष. २१०)। २. प्रन्यस्थान्तित्रयस्थानस्थानस्वयद्ग्टासः। (म्बा-यसी. पु. ७०)।

१ जिस स्थान पर साध्य ते व्याप्त साथन विकाया जाय उसे सन्वयदुष्टान्त कहते हैं।

सन्वयद्वव्याचिक—जिरहेससहावाणं सण्ययक्वेण स्वव्यव्यद्धि [दव्यव्यमिति] । स्वव्यव्यमिति हि वो तो स्व्याद्वव्यविद्यो विद्यो ॥ (स. नयस. २४); णिरहेससहावाणं सण्ययक्वेण स्वव्यव्यद्धि । विद्य-हावणाहि जो तो सण्यादक्वेण सण्यिते ॥ (वृ. नयस. १२७, वृ. ७३); सामाययुगासक्य-रुणेण क्रमं क्रमानित क्रवीत स्वयस्थाप्यविद्यास्य- द्रव्याधिकः । (ब्रालाय--नयमः पु. १४५) । यह भी ब्रव्य है, यह भी ब्रव्य है; इस प्रकार समस्त स्बभावों के ग्रन्वय रूप से जो प्रव्य को स्वापित करता है उसे अन्वयह्रव्यायिक कहते हैं।

प्रन्वयध्यतिरेको --- पञ्च रूपोपपन्नोऽन्वयव्यति -

रेकी। (न्या. दी. पू. ६०)।

जो हेतु पक्षधर्मत्व, सपक्षसच्व, विपक्षव्यावृत्ति, श्रवा-वितविवयस्य ग्रीर श्रसस्त्रतिपक्षत्व; इन वाँचों रूपों से युक्त होता है उसे धन्वयव्यतिरेकी हेतु कहते हैं। **अपकर्ष**स्य (श्रोक्कहुण)-- १. पदेसाणं ठिदीनमी-बट्टणा भोक्कडुणा गाम । (भव. वु. १०, वृ. ६३)। २. स्थित्यनुभागयोर्हानिरपकर्षणम् । (गो. क. जी. प्र. टी. ४३८)।

कर्मप्रदेशों की स्थितियों के हीन करने का नाम प्रप-कवंग है।

**भ्रपक्रमधर्क—१.** चतसृषु दिक्षूर्वमधरचेति भवान्तरसंक्रमणषट्केनापक्रमेण युक्तत्वात् बट्काप-कमयुक्तः। (पवास्तिकाय प्रमृतः वृत्ति ७२)। २. छक्कापक्कमजुत्तो-अस्य वाक्यस्यार्थः कथ्यते --- अपगता विनध्टः विरुद्धकमः प्रांजनत्व यत्र स भवत्यपक्रमो वक इति ऊर्घ्वाघोमहादिक्चतुष्टय-गमनरूपेण षड्विधेनापऋमेण मरणान्ते युक्तः इत्यर्थ:। (पंचा. का. जय. बृ. ७२)। ३. पूर्व-दक्षिण-पश्चिमीत्त रोध्वधिगतिभेदेन संसारावस्थायां षट्कापऋमयुक्तः । (गो. जी. म. प्र. व जी. त. प्र. ही. ३४६) ।

मरण के समय विरुद्ध गति कान होना, इसका नाम अपक्रम है। यह ऊर्थ्व, अवः और पूर्वादि चार; इन छह विशाओं के भेद से छह प्रकारका है। इसीसे उसे 'झपकमबद्क' के नाम से कहा जाता है। **ग्रपक्व बोव---१.**×××श्रपक्वं पावकादिभिः। इथ्यैरत्यक्तपूर्वस्ववर्ण-गन्ध-रसं विदुः ॥ (ब्राचाः साः ६-५२; भाषपा. टी. १००) । २. घपस्वं यदम्नि-नाऽन्येन वा इन्धनधूमादिना प्रकारेण न पक्चम्। (बृहत्क. वृ. १०८)।

श्रानि ब्रादि द्रव्य के द्वारा विसका रूप, रस व गन्थ ग्रन्थवा न हुन्ना हो, उसका सेवन करने पर अपक्य-बोष होता है।

श्रपगतवेद---१. करिस-तणेट्टावम्गीसरिसपरिणाम-वेदणुम्मुक्का । धवगयवेदा जीवा सगसंभवणंत- वरसोक्सा ।। (प्रा. पंचर्स. १-१०६; थव.पू. १, वृ. ३४२ ड.; वो. बी. २७५) । २. घपनता-स्त्रयोऽपि वेदसन्तापा येषां तेऽपगतवेदाः, प्रक्षीणान्त-र्वाहा इति वावत् । (शव. पु. १, पू. ३४२); मोह-णीयदञ्जकम्मन्खंघो तज्जणिदजीवपरिणामो वा वदो । वेदजणिदजीवपरिवामस्स परिणामेण सह कम्मक्खं-घस्स वा धभावो धवगदवेदो । (धव. पु. ४, पू. २२२) । ३. करीवजेन तार्णेन पावकेनेष्टकेन व । समतो वेदतोअपेताः सन्त्यवेदा गतव्ययाः ॥ (पंचसं-व्यमित. १-२०२)।

१ कारीय, तुन और इध्टिकायाक की अन्ति के समान को कम से स्त्रीवेद, पूरुववेद और नपुसक्रवेद रूप परिचामों के बेदन (उदय) से रहित जीवों की स्रपगतबेद या स्रपगतबेदी कहते हैं।

**प्रपचयद्रव्यमन्द--**प्रपचयद्रव्यमन्दस्तु यः कृशश-रीरतया कमपि प्रयासं न कर्तुमीच्टे । (बृहत्क. बु. ६६७) ।

जो झरीर के कुछ होने से कुछ भी प्रयास (परि-मन) न कर सके उसे अपचयद्रव्ययन्द कहते हैं। द्मपचयपद-१. अनयवापचयनिवश्वनानि-यया छिन्नकर्णः छिन्ननासिक इत्यादीनि नामानि । **थयः पु. १, पृ**. ७७); छिण्णकरो **छिण्ण**णासो काणो कुंटो इच्चादीणि प्रविषदिणिबंधणाणि। (धव. पु. ६, पू. १३७) । २. छिण्णकण्यो छिण्ण-णासी काणी कुठी (टी) खजी बहिरी इच्चाईणि णामाणि श्रवचयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमवे-निखय एदेसि वामाणं पउत्तिदंसवादो । (जयध. पू. १, वृ. ३३) ।

२ छिन्नकर्ष, छिन्ननाता, काना, कृंट (कुंबड़ा, घीना बचवा हाच से हीन), कुबड़ा, लंगड़ा और बहिरा मादि नामपद विजिष्ट शरीरावयव की हीनता के सुबक होने से सपचयपद कहलाते हैं।

धपचयभावमन्द-धपचयभावमन्दस्तु यो निजस-हजबुद्धेरभावेनान्यदीयाया बुद्धेरनुपजीवनेन हिताहि-तप्रवृत्ति-निवृत्ती न कर्तुंमीशः स बुद्धेरपचयेन भावतो मन्दत्वादपचयमावमन्दः । प्रथवा यस्तु परिस्थूर-मतिः स बुद्धेः स्यूलसूत्रतया धन्तनिःसारतालक्षण-मपचयमिककृत्यापचयभावमन्दः । (बृहत्कः बृ.६६७) जो अपनी बुद्धि की हीनता से अपने हित-अहित में प्रवृत्ति और परिहार न कर सके और परकी बुद्धि से

कार्य करे उसे बृद्धिहीनता के कारण भावनिक्षेप के बाजय से अपवयनावनन्य कहते हैं। अपद बोच -- १. बपदं पद्यविष्यी पद्ये विषातव्येऽन्य-**च्छन्दोऽभिघानम् । यया श्रार्यापादे वैतालीयपादा-**मिधानम् । (बाब. हरि. बृ. ८८२, पृ. ३७४)। ३. शपदं यत्र पद्ये विधातव्येऽन्यच्छन्दोभिधानम् । (बाब. मलय. ब्. ८८२, पू. ४८३)। १ किसी पद्य की रचना में ग्रन्य छन्द के कहने को प्रपददोव कहते हैं । जैसे-आर्या छन्द में वैतालीय छन्दके चरणकी योजना। यह सूत्रके झलीक झादि ३२ दोवों में १०वां दोव है। ग्रपद-सचित्त-ब्रब्यपरिक्षेप--यत्पुनवृंक्षैः (परिवे-व्टनं] सोऽपदपरिक्षेपः । (बृहत्क. बृ. ११२२) । पार्वविहीन बुक्षों से प्राम-नगरावि के बेव्टित करने को प्रपद-सचित्त-प्रव्यपरिक्षेप कहते हैं। **प्रपरोपक्रम**-प्रपदानां वृक्षादीनां वृक्षायुर्वेदोप-देशाद् वार्षस्यादिगुणापादनमपदोपक्रमः । (श्राव-नि. मलय. मृ. गा. ७६, पृ. ६१) । पादरहित सचित्त वृक्षादिकों के वृक्ष सम्बन्धी झायु-बेंद के उपदेश से बृद्धत्व भावि गुणों का कथन करना, इसे अपद-सचित्त-प्रव्योपकम कहते हैं। **प्रपध्यान—१**. वध-बन्धच्छेदादेद्वेषाद्रामाञ्च पर-कलत्रादे: । भ्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ (रत्नकः ३-३२) । २. परेवां जय-परा-जय-वध-बन्धना क्रुच्छेद-परस्वहरणादि कर्यं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । (स. सि. ७-२१;त. बा. ७, २१, २१; चा. ला. पृ. ६; त. सुसबो. वृ. ७-२१; त. वृत्ति भूत. ७-२१) । ३. श्रपध्यान इति श्रपध्या-माचरितोऽप्रशस्तध्यानेनासेवितः । अत्र देवदत्तश्रावकः कोसूजार्यकप्रमृतयो ज्ञापकम् । (भा. प्र. टी. २८६)। ४. भपध्यानं जयः स्वस्य वः परस्य पराजयः । बध-बन्धार्यहरणं कथं स्यादिति चिन्तनम् ॥ (ह. पू. ५ ४-१४६) । ५. संकल्पो मानसी वृत्तिर्विषयेष्वनृत-विणी । सैव दुःप्रणिधान स्यादपध्यानमतो विदुः ॥ (स. पु. २१-२४) । ६. नरपतिजय-पराजयादि-संचिन्तनसक्षणादपध्यानात् XXX । (त. इस्रो. ७-२१) । ७. पापद्धि-जय-पराजय-सङ्गर-परदारग-मन-चौर्याद्याः। न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात् ।। (पु. सि. १४१) । ८. स्वयं विषया-नुभवरहिलोऽप्ययं जीवः परकीयविषयानुभव दृष्टं

श्रुतं च मनसि स्मृत्वा यद्विषयाभिलाषं करोति तद-पध्यानं भव्यते । (बृ. ब्रब्यसं. २२) । १. प्रपक्तृष्टं व्यानमपष्यानम् । तदनर्थदण्डस्य प्रथमो भेदः । ××× एवमार्त-रौद्रध्यानात्मकमपध्यानमनर्थ-दण्डस्य प्रथमो भेदः । (योगशाः स्थोः विवः ३-७३, पू. ४६५ व ४६७) । १०. वैरियातो नरे-न्द्रत्वं पुरवाताग्निदीपने । खचरत्वाद्यपध्यानं मूह-र्तात् परतस्त्यजेत् ॥ (योगशा. ३-७५)। ११. वैरिवात-पुरवातान्निदीपनादिविषयं रौद्रध्यानम्, नरेन्द्रत्वं खबरत्वम्, ग्रादिशब्दादप्सरोविद्यावरीपरि-मोगादि, तेष्वार्तं ध्यानरूपमपध्यानम् । (योगन्नाः स्बो. बिब. ३-७५) । ११.××× प्रपच्यानं नार्त-रौद्रात्म चान्वियात् । (सा. च. ५-६) । १२. वधो बन्धोऽङ्गच्छेद-स्वहृती जय-पराजयौ । कथं स्यादस्य चिन्तेत्यपच्यानं तन्निगद्यते ॥ (धर्मसं. भा. ७--१) । १ राग-द्वेव के वशीभूत होकर दूसरों के बथ, बम्बन, छेदन और परस्त्री आदि के हरने का विचार करना ग्रपध्यान कहलाता है। अपरत्य-१. ते (परत्वापरत्वे) च क्षेत्रनिमित्ते प्रशं-

सानिमित्ते कालनिमित्ते च सम्भवतः । तत्र क्षेत्रनि-मित्ते तावदाकाशप्रदेशाल्पबहुत्वापेक्षे । एकस्यां विशि बहुनाकाश्चप्रदेशानतीत्य स्थितः पदार्थः पर इत्यु-च्यते । ततोऽल्पानतीत्य स्थितोऽपर इति कथ्यते । प्रश्नंसाकृते बहिसादिप्रशस्तगुणयोगात् परो धर्मः। तद्विपरीतलक्षणस्त्वधर्मोऽपर इत्युच्यते । कालहेतुके-शतनवं: पुमान् परः, घोडशवर्षस्तवपर इत्यास्या-यते । (त. बुक्कडोच वृत्ति ५-२२)। २. दूरदेशवर्तिनि गर्भरूपे [ग्रर्भकरूपे] वतादिगुणसहिते च भपरत्व-व्यवहारो वर्तते । (त. वृत्ति श्रृत. ५-२२) । १ परत्व और अपरत्व तीन प्रकारके हैं--क्षेत्रनि-नित्त, त्रञ्जंसानिमित्त और कालनिमित्त । उनमें वे क्षेत्रनिमित्त आकाशप्रदेशों के मल्य-बहुत्व की ध्रपेका माने जाते हैं। जैसे-जो पदार्थ एक विशा में बहुत बाकाशप्रदेशों को लांधकर स्थित है वह पर ग्रीर जो बल्प ब्राकाशप्रदेशों को लांघकर स्थित है वह अपर नाना जाता है। प्रशंसानिमित्त--- अहिंसा

बादि प्रशस्त गुर्वों के सम्बन्ध से वर्म को पर तथा

इसके विपरीत अधर्म को अपर कहा जाता है।

कानहेनुक-सौ वर्ष का वृद्ध पुरुष पर और सौनह

वर्ष का बालक अपर कहा बाता है।

द्मपरसमेंबेधित्व--प्रपरममंबेधित्वं परमर्गानुद्य-इटमस्वरूपत्वम् । (समबाः स्नयः वृक्ति ३४, रायपः वृ. पृ. १६-१७) ।

दूसरे के मर्मस्थान के नहीं भेदने वाले क्यन का बोलना, इसका नाम अपनमंत्रीयत्व है।

झपरिविदेह—मेरोः सकाशात् पश्चिमायां दिश्यपर-विदेहः। (त. वृत्तिः भूतः ३–१०)। नेष्ठ पर्वतः ते पश्चिम की स्रोर को विदेश क्षेत्र का

मेर पर्वत से पश्चिम की भीर वो विवेह क्षेत्र का स्रामा भाग स्वस्थित है वह अपरविदेह कह-साला है।

स्परसंघह — इध्यत्वादीग्यान्तरसामान्यानि मन्वान्तरस्वयेषु गर्वानमानिकाम्यत्वस्वयानाः पुरारपर्धन्तः ।। धर्मीधर्माकाय-सान-पुर्वर्गन्तेवहस्वयानाः स्वाः ॥ धर्मीधर्माकाय-सान-पुर्वर्गन्तेवहस्वयानाः मैक्यं द्रव्यादियेदादित्यादियं ॥ (प्र. स. ७, १९–२०; स्याहादमं टी. इसी. २८; सेनसर्वय

पृ. १२७; नयप्र. पृ. १०१)। जो प्रव्यत्व ग्रादि ग्रवान्तर सामान्यों के

जो प्रष्यत्व प्रावि प्रवान्तर सामान्यों को स्वीकार करता हुन्ना उनके भेदो की उपेक्षा करता है उसे प्रपरसंप्रहनय कहते हैं।

स्मपरसंग्रहाभास—प्रव्यत्वादिकं प्रतिजानानस्ताह-धेवान् तिहनुवानस्तदानासः। (प्र. न. त. ७-२१)। प्रव्यत्व स्नादि स्वान्तर सामान्यों के मानने वाले तथा उनके विशेष भेदों का परिहार करने वाले नय को स्नपरसंग्रहाभास कहते हैं।

भ्रपराजित--- १. तैरेव विष्नहेतुभिनं पराजिताः भ्रपराजिताः । (त. भा. ४-२०) । २. तैरेव वान्मु-दयविषातहेतुभिनं पराजिता इत्यपराजिताः । (त. भा. सिक्ट. वृ. ४-२०) ।

को विध्न के कारणों से पराजित न हों, उन्हें अप-राजित विमान कहा जाता है।

स्वयराथ (मकराह)—१. संसिद्धिरायविद्धी साधि-दमारायिथं व एयुद्दी । सत्वयदायो जो खलु चेदा सो होदि प्रवराहो ॥ (सम्बया १३२) । २. पर-स्व्यपिद्धारेण गुद्धस्वात्मनः सिद्धिः साधनं वा राषः, स्वयाद्धारोण गुद्धस्वात्मनः सिद्धः साधनं वा राषः, स्वयाद्धीरोण गुद्धस्वात्मनः सिद्धः साधनं वा राषः, स्वयाद्धीरोण गुद्धस्वात्मन्त्रः । (सम्बयमा समृत. वृ. ११२) ।

२ पर प्रव्यों का परिहार करके शुद्ध झाल्या को सिद्ध करना, इसका नाम राथ है। इस प्रकारके राथ से वो रहित हैं उसे धपराथ कहते हैं।

**भपरावर्तमाना** (प्रकृति)—१. या तु बन्धोदयो-

मयं प्रति नान्यस्या उपघातं करोति सा सपरावर्त-माना । (पंचकं स्वो. वृ. ३-४४) । २. यास्त्य-ग्वस्याः प्रकृतेबन्धपुरसमुभयं बाऽनिवार्य स्वकीयं बन्यपुरसम्बद्धम्यं वा स्ववित्तं, ता न परावर्तन्तः इति कृत्वाप्रपावर्तमाना उच्चन्ते । (क्षतकः दे. स्वो. दी. १) ।

२ वो अकुतियां झन्य प्रकृतियों के बन्ध, उदय या दोनों को ही नहीं रोक कर धपने बन्ध, उदय या दोनों को प्राप्त होती हैं, परिवर्तित नहीं होती हैं, उन्हें अपरावर्तमान प्रकृति कहते हैं।

स्वयरिकोदित्य प्रशिक्षेदित्वं धनायाससम्भवः । (समसा समय मृ. ११, रासय मृ. पृ. १७) । सनायास िता परिश्रम के स्ही बचन के निर्यम् मन को स्वयरिकोदित्व कहा जाता है। यह सस्य बचन के पैतीस धातसर्थों में चौतीसर्था है। स्वयरिमृहोता —या अभिनायन पृंत्रचलिन वा

स्वपरिसृष्ट्रीता—या प्रणिकारवेन पूर्वचलीरवेन वा परपुरुवयममशीला प्रस्वामिका सा प्रपरिसृष्टीता। (स. सि. ७-२८; त. वा. ७, २८, २; त. कुचवो. वृ. ७-२८; त. वृ. जुत. ७-२८)। वो परिविद्योत ज्यो गाविका या पंचवली स्वय ने पर

को पतिविहीन स्त्री गणिका या पुंत्रवली क्य से पर पुरुषों के पास ब्राती जाती हो उसे ब्रयरिगृहीता इत्य-रिका कहते हैं।

स्परिशृहीतामसन— १. सपरिशृहीता नाम बेस्या स्थायका शृहीतमारी कुलाञ्चना वा सनायेति, तद्यमान परिशृहीतामसन् । (बा. स. टी. २७%; सास. हरि. वृ. ६, वृ. २२४) । २. वेदया स्वेरिणी अभिवत्तमकु कारिरनामा स्परिशृहीता, तदिसममना-वरतः स्वदासनुष्टस्यातिवार, न तृ निवृत्तपर-वारत्स्य। (स. म. सिंद्ध-वृ. ७-२४)।

विराज्य सम्बन्ध सम्बन्ध पुरुष में सातस्यत होकर भाड़े को प्रहम करने वाली धनाय व कुलीन त्यो प्रपरिपृष्टीता कहणाती है। इस प्रकारको धपरिपृष्टीता त्यो से साथ समापन सन्ता, यह बह्यबर्थ-प्रमुक्त का एक सरिवार है।

स्वपरिग्रह् — १. यथेदंशायो शोहोदयन. परिशहः, ततो निवृत्तिरपरिग्रहृता। (भ. सा. विजयो. टी. १७)। २. विज्ञाय जन्तुक्षपणप्रयोणं परिग्रहं यस्तृण-कण्डहाति। विमर्वितोहामकवायशङ्गः प्रोक्तो मुनी-ग्रदेरपरिग्रहोत्री।। (वर्षेष. २०–६१)। ३. सर्व-यावेषु मुच्छांजास्त्यागः स्वावपरिग्रहः। (योगसा. ३—२४; जि. स. पु. च. १, ६, ६२६) । १ मोह के उबय से होने वाले 'वमेदंमाव को— यह मेरा है, इस प्रकार की मनत्ववृद्धि को' परिषह कहा वाला है। उस परिषह से निवृत्त हो जाना, इसका नाम व्यवस्थिहता है।

सपरिग्रहमहात्रत—धण-धणाइवत्यूणं परिगाह-विवज्वजं । तिविहेणावि जोगेणं पंचमं तं महस्वयं ।। (गृ. गृ. बद. स्वो. टी. ३, पृ. १३) ।

चन-बायादि सर्व प्रकारके परिग्रह का यावञ्जीवन कन-बचन-काय से त्याग करने की अपरिग्रहमहावत कहते हैं।

स्पारित्यत बोच-१. तिललंदुल उलगोदय चयोरव सुवीरयं प्रविद्धयं । प्रण्नं तहाविहं वा प्रपरियद येव विश्वयो ॥ (मृत्यः ६-४४) । २. तवाध्यरि-कातोऽविव्यदतीऽम्याविकेनापवयः, तमाहारं पालादि-कं वा यदावर्देशयरिणतनामात्रावरोदः । (मृत्यः ६ ६-४३) । ३. देवद्रध्यं निष्प्रयित्तत्वेनापरिवाननाद-परित्यत् । (बोच्चाः स्त्रेः विव्यः ६-१-१-६-६ पु. १३७) । ४. तुष्प्रयोतितत्वद्गुलनस्युक्तवन व स्व-वर्षाम्यद्वार्थः । प्ररिवृत्तपरस्योद्गनस्परियातम् × × ×। (प्रवः वः ४-१२) ।

XII (बात. च. ४-३२)। २ स्रांति सादि से जिन पदाचों के क्य, रस, गान्य स्मादि नहीं दशके हैं, ऐसे ददावों को बाहार में प्रहुण करने पर प्यपंत्रित दीव होता है। स्मादिरहामक साधु—जो दल्य-केतकपकाल-भाव-मी जे जहां जिगक्वार । ठ तह समहहर्ग जाण प्रपरिणामयं साहें। (सृहत्क. ७६४)। जिनकेव ने जिस सम्यु को क्या, क्षेत्र, काल और भाव को स्मेवता जंता कहा है उत्तका उसी प्रकार कहते हैं।

क्षपरिमितकाल सामाधिक—ईर्यापयादौ (सामा-स्विकप्रहणं) प्रपरिमितकाल वेदितव्यम् । (त. बृ.

खुत. ८-१६)।
ईयांप्य धादि में जिस सामाजिक को यहण किया
साता है यह प्यांपिसकाल बासाजिक कहलाती है।
स्परिवर्तमान परित्याम—अनुसम्यं वहद्वापा
हायमाया व वे संक्लिक-तिस्वाहिष्णामा के वर्णर-परमाणा वापा (वस. ट्र. १२, पृ. २७)।
प्रतिसमय कर्ममान संक्लिक व सिकुट वरिकामों को सपरिवर्तमान परिवास कहते हैं। सपरिकासिन् (भाषायें)—को अन्तस्त वि दोसे न कहेद स सो सपरिकासी । (मृ. मृ. बद्. स्वो. टी. ७, मृ. २२।। को पुरुष हुसरों के जो दोगों को न कहे, उसे सपरि-

वाबी कहते हैं। ध्रपरिश्वाबिन (स्नातक)—निष्क्रियत्वात् सकल-योगनिरोवे त्वपरिश्वावी । (त. भा. सिंड. वृ. १-४१)।

योगों का निरीष हो जाने पर सर्व प्रकारके कर्मा-लव से रहित हुए अयोगिकेषली को अपरिकासी स्नातक कहते हैं।

स्पारीकृत प्रतिसेवना — १. प्रपरिष्ठियति कञ्जाकञ्जाई अपरित्तिकृतं सेवह। (कील. बू. पू. ३, पं. १६)। २. प्राय-व्ययमपरीस्य पश्चितवणा। (बीत. बू. बि. ब्या. पू. १४, ७)।

्वातः पूर्णः न्याः पूर्णः प्राप्तः व्यापः प्राप्तः वादः न्यायः न्यायः का विचारं न करके को प्रप्यादः— विद्योव नियमः—में प्रवृत्तः होता हैं, इते अपरीक्षितः प्रतिसेवना कहते हैं।

स्वयरोक्षी — सपरीकी युक्तायुक्तपरीकाविकलः । (व्यवः भाः मलयः वृः ६३४, यृः ८४) । योज्य-स्वयोज्य की वरीक्षा से रहित व्यक्ति सपरी-

की कहलाता है।

प्रस्परीतसंतार—१. संतारप्रपरित दु० प० त०

प्रमादीए वा सपरव्यक्तित प्रमायीए वा प्रपच्यवितित । (प्रमाय. १८-२४७) । २. प्रमादियम
प्रमादीए वा सपरव्यक्तित प्रमायीए वा प्रपच्य
प्रमाय क्षानिद्धार प्रमाय क्षाप्रप्रमाय प्रमाय
काहून समस्त गिहुस्य प्रमाय के समस्तपूर्यम्य

प्रमाय प्रमाय विहस्य प्रमाय के समस्तपूर्यम्य

प्रमाय प्रमाय विहस्य प्रमाय के समस्तपूर्यम्य

प्रमाय प्रमाय विहस्य प्रमाय के समस्तपूर्यम्य

प्रमाय क्षाप्रप्रमाय के समस्तपूर्यम्य

परीतो द्विया—प्रमाय प्रमाय के स्वारा
परीतो द्विया—प्रमाय प्रमाय के स्वारा
परीतो द्विया—प्रमाय प्रमाय क्षाप्रप्रमाय विश्वक्ति स्वारा
परीतो द्विया—प्रमाय प्रमाय समय वृ. १८—२४७,

पृ. १६४) ।

२ जनादि निष्यादृष्टि बीव प्रपरीतसंतार— प्रनन्तसंतार की परनिततासे रहित—कहलाता है। ३ जिसने तस्यक्तव ज्ञादि के द्वारा संतार को परि- मित नहीं किया है वह अपरीतसंसार या संसारा-परीत कहलाता है। वह अनावि-अपर्यवसित और सादि-सपर्यवसित के भेद से दो प्रकारका है। जिसका संसार धनादि होकर कभी धन्त को प्राप्त होने बाला नहीं है-- जैसे अमव्य जीव का - वह धनावि-प्रपर्यवसित प्रपरीतसंसार कहलाता है। ग्रौर जिसका संसार ग्रनावि होकर भी श्रम्त को प्राप्त होने बाला है-वैसे अञ्च बीव का -उसका नाम प्रनादि-सपर्यवसित प्रपरीतसंसार है। **प्रपर्याप्त --**१. घपर्याप्ता बाहार-क्षरीरेन्द्रिय-प्राणापान-भाषा-मनःपर्याप्तिभी रहिताः। (भा. प्र. ही. ७०)। २. अपर्याप्तकनामकर्मोदयादनिष्यन्न-पर्याप्तियोगादपर्याप्तास्त एवापर्याप्तका इति । (नम्बी, हरि. वृ. वृ. ४४) । ३. अपर्याप्तनामकर्मो-दयजनितशक्त्याविभावितवृत्तयः अपर्याप्ताः । (वदः पु. १, पू. २६७); प्रयज्जत्तनामकम्मोदयसहिद-पुढिवकाइयादम्रो भ्रपज्जता ति घेतव्वा, गाणिप्प-ण्यसरीरा; पज्जल्लामकस्मोदय [ये] ग्रणिप्पण्यस-रीराणं पि गहणप्यसंगादो ।(बच. पु. ३, वृ. ३३१); प्रपण्जत्तणामकस्मोदएण प्रपञ्जता भण्णंति । (वव. पु. ६, पू. ४११)। ४. तद्विपक्षनामोदयादपर्या-प्तकाः। (पंचसं स्वो वृ ३-६)। ४. ये पुनः

(जाटोर्स. ४-७६)।
३ जो पृथिबोकायिक धार्यि बीच ध्ययर्थन्त नाम-कमं के उदय से सहित होते हैं उन्हें अपर्यान्त कहा जाता है। जिन जीवों का बारीर पूर्व नहीं हुखा है, उन्हें अपर्यान्त नहीं कहा का सकता, क्योंकि सम्बन्ध पर्यान्त नामकर्म के उदय में भी जिनका धारीर पूर्व नहीं हुखा है उनके भी अपर्यान्त होने का

स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्ते प्रपर्याप्ताः । (पंचसं.

मलयः बृ. १-५) । ६. ये पुनः स्वयोग्यपर्याप्ति-परिसमाप्तिविकलास्तेऽपर्याप्तकाः । (वश्रक्षीः है.

स्वो. वृ. २) ३ ७ अपर्याप्तनामकर्मोदयादपर्याप्तका ये स्वपर्याप्तीनं पूरयन्तीति । (स्वानाः स्रथसः वृ.

२, १, ७३) । ८. अपर्याप्तकजीवस्तु नाश्नुते वपु:-

पूर्णताम् । भ्रपर्याप्तकसंज्ञस्य तद्विपक्षस्य पाकतः ॥

प्रसंग प्राप्त होता है। भ्रपक्षिपताम----१- जस्त कम्मस्स उदएन बीबो पञ्जलीको समाणेवुं ज सक्कदि तस्त कम्मस्स श्रपञ्जलगामसन्था । (श्रव. यु. ६, यू. ६२)। २. ता एव वड् यथास्वं शक्तयो विकला अपर्याप्त-यस्ता यस्योदयाद् भवन्ति तदपर्याप्तकनाम । (कर्मस्त. यो. बू. ६-१०; शतकप्र. मस. हे. बू. ३६, पू. ५०) । ३. यदुदयाच्य स्वयोग्यपयीप्ति-परिसमाप्तिसमर्थों न भवति तदपर्याप्तकनाम । (अबः सारो हो. वा. १२६४; वृ. ३६४)।४. स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला यदुदयात् जन्तवो अवन्ति तदपर्याप्तनाम । (कर्मकि. है. स्थो. ष्. ५०) । ५. पर्याप्तकनामविपरीतमपूर्याप्तकनाम यदुस्यात् स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्यो न भवति। (कर्मवि. मलय. बृ. ध्) । ६. शपयप्तिकनाम उक्त-विषरीतम् — यदुदयात् सम्पूर्णपर्याप्त्यनिष्यत्ति भंवति । (वर्ममं. जलब. बृ. गा. ६१६) । ७. वहविषपर्याः प्यभावहेतुरपर्याप्तनाम । (भ. भा. भूला. ही. २१२४) । दः यस्योदये स्वपर्याप्तिभरपरिपूर्णो भवति, न्यून एव कालं करोति, तदपर्याप्तनाम च ज्ञातव्यम् । (कर्मवि. वू. व्याख्या ७३, वृ. ३३) । १ जिस कर्म के उदय से जीव प्रपनी यथायोध्य वर्वान्तियों को दूरा न कर सके, उसे ब्रवर्वान्त नाम-कर्म कहते हैं।

स्वयविद्य-प्ताला (वर्याप्तीना) धनिव्यत्तिर-पर्याप्तिः। (बब. दु. १, वृ. २१६); पर्याप्तीनावर्ष-निव्यन्नावस्या स्वयोप्तिः। (बब. दु. १, दू. २१७)।

पर्याप्तियों की अपूर्णता अथवा उनकी अर्थपूर्णता का नाम अपर्याप्ति है।

क्रपविधित्तनाम — १. वहिष्वपर्यात्यमावहेतुर-पर्याप्तिताम । (स. सि. ८–११) त. स. १. १. १३; त. स्तरी. ६–११) । २. पर्पयाप्तितिविद्यान्त्य-पर्याप्तिताम, (बपर्याप्तिताम) तत्परिणामयोष्य-दिसक्द्रव्यवात्मनोपात्तित्ययं । (त. मा. ८–११) । ३. यहुदवेन क्रपरितृणीत्रियं योगो जिसके तत्पर्याप्तिनाम । (त. वृत्ति सृत. ६–११) । १ क्ष्ट्र प्रकारको क्रपर्याप्तियों के क्रमान का को

कारण है उसे अपयोप्ति नामकर्म कहते हैं। अपलाप--- १. कस्वचित्सकाशे जुतमधीत्यान्यो गुर-रित्याभिधानमपलाप:। (अ. आ. विकयो. टी. ११३)। किसी के पास में आगम को पक्कर अध्य मुख्का नाव बराजाला वरस्ताय कहुलाता है।
सन्दार्थ-१. तद्गावे(रावादिग्रस्ते):प्रवर्गः। त प्राप्तपित्रको दुःव्यविका इति । (वर्षावि. २, ४४-७४)।
स्वयकां प्रसं प्रसं काम-मृत्यादिर्वादतः। परनातनस्वयक ४ × × )। (वर्षावि. स्तोक ४-२६, यू.
१६)। २, प्रपृत्रवाने उण्डियानी जातिन्याः।
सरवादयो दोषा प्रसिन्तिन्यपदर्गः मोक्षः। (वर्षावि.

बु. ब. बृ. १, इलोक २) । वहां बन्म, जरा और नरवादि दोवों का ब्रस्थन्त विमाश हो जाता है ऐसे मोक का नाम अपवर्ष है। प्रपवर्त-बाह्यप्रत्यववशाबायुको ह्वासोऽप्रपवर्तः । बाह्यस्योपवातनिमित्तस्य विव-शस्त्रादेः सति सन्नि-बाने हासोऽपवर्त इत्युक्यते । (तः बा. २, ४३, ४) । बायुविवात के बाह्य निमित्तक्य जो विव व सस्त्र बादि हैं उनकी समीपता के होने पर वो उस (बायु-स्थिति) में कनी होती है उसका नाम धपवर्त है। अयवर्तन--वेलो अपकर्षण व अपवर्तना । १. अप-वर्तनं ग्रीधमन्तमुं हूर्तात् कर्मफलोपमोगः । (त. आ. २-५२)। २. अपवर्तनं स्थिति-रसहायनम् । (बक्की. स्रि. वृ. ११) । ३. अपवर्तनं स्वप्रकृतावेव स्थितेः ह्रस्वीकरणं प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनैयनम् । (वंश्वतं. स्वो. पू. संकम. गा. ३४) । ४. शीझं यः सकता-युष्ककर्मफलोपभोगस्तदपवर्तनम् । (त. भा. सिद्धः ष्. २-५१) । ५. अपवर्तनं स्थितिहासः । विशेषा. षु. गा. ३०१५) । ६. प्रपवर्तनं दीर्घकालवेदस्या-युवः स्वल्पकालवेद्यतापादनम् । (संग्रहणी. हे. बृ. २४६) । ७ प्रपवर्तनं तेषामेब कर्मपरमाणूनां दीर्घ-स्थितिकालतामपगमय्य हस्वस्थितिकालतया व्यव-स्थापनम् । (पंचसं. मलव. वृ. संकम. वा. ३५)। ३ अपनी प्रकृति में ही स्थिति के कम करने प्रथवा बन्य प्रकृति में उस स्थिति के ले जाने को ब्रायक्तंन कहा जाता है।

वृ. वा. १-२) । ७. अपवर्त्यते ह्रस्वीकियेते तौ यया साऽप्रवर्तना । (कर्मप्र- यशो. टी. वा. १-२) । १ तर्वत्र - बन्यायन्यकाल में -- जो स्थिति और सनुभाग की अपवर्तमा होती है-उन्हें कम किया बाता है, इसका नाम श्रपनर्तना या श्रपकर्वण है। सपवर्तनालंकम-प्रभूतस्य सतः स्तोकीकरणम-पवर्तनासंकमः। (पंचसं. मसय. वृ. संकम. गा. ५७)। जिसके द्वारा कर्नों की प्रचुर स्थिति और अनुभाग को कम किया जाय उसे अपवर्तनासंक्रम कहते हैं। **प्रपवर्त्य**— १. बाह्यस्योपचातनिमित्तस्य विष-बस्त्रादेः सन्निधाने ह्रस्वं भवतीत्यपवत्यंम् । (स. सि. २-५३) । २. विष-शस्त्र-वेदनादिवाह्य-निमित्तविशेषेणापनत्यंते ह्रस्वीक्रियते इत्यपनत्यंम्, अपवर्तनीयमिन्यर्थः । (त. सुसबो. २-५३) । १ जो मायु उपघात के कारणभूत विव-शस्त्रादिक्य बाह्य निमित्त के मिलने पर हानि को प्राप्त हो सकती है वह अपवर्त्य आयु कहलाती है। अपवाद--१.×××रहियस्स तमदवाश्रो उचियं चियरस्सimes imes imes । (अयः यदः ७६४) । २. बाम-**बृद्ध-श्रा**न्त-ग्लानेन शरीरस्य शृद्धात्मतत्त्वसाधन-भूतसंयमसाधनत्वेन भूसभूतस्य छेदो यथा न स्या-त्तवा वाल-वृद्ध-श्रान्त-म्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्देवा-चरणमाचरणीयमित्यपवादः। (प्रवः साः ग्रमृतः ३-३०) । ३. रहितस्य द्रव्यादिभिरेव तदनुष्ठा-नमपदादो अध्यते । कीदृशमित्याह-उचितमेव पञ्चकादिपरिहाण्या तथाविधान्नपानाद्यासेवनारूपम्। कस्येत्याह—इतरस्य द्रव्यादियुक्तापेक्षया तद्रहित-स्यैव । तद्रहितस्य पुनस्तदौचित्येनैव च यदनुष्ठानं सोअवादः । (उप. पर मृ. टी. ७६४) । ४. विशे-वोक्तो विधिरवादः । (इ. प्रा. टी. २४) । २ सामान्य विधि का निवेंश कर देने पर पश्चात् ब्राक्स्यकता के धनुसार को उसमें यवामीन्य विशेवता का विधान किया जाता है, इसका नाम श्रपवार है। वैसे--शुद्ध सात्मतस्य का सावन

संबन है और उस संबम का मूल कारण शरीर है।

ब्रतएव को साथु बाल है, बृद्ध है, धान्त (पका

कियते स्थित्वनुमागी यया सा धपवर्तना । (पंचसं.

बन्तयः बृ. वा. १-१) । ६. तबोरेव (स्थित्यनु-मागयोः) हस्वीकरणमपवर्तना । प्रपवत्यंते हस्वी-

क्रियते स्थित्यादि यया साऽपवर्तना । (क्रभंत्र. मलय.

हुआ) है, अथवा रोगमीड़ित है; उसके द्वारा संबन के मूल सावनमूत क्स ग्रारीर का जिस प्रकार मिनाम न हो, इस प्रकार से कुछ मुद्दु (स्रिक्सि) संबन्ध में आयरण मोध्य है; इस प्रकारका विशेष विभाव !

प्रपद्मवसायेका उत्सर्ग-वाल-पुढ-पाल-ालानेन संवमस्य मुद्धास्तरास्त्राम्बर्गनेन मुस्तृत्वस्य केवी न वचा स्वास्त्रा संवतस्य स्वस्य वोष्यानिककंशमा-वरणमाचरता शरीरस्य सुद्धास्त्रतस्त्रामनुद्ध-संवयसावनत्तेन मृत्रमृतस्य केवी न वचा स्वास्त्रमा वाल-युढ-पाल-स्वास्त्र स्वस्य वोष्यं सुद्ध्यावरण-मावरणीयस्त्रयस्वारतसंत्रेक उत्सर्वः ॥ (अब- ता. स्रमृतः पु. २-२०, पृ. ११४) ।

वान, बृद्ध, स्थानत और रोपपीड़ित ताबु के द्वारा गुद्ध सारकारक का ताबक होने से मुनसूत संस्थ का जिस प्रकार विनतान न हो, इत प्रकार संस्य के सपने योग्य सतिस्थय कठोर सायरण के करते हुए भी उच्छ संस्था के मूल ताबनमूत तरीर का जिस प्रकार से जिनास न हो; इस प्रकार उक्त बाल, मुद्ध, भारत व रमल ताबु के द्वारा कमने योग्य मुद्ध भी सायरण सायरणीय होता है; इस प्रकारका

विचान प्रपवादसायेक-उत्समं कहलासा है। प्रपदादिक लिङ्गः — यतीनामपवादकारणस्वात् परिवहीऽपवादः। घपवादो बस्व विचात हत्यपवादिकं परिवहतिहतं लिङ्गमस्वेरयपवादिकलिङ्गम्। (म. प्रा. विचयो. व मृला. टी. ७७)।

सामु ने लिए प्रपबाद का कारण होने से परिव्रह प्रपबाद हैं, बतः उस परिव्रह-सहित वेच को व्रप-वादिक लिक्क कहा जाता है।

क्षपमृद्धि — सजनासंजय-संजयमवदीहितो हेट्टा परि-बदमाण्यस्य संकितस्वत्यस्य पडिस्तम्यमंत्रमुष्टार्था-परिणामो घोनदिवति अण्यत्ये । वस्यतः स्वन १६) संवयासंवय और संयम स्वित्यस्य स्थेत सुन्त होते हुए बीच के यो संस्कोध के वस अस्तिसम्य स्वयस-पृष्टित होनिक्य परिणाय होते हैं, इसका नाम सर-वृद्धि है।

प्रमहृत (त्य) संयम-१. घपहृतसंयमस्तिविवः-उत्कृष्टी मध्यमो वषम्यवचेति । तत्र प्रासुकवस्या-हारमात्रवाह्यसायनस्य स्वाधीनेतरक्षानचरणकरणस्य वाह्यवस्तुपनिपाते प्रात्मानं ततोऽबहुत्व जीवान् वरि- बपहतसंबन उत्कृष्ट, सन्यन और जबन्य के सेव से तीन प्रकारका है। उनमें प्रायुक्त बसति व बाहार बाब बाह्य सावनों से सहित होते हुए बाहिरी बीजों के सामे पर उनसे सपने कारको हुए कर उनको रक्ता करते हुए निर्दोव संबम के पालन करने को उत्कृष्ट अवहत्तर्यस कहते हैं। वोर्टिक्की केते हुए उपकरण से बीजों को हुर करना नम्यन असहत्तर्यस है। सम्य उपकरण से बीजों को हुर करना कम्य स्वयुक्तसंबत है।

स्रपाम—्-१ - गत्रुकः प्रतिकृति वारीरिणो वर्षति स्रो विकायं परकं वयः । हर्रात विकायसम्प्रेकस्य स्वत्यास्त्रते । मतोऽङ्गनाम् ॥ विकायसेपिकसोधिकामिः । हृनिकृता-कृतिकां प्रस्ते पर्वा कत्यस्यित्रमानाः । हृनिकृता-कृतिकां प्रस्ते पर्वा कत्यस्यित्रमानिकारियः । हृव-कृत्य-कृत्यस्य प्रस्तयस्य । पृष्ट-कृत्यस्य प्रस्तयस्य । पृष्ट-कृत्यस्य । प्रस्तितः सा १६-६०) । २, स्वपानः सम्य-स्वर्णहृत्यस्या । (स्वासः स्वाः स्वतः । स्वाः स्वयः स्वतः । स्वाः स्वयः स्वतः । स्वाः स्वयः स्

२ बो सम्प्रक्त्य से रहित हो उसे प्रपान कहते हैं। प्रवान — १. तेतेव (बोयोत्तराय-आनावरणक्ष्योप-स्वाञ्जोपाञ्जनामोदयायेकिया) शारसना बाह्रो त्रापुरम्यन्तरीकियमाभी निःस्वासनसमोऽगानः । (स. सि. १–१६; स. बा. १, १६, १६; स. बुल बुत. १–१६; स्राहिके टीका २०१)। २. सपो- विविद्यमीरकोऽपानः । (त. मा. हरि. वृ. ६-१२) । ३. प्रपानः कृष्णसमन्वापुष्टपृष्टान्वर्गाणमः । (योगसाः ४-१६) । १. पृत्र-पुरोवरमर्गवीवनवन्य-तीलपानः । (योगसाः स्वो. विव. ४-१३) । वीवित्तरात स्वोर सामस्यत्य कर्म के सर्वाप्यम तवा

सीवांकराव और झानावरण कर्म के संयोगवान तथा श्रंमोपांच मानकर्म के उदय युक्त श्रास्मा के हाररा को साहिरी वायु नीतर की बाती है, उसका नाम श्रंपण है।

स्वास—रेक्षा स्वाय । १. प्रानुष्य-निःश्वसार्था-ता क्रियामां विनाधकप्रयोगोऽपायः । (स. ति. ७-१) । २. ब्रम्युय्य-निःश्वेसस्यानीना नावकोऽपायो प्रथं सा ॥ सम्युय्य-निःश्येसस्यानीनां किशासायनानो नायकोऽपर्योऽपायः स्ट्रुप्यश्चे, स्पद्मा ऐह्नोकिकादि-स्टाविषं भ्रम्यमायः इति कथाने । (त. सा. ७, १, १; त. पुष्यकी. षु. ७-१) ।

२ प्रम्युवय और नि:श्रेयल की सामक कियाओं के विनाशक प्रयोग को भवता ऐहलीकिक बादि सात प्रकारके अब को प्रयाग कहते हैं।

प्रकारक सब का प्रयास कहत है। स्वयासदर्शी --- इह-परलोसावाए देलेड सवायदंसी हु।

(मृ. मृ. च. स्वो. मृ. ७, पृ. २८)। इस लोक सौर पर लोक में पाप के फल रूप श्रवास (विनास) के देखने वाले पुरुष को स्रपासदर्शी कहते हैं।

प्रपायविषय-- १. कल्लाणपावगाम्रो पाए विच-णादि जिणमदमुबिच्च । विचणादि वा ग्रपाये जीवाण सुहे य प्रसुहे य ॥ (जूला. ५-२०३; अ. बा. १७१२) । २. जात्यन्ववन्मिथ्यादृष्टयः सर्वज्ञ-प्रणीतमार्गाहिमुखा मोक्षार्थिनः सम्यङ्मार्गापरिज्ञा-नात्मुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायवि-थयः । अथवा, मिथ्यादर्शन-ज्ञान-वारित्रेम्यः कवं नाम ६मे प्राणिनोऽभेयुरिति स्मृतिसमन्बाहारोऽपाय-विषय:। (स. सि. ६-३६; म. ग्रा. मूला. टी. १७०६) । ३. सन्मार्गापायचिन्तनमपायचिवयः । मिध्यादर्शनपिहितचक्षुषाम् भावार-विनयाप्रमादवि-थयः संसारविवृद्धये भवन्त्यविद्याबाहुत्यादन्यवत् । तश्रमा---जात्यन्या बलवन्तोऽपि सत्प्यात्रञ्ज्यताः कुश्चलमार्गादेशकेनानमुष्टिताः नीचोन्नतशैलविषमोप-सकठिनस्थाणुनिहितकण्टकाकुलाटवीदुर्यंपतिताः परि-स्पन्दबन्तोऽपि न तत्त्वमार्गमनुसर्तुमहंन्ति, देशकाभा-बात्। तथा सर्वज्ञप्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षायिनः

सम्बङ्भार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गा-पायविन्तनमपायविचयः । असम्मार्गायायसमामार्न वा । श्रववा मिष्पादशंनाकुलितचेतोभिः प्रवादिमिः प्रणीतादुन्मार्गात् कथं नाम इसे प्राणिनोऽपेयुः, धना-यतनसेवापायो वा कथं स्यात्, पापकरणवचनभा-वनाविनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते इत्यपायापितविन्त-नमपायविषयः । (त. वा. १, १६, ६-७)। ४. प्रपाया विषदः शारीर-मानसानि दुःसानीति पर्यावाः, तेवां विचयः अन्वेषणम् । (त. भा. हरि. बृ. ६-३७; त. जा. सि. बृ. ६-३७) । ५. प्रपाय-विचयं नाम मिच्छादरिसणाविरइ-पमाव-कसाय-जोगा संसारवीजभूया दुक्खावहा धइभयाणय सि वा जाणिकण वज्जेयस्व सि कायइ। (दशके. पू. म. १, वृ. ३२) । ६. आस्रव-विकथा-गौरव-परीषहासेव्य-पायस्तु ।। (प्रशमरः क्लो. २४८) । ७. संसारहेतवः प्रायस्त्रियोगाना प्रवृत्तयः । भ्रपायो वर्जनं तासां स मे स्यात् कथमित्यसम् ॥ चिन्ताप्रबन्धसम्बन्धः शुभ-नेश्यानुरञ्जितः । भ्रपायविषयास्यं तत्प्रथमं धर्म्यः मीप्सितम्।। (ह. पु. ५६, ३६-४०)। द. मिच्छ-त्तासंजय-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाइ - जरा-मरण-वेयणाणुसरणं तेहितो अवायिकतणं च धवाय-विचयं णाम धम्मण्याणं । एत्य बाहास्रो - रागद्दोस-कसायासवादिकिरियासु बट्टमाणाणं । इह-परलोगा-वाए भाएनजो वज्जपरिवज्जी । कल्लाणपावमा जे उवाए विविणादि जिणमयम् वेच्च । विविणादि वा भवाए जोवाणं जे सुहा असुहा ।। (भव. पु. १३, पू. ७२ ड.) । १. तापत्रयादिजन्मान्धिगतापाय-विचिन्तनम् । तदपायप्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्त-नम् ॥ (म. पु. २१-४२) । १०. असन्मार्गादपाय: स्यादनपायः स्वमार्गतः । स एवोपाय इत्येष ततो मेदेन नोदित: ।। (त. इलो. ६, ३६, ३)। ११. झना-दौ संसारे स्वैरं मनोवाक्कायवृत्तेर्ममाशुभमनोवाक्का-यस्यापायः कवं स्यादित्यपाये विचयो मीमांसा ग्रस्मि-न्नस्तीत्यपायविचयं द्वितीयं धर्म्यच्यानम् । जात्य-न्यसंस्थानीया मिथ्यादृष्टयः समीचीनमृक्तिमार्गाः परिज्ञानाद् दूरमेवापयन्ति मार्गादिति सन्मार्गापाये प्राणिनां विश्वयो विभारो यस्मिस्तदपायविश्वयम्। मिष्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रेग्यः कथमिमे प्राणिनोऽपे-युरिति स्मृतिसमन्बाहारोऽपायविचयः । (भ. धा. विक्यो. टी. १७०६) । १२. कवं मार्ग प्रपश्चरन्नमी

उन्मार्गतो जनाः । भ्रपायमिति या चिन्ता तदपाय-विचारणम् । (त. सा. ७-४१) । १३. घपायविचय ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः । घपायः कर्मणो यत्र सो ऽपायः स्मर्यते बुधैः । (ज्ञानाः ३४-१) । १४. तत्रा-पायविषयं नामानाद्याजवंजवे वयेष्टचारियो जीवस्य मनोबाक्कायविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कवं नाम मे स्यादिति संकल्पविचन्ताप्रबन्धः प्रथमं धर्म्यम् । (बा. सा. पू. ७७) । १५. भेदाभेदरत्नत्रयभावना-बलेनास्माक परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । (ब्. इञ्चलं. ४६; कार्तिके. टीका ४६२) । १६. एवं रागद्वेषमोहैर्जायमानान् विचिन्तयेत् । यत्रापायांस्तद-पायविचयध्यानमिध्यते ।। (त्रि. श्र. पु. च. २, ३, ४५६; योगसा. १०-१०; गु. गु. व. स्वो. टी. २, पू. १०) । १७. दु:कर्मात्मदूरीहितैरुपचितं मिथ्याविरत्यादिभिव्याप्रजन्म-जरा-मृतिप्रभृतयो वा ऽपाय एन:कृताः । जीवेऽनादिभवे भवेत्कवमतोऽपा-यादपायः कदा कस्मिन् केन ममेत्यपायविश्वयः सत्का-ग्णादीक्षणम् ।। (**धाचा. सा. १०-३०) ।** १८. घसु-हकम्मस्स णासी सुहस्स वा होइ केणुवाएण । इय चितंतस्स हवे ग्रवायविचयं पर ऋाणं ।। (भावसं. दे. ३६८)। १६. शुभाशुभकर्मम्यः कथमनायो जीवानां भवेदित्यपायविषयं घ्यायतीत्यर्थः । (अ.ग्रा. मूला. ही १७१२) । २०. कर्मात्मनोः सर्वया विश्लेषोऽयमपायः, विचयस्तद्भावनी भावना । ( श्रातमप्र. ८८)। २१. एव सन्मार्गापायः स्यादिति चिन्तनमपायविचयः, सन्मार्गापायो नैवमिति वा। (त. सुस्रको. वृ. ६, ३६) । २२. झपायदिचरयते वाढं यः शुभाशुभकर्म-णाम् । ग्रपायविचयं X X X II (भावसं. वाम. ६४०)। २३. मिथ्यादृष्टयो जन्मान्धसद्शाः सर्वज्ञ-वीतरागप्रणीतसन्मार्गपराङ्मुखाः मोक्षमाकाङ्क्षन्ति, तस्य तुमार्गन सम्यक् परिजानते, तं मार्गमतिदूरं परिहरन्तीति सन्मार्गविनाशचिन्तनमपायविचयः उच्य-ते । अथवा मिच्यादर्शन-मिच्याज्ञान-मिच्याचारित्रा-णाम् ग्रपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भविष्य-तीति स्मृतिसमन्वाहारो आयविवयो मध्यते । (त. बृ. अतुत. ६-३६) । २४. रागद्वेषकवायास्रवादि-क्रियासु प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोरपायान् घ्याये-दिति प्रपायविषयः । (धर्मसं. वृत्ति ३-२७, वृ. व०) । २५. प्रास्त्रविकथागीरवपरीषहाधैरपायस्तु ।

(भोकाः, २०-४४१) । २६. घणायिकयं नाम धनादिसंसारे वर्षस्यमारियो श्रीवस्य मनोषा-काधप्रवृद्धिविक्षेषोणाञ्चितपापानां परिवर्षनम्, तत्कस्य नाम वे स्वादिति । ध्रयना मिध्यादर्धनम्नानचारिके-म्यः स्वावेसस्य धन्येषां नामस्य ध्रमायः विनासः स्वादिति सङ्क्रायिक्याद्यस्य प्रथमं धन्यम् । (कासिकः तो ४२२) ।

है विजयत का झावस केवर कल्यास्त्रप्राप्त उपायों का—सम्पदर्शन, झान झीर चारित का—चित्रक करना; इक्का नाव स्वरायविक्य है। स्वया अपमां का—कर्याराज स्वक्य स्थितिक्यका, सनुभाग-स्वयन, उन्कर्षम और सम्बन्धम का—तथा सीवों के सुख व दुक का विचार करना, इसे स्पायविक्य वर्षस्थान कहा जाता है।

चनच्यान कहा चाता है। **अपायानुप्रेक्षा**—अपायानां प्राणातिपाता**याश्रवद्वार-**जन्यानामनर्यानामनुप्रेक्षा अनुचिन्तनमपायानुप्रे**क्षा**।

(ब्रीयः अनयः वृ. २०, पृ. ४४)। श्रपायों का--हिसादिक्य श्रामवद्वारों से उत्पन्त होने वाले अनयों का---वार वार विचार करना, इसका नाम अपायानुत्रेला है।

स्रपार्वक — पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बन्धार्थमपार्थ -कम् । यथा दश दाडिमानि वद्यूपाः कुण्डमजावितं पललपिण्डः त्वर कीटिके दिशमुदीची स्पर्धानकस्य पिता प्रतिसोन इत्यादि । (माय. हरि. च मलय. पृ.

पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होने के कारण आसम्बद्ध अर्थ बाते अवस्तमृह को अपायंक कहते हैं। बेसे— बत बनार छह पूधा कुण्य बकरी का चमझ मांत-रिण्य है कोडी शीजता कर उत्तर दिशा को स्थानं का लिता अतिसीन, हत्यादि असमब्द्ध अलाप। यह सुत्र के २२ दोवों में चौषा शेष हैं।

सपूर्वकररा—१. ततः परमपूर्वकरणम्, सप्तानपूर्व ताद्वाध्यवद्यात्वरं वीवेतप्यूर्वकरणमुख्यते प्रत्यि विवारयताम् । (त. भा. हरि. व. १–३, यू. २४) । २. करणाः परिणामाः, न पूर्वाः सपूर्वाः—गानाः वीवापेक्षया प्रतिधमयमादितः क्ष्मप्रमृद्धासंक्येयलोक-परिणामस्यास्य गुणस्यात्विविकतसम्यविद्याणिनो व्यतिरिक्ष्यान्यसम्यवर्गित्याणिनिः प्याप्या सपूर्वाः, स्वर-तन्वरिष्यान्यसम्यवर्गित्याणिने प्याप्या सपूर्वाः, स्वर-वारस्यपुर्वकरणाः । (बस. १, पू. १८०); करणं परिणामः, प्रपुक्वाणि च ताणि करणानि च प्रपुक्व-करणानि, धसमानपरियामा ति वं उत्तं होदि । (थम. यु. ६, पू. २२१) । ३. प्रपूर्वाः समये समये ग्रन्थे सुद्धतराः, करणाः यत्र तदपूर्वकरणम् । (वंच-सं. प्रमितः १--२६६, पृ. ३६; धन. व. स्वो. टी. २-४७)। ४. प्रप्राप्तपूर्वमपूर्वं स्थितिवात-रसवाताद्य-पूर्वार्धनिवर्तकं वा प्रपूर्वकम्, तच्च करण च प्रपूर्व-करणम् । (झाव. मलय. वृ. नि. १०६) । ५. प्रपू-बंगु ब्राभिनवम्, बनन्यसदृशमिति यावत्, करणं स्थितियात-रसयात-गुणश्रेणि-गुणसङ्कम-स्थितिबन्या-नां पञ्चानामर्थानां निवर्तनं बस्यासावपूर्वकरणः। (पंचसं. मलय. मृ. १-१६; कर्मस्त. वे. स्वो: टी. २; धर्मवि. मृ. वृ. द-५ । ६. अपूर्वात्मगुणाप्ति-स्वादपूर्वकरणं मतम् । (गुषा. क. ३७) । ७. येना-प्राप्तपूर्वेण प्रध्यवसायविशेषेण तं प्रन्थि वनरागद्वेष-परिणतिरूपं भेत्तुमारभते तदपूर्वकरणम् । (गुनः 🐃 डी. २२)। दः अपूर्वाणि करणानि स्थिति यावत् रसवात-गुणश्रेणि-स्यितवन्वादीनां निवंतंनानि यस्मिन् तदपूर्वकरणम् । (ज्ञानसार बु. ५-६) । २ मोहकर्म के उपशम या अपना को प्रारम्भ करते हुए को सन्तम् हुतं तक प्रतिसमय सपूर्व ही सपूर्व --इस गुजस्थान में विवक्षित समयवर्ती जीवों को छोड़ कर ब्रम्य समयवर्ती जीवोंके न पाये जाने वाले-भाव होते हैं उन्हें अपूर्वकरण परिचाम कहते हैं। धपूर्वकरण गुरास्थान-१. देखो प्रपूर्वकरण । भिष्णसमयद्विएहिं दु जीवेहिं ण होदि सञ्बदा सरिसो। करणेहि एक्कसमयद्विएहिं सरिसो विसरिसो वा ॥ एदम्हि गुणट्ठाणे विसरिससमयद्विएहि जीवेहि । पुरुवमपत्ता जम्हा होति अपुरुवा हु परिणामा ॥ तारिसपरिणामद्वियजीवा हु जिणेहि गनियतिमिरेहि । मोहस्स ऽपुव्यकरणा खवणुवसमणुज्जया भणिया ॥ (प्रा. पंचसं. १, १७-१६; धव. पु. १, पू. १८३ बः; गो. बी. ४२-४४) । २. एवमपुळ्वमपुळ्व जहु-त्तरं जो करेइ ठीखंडं। रससंड तग्याय सो होइ भ्रपुष्वकरणो ति ॥ (शतकप्र. १, मा. गा. ८८, पृ. २१; मु. मु. स. स्वो. मृ. १८, मृ. ४१) । ३. समए समए भिण्णा भावा तम्हा ग्रपुट्यकरणो हु ॥ जम्हा उवरिमभावा हेड्डिमभावेहि गत्य सरिसत्तं। तम्हा बिदियं करणं प्रपुष्वकरणेसि णिहिट्ट ॥ (स. सा. ३६, पू. व ४१)। ४. सपूर्वः करणो येवां भिन्तं

क्षचमुपेयुवाम् । प्रमिन्नं सवृशोऽन्यो वा ते प्रपूर्व-करणाः स्मृताः ॥ (पंचसं. शमित. १-३४) । ५. स एवातीतसञ्चलनकवायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाल्हादै-क्तुबानुभूतिलक्षणापूर्वकरणोपशमक-क्षपकसंज्ञो ज्वर-मगुणस्थानवर्ती भवति । (वृ. प्रकासं. १६) । ६. अपूर्वीण अपूर्वीण करणानि स्थितिचात-रसमात-गुणश्रेणि स्थितिबन्धादीनां निवंतंनानि यस्मिन् तद-पूर्वकरणम् । (कर्मप्र. मलयः बृ. उपश्च. ना. १२)। ७- खहएण उवसमेण य कम्माणं जं धउब्बपरि-णामो । तम्हातं गुणठाणं भउम्बणामं तुतं भणियं ॥ (भावसं. दे. ६४८) । ८. क्रियन्ते उपूर्वापूर्वाणि पञ्चामून्यत्र संस्थितैः । निवृत्तिबादरस्तेनापूर्वकरण उच्यते ।। स्थितिषातो रसषातो गुणश्रेण्यशिरोहणम्। गुणसङ्क्रमणं चैव स्थितिबन्धस्य पञ्चमः ॥ (सं. कर्मग्रन्थ १, १२-१३; लो. प्र. ३, ११६७-६८; योगशाः स्वोः विषः १-१६, पुः १३२) ।

योगकाः स्वी. वेष्यः १-१६, पू. ११२)।

१ जिस गुणस्वान में भिनात्रमञ्जात्वी बीमों के परिमान कभी सद्द्रम नहीं होते हैं तथा एक समय-वर्ती बीमों के परिमान कभी सद्दर्भ कराबित बहुत सीर कदा-वित्त वित्त कराबित में होते हैं उसे जिन्नसम्बद्धी वित्त वित्त कराबित में होते हैं उसे जिन्नसम्बद्धी वित्त कराबित में प्राप्त करते से स्वाद गुणस्वान कहते हैं। ६ जिस गुणस्वान में स्वितियात, रास्तात, गुणव्योग सीर स्वितियात साहि के निवर्तन सद्धे कार्य होते हैं उसे सद्धुवेकरण गुणस्वान कहते हैं।

सपुक्षस्य पुनस्थान कहत है।

सपुक्षस्य कर - संतारावश्यार पुज्यसमञ्ज्यस्य स्वानि पुत्रस्य पुर्वासमञ्ज्यस्य स्वानि प्राप्त प्राप्त प्राप्त हिज्यसामावहानामि वामि कह्यामि तामि सपुज्यकहयामि ति सम्पति । (भवास स. ११०६)। २. वर्षमानं मतं पूर्व हीयमानमपूर्वकम् । स्पष्ट हिविषं
केतं स्यानं करकासोविरे।। (भवास समितः १-४६)।

१. संतार-सवस्या में निष्टुं पहले कसी नहीं प्राप्त
किया, किन्तु अपक्षमेणी में ही सवस्य स्वान्ति सम्पत्ति सम्पत्ति सम्पत्ति सामाविष्य स्वाप्त स्वान्ति सम्पत्ति सामाविष्ठ स्वान्ति सम्पत्ति सामाविष्ठ स्वान्ति सम्पत्ति सम्पत्ति सामाविष्ठ स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति है पहले स्वयंकों के 
स्वान्तानुष्या हीन सनुमायसास्तिवाने हैं, पेते स्वयंकों को समुक्तम्यक्ष कहते हैं।

स्रपूर्वार्थे — १. सनिध्वतो ऽपूर्वार्थः । वृष्टोऽपि समारोपालाद्व् । (बरोसा. १, ४-४) । २. स्व-रूपेणाकारविधेयरूपदा वं:। (त्र. क. वा. १-४, पू. १८) । ३. स. प्रसा- गान्तरेण संशयादिव्यवच्छेदेनानध्यवसितः सोऽपूर्वा-वः। (प्रमेवरः १-४)।

१ प्रमाणान्तर से अनिश्चित वदार्वको सपूर्वाचं कहते हैं। सबा एक बार जान लेने के परवात् भी वर्ष उसमें संशय, विपर्यय या सनव्यवसाय हो बाय तो वह पदार्थ भी सपूर्वार्थ कहलाता है। अपोद्धारव्यवहार-अपोद्धारव्यवहारो हि भेद-व्यवहारः । (न्यायकु. २-७, वृ. २७७) । भेद-व्यवहार को प्रयोद्धारव्यवहार कहते हैं। अपोह(हा)-१. प्रपोहनम् प्रपोहः, निश्चव इत्य-र्य: । (बाब. मलय. बू. १२; नन्दी. मलय बू. ना. ७६, पू. १७६) । २. धपोद्यते संशयनिबन्धनवि-कल्पः अनया इति अपोहा । (वव. वु. १३, वृ. २४२) । ३. उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्यात् प्रत्य-भावसम्भावनया व्यावतंनमयोहः ॥ श्रथवा ज्ञान-सामान्यमूहो ज्ञानविशेषोऽपोहः । (नीतिबा. ५-५१, पृ. ५२) । ४. भ्रपोह उक्ति-युक्तिम्यां विख्डादर्षात् प्रत्यपायसम्भावनया व्यावर्तनम् । ××× भ्रवना भ्रपोठी विशेषज्ञानम् । (योगशाः स्वोः विषः १-५१, पू. १४२; ललितवि. पू. ४३; वर्मवि. वृ. १–३३; वर्नतं स्वो. वृ. १-१४, वृ. ६; बाह्यगुणवि. वृ.

१७)। ४. ईहितविशेषांतर्णयरूपोऽपोहः । (जस्मूडी. मृ. १–७०)। २ जिसके द्वारा संज्ञय के कारणभूत विकल्प को दूर किया जाय, ऐसे जानविशेष को अपोह वा अपोहा

कहते हैं।

प्रस्काध—१. पृथिबीकाधिकजीवपरित्यक्तः पृथिबी-कायो मृतमनुष्पादिकायवत् । XXX एवमवा-दिष्किर योज्यम् । (स. सि. २-१३) । २. पृथिवी-कायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः, मृतमनुष्पादि-कायकत् । XXX एवमापः, घप्कायः । (स. वा. २, १३,१) ।

३ प्रप्कामिक नीय के द्वारा छोड़े हुए जल शरीर को अप्काम कहते हैं।

झम्काचिक जीव— १. पृषिवी कायो ज्यास्तीति पृषिवीकायिकः तरकायसम्बन्धयोक्कत भारता। एकमबास्तिक प्राथमा । एक सि. २-१३; त. वा. २, ११, १) । २. भ्रोता यहिमो मृगरि हरवणु सुद्धोदमो चणीरो य । एवे हु भ्रावकामा जीवा । विभाव सुर्वा हरवणु सुद्धोदमो चणीरो य । एवे हु भ्रावकामा जीवा (विभाव सुर्वा हरवा) विभाव ।

युः २७३ उद्युत्)। ३. घप्कायो विद्यते यस्य स घप्कायिक:। (त. युत्ति भृत. २–१३)।

अप्तागबक: । (त. चृत्त सुत. २-१३)।
पर (वता) ही वित्तका सरीर हो, उन्हें अप्तायिक
कहते हैं। बेचे—स्रोत, वर्फ सीर सुद्ध कत साहि।
स्रयुकीव — १. समवाप्तपुण्यिकीतायनामकर्मोदयः
कार्मणकाययोगस्यो यो न तावत् पृथिवी कायत्वेन
पृक्ष्तांत स पृथिवीजीव:। एवमवादिव्यार योज्यम्।
(स. ति. २-१३; त. चा. २, १३, १)। २. सपः
कायत्वेन यो सुद्धीच्यति विद्यहातिप्रायो जीवः सोपृजीवः कच्यते। (त. वृ सूत. २-१३)।
सम्काय नामकर्ष के उदय से युक्त को सीव कार्मण

काययोग (विश्वहणाति) वे तिकात होता हुआ जलको सारीरक्षत से प्रहुण नहाँ करता है —प्रासे उसे स्वहण करने बाता है —यह सर्वामी करताता है। ध्रमकोणंप्रसुतस्य — १. ध्रमकोणंप्रसुतस्य सुसन्य-न्वस्य सदः प्रसर्वाण । ध्रमका प्रमान्य नार्वाणाति स्वातियस्य रोगाराः। (समानाः भ्रमका नृ १५)। २. ध्रमकोणंप्रसुतस्य सन्यन्याविकारपरितिस्या ।

(रायप. टी. पू. १६)। १ उत्तम सम्बन्धमुक्त वषन के विस्तार का नाम प्रमाणीयमुक्तर है। प्रथम वषन में सम्बन्धमित्तीन प्रमाणियमहारता और प्रतिविस्तार का न होना, यह प्रमाणीयमहारत है। यह वस्ताय वषन के ३२ मेरों में १६वीं भेद है।

है जिल बचन को पुनकर जीव तथ और विज्ञान में स्विकान में स्विक्त स्थापक सहायुक्यों को भी प्रवान नहीं करता है वह स्वप्रविविद्यन) कहालाता है। स्वप्रविविद्यन कि कि निकार स्विद्यान स्वप्रविद्यान है। स्वप्रविद्यान स्वप्रविद्यान (स्वप्रविद्यान हिंदी प्राप्त विद्यान प्रविद्यान प्रविद्यान प्रविद्यान प्रविद्यान प्रविद्यान प्रविद्यान । (त. स. ४-८०३१)। २. सर्वतम्पर्येश्व प्राप्तान इत्यान । (त. स. ३-६६)। ३. पर्यतनमंद्रीय प्राप्तान इत्यान नम् व्यविद्यान । (त. सृत्त सुत्त सुत्त । २-६६)।

१ सासाब के समान सेस, शिसा, वृक्ष झौर भित्ति माबि पदाची के भीतर से बिना किसी व्याचात के निकल जाने को धप्रतियात ऋदि कहते हैं।

समितातित्व-- प्रविमध्येऽपि नि:सङ्गगमनम् प्र-मतिकार्तिस्वम् । (योगशा. स्वो. विव. १-६) । देशो प्रप्रतियात ऋदि ।

स्वातिपात- १. प्रतिपतनं प्रतिपातः, न प्रतिपातः श्वप्रतिपात: । उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात् प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रतिपाती भवति, क्षीणकवा-यस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपातः। (स. सि. १-२४)। २. ××× मिज€पतः । प्रच्युत्य सम्भवश्चास्याप्रतिपातः प्रतीयते ॥ (त. इलो. १, २४, २)। १ वारिजरूप पर्वत के झिकार से नहीं गिरने को स्रप्रतिपात कहते हैं । प्रतिपात उपशान्तकवाय जीव का तो होता है, किन्तु क्षीजकवाय का नहीं होता । सप्रतिपाति (ती)-देखो अप्रतिपात । १. प्रतिपा-तीति विनावी, विद्युस्त्रकाशवत् । तद्विपरीतो ऽत्रति-पाती। (त. वा. १, २२, ४, पू. ८२)। २. जमोहि-णाणमुष्पण्णं संतं केवलणाणे समुष्पण्णे चेव विण-स्सदि, प्रण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादी णाम । (बब. पु १६, पू. २६५) । ३. न प्रतिपाति स्रम-तिपाति, यत् किलाऽलोकस्य प्रदेशमेकमपि पश्यति, तदप्रतिपातीति भावः। (कर्मवि. दे. स्वो. दू. गा. ४. न प्रतिपाती भ्रप्रति । यत्केवलज्ञाना-द्वामरणादारतो वान भ्रश्नमुपयातीत्यर्यः । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. ३३-३१७, वृ. ५३६) । . यत्प्रदेशम-लोकस्य दृष्टुमेकमपि क्षमम् । तत्स्यादप्रतिपात्येव केवलं तदनन्तरम् । (लोकन्न. ३-६४७) । ६. मा केवलप्राप्तेरामरणाद्वाऽवतिष्ठमानभप्रतिपाति । (जैन-त. पृ. ११८) ।

१ जो प्रविश्वान विजली के प्रकाश के समान बिनव्यर नहीं है, किन्तु केवलकान की प्राप्ति तक स्थिर रहने वाला है, उसे अप्रतियाती अविध कहते हैं। ३ जो ब्रस्तोक के एक प्रवेश को भी देखता है उसे मप्रतिवाती भवविज्ञान कहा जाता है।

श्रप्रतिबद्ध--- १. भन्तरालग्राम-नगरादिसन्निवेशस्थ-यति-पृहिसत्कार-सन्मान-प्राधूणंकमक्तादौ सर्वत्राप्रति-बद्धत्वात् 'झप्पडिबद्धो य सञ्बत्ध' इत्युच्यते । (अ. **धा. विजयो. टी. ४०३) । २. अप्यडिवद्धी शासक्ति**- रहित:। (म. झा. मूला. टी. ४०३) ।

को साम, नगर व झरच्यादि में रहने वाले मुनि या बुहस्थ के द्वारा किये जाने वाले धावर-सत्कार से मोहित न होकर सर्वत्र धनासक्त रहता है; ऐसे विमोही साधु को अप्रतिबद्ध कहते हैं।

ब्रप्रतिबुद्ध - १. कम्मे गोकम्मम्ह य प्रहमिदि धहकं व कम्म जोकमां । जा एसा बलु बुढी श्रप्य-डिबुद्धो हवदि ताव ॥ (समयप्रा. २२) । २. प्रप्रति-बुद्धः स्वसंवित्तिशून्यो बहिरात्मा । (समयमाः जयः ब्र. २२) ।

कर्न-नोकर्म को ब्रात्मा और ब्रात्मा को कर्म-नोकर्म समभने वाला जीव अप्रतिबुद्ध (बहिरात्मा) कह-लाता है।

**प्रप्रतिलेख**—प्रप्रतिलेखश्चभूषा पिष्ण्किकया वा द्रव्यस्यानस्याप्रतिलेखनमदर्शनम् । (मूलाः नृ. ४–२२०) ।

विवक्षित इच्य या उसके स्थान को झांच से न वेकने और पिण्छी से प्रमाजित न करने की प्रप्रति-लेख कहते हैं।

ग्रप्रतिश्रावी-ग्रप्रतिश्रावी निष्छिद्रशैलभाजनवत् परकथितात्मगुद्धाजलाप्रतिश्रवणशीलः । (सम्बोबसः षु. श्लो. १६)।

निविच्च पत्थर का वर्तन जिस प्रकार जल की वारण करता है- उसे नहीं निकलने देता- उसी प्रकार जो दूसरे की वृप्त बात को स्विरता से बारण करता है- उसे प्रगट नहीं होने बेता उसे बप्रति-भावी कहते है। यह भाषायं के ३६ गुणों में से एक (द्रवी) है।

**ग्रप्रत्यवेकारादोव**—ग्रालोकितं प्रमृष्टं च, न पुन: बुद्धमञ्द्ध चेति निरूपितमित्यादान-निश्नेपकरणा-च्चतुर्थोऽप्रत्यवंक्षणास्यो दोषः । (भ. ग्रा. मूला. टी. ११६८) ।

बस्तुको देखकर और पिच्छी से स्वच्छ करके भी उसकी शुद्धि-प्रशुद्धि को न देखते हुए उसे प्रहण करना या रखना, यह घादान निक्षेपजसमिति का ग्रत्यवेशन नामका चौथा बोव है।

अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरर्ग - १. प्रमार्जनी-त्तरकाले जीवाः सन्ति न सन्तीति वाऽप्रत्यवेक्षितं यन्निक्षिप्यते तदप्रस्यवेक्षितनिक्षेपात्रिकरणम् । (भ. बा. विकयो. ८१४) । २. प्रमार्जनोत्तरकालं जीवाः सस्यम् , न सत्तीति वा आस्यवेशितां निक्षित्यमाणम् प्रत्यवेशितानिष्येरः । (सन. म. स्वो. डी. ४-२६) । भूमि सारि के प्रमाणि के परकात् 'यहां पर कोव है या नहीं इत प्रकार वेखे विमा ही वस्तु को रख वेवा प्रसम्ववित्ताताश्वर्याचित्रस्य रोजकाता है। स्वप्रस्यवितिताशमांचित्रस्य रोजकात्म्य — प्रप्रत्यवेशिताशमांचित्रस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योगकमण् प्रप्रत्यवेशिताशमांचित्रस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योगकमण् प्रप्रत्यवेशिताशमांचित्रस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योगकमण् प्रप्रत्यवेशिताशमांचित्रसंतरोपकमणन् । (स. ति. ७-१४; त. वा. ७, १४, ३; चा. ता. वृ. १२; त. वृत्ति भूतः ७-१४) ।

लौटने व बड़ी करने बादि को अप्रत्यवेकिताप्रमा-

जितसंस्तरोपकमण कहते हैं। श्रप्रत्यवेकिताप्रमाजितादान--- श्रप्रत्यवेकिताप्रमा-जितस्याईदावार्यपूजीपकरणस्य गन्धमाल्यधूपादेरा-त्मपरिवानाचर्यस्य च बस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिता-प्रमाजितादानम् । (स.सि. ७--३४; त. वा. ७, ३४, ३; बा. सा. पू. १२; त. बू. जुत ७-३४)। विना देखें व विना शोधे पूजा के उपकरणों को, गम्ब, माल्य व बूपादि को तथा बस्त्रादि को प्रहण करना; अप्रत्यवेकिताप्रमाजितावान कहलाता है। सप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गं - १. अप्रत्यवेक्षिता-प्रमाजिताया भूमौ मूत्र-पुरीषोत्सर्गोऽप्रत्यत्रेक्षिताप्र-माजितोत्सर्गः। (स. सि. ७-३४; त. वा. ७, ३४, ३) । २. तत्र जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षणं चक्षुषोर्व्यापारः, मृदुनोपकरणेन बस्कियते प्रयोजनं [प्रमार्जनं] तत्त्रमार्जनम्, ग्रप्रत्यवेक्षितायो मुवि मूत्र-पुरीबोत्सर्गोऽप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गः । (चा. सा. पू. १२) । ३. प्रत्यवेक्षन्ते स्म प्रत्यवेक्षि-तानि, न प्रत्यवेक्षितानि भप्रत्यवेक्षितानि; भप्रत्य-वेक्षितानि च तानि भप्रमाजितानि भप्रत्यवेक्षिताप्र-माजितानि । भूत्र-पुरीवादीनामुत्वर्जनं त्यजनम् उत्सर्गः × × ×। धप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूमौ मूत्र-पुरीबादेश्त्सर्गः अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गः । (त. बु. बुत. ७-३४) ।

विना वेशे और विना लोगे भूमि पर मल-मूजारि के छोड़ने को प्रजल्पवेशिताप्रमाजितीत्वर्ग कहते हैं। प्रजल्पाल्यान—ईवरप्रत्याक्यानमप्रत्याक्यानं वेश-संयमं X X X (ज. जा. मूला. टी. २०१६; त. सुक्रको. वृ. ५–६) । चोड्रेसे प्रत्यास्थान (इस) का नाम धप्रत्यास्थान (देशसंबन) है ।

स्त्रस्यास्थानकिया— र. सयमपातिकमोदयवधार-निवृत्तिरस्यास्थानकिया। (स. सि. ६–४। त. स. ६ ४, ११; त. सुस्त्रसी, वृ. ६–४) १२. संवय-विचातितः क्षायास्यरीत् प्रत्यास्थ्यान् न प्रत्यास्थ्यः इत्यादयास्थानकिया। (स. सा. सिक्कः कृ. ६–६)। ३. कमोदयवसान् पापादनिवृत्तिराधिक्या। प्रत्रत्या-स्थातस्या सा X X XII (इ. दु. ४६–६२)। ४. वृत्तानीहोवयात् वृत्तामनिवृत्तिः कुक्तमंगः। सम-त्यास्था क्रियेत्वाः तंत्र वंत्र कृत्रमंगः। सम-त्यास्था क्रियेत्वाः तंत्र वंत्र कृत्याः स्मृताः। (त. इत्तर्मे ६, ४, २६)। ४. स्यममातककर्मविपाक-पारतत्व्यामित्र् वाश्वतनमञ्जास्थानकिया। (त. वृ. स्व. ६–४)।

१ संबम का बात करने वाले कर्न के उदय से विषय-कवायों से विर्शासत न होना अप्रत्याख्यान-

म्रप्रत्याख्यानक्रोधादि-१. म्रप्रत्याख्यानकवायो-दयाव् विरतिनं भवति । (तः भा. ६-१०) । २. ग्र-विद्यमानप्रत्याख्यानाः श्रप्रत्याख्यानाः, देशप्रत्याख्यानं सर्वप्रत्याख्यानं च नैवामुदये लभ्यते । (भा. प्र. टी. १७, वर्मसंप्रहचि मलय. बृ. ६१४) । ३. न विद्यते देशविरति-सर्वविरतिरूपं प्रत्याख्यानं येथु उदयप्राप्ते-वु सत्सु ते ऽप्रत्याख्यानाः ।(झावः नि. हरि. वृ. १०६; कर्मिंदिः पू. ध्याः ४१) । ४. सर्वे प्रत्याक्यान देश-प्रत्यास्यानं च येथामुदये न लम्यते ते भवन्त्यप्रत्या-क्यानाः । सर्वनिवेधवचनोऽयं नत्र् । (प्रज्ञापनाः भलवः **बृ. २३**–२**६३, पृ. ४६** द)। ५. न विद्यते प्रत्या-स्थानं यदुदये तेऽप्रत्यास्यानकषायाः । (पंचसं. स्वो. ब्. १२३)। ६. घविद्यमानं प्रत्याख्यानं येषामुदयात् तेऽप्रत्याख्यानाः कोधादयः । भ्रपरे पुनरावरणशब्द-मत्रापि सम्बध्नन्ति 'झप्रत्याख्यानावरणाः' इति । श्रप्रत्यास्यानं देशविरतिः, तदप्यामृष्यन्ति । (त. भा. सिंह. बृ. द-१०, पू. १३६) । ७. न विद्यते (कर्म. वि.--वेद्यते) स्वल्पमपि प्रत्यास्थानं येषामुदयात्तेऽप्र-त्यास्थानाः। (पंचसं. मलय. बृ. ३-५; कर्मप्र मलय. बू. १-१, पू. ४; कर्मबि. वे. स्वो. बू. १७; वडशी. सलय. बृ. ७६, वृ. ७६)। ८. देशविरतिगुणविषाती

चत्रस्यास्थानः । (प्रज्ञानः सत्तयः वृः १४-१८८) । काल्यमप्युत्सहेचेवां प्रत्यास्यानमिहोदयात् । अप्र-त्यास्यानसंज्ञाऽतो द्वितीयेषु निवेशिता ।। (कर्नेष. दे. स्को. बृत्ति गा. १७ उव्धृत) । १०. स्रप्रत्याख्यान-. रूपाश्च वैद्यवनविद्यातिनः । (उपासका. ६२४) । ११. न विश्वते प्रत्याख्यानं प्रगुवतादिरूप यस्मिन् मो अत्यास्यानो देशविरत्यावारकः । (स्थानाः वू. २४६, यू. १६३) । १ जिनके उदय से बत का अभाव होता है, उन्हें म्रप्रत्यास्यानकोवादि कहा जाता है। ग्रप्रत्याख्यानावररण कोघादि - १. यदुदयादेश-बिर्गत संयमासंयमाख्यामल्पामपि कर्नुं न शक्नोति ते देशप्रस्यास्यानमानुष्यन्तोऽप्रत्यास्यानावरणा. कोघ-मान-माया-लोभाः। (स. सि. द-१; त. वा. द, **६, ५; त. वृ. अुत. ८–६) ।** २. चप्रत्यास्यानं संय-मासयमः, तमावृणोतीति अत्रत्याख्यानावरणीयम् । (बब. षु. ६, षृ. ४४)। ३. ईवरप्रत्याख्यानमप्रत्याख्या-न देशसंयममावृष्यन्ति निरुम्धन्तीत्यप्रत्यास्याना-वरणाः कोषमानमायालोभाः । (भः ग्राः मूलाः ही, २०१६; गो. जी जी. प्र. टी २८३; त. सुलाबो. **बृ.** ६–६) । ४. त एव च कोधादयो यद्याकम पृथि-बीरेलाऽस्थि-मेषशृञ्ज-कर्दमरागममाना (कर्मस्तव गो. बृत्ति में ग्रामे 'सबत्तरानुबन्धिन.' विशेषण प्रथिक है) ग्रप्रत्यास्यानावरचा उच्यन्ते । नभी [नजो]ऽस्पार्थस्वादस्य प्रत्यास्यानमप्रत्यास्यान देश-विरतिरूपम्, तदध्यावृष्वन्तीत्यप्रस्वास्यानावरणा. । (शतक. मल. हेम. बू. ३८, वू. ४६; कर्मस्तव गो. वृत्ति ६-१०, पृ. १६) । ५. न एव च को धादयो ययाऋमं पृथिवीरेखाऽस्थिमेषश्रुङ्गकरंगरागसमानाः सम्बत्सरानुबन्धिनोऽप्रत्याक्यानावरणाः । (कर्मस्तव

गो. मृ. ६-१०, पृ. १६)। १ जिनके उदय से लेश मात्र भी संयवासंयम न बारण किया जा सके उन्हें ब्रश्त्यास्थानावरण कोय-मान-माया-सोभ कहते हैं।

म् प्रस्तुपुर्वेशयः नावरापुर्वेशयः वावरापुर्वेशयः वाया-देरबक्षुवार्जनरीक्षणम् । (बा. म्र. टी. ३२३) । इम्ब्रिबरिक्यता को प्राप्त वाय्या बादि का बांक से तिरोक्षण नहीं करने की कामयुर्वेशण कहते हैं। स्वप्रसुर्वेक्षितः स्वरूर्वेशिक संबंधा ब्यावार्जनरी-

स्रप्रत्युपेक्षित--- प्रप्रत्युपेक्षितं सर्वया चक्षुयाऽनिरी-स्तितम् । (जीतकः जू. वि. च्या. पू. ११) । स्रप्रसुपेक्षित -- देखो सप्रस्युपेक्षण । स्रप्रसम्भसम् - सद्योगिमस्टप - केवस्त्रज्ञान --यस्मिन् समये केवस्त्रज्ञानम् उत्यन्त तस्मिन् समये तत्त्रयमसमय-सयोगि-श्वस्यकेवस्त्रानम्, धेषेषु तु समयेषु शैनगोशित्यत्ते त्वीक् वर्तमानमप्रप्रसम्भस्य-स्वारिक्षप्रस्य-केवस्त्रज्ञानम् । (साव. सस्य. वृ. ७८, वृ. ६३)।

वित्त समय में केवलजान उत्पन्त हुया है इस समय में वह प्रथमसमय-सवोगिमवाय-केवलजान कहलाता है। तरवक्त वाम तेनेची प्रवस्था प्राप्त होने के पहले ता तरवक्त वाम केविलाय योव समयों में वर्त-वान सवोगिकवानी के केवसजान को ब्रायमसमय-सवोगिमवाय-केवलजान कहते हैं।

सयोगिभवस्य-केवलज्ञान कहते हैं। श्रप्रदेशस्य—[कालद्रव्यस्य | एकप्रदेशमात्रस्याद-प्रदेशस्यमिष्यने। (त. सा. ३-२१)।

एक प्रदेश मात्र के पाये जाते से पुद्गल परमाणु और कालाणुके बार्ग गात्र मात्रा तथा है। अपविदान — एकप्रदेश परमाणि तद्यांतिन्दान परे डिलीय: प्रश्नि परमाणु मात्रिति परमाणु पर्वेद्यान ना.। (बार दु. हे, पृ. १४—१६)। एकप्रदेशी पुद्गल परमाणु में मूलि काल नाम-बाला दूसरा प्रदेश नहीं सम्भव है, अराएव कह

सप्रदेशानन्त करूनाता है।

सप्रदेशासंख्यात-- ज नं यपदेसासथेज्जय न जोगविभागे पिलच्छेदे पड्च्च एगो जीवपदेसी। (बचपु. ३, पू. १२४)।

उ. च. पू. १९२) । योग के अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा एक जीव-प्रदेश अप्रदेश संख्यात कहा जाता है।

अप्रदेशिक अनन्त जत अवदेनियाणन त पर-माणु। (घव. पु. ३, पू. १५)।

परमाणुको अप्रवेशिष-धनन्त कहा जाता है।

अप्रभावना — कुदर्शनस्य माहात्म्य दूरीकृत्य बला-दित.। धोनने न यदाईन्त्यमसी स्यादप्रभावना।।
(वर्मसं का. ४–५२)।

मिध्यावर्धन के माह्तस्य को दूर करके अंत्रवर्धन के माह्तस्यके नहीं कैलाने को प्रप्रमानना कहते हैं। प्रप्रमानक्षित — १- णद्रांक्तपराधी वरगुणतीलो-निर्मोडियो गाणी। प्रणुवसमधी प्रवक्षी अध्यक्त भित्रों को प्रपत्तों सो। (प्रा. पंचले. १-९६, वर्ष. पु. १, पू. १७१ ड.; गो. जी. ४६; भावसं. हे. ६१४) । २. न प्रमत्तसयता ग्रप्रमत्तसयताः, पञ्च-दशप्रमादग्रिता ३ति यावन् । (धव. पु. १, वृ. १७८) । ३. पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण प्रप-मत्तो होदूण (पमादहेदुकसाग्रोदग्री वस्स णत्थि सो ग्रापमत्तो)। (शव. पु. ७, पू. १२)। ४. प्रमाद-रहितोऽप्रमत्तसयतः। (तः वा. ६, १, १८)। ५. पत्रसमिश्री तिगुत्तो भ्रयमत्तजई मुणेयव्यो । (बन्धशः भाः गाः ८७, पू. २१; गु. गु. वट्. स्थोः बृत्ति १८, पृ. ४५) । ६. सयतो अप्रमनः स्यात्पूर्व-वरप्राप्तसयमः । प्रमादविरहाद् वृत्तेवृत्तिमस्वनितां दधन् ।। (त. सा. २-२४) । ७. मजलणणांकमाया-णुदशो मदो जदा नदा होदि । ग्रनमत्तगुणो नेण य मयमत्तो सजदो होदि ।। (गो. जी. ४५) । ८. स एव (मद्दृष्टिः) जनरेखादिमदृशमञ्चलनकषाय-मन्दोदयं मति निष्प्रमादशुद्धाऽऽत्मसवित्तिमन्त्रजनकः थ्यक्ताच्यनतप्रमादरहित. सन् गप्तमगुणस्थानवर्ती ग्रप्रमत्तसयतो भवति । (बृ इब्यस. ही. १३) । मोऽप्रमत्तसयनां य. सम्मी न प्रमाद्यति । (बोग-शा. स्बो. विव. १-१६) । १०. नास्ति प्रमत्तमस्येनि भ्रत्रमत्ता विकथादित्रमादर्गहर , अत्रमत्तक्त्वामी स-यनव्चंत्यप्रमन्तमयन । (कर्मस्तः गो बृ. २, पृ. ७२) । ११. न प्रमत्तोऽप्रमत्त , यहा नास्ति प्रमत्त-मस्यत्यप्रमत्तः, यप्रमत्तद्वासी सयतद्वाप्रमत्तस्यतः। (पंचस मलय. वृ. १-१४, पृ. २१)। १२. चतुः थांना कपायाणा जात मन्दोदयं सति । भवेत् प्रमाद-हीनत्वादप्रमत्तो महाबती । (गु. ऋमा. ३२, पु. - ५)। १:. यज्च निद्राकप।यादिप्रमादरहितो वनी । युण-स्थान भवत्तस्याप्रमत्तसयताभिषम् ॥ (लोकप्र. ३,

१ सर्व अकारके प्रमादों से रहित और वत, गुण एवं डीम से मण्यित तथा सदस्यान में नीन ऐसे सम्पद्मानथान साथू को ब्रध्मसत्संबन कहते हैं। ब्रध्ममाद — पंचमहत्त्वयाण पंचसीमदीको तित्त्वण मुत्तीयो णिस्सेतकसायानाथों च ब्रध्ममादी जाना। (बय. वृ १४, पू. च.६)। पांच महाबत, पांच समिति और तीन गृतियों को बारण करना तथा तमस्त कवायों का प्रमाव होना;

इसका नाम प्रथमात है। श्रप्रमार्जनासंयम - अव्रमाजनासयमः पात्रादेरप्र-मार्जनया ऽविधित्रमार्जनया वेति । (समबाः समयः

बु. १७, पु. ३२)। पात्र झारिको वा तो मांजना हो नहीं—स्वष्क नहीं करना—या उन्हें विधिपूर्वक नहीं मांजना— उनके मांजने मे झाममोक्त विधि की उपेका करना; इसका नाम झममांजनामंत्रम है।

समयोबार - १. अवंशानां हि वेदनाप्रतंकारस्तर-भावं तेषा (वैवेबकादिवांसना) परमकुसनवरत-मित्येतस्य प्रतिपश्यर्थमप्रशीचारा इत्युच्यते । (त. बा. ४, ६, २) । २. प्रतीचारो मैयुनसेवनम् ४ × प्रशीचारो वेदनाप्रतीकारः । वेदनामायाच्छेषाः तंबाः सप्रशीचाराः अतवरत्तसुना इति सावत्। (यच. पु. १, पू. २३ = २६)।

१ कामवेदनाके प्रतीकार का नाम प्रवीचार है। जससे रहित प्रवेषकाविज्ञानी देवों को अप्रयोचार कहा जाताहै।

**अप्रशस्त ध्यान**—अप्रशस्तं (ध्यान) अपुण्यास्त्रदः कारणत्वात् । (त. **वा. ६**,२६,४) ।

पापालय के कारणभूत झातं-रौद्रस्वरूप ध्यान की अप्रशस्त ध्यान कहते हैं।

स्त्रप्रशस्त निवान—१. माणेण जाइ-कुल-क्यमीत् म.इरिज-गणवर-जिज्ञतः । सोभगाणादेय पत्यतो व्यप्तस्त्वं तुः । (म. सा. १२१७) । २. भोगाय मानाय निवानमीवीयेदमणस्त डिविच तिष्ट्यः । विमुक्तिताभरतिवन्यहेतोः संसार-भान्तारिनपातका-ि। । (समितः सा. ७–२४)

१ मान कवाय से प्रेरित होकर परभव में उत्तन कुल, जाति, एवं क्यांविके पाने की इच्छा करना; तथा छात्रार्थं, गणवर और तीर्थंकरावि पदों के पाने की कामना करना अप्रशास निवान कहलाता है।

श्रप्रकारत निःसर्गात्मक तैज्ञस—तत्व धप्य-तत्व वार्त्वनोधणायामं णवजोधणीवत्यारं पूर्वि-धणुतरस सक्षेत्रविद्यागवाहत्वं जासवणपुत्रसम्बद्धाः पूर्वि-पव्यवाविद्दृणक्समं पविवक्तरिहुमं रोसिधणं वार्मवप्यभव विज्ञयन्तिमेसावसप्यणं । (धर. पु. ४. पू. २८)।

बारह घोजन लम्बे, नौ योजन बोड़े, सुष्यंगुल के संबदासबं भाग मोटे, खपायुष्य के सवान रस्तवर्ध-वाले, पृथिबो व पर्वतादि के जलाने समा समर्थ, प्रति-पक्षते रहित तथा बाचे कम्बेट प्रयट होकर समीच्ट स्थान तक केंत्रने वाले तैजस शरीर को समजस्त निःसरणात्मक तैवस कहते हैं। यह तैवस शरीर कीय के वशीमूत हुए सायु के बावें कन्त्रे से निक-लता है।

**अप्रशस्त-नोधागम-भावोपक्रम**— अप्रशस्तो गणि-कादीनाम्, गणिकाश्वप्रशस्तेन संसाराभिवधिना व्यव-सायेव परभावमुपकामन्ति । (ब्यव. सू. भा. नलयः बु. १, वृ. २) ।

संसार बढ़ाने वाले गणिकादि के अप्रशस्त व्यव-साय से जो पर भाव का उपक्रम होता है उसे सप्र-शस्त-नोद्यागम-भावोपकम कहते हैं।

स्रप्रशस्त-प्रतिसेवना---१. सप्पस्त्येति सप्रशस्तेन भावेन सेवइ। (जीतरः जू. पू. ३, पं. १८-१६)। २. बल-बर्णाचर्यं प्रासुकभोज्यपि ज पहिसेवइ सा ग्रप्रशस्तप्रतिसेवना । कि पुण प्रविसुद्ध चाहाकम्माइं ? (जीतक. चू. वि. व्या. ५, यू. ३४) । ३. प्रप्रशस्तो बल-वर्णादिनिमित्तं प्रतिसेवी । (ब्यव. भा. मलय. मु. सा. ६३४)।

१ बल व वर्णादि की प्राप्तिके लिए प्राप्तक भी भोजन के सेवन करने को प्रश्रशस्त प्रतिसेवना कहते हैं। **भप्रशस्त प्रभावना**—मिन्छत्त-प्रण्णाणाईण प्रप्य-सत्था[पहावणा] । (जीतक. चू. पू. १३) । मिष्यात्व धौर धतान झारि भावों की प्रभावना करने को बप्रशस्त प्रभावना कहते हैं।

अप्रशस्त भावशीति-वैहेंतुभिस्तेवामेव सयमस्या-नाना सयमकण्डकानां लेक्यापरिणामविशेषाणा वा sघस्तात् संयमस्थानेष्वपि गच्छति सा मप्रशस्ता भावशीति.। (ब्यवः भाः नलयः वृः गाः ४०६)। जिन हेतुओं के द्वारा उन्हीं विवक्षित संयमस्वानी, संवमकाण्डकों एवं लेक्यापरिचामविक्षेषों के नीचे सयमस्थानों में भी जावे उसे अप्रशस्त भावशीति कहते हैं।

मप्रशस्त भावसंयोग—से कि तं प्रपसत्ये ? कोहेणं कोही, माणेणं माणी, मायाए मायी, लोहेणं लोही, से तं भ्रयसत्थे । (भनुयोः सू. १३०, वृ. १४४) जीव कोच के संयोग से कोची, मान के संयोग से मानी, माया के सयोग से मायी और लोभ के संयोग से लोभी कहा जाता है। इस प्रकारके सप्रशस्त भाव के संयोग से प्रसिद्ध ऐसे (कोधी ब्रादि) नाम श्रप्रशस्त भाव संयोग जनित भाने गये हैं।

ग्रजनस्त राग -- स्त्री-राज-चौर-भक्तविकयाऽऽला-

पाकर्णन-कौतूहलपरिणामो हि अप्रशस्तरागः। (नि. सा. वृ. १–६) ।

स्त्री, राजा, जोर धौर शोजनादि विषयक विकया-मों के कहते-पुनने का कौतूहल होना; यह धप्रवस्त

श्रप्रशस्त बात्सस्य—श्रोसन्नाइनिहत्याणं ध्रप्यसत्यं [बच्छलं] । (बीतक. बूणि पू. १३, पं. १६-१६)। सदसन्त - सदसाद या खेद को प्राप्त- गृहस्थों के साय बात्सत्य भाव रखने की प्रप्रशस्त बात्सस्य

**प्रप्रशस्त विहायोगति— १.** जस्स कम्मस्स उदएण सरोट्ट-सियालाणं व अप्पसत्या गई होज्ज सा अप्प-सत्यविहायोगदीणाम । (वदः पु. ६, पू. ७७)। २. उष्ट्र-सराबप्रशस्तगितिनिमत्तमप्रशस्तविहायोगित-नाम ៖ (त. बा. ब, ११, १८; त. **तुक्को. वृ**. ब, ११) । ३. जस्सुदएणं जीवो धर्माणहाए उ गण्छद गईए । सा असुहा विहगगई उट्टाईणं हवे साउ । (कर्मवि. गर्ग. १२६, पू. ५३) । ४. यस्य कर्मण उदयेनोध्ट्र-सूगाल-स्वादीनामिवाप्रशस्ता गतिर्भवति, तदप्रशस्तविहायोगतिनाम । (मूला. मृ. १२-१६५)। ५. यदुदयात् पुनरप्रशस्ता विहायोगतिर्भवति, क्या खरोष्ट्र-महिषादीनाम्, तदप्रशस्तविहायोगतिनाम । (थष्ठ कर्म. मलय. बृ. ६, पृ. १२५; सप्ततिका है. स्बो. बृ. ४, पृ. ४३) ।

१ जिस कर्म के उदय से ऊँट, गर्बभ और भूगाल ब्रादि के समान निन्छ चाल उत्पन्न हो उसे ब्रव्रक्षस्त विहायोगित नामकर्म कहते हैं।

श्रप्रशस्तोपबृंहरग-अपसत्या (उववृहा) मि-च्छत्ताइसु (बन्भुज्जयस्स उच्छाहबद्दणं उवबूहणं)। (जीतक. जू. पू. १३, पं. १५-१६) १

मिन्यास्व बादि में उद्यत प्राणियों के उत्साह के बढ़ाने को बप्रशस्त उपबृंहा (उपबृंहण) कहते हैं। **धप्रशस्तोपशामना---१.** जासा देशकरणुवसामणा तिस्से भ्रम्णाणि दुवे गामाणि---भ्रगुणोवसामणा ति प ब्रव्यसत्युवसायणा ति च। (श्रय. पु. १४, पू. २७४, २७६) । २. कम्मपरमाणूण वज्भतरंगकारणवरीण केत्तियाणं पि उदीरणावसेण उदयाणागमणपद्दण्णा अप्पसत्य-उवसामणा ति भण्यदे । (जवन. झ. प. **६७० — चव. पु. ६, पृ. २४४ का डिप्पण १)** । संसारपाद्योग्ग-ब्रप्यसस्थपरिणामणिबंघणत्तादो

एसा बप्पसत्योवसामणा ति भग्णदे । (बयब.—क. षा. षृ. ७०६ का टिप्पच २) ।

जो सामु निद्या, नंत्र और ग्रीविध के द्वारा ग्रसंपनी जनों की चिकित्सा करता है उसे ग्रप्रसेनिका-कुसील कहते हैं।

ग्रभामाण्य — XXX ग्रर्थान्यवात्वपरिच्छेदसा-मध्यंलक्षणाप्रामाभ्यस्य (ग्रप्रामाभ्यस्य लक्षणं हार्या-न्यथात्वपरिच्छेदसामध्यंम्)XXXI (ग्र. क. मा

पू. १६व पं. १३) । धर्ष के धर्यवापन के— जैसा कि वह है नहीं बैसा — जानने के सामर्थ्य का नाम ध्रप्राचाम्य है। तापर्यय मृह कि दवांचे के जानने में जो बचाचंता का ध्रमाय होता है उसे ध्रप्राचाम्य समर्थना चाहिए।

स्रप्रिय वचन — १. वरतिकर भीतिकरं बेदकर वैर-शोक-कलहकरम् । वदराराधि तापकर परस्य तसर्व-माप्रयं त्रेयम् ॥ (दु. सि. १८) । २. कर्कश-निष्टुर-भेदन-विरोधनादिवहुभेदसशुक्तम् । प्रश्नियवचन प्रोतिक प्रियवाक्यप्रवगवाणीकः ॥ (समितः सा. ६-४४)।

२ कर्मन, निष्ठुर, दूसरे प्राणियों का छेदन भेदन करने बाले और बिरोध को उत्पन्न करने बाले बचनों को प्रत्रिय बचन कहते हैं।

**धवडभूत**—बढमबढ तु सुग्नं बढ तु दुवालसग निहिट्ट । तिव्ववरीयमबढं × × × ।। (शायः नि. १०२०) ।

हारकांग रूप वह श्रुत से भिन्न मृत को सब्द्रश्रुत कहते हैं।

प्रबन्ध (प्रचन्धक)—१. सिद्धा धर्षमा ॥।॥॥ वंधकारणवदिरित्तमान्यकारणेहिं संजुततादो ॥ (बदुसं २, १, ७—मब. षु. ७, षु. ६-६)॥ २. मिम्छतासजम-कसाव-जोगाण वंधकारणाण सम्बेसिमजोगिम्हि सभावा सर्जोगिणो सबंधया। (सव. पु. ७, पू. ८)।

जो सिद्ध बीच बन्ध के कारणों से रहित होकर मोक्ष के कारणों से सयुक्त हैं वे, तथा मिण्यात्वादि सभी बन्धकारणों से रहित अयोगी जिल भी अबन्धक हैं।

ग्रवला—ग्रवल ति होदि ज से ण दढ हिदयम्मि चिदिवलं ग्रत्थि । (अ. द्या. १८०) ।

जिसके हुव्य में दृढ़ वीर्यवल न हो उसे श्रवला कहते हैं।

**सबहुभुत**— सबहुश्रुतो नाम येनाऽऽवारप्रकल्याच्य-यर्न नाबीतम्, प्रचीतं वा विस्मारितम् । **(वृहस्क.** वृत्ति ७०३) ।

जिसने आचारकस्य का झध्ययन नहीं किया, झचवा पढ़ करके भी उसे भुला दिया हैं, ऐसे व्यक्ति को सबहुश्चुत कहते हैं।

प्रवादा, सवायाकाल--वेजो पावापा। १. होई
पवाहकालो वो किर कम्मस्स प्रयादयकालो ।
प्राव्तः सा. ४२, पू. ६७) । २. ततस्य सप्ततिः
सापरावमाना कोटीकोटघो मोहनीयस्थोत्कच्या स्थितंत्रवेति । प्रत्र च सप्तवयंत्रहलाणि कर्मणो-जुटयललाणाऱ्याचा स्प्तवयं । वद्वपरीत्यमेतत् कर्म सप्तयंत्रहलाणि यावदियाकोरयकाला सामा न करोतीत्ययं: । (सतक-मल. हेम. पू. ४१, पू. ६४)। संपत्र के पत्रवाद भी कर्म वितते समय तक बाचा नहीं पूर्ववाता—-उदय में नहीं आता है—-जनमा समय उसका खावाकाल कहताता है।

अवाधितविध्यत्व स्माध्यविपरीतनिश्चायकप्रव-लग्नमाणर्राहृतत्वमवाधितविषयत्वम् । (म्या. बी. पू. मध्)।

साध्य से विपरीत के निश्वायक प्रवस प्रमाण के सभाव को सवाधितविषयस्य कहते हैं।

सबुद्धजागरिका — ने इमे धणगारा भगवंतो हरि-यासमिया भासासमिया जाव गुत्तवंभयारी, एए णं धबुद्धा प्रबुद्धजागरिया जागरित। (भगवती सु. १२, १, ११ पु. २५४)।

ईवांतमिति बीर आवासमिति से युक्त गुप्त बहुत-बारी—नौ बहुत्गृप्तियों (शीतवाडों) से संरक्षित बहुत्वयं के वरिचालक—तक सामु अबुद्धवायरिका बागृत होते हैं। सबुद्धि — बात्मस्यदुःसबीजापायोपायचिन्ताशृत्य-त्वादनिवार्यपरदुःसशोचनानुवरणाञ्चाबुद्धिः । (भ.

का. मूला. दी. १७५४)। विते सक्ते दुःक के दूर करने की विन्तान हो, पर दूसरे के दुःक में दुःकी होकर वो उसे दूर करने का प्रमाल करता है वह शबुद्धि है—मशानतावका ऐसा करता है।

**सबुद्धियुर्वा निर्णरा**—नरकादिषु गतिषु कर्मफल-विषाकजाऽबुद्धिपूर्वा, सा बकुशलानुबन्धा । (स. सि.

६-७; त. वा. ६. ७, ७)। वरकाविक गतियाँ में कभी के उदय से फल को वेते हुए को कलं अपने हैं उसे सब्बिद्ध के निकंश हुए को कलं अपने हैं उसे सब्बिद्ध के निकंश हुए को कलं अपने हिन्द स्वाधिक स्वाधि

बुत्ति ६-७) । २ नरकादि में 'मैं कर्मको दूर करताहुं' इस प्रकारके विकार से रहित जो कर्बफल का विपा-कोदय होता है उसे प्रवृद्धिपूर्व विपाक कहा जाता है। **श्रवहा** — १. मैथुनमबह्य । (त. सू. ७-१६)। २. प्रहिसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद् ब्रह्मा न ब्रह्म भवह्म इति । (स. सि. ७-१६; त. सुसबो. बृत्ति ७-१६; त. वृत्ति श्रुतः ७-१६) । ३. ब्रॉहसाविगुणवृंहणाव् **बह्य** । अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्य-माने बृंहन्ति वृद्धिमुपयन्ति तद् ब्रह्म । न ब्रह्म सब्द्धाः किं तत्? मैथुनम्। (त. बा. ७, १६, १०) । ४. स्त्री-पुसयोमिथुनभावो मिथुनकर्म वा मैथुनम्, तदब्रह्मः। (त. भा. ७-११)। ५. कथा-थादिप्रमादपरिणतस्थात्मनः कर्तुः कायादिकरण-ध्यापारात् × × × मोहोदये सति चेतनाचेतनयोरा-(सिद्ध-वृत्ति--वेतनश्रोतसोरा) सेवनमब्रह्म । (त.भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ७-१) । ६. मबह्यान्यत्तु रत्यर्थ स्त्री-पुसमिथुनेहितम् । (ह. पु. ५६-१३२) । ७. महिसादिगुणवृंहणाद् बहा, तिहपरीतमबहा । (त. इलो. ७-१६) । ८. यहेदरागयोगाःमैथुनमाभधीयसे तदब्रह्म । (पु. सि. १०७) । ६. मैयुन मदनोद्रेकाद-बह्म परिकीर्तितम्।। (त. सा. ४-७७)। १०. वेदतीबोदयात् कमं मैथुन मिथुनस्य यत् । तदबह्या-पदामेकं पदं सदगुणलोपनम् ॥ (झा. सा. ४-४७)। ११. स्त्री-पुसल्यतिकरलक्षणमब्रह्मः। (झास्त्रवाः दी. १-४)।

२ झ्राहिसावि गुणों के बढ़ाने वाले बहा के झभाव को — उसके न पासन करने को — झड़ाहा कहते हैं। ४ स्त्री-पुक्वों की रागपूर्ण बेच्टा (मैंबुन किया) को

प्रवाह कहा जाता है।
अबहम्बर्धा—तती (बहातः धारमनः) ज्यो वामतोअवश्रवम्याँ—तती स्थादिययाँगोऽबहा, तत्र वर्षा वामतोनितापार्यार्थातः। (स. धाःविकयोः डी. ८७६)।
बहा ते निन्न को स्त्री के शरीरगत नावक्य मार्थि है उक्का नाम ध्रवहा है, इत ध्रवहा की स्रामनावा कराना था उसमें परिणत होना, इते स्रवहावर्षा वहते हैं।

सङ्ग्रह्मवर्षन - १. पुब्लोइयगुणकुक्ती विदेसमां विजियमोहिकाजो य । वज्जइ स्वसमेम तथो उ राइंपि विरिक्ती ॥ तिसारकहाविरसो इस्थीए सम्बद्धान वज्जित । यव व स्वहमाना स्तीकेट्ट विह्नव च जक्कोस ॥ एव वा स्वस्माना स्तीकेट्ट मती इहरहा दिट्ट । जावज्जीव पि इस वज्ज्ञ एयांम्म लोगिस्स ॥ (पञ्चातक १०, ४६४-६६) । २. परस्वीसमय यत्र न कुर्यान्न च कारयेत् । सहग्रवर्थन नाम स्कृत तुर्थ च तत् वतम ॥ (पर्मसं सा. ६-६३) ।

१ पूर्व यांच प्रतिमाधों का पांरपालन करते हुए विचरतामुक्क रात में भी प्रबद्धा का सबंबा स्थान कर बेना और प्रधारकथा को छोड़कर स्त्री के साथ एकान्त में न रहते हुए तारीर के फूंगार को त्याग बेना; यह प्रबह्मवर्धन नामकी छठी प्रतिमा है। इसका परिपालन छह मास प्रवद्मा जीवन वर्षम्त भी किया जाता है। २ जिस जत से परस्की कर समस्य न स्वयं करता है और न हुसरों को कराता है जते स्वृत प्रवद्धावर्खन (चतुर्व धाषुवर) कहते हैं।

अभद्र — अभद्र हि ससारदुखम् अनन्तम्, तत्कारण-त्वान्मिथ्यादशनमभद्रम् । तद्योगान्मिथ्यादृष्टिर-भद्र । (युक्त्यम् डो. ६३) ।

न्त्र । (पुरान्तुः ठाः ५२)। ससार सम्बन्धी अनस्त दुःखकानाम ग्रमश्र है। उस प्रभग्न का कारण होने से मिण्यादर्शन को जीर उस मिण्यादर्शन के योग से मिण्यादर्शन्ट जीव को भी सभद्र कहा काता है।

दानान्तरायस्याऽत्यन्तसंक्षयात् श्रभयदान---१. धनन्त-प्राणि-गणाऽनुग्रहकरं क्षायिकं स्रभयदानम् । (स. सि. २-४; त. वा. २, ४, २)। २. दाना-न्तरायाक्षयादभयदानम् । (त. इली. २-४)। ३. भव-त्यभयदाने तु जीवाना वधवर्जनम् । मनोवाक्कार्यः करण कारणाऽनुमतैरपि ।।(त्रि. श. पु. १,१, १५७); तत्पर्यायक्षयाद् दुःखोत्पादान् सक्लेशनस्त्रिषा । वधस्य वर्जनं तेष्वभयदान तदुच्यते ॥ (त्रि. श्र. पु. १, १, १६६) । ४. ज सहम-वायराण जीवाण ससत्तिश्रो सथाकालं। कीरइ रक्लणजयणा तं जाणह ग्रभयदाण ति ।। (गु. सु. बट्. स्वो. वृ. २, पृ. ६)। ५. धर्मार्य-काम-मोक्षाणां जीवितव्ये यतः स्थितिः । तद्दानतस्ततो दत्तास्ने सर्वे सन्ति देहिनाम् ।। (श्रमितः आर. ६-- ८४)। ६. ज कीरइ परिरक्तवा णिच्चं मरण-भयभीरुजीवाण । तं जाण अभयदाण सिहामणि सब्बदाणाण ।। (बनु. श्वा. २३८) । ७. सर्वेषां देहि-ना दुःलाहिम्यतामभयप्रद । (सा. घ. २-७५)। मन्वीस जीवाण श्रभय जो देइ मरणभीरूणं। (भावसं. दे. ४६) । ६. ग्रभय प्राणसंरक्षा । (भा-वस. वाम. ४-६६) । १०. सर्वेभ्यो जीवराशिभ्यः म्बशक्त्या करणैस्त्रिभि । दीयने ऽभयदान यहयादान तवुच्यते ।। (धर्मसं. भा. ६-१६१) ।

तकुष्यन ॥ (यसस. सा. ६-(११)।
१ प्रमान प्राणियों के समुद्रह करने बाने वान की—
दिव्य उपदेश को— प्रमयदान कहते हैं। यह प्रमयदान वानान्तराय के सर्वया निर्मुल हो जाने पर
समोगकेवली प्रवत्या में होता है। ४ सुक्त्म और
वाद कोंबों की अपनी शक्ति प्रमाण रक्षा करने
सोर उन्हें इन्छ नहीं पहुंचाने को भी समयवान
कहते हैं। (यह प्रमयदान उक्त वानान्तराय के
अयोगकाम से होता है)।

स्रभयमुद्धाः—चित्रणहस्तेन कार्याष्ट्रगृतिना पताका-कारेण समयमुद्धाः (विवर्गणकिष्याः १-३३) । बाहित हाथ की संगुतियों को ऊँचा करके पताकः (काळ) के प्राकार करने को समयमुद्धाः कहते हैं। इस्मेड्यः— १. सन्यग्दर्शनादिगानेन भविष्यतीति सम्याः, तहिपरीतीऽसव्यः। (स. सि. २-७); सन्यग्-वर्शनादिमिर्व्यक्तियस्य भविष्यति च मध्यः, दस्य तु न भविष्यति सीऽसय्यः। (स. सि. ८-६)। २. सच्या त्रिजेदिः स्रिथिया इह सनु वे सिद्धिवामध- जोम्मा हु। ते पुण ग्रणाइपरिणामभावग्री हुति णा-यव्या ।। विवरीयां उप्रभव्यान कयाइ भवन्नवस्स ने पार । गर्च्छिमुजंति व तहातत् चिचय भ।वद्रो नबर ।। (श्वा. प्र. गा. ६६-६७) । ३. तदिपरीतो-Sमस्यः । यो न तथा (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-परिणामेन) भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । (त. वा. २, ७, ८); सम्यक्त्वादिव्यक्तिभावाभावाभ्यां भव्या-भव्यत्वमिति विकल्पः कनकेतरपाषाणवत् ॥ (त. बा. ८, ६, १) । ४. ग्रश्नद्याना ये धर्म जिनप्रोक्तं कदाचन । ग्रनञ्चतत्त्वविज्ञाना मिथ्याज्ञानपरायणाः ॥ अनाचनिचना सर्वे मन्नाः संसारसागरे । अभव्यास्ते विनिर्दिष्टा अन्धपावाणसन्तिभाः ॥ (वराङ्गः २६, द−६)। ५. निर्वाणपूरस्कृतो भव्यः, ××× नहिपरीतोऽभव्यः । (थव. पु. १, पू. १५०-५१); भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा । तब्विवरीदाऽभव्वा संसारादो ण मिन्भति ॥ (धवः पु. १, पृ. ३१४ उद्युत; यो. जी. ५५६); सिद्धि-पुरक्कदा भविया णाम, तब्बिवरीया प्रभविया णाम । (बब. पु. ७, पू. २४२) । ६. ग्रभव्यस्तद्विपनः स्या-दन्यपायाणसन्तिभः । मुक्तिकारणसामग्रीन तस्या-स्ति कदाचन ।। (म. पु. २४-२६) । ७. ग्रमध्यः सिद्धिगमनायोग्यः कदाचिदिप यो न सेस्स्यति । (स. भा. सिद्धः बृत्ति २-७) । द. भव्याः सिद्धत्वयोग्याः स्युः विपरीतास्तथाऽपरे । (त. सा. २–६०)। रयणत्तयसिद्धीए ऽणतत्त्वउद्वयसस्वगो भविदुं। जुम्मो जीवो भव्बो तिब्बबरीम्रो सभव्बो दू॥ (भा. त्रि. १४) । १०. सम्यग्दर्शनादि-पर्शयाविभवि-शक्तियंस्यास्ति स भव्यः, तद्विपरीतलक्षणः पुनर-भव्यः । (त. शुलाबो. वृ. २-७ व ध-६) । ११. ध-भव्याः भनादिपारिकामिकाभव्यभावयुक्ताः । (मन्दी हरि. बू. वृ. ११४) । १२. भविष्यत्सिद्धिको भव्यः मुबर्णोपलसन्निभः ।। भ्रभव्यस्तु विपक्षः स्यादन्धपा-वाणसन्तिमः । (बम्बूः चः ३, २६-३०) । १ अविषय में जो सम्यग्दर्भनादि पर्याव से कभी भी परिचत नहीं हो सकते हैं वे अभव्य कहलाते हैं। स्रभव्यसिद्धिकप्रायोग्य --- भवसिद्धियाणमभवसि-द्वियाणं च जल्य ठिदि-मणुभागबंधादिपरिणामा सरिसा होदूण पयट्ट ति, सो अभवसिद्धियपाभीगावि-संधो ति भव्यदे । (जयम.---क. था. पृ. दहेद का हि. १)।

विस स्थान पर अध्य और ग्रमध्य जींवों के स्थिति और अनुभाग बन्ध जादि कराने वाले परिणाम समान होकर प्रथम होते हैं, उन्हें ग्रम यसिद्धिक-प्राथीम्य परिनाम कहते हैं।

**प्रभावप्रमार्गता**—प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । साऽऽरमनोऽपरिकामो वा विज्ञान वाऽन्य-वस्तुनि ॥ प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । बस्तुसत्ताववोधार्यं तत्राभावप्रमाणता ।। (प्रमाल. ३६१-६२; प्र. क. सा. पृ. १८६ व १६५ उ.)। प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रमुत्यसि को, सथवा उक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणरूप झात्मा के परिणत न होने को, प्रवदा श्रन्य वस्तु-विवयक विज्ञान को ग्रभाव त्रमाण कहते हैं।

ग्रभिगत - १. सम्मत्तिम ग्रभिगग्रो विजा-णभ्रो वा वि श्रब्स्वगओ वा । भा. ७३४)। २. सम्यक्त्वे य ग्राभिमुख्येन गतः प्रविष्ट' सोऽभिगत उच्यते, यो वा जीवादिपदार्थाना 'विज्ञायकः' यिशेषेण ज्ञाता सोऽभिगतः, यद्वाय **ग्रम्युपगतः---'या**वज्जीव मया गुरुपादमूल न मो<del>व</del>न-व्यम्' इति कृताम्युपगमः मोऽभिगतः । (बृहत्क. ष्. ७३४) ।

जो सम्पन्तव के श्रभिमुल हो बुका है, ग्रयवा जीवादि पदार्थों का विशेषरूप से जाता है, ग्रयवा जो यह प्रतिक्राकर चुकाहै कि मैं जीवन पर्यन्त मुद के पादमूल को नहीं छोडूंगा, उसे प्रभिगत कहते हैं। यह उत्सारकस्पयोग्य के कुछ गुणो में से

श्रभिगतचारित्रार्थं -- देलो घषिगतचारित्रार्थः । म्मिनमन--- मिनमन सर्ववाद्यान्मण्डलादस्यन्न र-प्रवेशनम् । (जीवाजी. मलय. वृ ३-२, पृ. १७६; सूर्यप्र. वृ. १३–५१) ।

एक है।

बाहिरी मण्डल से भीतरी मण्डल में प्रवेश करने को ग्रभिगमन कहते हैं।

ग्रिभगमर्का - - १. सो होइ ग्रिभगमनई सुग्रणाणं जेण **श्वत्थश्चो दिट्ठ**ं। एक्कारसमगाइ पद्दन्तग दिट्ठि-वाम्रो य । (उत्तरा. २६-२३, पू. ३२०) । २. मर्थ-तः सकलसूत्रविषयिणी रुचिरभिगमरुचिः । (धर्मसं. स्बो. बू. २, २२, बू. ३८) ।

जिसने सर्वस्थरूप से व्यारह संग, प्रकीर्जक सौर इंब्टियाद रूप सकल अुतज्ञान का ब्रम्यास किया है उसे अभिगमरुचि कहते हैं। स्मिगृहीत-१. धभिगहिदं यह शाभिमुख्येन पृ-हीतं स्वीकृतं प्रश्रद्धानम् ग्राभगृहीतमुख्यते । (म. द्या. विजयो. टी. १६)। २. श्रभिम्महिदं परोपदे-शादाभिभुस्येन स्वीकृतम्, परोपदेशजम् इत्यर्थः। (भ. बा. मूला. टी. १६)। ३. ग्राम ग्रामिमुस्येन तत्त्वबुद्ध्या, गृहीत यथा भौत-भागवत-बौद्धादिभि.। (वंबसं. स्वो. बृ. ४-२) ।

२ बूसरे के उपवेश से प्रहण किये गये मिध्यास्य की ग्रमिगृहीत मिन्यात्व कहते हैं।

स्मिगृहीत दृष्टि-धिममुखं गृहीता दृष्टिः, इद-मेव तस्वमिति बुद्धवचनं सांस्य-कणादादिवचनं वा। (त. भा. सिद्ध. बृ. ७-१८, वृ. १००)।

तस्य-यथायं वस्तुस्वक्य-यही है, इस प्रकार बुद्ध, सांस्य व कणाव झादि के वचनों पर श्रद्धा करने को मभिगृहीत दृष्टि कहते हैं।

ब्रभिगृहीता(मिथ्यात्व) क्रिया -- तत्राभिगृहीता त्रयाणां त्रिषष्ट्यधिकानां प्रवादिशतानाम् । (तः भा. सिद्ध. वृ. ६-६) ।

तीन सौ तिरेसठ प्रवादियों के तत्व पर श्रद्धा रसने को सभिगृहीता किया कहते हैं।

**ग्रभिगृहीता भाषा—१**. जा पुण मासा भरथं ग्रमिनिज्य मासिया सा श्रमिग्नहिया । (ब्रावे. भू. २००, वृ. २३१)। २. अवंमिभिष्ट्य योज्यते घटादि-वन् । (बज्ञबं मि. हरि. बृ. २७७, पू. २१०) । ३. भाषा चाभिगृहे वोद्धव्या-प्रथंमभिगृह्य या प्रोच्यते घटादिवदिति । (धाव. ह. वृ. भल. हेम. दि. वृ. ४. श्रमिगृहीता प्रतिनियतार्थावधारणम् । (प्रकायः मलयः बृ. ११-१६६) । ५. धमिगृहीता प्रतिनियतार्थावधारणरूपा यथेदमिदानीं कर्तव्यमिदं नेति । यद्वा ××× द्यभिग्रहीता तु प्रवंगिभगृष्ट्य योच्यते घटादिवत् । (धर्मसं. मान. स्वो. मृ. ३-४१, प्. १२३) । ६. अनेकेषु कार्येषु पृष्टेषु यदेकतरस्या-वधारणमिदमिदानीं कर्तव्यमिति सा अभिगृहीता ऽथवा घट इत्यादिप्रसिद्धप्रवृत्तिनिमित्तकपदाणि-धानं सेति द्रष्टव्यम् । (भाषार. टी. ७८) । १ वर्ष की प्रहण करके जो आवा बोली बाली है-जैसे 'घट' मावि-वह मिगृहीता भाषा कही बाती है। ६ अनेक कार्यों के पूछे आने पर 'इस

समय इसे करों इस प्रकार किसी एक का निश्चम

करने वाली भावा को अभिगृहीता भावा कहते हैं। अथवा प्रवृत्तिनिमित्तक प्रसिद्ध पर्वो के कवन को अभिगृहीता भावा कहते हैं।

प्रभिप्रहमितक - प्रमिप्रहा ह्रव्यादिषु नानाक्या जियमाः, तेषु स्व-परविषये मतिः तद्यहण-प्राहण-परिणामो यस्यासौ प्रभिष्रहमितकः । (सम्बोषस. षु. ना. १८, पु. १७)।

ह्रण्यादिकों के विश्वय में को प्रतेक प्रकार के निवस हैं वर्ष्ट्रं प्रनिष्ठह कहते हैं। उत्तर नियमक्त प्रति-प्रहीं में त्य धौर पर के विषय में प्रहम करने कराने कम विस्तरी नित (परिणाम) हुमा करती है, उसे प्रतिप्रकृतिक कहते हैं।

सिम्बातगति (कियाभेट) — जतुगोलक-कन्दु-सा-रुपण्डादीनामभिमातगति:। (त. मा. ४,२४,२१)। लास का गोला, गॅद सीर काव्यनिष्ठ सादि की सम्म से ताहित होने पर जो गति होती है उसे प्रभिवातगति कहते हैं।

समिजातस्य — १. समिजातस्य वन्तुः प्रतिपादस्य वा भूमिकानुसारिता । (समयाः समय यू. सू. ३४, यू. ६) । २. समिजातस्य ययाविवक्षितायामिणान-शीलता । (राययः टी. यू. १६) ।

२ विवक्षित प्रयं के प्रमुक्तार कथन की शैली का नाम प्रभिजातत्व है। यह पैतीस सत्यवचनातिकार्यों में प्रठारहवां है।

स्रमिक्का (प्रत्यमिका)—'तदेवेदम्' इति ज्ञानमभि-ता। (सिक्किव. टी. ४–१, पृ. २२६, पं. ४)। 'यह वही हैं' इत प्रकारका को कान (प्रत्यमिकान) होता है उसे अभिका कहते हैं।

प्रभिषात-नामनिबन्धन-जो नामसहो पवृत्तो संतो प्रप्याणं चेव जागावेदि तममिहाणणिवंधनं नाम। (ववसाषु. १४, पु. २)।

भाग (चरणा द्वार होकर केवल जपना हो बोब कराता है, उसे प्रमित्राम-नाम-निवस्पन कहते हैं। यह नामनिवस्पन से तीन गेरों में से बुसरा है। स्रमित्रानमल —प्रमित्रानमलं तड़ापकः शब्दः। (स्व. दु. १, ५, ६३)।

(बन. दु. र, पू. २२) । बल-बाषक प्राव्य को सभिवानसल कहते हैं । श्रमिषायकविष--तद्-(प्रमिधेयविषि-) ज्ञापक-स्वाभिषायकविषि:। (बच्चसः यज्ञोः वृ. ३, ५०) । विवक्तित वर्ष (व्यक्तियेय) का शायन कराने वाली विवि को व्यक्तियायक विवि कहते है ।

स्रमिषेयविषि —यस्य बुद्धिः प्रवृत्तिकानगीमिष्कां सूते सोर्जीमवेयविषिः । (शब्दसः यसीः वृ. १, ५०)। जिसकी बुद्धिः प्रवृत्ति की सनक इष्टा को उत्पन्न करे उसे प्रभिषेयविषि कहते हैं।

स्रभिष्या-सदा सत्त्रेष्वित्रहोतुष्यानम् प्रमिष्या । यदा--प्रत्मिन् मृते सुखं वसामः । (त. भा. सिक्षः. व. ६-१) ।

प्राचियों के विषय में सदा अभिन्नोह के विन्तवन करने को अभिष्या कहते हैं। जैसे — इसके मर जाने पर हम तुस से रह सकते हैं।

रार्थण क्षेत्र स्वार्थ कर्तुत्र साङ्ग्रिक-साविक-सा-स्विकाहायंग्वेरः सञ्जीवतं स्वानुदित्वं प्रिमिनेतव्यवस्तु-भावप्रकटनम् । (बम्बृडी. वृ. ४-१२१, वृ. ४१४)। कायिक, बार्खानक, सारिकक धीर धाहायं इन चार नेवां कं द्वारा, चाहे वे समुदाय क्य में हों वा पुनक् पृषक्, प्रामिनेतव्य (सिस वृत्तान्त को नक्स करके प्रयट किया जाय) वस्तु कं भाव को प्रयट करना, इसका नाम धीननय है।

स्रभिनवानुका-धिमनवानुका नाम यदा कि-लान्यो देवेन्द्रः समुत्यद्यते तदा तत्कालवितिभः साबु-भियंदसावभिनवोत्पन्तत्वाऽवग्रहमनुकाप्यते सा तेषां साबुनामधिनवानुका । (बृहस्क. बु. ६७०) ।

वब कोई नया देवेन्द्र उत्पन्न होता है तब वह तत्कालवर्ती सायुक्षों के द्वारा अवधह (उपाथय) के लिये बनुवापित किया जाता है, यह उन सायुक्षों की बनुवा प्रभिनवानुवा कही जाती है।

स्त्रिमित्रोब — ?. धांभिनशेषनमभिनिशोधः । (क. सि. १-११) । २. धांभिनुस्त्रेन निवर्त वोधन-मिनित्रेवीयः । (स. बार. ११ भ. १) । ३. धरवा-मिनुत्रो नियतो बोधः (धांभिनिशोधः), त एव स्वा-मिनुत्रो नियतो बोधः (धांभिनिशोधः) त एव स्वा-मिनुत्रो नियतो वोधः । (क्लाते, चू. पू. १०) । ४. धरवांभिनुत्रे। (चित्रोयः भा. ००, पू. १७) । १. धर्वांभिनुत्रे। (चित्रोयः भा. ००, पू. १७) । १. धर्वांभिनुत्रे। नित्रोयो वोधोभिनित्रोयः । (साध. इरि. पू. १. पू. ७) । ६. धरितृह्निधर्मस्ट्रितु वोधो वोधो विद्यानस्त्राम्य मृतामृत्रेह्रकां विकलं विश्वेषाववृत्रमते तदशिनियो-विकज्ञानम् । (पंचाः काः समृतः वृ. ४१)। ८. महिः मुहुषिममियबोहणमाभिणिबोहियमणिदिइदियजं (गो. भी. ३०६) । १. स्यूलवामानिरानन्तरार्थस्य स्वायिनविचरम् । प्रत्यक्षं नियतस्यैतद् वोधादिमिनि-बोधनम् ॥ झा. सा. ४-३२) । १०. ग्रमिनिबोधो हेतीरन्यवानुपपत्तिनियमनिश्चयः । (तथीः सभयः कुलि ४-४, वृ. ४१) । ११. श्रमिमुखेषु नियमिते-व्यर्थेषु यो बोदः स प्रमिनिबोदः, प्रमिनिबोद एवा-भिनियोधिकम् । (भूता. बृ. १२-१८७) । १२. घ-र्षाभिमुखोऽविपर्ययस्परवान्नियतो असंसयस्पत्वाद् बोबः सबेदनमभिनिबोधः । स एव स्वाधिकप्रत्ययो-पादानादाभिनिवोधिकम् । (स्वानांग सू. ४६३, पृ. ३३०)। १३. ग्रथांभिमुलो नियतः प्रतिनियतस्य-रूपो बोषो बोषविशेषो अभिनिबोधः XXX I प्रयवा प्रभिनिबुध्यतेऽनेनाऽस्मात् ग्रस्मिन् वेति मभिनिबोधः तदावरणकर्मक्षयोपलमः। (ब्रावः मलयः ब्. १, पू. १२; नन्दी. मलय. ब्. सू. १, पू. ६४)। १४. प्रभिमुली वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रियाच्याश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोघः प्रभिनि-बोषः। (सनुयोः नलः हेमः बृ. १, पृ. २)। १५: ग्रर्या-भिभुक्तो नियतो बोघोऽभिनिबोघः, ×××ग्रमि-निबुष्यते वा प्रनेनास्मात् प्रस्मिन् वा प्रभिनिबोधः तदावरणकर्मक्षयोपशमः । (धर्मसं. मलय. ब्. ८१६, पु. २६१) । १६. तत्र वायमामिनिवोधिकज्ञान-शब्दार्थ:--प्रभि इत्याभिमुख्ये, नि इति नैयत्ये, ततश्च श्रीममुखः बस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रिय-मनः समाश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोधन बोधो ऽभिनिवोध:। (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. गा. ४, पृ. ६)। १७. लिङ्गाभिमुखस्य नियतस्य लिङ्गिनो बोधन परिज्ञानमभिनिबोधः स्वार्यानुमानं भण्यते । (त. **युवाबो. १-१३)**। १८. धुमादिदशंनादग्न्यादिप्रती-तिरनुमानममिनिवोधः । (भन ध. स्वो. टी. ३-४; त. वृ. भूत. १-१३) । २ अर्थाभिनुस होकर को नियत विषय का ज्ञान

२ आर्थीभिषुक होकर को नियत कियत का जान होता है यह समिनियोध पहताता है। १६ वस्तु के योग्य वेश में प्रवस्तात की स्पेता रख कर को हमिष्य सौर मन के साथ्य से स्पन्ने नियत विवय का-वीत वस्तु से रूप का-वीय होता हैं, उसे स्रविमियोध कहते हैं। सिभिनिबेश — प्रभिनिवेशस्य नीतिषयमगायतस्यापि पराभिभवपरिणामेन कार्यस्यारम्भः। सः च नीचानां भवति। यदाह-दर्गः श्रमयति नीचान् निष्कत-नयवि-मुगदुष्करारम्भः। श्रोतीविसोमतरणव्यसनिविरा-यास्यते सत्त्यः॥ (योगञ्जाः स्वोः वि. १-४३, दृ. १४६)।

नीतिमार्थ पर न बतते हुए भी हुतरे के अभिभव (तिरस्कार) के बिचार से कार्य के प्रारस्भ करने को श्रामित्वेश कहते हैं। यह नीच जनों के हो होता है। जो ही कहा है—सीच अन को प्रमिमान के बशीभूत होकर निर्धंत व श्रामित्त हुक्कर कार्यों को किया करते हैं उनका वह परिवक्ष उन मछ-सियों के समान है जिनकी प्रवाह के विच्छ सैरने की बादत है।

मिन्नदशपूर्वी -- १. रोहिणपहुदीण महाविज्जा-णं देवदायो पचसया । धगुट्टपसेणाई खुद्दयविज्जाण सत्तसया ॥ एत् १ पेसणाइं मन्गते दसमपुष्वपढण-म्मि । णेच्छंति सजमत्ता ताद्यो जे ते द्रश्रिणणदस-पुरुवी। (ति. प. ४, ११६०–१६)। २. एत्थ दस-पुब्बिणो भिण्णाभिण्णभेएण दुविहा होति । तत्थ एक्कारसगाणि पढिदूण पुणो 🗙 🗙 रोहिणि-मादिप वसयमहाविज्वाभी सत्तसयदहरविज्जाहि ब्रणुगयः भोकिभयवं धाणवेदि ति दुक्कति । एव दुक्कमाणाण सञ्जविज्जाण जो लीभ गक्छदि सो भिष्णदसपुब्बी, जो पुण ण तासु लोभ करेदि कम्म-क्खयत्थी सो ग्रभिण्णदसपुर्वी णाम । (धव. पु. ६, ष्. ६८) । ३. दशपूर्वाष्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवाद-स्या बुल्लकविद्या महाविद्यादचाङ्गुष्ठप्रसेनाद्याः प्रज्ञ-प्त्यादयश्च तै[ताभि] रागत्य रूप प्रदश्यं, सामध्यं स्वकमोऽऽभाष्य पुरः स्थित्वा ग्राज्ञाप्यतां किमस्मा-भिः कर्तव्यमिति तिष्ठन्ति । तद्ववः श्रुत्वा म भवन्ती-भिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्त्यविश्रलितश्चित्तास्ते र्माभन्नदशपूर्विणः । (भ. घा. विजयो. टी. ३४) । ४. दशपूर्वाच्युत्पादपूर्वादिविद्यानुवादान्तान्येवा सन्ती-ति दशपूर्विण. । अभिन्ता विद्याभिरप्रच्यावितचारि-त्रास्ते च ते दशपूर्विणश्च, विद्यानुवादपाठे स्वयमा-गतद्वादशक्षतिबद्याभिरचलितचारित्राः। (स. ग्रा. बुला. टीका ३४) ।

 रोहिणो झाबि महाविद्याझों के पांच सी तथा अंगुष्ठप्रसेनावि शृत विद्याओं के सात सी वेबता प्राकर विद्यानुवाद नामक दसवें पूर्व के पहुते समय प्राक्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो उन्हें स्वीकार नहीं करते ऐसे साबुधों को धनिन्न-वशपूर्वी कहते हैं।

स्रभिमनाक्षरबरापूर्व — पुनार-बङ्गुब-प्रतिसंवताङ्क-ग्रीलेषु उक्क्बॅमामिनाक्षरद्यपूर्वाचि वृद्धं मक्षति । कोम्पर- प्रमानक्षराचि एकेनापक्षरं च म्यूनानि दयपूर्वाचि भवतीरयर्थः । (तः वृद्धि सुत. १-१७) । को उत्पायकुर्वादि स्त पूर्व एक सकार ते भी कम न हों ऐसे परिपूर्व वस पूर्वों को समिभाक्षरकायुर्वे कहा बाता है ।

स्रभिन्नाचार—१. जात्योपजीवनादि परिहरन प्रमिन्नाचारः ( स्वयः भाः मलसः वः ३-१६४, पृ. २४)। २. न मिन्नो न केनिवस्यतिवारविशे-येण निष्कत प्राचारो झान-चारिचादिको यस्यासा-वभिन्नाचारः । (स्रभिः रा १, पृ. ७२४)।

२ जिसका भाषार किसी भ्रतिचारविशेष के द्वारा सम्बद्ध नहीं होता है उसे अभिन्नाचार कहा जाता है।

प्रभिमान-- १. मानकवायादुत्यन्तोऽङ्ग द्वारोऽभि-मान । (त. ति. ४-२१) । २. मानकवायोदया-पादितोऽभिमानः । (त. वा. ४, २१, ४, त. सुल-बो. वृ. ४-२१; त. वृत्त खूत. ४-२१) ।

१ मान कवाय के उदये ने जो वाला-करण में प्रहुं-कारभाव उदित होता है रसका नाम प्रीभमान है। श्रीभिष्ठलायं—को महिन्तुरुवा ? इदिय लोइदि-याण नहलायांभागो। (बस. मु. १३, यू. २०६)। श्रीभमुक प्रीर निर्मात प्रयंके वाहक जान का नाम ग्रामिनिवीयिक है। इस सक्षण में प्रविष्ट 'प्रतिमृक्त प्रयं' का स्वरूप इत प्रकार निर्विष्ट किया गया है—को पदार्थ इतिय और सन के हारा पहण के योग्य होता है उसे प्रकृत में ब्रिम-मुक्तार्थ जानना चाहिए।

जो पर्यायवाची शब्दों की सपेक्षा धर्य में भेद करे उसे प्रभिष्ठ (समीभण्ड) कहते हैं। बेसे—एक ही इन्द्र-व्यक्ति को इन्द्रम किया की सपेक्षा इन्द्र व क्षकन किया से शक भी कहा जाता है। स्रभिलाप – यमिलप्यते येन यो वा प्रसी धमिलापः शब्दसामान्यन् अर्थसामान्यम् च। (सिद्धिमि. डी. १–६, पृ. ३६, पं. ५–६ ।

जित (अन्द) के द्वारा कहा जाता है वह शब्द तवा जो कुछ (सर्व) कहा जाता है वह भी द्यभिलाय कहलाता है (बोद्धमतानुसार)।

स्मिवद्वितमास-१. समिवहिंद इक्कतीसा चउ-वीस भागसयं च तिगहीण । भावे मूलाहजुद्यो पगय पुण कस्ममासेणं ।। (बृहत्क. ११३०) । २. मभि-विद्वयो य मासो एकत्तीसं भवे बहोरता । भाग-सयमेगवीसं चउवीस-सएण छेएणं।। (ज्योतिष्क. २-३६) । ३. एकत्रिशद् दिनानि एकविंशस्युत्तर-शत चतुर्विशस्युत्तरशतभागानाम् (३१६३%) म्रभिव-द्वितमासः । (स. भा. सिद्धः बृ. ४-१५) । ४. घमि-विद्वितो नाम मुख्यतः त्रयोदश-चन्द्रमासप्रमाणः सव-त्सरः, पर तद्द्वादशभागप्रमाणो मासोऽप्यवयवे समु-दयोपचाराद् प्रभिवद्भितः । स चैकत्रिश्चदहोरात्राणि चतुर्विशस्युत्तरशतभागीकृतस्य चाहोरात्रस्य त्रिकहीन चतुर्विद्य शत मागाना भवति । (बृहस्क. बृ. ना. ११३०) । ५. तथा हि-- मिनविंवतमासस्य दिन-परिमाणमेकत्रिशदहोरात्रा एकविशस्युत्तरं शसं भागानाम् अहोरात्रास्य XXX । (व्ययः भाः मलयः ब्. २-१८, पृ. ७) ।

२ इकतीस दिन-रात और एक दिन के एक सौ जीबीस भागों में से एक सी इक्कीस भाग प्रमाण (३११२२) कालको सभिवस्ति मास कहते हैं। श्रभिवद्भित संवत्सर-१. श्रभिवधितो नाम मुख्यतः त्रवोदश-चन्द्र मासप्रमाणः संवत्सरः । (बृहत्कः बू. ११३०) । २. तेरस य चंदमासा एसी अभिव-हिंदमो उ नायव्यो । (स्योतिष्क. २-३६) । ३<sup>.</sup> ब्राइच्च-तेय-तविया खण-लव-दिवसा 'उऊ' परिण-मंति । पूरेइ णिण्णयलए तमाहु प्रभिविद्दयं जाण (वाम) । (सूर्वेप्र. १८) । ४. ग्रामविधतसंवत्सरे च एकैकस्मिन् घहोरात्राणा त्रीणि शतानि व्यक्षीत्यवि-कानि चतुरवत्वारिशच्य द्वाषिटभागा ग्रहोरात्रस्य । (सूर्वंत्र. बू. १०, २०, १६), तिन्नि महोरस-सया तेसीई चेव होइ अभिवड्ढी । चोयालीस भागा बावद्विकएण छेएण ।। (सूर्यप्र. षु १०, २०, ५७ ड.); त्रीष्यहोरात्रशतानि त्र्यशीत्यधिकानि चतुःचरचारिसम्ब हायध्यामा धहोरातस्य एता-वयहौराममामानेमविद्वावांसस्य: 1××× तथा सिमन् वंतरसरेऽपिकमासद्धय्यवेन वर्गाराय जन्दमासा भवतित सोजीभविद्यावंसस्य: । (वृद्यं मृ सू १-१४); यरिसन् सतस्य सामान्य विवयः स्वतः सादिस्यतेकता इत्याजीव तता परि-यमित, यथ्य सर्वाच्यार निन्नस्थानानि स्थानित व अमेन पूरवित तं संत्यारं जानीहि, यथा तं संत्यत्य-मिन्वर्यव्यातमाद्वः पूर्वंययः हित । (वृद्यं मृ १.४, पृ. १७३) । १. एवंदियोन (यित्यद्वितेन) यावेन हायस्यास्यायस्याजीभविद्यावंस्यस्य: । स पायं नीणि स्याप्यस्य प्रचारपंचित्रां च चहुरचाराज्यक्य विविद्यामाः (३०३१ हो)। (त. भा. सिद्धः वृ. ४–१,

२ तेरह कान्यनास प्रमाण ग्राभविकत संवत्सर होता है।

स्मिषय-१. द्रवी वृष्यी वार्डभववः। (स. सि. ७-३४)। २ इवो बृद्धं बाऽभिषवः इवः । सौवीरा-दिकः बृष्य वा द्रव्यमभिषवः इत्यभिधीयने । (स. बा. ७, ३४, ५) । ३. द्रवो वृष्य चाभियवः । (स. वलो. ७-३५)। ४. धभिववाहार इति-सुरा-सौबी-रक - मासप्रकार - पर्णक्याद्यनेकद्रव्यसघातनिष्यन्नः सुरा-सीधु-मधुवाराविरिभवृत्यवृक्षद्रव्योपयोगो वा । (त. भा. सिक्क. बृ. ७-३०) । ५. सौवीरादिववो बा बृष्य वाडिमववाहारः । (चा. सा. पू. १३)। ६. सभिववोऽनेकद्रश्यसन्धाननिष्यन्तः । सुरा-सौ-वीरकादिः मासप्रकारखण्डादिवां सुरामध्वाद्यभिष्य-न्दिद्रक्योपयोगो वा । (योगका. स्वो. विव. ३-६८, पु. ५६५) । ७. मभिषवः सुरा-सौवीरकादिर्मास-प्रकारमण्डादिर्वा । सुरामध्वाचित्रिध्यन्दिवृध्यद्रव्योप-योगो वा। (धर्मसं मान स्वो. बृ. २-४०, पृ. १०६) । व. इवो वृष्यस्वोभयोऽभिषवः । (त. बृत्ति **मृत. ७–३४**) ।

२ प्रव (कांजी) अथवा वृष्य (गरिक्ट) प्रका को स्रोधवय कहा जाता है। ४ मझ, तीवीरक (कांजी), विशिष्ट सवस्थागत मांत स्रोर पर्णकी साहि स्रमेक प्रकार के समुदाम से निर्मित गरिक्ट खाडा को स्राम-वय कहते हैं।

सभिष्यक्क---१. सभिष्यक्को बाह्याभ्यन्तरोपकरण-विषयसुचे राग मासक्तिः। (त. आ. सिक्ट. वृ. ६-१०)। २. पेक्बें ति प्रियस्य भावः कमं वा प्रेत, तस्यानीभ्यस्त्वाया-नोमक्षणभ्यस्त्वाय-नोमक्षणभ्यस्त्वाय-नोमक्षणभ्यस्त्वायः, दू-१-४, । ३. यांची नाम जीवस्य परिणादः, योऽनिक्वज्ञोऽनिधीयते ।× × प्रेन चन-वान्य-कनमादिवाद्वंपपरिणानेमस्य कन्तोरसी-क्यायस्यं नार्त्वार्यः परिणादः, वा स्वतिपति मावास्यं परिणानेऽनिक्वज्ञाः, वा सर्वोत्रीति मावास्यं । (बावः हरि. वृ. यतः हेम. दि. पृ. १०६-७)। १ बाह्य और बान्यन्तरः उपकरण युक्त विवय-पुक्तं के वो स्वार्यः वा स्वार्यः वा स्वार्यः वा स्वार्यः के को स्वार्यः वा स्वारः वा स्वार्यः वा स्वारः वा स्वा

कहत है। यह लाज का पदाय नाम है। स्रमिञ्चकराग – २. स्रामिज्ञककां तस्येव विवक्षित-कालस्य संदर्शनम्, परतः करणनिरवर्थः। (बृहस्क. बृ १६७४)। २. स्रमिज्ञकण परवादपदरणम्। (स्राव. हरि. बृ. नल. हेब. टि. पृ. द७)।

१ वस्तिके विवक्तित विश्वतादि काल को सङ्गाना
— आयो करना, इतका नाम अभिष्यक्रम बादर
प्रामृतिका है।

स्रभिक्षतः - १. एकवैशात् सर्वस्माद्वाध्यस्यमोदना-दिक स्रभिष्यत् (प्रभिक्षत् )। (मूला. मू. ६-१६)। २. स्वादायावसभिद्धतं द्वामवाराष्ट्रान्तरात्। (धाषा. स्र. ६-२१)। ३. त्रीन् सत्य वा प्रहान् रहस्या स्थितान् पुस्त्वाध्यतोधिस्यात्। देशादयोष्यमायात-ननाद्वसिक्षत् यरे। (स्त. स. १.-१६)। ४. द्वामात् पाटकात् प्रहान्तरावदायात तदभिक्षत् । (भा. प्रा. स्री. १६)।

३ एक पंक्ति में स्थित तीन या सात घरों को छोड़ कर उससे बाहिर के प्रदेश से झाने हुए झयोच्य आहारके लेने पर झमिहत (झजिबट) नामका उद्गत-योष होता है।

स्रभीत् एकालोपयोग — १. जोवादिषदा यंस्त्रतस्य -विषये सम्प्रकाले निर्द्धं पुरुत्तात्रभीवस्थात्रातेष्योगः । (स. सि. ६-२४) । २. सालवाबतायां निरुप्युक्तताः सालोपयोगः । मत्यादिवकरूषं आलं जीवादिषदास्यं स्वतन्त्रविषयः प्रत्यक्षत्य रोक्षलक्षणम् ध्वत्रात्रात्रवृद्धः व्यवद्विष्यकः (हृताहृद्यानुस्वप्रात्तिपदिहानोश्वास्य -ह्याद्विष्यक्षत्य व्यवस्य मानवाया तिर्द्यपुक्तता सालोपयोगः । (स. सा. ६, २४, ४; सा. सा. पु. २४; स. कृतिः भृतः ६-२४; स. कृतवो, ६-२४) । ३. स्विस्वक्षाः णाणोवजोगजुत्तदाए - ग्रमिक्सणं जाम बहुवारमिदि भिषदं होदि । णाणोवजोगो ति भावसुद दब्बसुदं वाऽवेबसदे । तेसु मुहुम्मुहुजुत्तदाए तित्ययरणाम-कम्मं वज्भह, दंसणविसुज्भदादीहि विका एदिस्से धणुववसीदो । (बब. पु. द, पू. ६१) । ४. संज्ञान-भावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता । ज्ञानोपयोग एवासी तत्राभीक्षण प्रसिद्धितः ।। (त. इलो. बा. ६, २४, ६) । ५. ग्रज्ञाननिवृत्तिफले प्रत्यक्ष-परोक्षलक्ष-णज्ञाने । नित्यमभियुक्ततोक्तस्त्यज्ञैज्ञानोपयोगस्तु ।। (ह. पु. ३४-१३४) । ६. सभीक्षं ज्ञानीपयीग इति--धर्मीक्षं मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणं ज्ञानं हादशाङ्गं प्रवचनं प्रदीपाङ्कुशप्रासादप्लवस्थानीयं, तत्रोपयोगः प्रणिधानम् । सूत्रार्थीभयविषयं ग्रात्मनो व्यापारः, तत्परिणामितेति यावत् । (त. भाः सिद्धः 🥞 ६-२३)। १ जीवादि पदार्थों के स्वकीय स्वरूप के जानने रूप सम्यक्तान में नित्य उपयुक्त रहने को अभीक्ण-सानोपयोग कहते हैं।

स्रमेदाशास्य — जरंदाशास्य दथ्याधिकनयण्डीत-तताविमानानस्यमांत्रकबन्द्रशतिकस्य सर्वादय-दय आसावस्रेदेवव्यतिसम्यानेन वर्यायाधिकस्य-पर्यालोचनप्रादुर्भवच्छन्याथंवायप्रतिरोवः। (आस्त्रवाः स्राधाः से. ७-२३, पू. २४४)। प्रध्याधिक नयके द्वारा चहुल की गई सत्ता खादि तेः स्राधाः स्राधाः वर्षा के प्रकृष करणे का स्राधिकः स्राधाः स्राधाः वर्षा के प्रकृष करणे के स्राधाः स्राधाः स्राधाः पर्या के प्रकृष करणे को स्रोमन्य साना स्राधाः पर्या के प्रकृष करण्या को स्रोमन्याया स्राधाः स्राधाः

पपत्था सरादिपदस्योत्तायें लक्षणा। (बास्त्रका. यक्षी. की. ७०-२३, पू. २५४)। प्रवर्षायिक नयसे प्रहृत किये गये तथा ध्रन्यापोह में जिनका पर्यवसान है ऐसे, केवल सत्-वसत् वादि वर्षों के प्रहृत करने की बावितवाले 'तत्' बादि पर्यों की तार्त्य्य के पंडित न हो सकने से ध्रनतः वर्षोंदि कार्त्यः वर्षों की सार्त्यः की बाति है, एक्षा नार्व्याप्तव सर्द्व के प्रहृत की की सलाणा की बाती है, एक्षा नाम्य अध्योगकार है। ध्रमां अध्योगकार है। ध्रमां अध्योगकार हो।

तने । प्रवेशो भ्रमतो भिक्षोरभोज्यगृहवेशनम् ॥ (ग्रन. व. ५-५३)।

भिक्तार्थ भ्रमण करते हुए भिक्तुका चाण्डालादि सन्पुत्रव झूड के घर में प्रवेश करने पर स्रभोज्य-गृहप्रवेशन नामक झन्तराय होता है।

गृह्मवैद्यान नामक झन्तराय होता है। अन्यन्तर झविय--तत्र योज्विः सर्वासु विक्षु स्वडोत्य क्षेत्र प्रकाशयति, अवीवमता च सह सात-रपेन तत स्वडान्य क्षेत्रं सम्बद्ध सीऽस्यन्तराविदः।

त्येन ततः न्वद्यान्यं क्षेत्रं सम्बद्धः सोऽम्यन्तराविषः। (प्रक्षायः मसयः वृ. ३१७, पृ १३६)। जो स्रविधक्षान सर्वं विज्ञामों में स्थने विवयभूत क्षेत्र को प्रकाशित करे सौर स्थने स्वामी के साथ

सदा प्रपने विषयभूत क्षेत्र में सम्बद्ध रहे उसे सम्यन्तर-सर्वधि कहते हैं। अम्यन्तरः निर्वृत्ति-देखो ब्राम्यन्तरनिर्वृत्ति । १. उत्सेषाङ्गुलासस्येयमागर्शमतानां विशुद्धानामा-प्रतिनियतन्त्रभ् रादीन्द्रियसंस्थानेनाव -त्मप्रदेशाना स्थिताना वृत्तिरम्यन्तरा निवृत्तिः । (स. सि. २-१७; त. वा. २, १७, ३; मूला. १-१६)। २. विश्व डात्मप्रदेशवृत्ति राभ्यन्तरा । (त. इली. २-१७)। ३. नेत्रादीन्द्रियसस्थानावस्थिताना हि वर्तनम् । विशुद्धात्मप्रदेशाना तत्र निर्वृतिरान्तरा ॥ (त. सा. २-४१)। ४. अभ्यन्तरा चक्षुरादीन्द्रय-ज्ञानावरणकर्मक्षयोपसमिवशिष्टोत्सेषाङ्गुलासस्येय -भागप्रमितात्मप्रदेशसंश्लिष्टसूक्ष्मपुद्गलसस्यानरूपा । (त. बुलाबो. बृ. २-१७)। ५. तत्रोत्सेधासस्येय-भागप्रमिताना शुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियत-चक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनार्वास्थता या वृत्तिरभ्यन्तरा निवृत्ति । (भाषारा वृत्ति २, १, ६४ पृ. ६४)। ६. बाह्यनिवृत्तीन्द्रियस्य खड्गेनोपमितस्य या । धारोपमान्तानवृ त्तिरत्यच्छपुद्गलात्मिका । (सोकप्र. ३-७५, पृ. ३६) । ७. ×××सड्गस्थानीया या बाह्यनिवृत्तेः खड्गधारासमाना स्वच्छतरपुद्ग-लसमूहारिमका श्रभ्यन्तरा निवृ<sup>†</sup>त्तिः 🗙 🗙 🗴 । (नन्दी. मलय. वृ. सू. ३, वृ. ७४) । ८. उत्सेवा-ह्गुलासस्येयभागप्रमिताना शुद्धात्मप्रदेशाना प्रति-नियतचक्षुःश्रोत्रद्याणरसनस्पर्शनेन्द्रियसस्थानेनाव • स्थिताना वृत्तिराम्यन्तरा निवृत्तिः । (मूना वृ. १-१६) । १. मसूरिकादिसस्थानात्परतः उत्सेषा-ङ्गुलासस्येयभागप्रमितानां शुद्धानामावरणक्षयोपशम-विशिष्टाना सूक्ष्मपुद्गलप्रदेशसहिलष्टानां प्रतिनियत-

चक्षुराविन्द्रियधंस्थानेनाऽमस्यितानाभारमप्रदेशानां वृत्तिराज्यस्यरितवृत्तिः । (त. वृत्ति बृत. २-१७) । १ वस्त्रैवाह्नृत्त के व्यवस्थासम् भाग प्रमाण सुक् सारमञ्जूषां को प्रतिनिक्तः चन्नु वादि इतियाँ के बाकारक्य से रचना होने को वान्यसर निवृत्ति

कहते हैं । **श्रम्धन्तरोवश्रिक्युत्सर्ग —**१. ×××श्रम्यन्तरो-पिल्यागक्वेति । ×××कोघादिरात्मभावोऽस्य-न्तरोपधिः, कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा उम्मृन्तरोपघित्याग इत्यूच्यते । (स. सि. १-२६) । २. प्रक्यन्तरः शरीरस्य कषायाणां वेति । (त. मा. · १--२६) । ३. कोशाविभावनिवृत्तिरम्यन्तरोपविष्यु-त्सर्वः । क्रोध-मान-माया-लोभ-मिच्यात्व-हास्य-रत्य-रति- शोक - भयादिदोवनिवृत्तिरम्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इति निश्चीयते । कायस्यागदच नियतकालो याव-व्यक्ति वा । कायत्यागदचाम्यन्तरोपधिव्युत्सगं इत्यु-व्यते । म पुनर्दिषय --नियतकालो यावज्जीवं वेति । (त. वा. ६, २६, ४-४) । ४. बम्यन्तरः झरीरस्य कवायाणां वेति शरीरस्य पर्यन्तकाले विज्ञायाकि विस्करत्वं शरीरक परित्यजति - उज्भ-ति । यथोक्तम्--- 'जंपिय इम सरीर इट्र कतं' इत्यादि । क्रोधादयः कवायाः ससारपरिश्रमणहेतवः, तेषां व्युत्सर्गः परित्यागो मनोवानकार्यः कृत-कारिता-नुमतिभिश्चेति । (त. भा. लिख. वृ. १-२६) । ३ कोष, मान, माया, लोभ, निच्यात्व, हास्य, रति, श्ररति, शोक व भय श्रावि दोवों के त्याग को तथा नियत काल तक या यावज्जीवन शरीर के स्थाग की

भी बस्यानरोपिकयुल्लयं कहते हैं। क्रम्याव्यान — १. दिवारे: कर्माः कर्तृविततस्य विराजितस्य विराजितस्

(प्रकाराना मलय. वृ. २२-२८०, वृ. ४३८)। ८, इणमणेण कियमिदि स्रणहुकहृणमञ्जालमाणं णाम। (सञ्जूरण्याती वृ. २६२)। इ. सम्यास्यानं मिथ्या-कतकुदानम्। (कल्पसु. वृ. ११८)।

र हिलाबि कार्य का करने वाला, काहे वह विरत हो काहे विरताबिरत हो, 'यह उसका कर्ता हैं इस सकार उसके सम्बन्ध में कहना; इस बाग्या-क्यान कहते हैं। २ प्रथम जिसमें को गुण नहीं हैं, उसमें उस गुणका सब्भाव बतलाने को प्रम्यास्थान कहते हैं।

सम्यास-यावत्त्रमाणो यो राशिर्मवेत् स्वरूप-सस्यया। सन्यस्य तावतो वारान् ग्रुणिलोऽभ्यास उच्यते॥ (लोकप्र. १-१६४)।

विवसित राजि स्वक्य व संस्था से जितनी हो, उस स्वापित कर उतने बार नुषा करते को सम्यात कहते हैं। वेसे— ४. ४.४.४.४.४.४.४.६.६२१३। सम्यासवर्ती—१. गुरुगो व नामकंखी स्थमाते बहुते स्था। साहु सागार-दीगएहिं सिस्हों बरित काऊमा। (स्थस मा. १-७६, प. ३१)। २. गुरो-रम्यासे बसीपे वर्तत हीत शीलोऽम्यासवर्ती गुरुगार-पीठिकाप्रस्थातन्वर्तीति भाव.। (स्थस भा. सत्त्व. वृ. १-७६, प. ३१)।

उपचरणीय — बादर-सत्कार करने के योग्य गुर बादि के — समीप में स्थित रहने को धम्यासासन कहते हैं।

स्वस्थाहृत (बाहारदोवमेद)— १. स्वधामादे माधु-निमित्तमभिकुत्वमानीतमध्याहृतम् । (दश्यसै हरि. यू. रे-२, यू. ११६; वर्षते मान. स्वी. यू. १-२२, यू. ४०) । २. गृह-यामादे सायव्यं बदामित त्वस्था-हृत्य। (बोच्चा-स्वी. विस्त. १-२८, यू. १३४) । २. स्व-पद्यामात् सायुनिमित व स्वानीयते तीधम्य- हुतपिण्ड:। (बाबः ह. वृ. नल. हेन. डि. वृ. द१)। १ स्वकीय प्राम ब्रावि से साधु के निमित्त लाये हुये ब्राहार को अन्याहुत कहते हैं।

धम्याहृत (वसतिकादोषभेद) — कुडभावर्ष कुटी-रक-कटादिकं स्वार्थं निष्यन्तमेव यत्सयतार्थमानीत तदस्भाहिडम् । (अ. झा. विकयो. व मूला. टी. २३०; कार्तिके. टी. ४४६, पू. ३३७-३८)।

बपनी कुटी (फोंपड़ी) के बनाने के लिए लाए गये कुटीरक फ़ोर चटाई फ़ाबि यदि लाचु के लिये वी बाली है तो यह उसके लिये धन्याहत नामका बसितकादोच होता है।

अम्युत्यान — १. मम्युत्यानं गुर्वादीनां प्रवेश-नित्क-मण्योः (अ. सा. विवासी. दी. ११६) । २. गुर्वा-वीना प्रवेश-नित्कानययोः सम्मुकतुत्वानं प्रम्युत्या-नम् (अ. सा. मूला. टी. ११६) । ३. सम्युत्या-नमासनत्यागः । (समबा. समय. ब्. ८१, प्. १४) । १ गुष्ट सार्विक सारी-जाने पर उनके सम्मान प्रवर्ध-नार्थ प्रपान प्रवास कोयुक्तर कड़े हो बाने को सम्यु-त्यान कहते हैं।

प्रस्युदय — १. पूजार्थाज्ञैज्यवेंज-गरिजन-कामभोग-भूषिण्डं । धांत्राधितमुजनबसुत्तममुद्रयं कातीत सद्यमं: ॥ (रतनकः धाः १३४)। २. १: १:व्ययं तीयंकरपार्थाज्ञार-जन्माज्ञियेक-बाम्राज्य - जन्मजीत-पद-ति कमनकत्याण - महामण्डलेस्वरादिराज्यादिकं मवांधित्रिययंत्तमहमिन्त्रययं सर्वं सासारिकं विकि-प्टमिविधयं नुस्तममुद्रययं सर्वं सासारिकं विकि-प्टमिविधयः नुस्तममुद्रययं सर्वं । (त. वृत्ति भूत. ७-२६)।

१ पूजा-प्रतिष्ठा, चन-सम्पत्ति, बाझा, ऐश्वयं, बल, परिजन धौर काममोग; इत्यादि की प्रचुरता से प्राप्ति होना, इसका नाम सम्युदय है।

अभ्य — एवं वंधं पाविदूण से अञ्माणं वा अवारिसु वा मेहा अञ्मा णाम । (वव. पु. १४, पू. ३४)। वर्षा-विद्वीत मेथ अभ्य कहलाते हैं।

प्रभावकाशशयन—प्रशावनाससयणं बहिनिरा-वरणदेशे वायनम् । (अ. घा. विवयो. व मूला. टी. २२५) ।

गृह भादि के बाहर निरावरण स्वान में सोने को सभावकाशशयन कहते हैं।

प्रभावकाशाऽतिचार--१. सचितायां भूमौ वत-

सहित्तहीरतसमुन्दितायां विवादक्यां स्वयन्त्, प्रकृत-पृक्ति-सरिरामार्थनस्य हस्त-पादक्कीच-प्रसारमन्, पाव्वनित्रस्वरचम्, रुक्यूयनं ता, हिस-समीरलाम्यां हतस्य कर्वेतपुरस्वागे भवतीति चिन्ता, व्यवसारि-पिरुपरि निपतितहिमायकर्यणम् प्रवद्यायसहृता वा, अनुरक्षातातपदेशो अमिति हस्त्रेशः स्विम-प्रावरणा-वीतां स्मरणम्; स्वभावकाशातिचारः । (भ. सा. विक्क्यो. टी. ४८७)। २. स्प्राप्तकाशस्य हिमवाता-म्यामुण्हतस्य कर्वेतपुरस्याः स्वादिति चिन्ता, व्यवसा-दिमिरुपरि निपतितहिसस्यापकर्यम्यस्वयायसहृता वा, अनुत्वतातपदेशोऽसमिति संक्तेशोऽनि-प्रावर-पादीनां स्मरण्डित्यासिकोऽस्यावकाशातिचारः। (भ. सा. मृता. टी. ४८७)।

न मुना है। परितृत्व स्वाद्य मुक्तिय सौना; मूर्जि व शरीर के प्रमार्जन के सिना ही हाव-पैर धारि को सकोइना व फैलाना, करवट बदसवा, शरीर को बुक्ताना तथा वर्ध व बायु से पीईल होने पर 'कब यह शान्त होता है' ऐसा चित्तन करना, बीत के पत्तों साथि से क्षपर पढ़ी धोसिबनुष्ठों को हराना; हत्वादि सध्यक्षकाश्चान के सतिवार हैं।

सभायकाशी— सभेऽवकाशोऽस्ति येषां तेऽभावका-शितः, शीतकाले बहिःशायितः । (योगिमःटी.१२)। शीतकाल में निरावरण प्रदेश में सोनेवाले साथु की सभावकाशी कहते हैं।

स्रमध्यस्य (स्रमञ्जरूष) —ने वानि बहुद रागे वानि दोते दोग्ड मण्डमस्यानिम। तो हो ह व मण्डमस्यो हेशा सब्दे सब्दमस्या। (स्राप्तः नि. गा. ६०३)। जो न तो राग में बर्तमान रहता है और न होच में मी, फिन्तु उनके मध्य में स्रवस्थित रहता है; यह मध्यस्य होता है। सेन सबको धमध्यस्य मानमा वाहिये।

क्षमनस्क — १. न विवर्ध मनो येषां तेप्रनस्काः। (स. सि. २-११; त. वा २, ११, १; त. वुषकोः २-११) । २. मनवो हव्य-शावमेदस्य सन्मिवानात् समनस्काः । ४ × ४ केषित् पुनरसनस्काः। १ × ४ केषित पुनरसनस्काः। १ (स. विश्व १ को. २-११) । ३. ये पुन-सांवनसम्बोगयोगमोष्यं मनप्यास्तिकस्यविधेष-निर्देशकां प्रकारमञ्जातिकस्यविधेष-निर्देशकां प्रकारमञ्जातिकस्यविधेष-निर्देशकां प्रकारसम्बोगयोगमाष्यं मनप्यास्तिकस्यविधेष-निर्देशकां प्रकारसम्बाद्धाः (स. वा. सि. १ २ २ २ २ ११) । ४. न विद्यते पूर्वमंतः (इव्य-मावमेषे)

द्विप्रकारं मनो येवां तेऽमनस्काः । (तः वृत्ति खुतः २-११) ।

२ प्रकारभाव स्वरूप मनते रहित जीवों की सम-नस्क कहते हैं।

समनीस— १. समनीत प्रिय निय-मण्डक-शत्-सस्त्रादि, तद् बायाकारणस्थादमनीसम् इत्युच्यते । (त. ति. १८-३०) । २. स्त्रियममनीसं वाणाकारण-स्थात् । यदात्र्यं त्रस्तु निय कण्डक-ग-द्रस्तादि तद् बायाकारणस्यादमनीसमित्युच्यते । (त. व. १. १०, १) । ३. परियममनीत्रम, बायाकारणस्यात् । (त. वतो. १-१०) ।

१ विष, कप्टक और समु आदि जो बाधा के कारण हैं, उन अप्रिय प्यायों को अमनोज्ञ कहते हैं।

ब्रमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त ब्रातंच्यान (ब्रम-णुष्य-संपद्मोग-संपउत्त ब्रट्टक्सारा)-१. ब्रमणुष्य णाम श्राप्यि, समंतद्भी जोगो संपद्मीगो तेण श्राप्य-एण समंतनो सपउत्तो नम्स विष्ययोगामिकंखी मति-समण्णागते यावि भवइ, सतिसमण्णागते णाम चित्तणिरोहो काउ भायइ जहा कह णाम मम एनेम् मणिट्ठेसु विसएसुसह सजोगो न होज्जति, तेस् श्रिणट्ठेसु विसयादिमु प्रयोग समावण्णा ग्रप्पत्तेमु इड्ठेसु परमगिद्विमावण्यो रागदोसवसगयो नियमा उदयकिलिन्न व्य पावकम्मन्य उविचणाइ ति ग्रट्टम्म पढमो भेदो मनो। (दक्षकै. भू.पृ २६ ३०)। २. कदा ममाऽनेन अवर-शूल-सात्रु-रोगादिना वियोगो अविष्य-नीरवेबं चिन्ननम् ब्रातंध्यान प्रथमम् । (मूला. वृ. **५−१६**८)। ३. भ्रमनोज्ञानां शब्दादिविषयाणा नदाधारवस्तूना च रासभादीनां सप्रयोगे तद्विप्रयोग-चिन्तनमसंत्रयोगे प्रार्थना च प्रयमम् । (धर्मसंः मानः स्वो. बृ. १, २७, षृ. ६०) । ४. ग्रमणुन्नाण सहाइ-विसयवत्यूण दोसमइलेस्स । धणिग्रं विद्योगचितण-मसपद्मीपाणुसरण च ॥६॥ (द्याव. ४ द्य.--ग्रामि. रा. १ पू. २३४)।

र प्रमानेश (बलिप्ट) बस्तुओं का संयोग होने बर उनके वियोग का समितावी होकर को यह विकास क्या जाता है कि इन समिष्ट दिख्यों के साथ केरा संयोग कीते नष्ट होगा, यह यमनोक्षतप्रयोग नाव-का प्रथम सार्तव्यान हैं। इसके सावय से समिष्ट कियां में हे हमाने को प्राप्त होकर सौर सप्राप्त एक्ट प्यापों में लोक्सता को प्राप्त होकर सौर सप्राप्त एक्ट प्यापों में लोक्सता की प्राप्त होकर सौर राग-द्वेष के बजीभूत होता हुआ पाप कर्म का संबद्ध करता है।

१ जो अवहारचतुर व नीतिकुक्तल होता हुआ जनपर्दे सिहत बेच्छ नगर स्रोर राजा की की चिन्ता इन्तात है वह समार्थ कहनाता है। २ वेश का जो सम्बन्धारी होता है उसे समार्थ कहा बाता है। स्रमार्थिद्यान —चोरमार्ग्ययच्छनानां मार्गान्तरकप-नेन तदनापनम्। (सा. वृ. वि. पृ. १०; प्रश्नक्या. मृ. पृ. १११)।

वोरों का मार्ग पूछने वालों को दूसरा मार्ग बताकर उससे धनिमत रक्तना, इसे बमार्गवर्धन कहते हैं। प्रमिन्न किया—१. प्रीमंग किया देवलकाणा। (वृ. यृ. व. वृ. १४, पृ. ४१)। २. प्रीमंग किया रिकादिवृ व्यस्तेष्ट्रपारी कीजार रवणकरणम्। (वर्षतं मात्र. स्वो. वृ. ३, २७, यृ. व२)।

२ पिता झारि के द्वारा झल्य भी झपराब के हो बाने पर तीत्र रण्ड वेने को अभित्रक्षिया कहते हैं। झमूबहक् — सतन्ते तत्त्वअदानं मुढदृष्टिः स्वतकः बात । नारित सा यस्य जीवस्य विक्यातः सोमस्य मुढद्क् ॥ (बाटीसः ४-१११; पंचाम्याः २-४-६) विक्ष बीच को खतत्त्व ने तत्त्वस्वद्वाष्ट्य मृढ वृष्टि नहीं रहती है वह समूबद्धक् कहनाता है।

न्दाः रहना ह नद् भनुभन्न क्लाता है। असमहादियानी स्वा सक्से सु कम्मनावेसु । सो बलु असुद्धिद्वी सामादिद्वी सुने-दक्तो ॥ (सम्बन्धाः २५०) । २. कापये पवि दु साता कापस्पेत्रप्यसम्पति । यसपृक्तित्तुक्कार्ति-दुव्या नृद्धिक्यो ॥ (सन्त्रकः १४) ॥ सुद्धा नृद्धिक्येषु दुर्वयदर्तनदस्ये ॥ (सन्त्रकः १४) ॥ सुद्धा नृद्धिक्येषु परीक्षा-चक्षुषा व्यवसाय्य बच्यवस्य विरहितमोहता धमूढदृष्टिता । (त. बा. ६, २४, १; बा. सा. वृ. ३; त. युसवो. ६-२४; कातिके. टी. ३२६) । ४. धमूडदृष्टिश्च बालतपस्वितपोत्रिधातिशयदर्शनैनं मूढा स्वरूपान्न चलिता दृष्टिः सम्यग्दर्शनादिरूपा यस्याऽसावमूढदृष्टिः । (बशबैः हरिः बृ. वृ. १०२; क्यव. भा. मलय. वृ. १-६४, पृ. २७; वर्मीव. बृ. बू. २-११; बर्मसं. मान. स्वो. बू. पू. १६)। ५. भय-लज्जा-लाहादो हिंसाऽऽरंभो ण मण्णदे धम्मो । जो जिणवयणे लीणो धमूडदिट्टी हवे सो दु ।। (कीतिके. ब्. ४१६) । ६. यतो हि सम्यन्दृष्टिः टंकोत्कीर्ण-ज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहामावादमूढ-दृष्टि: । (समयप्राः समृतःबृः२५०)। ७. लोके शास्त्रा-भासे समयाभासे च देवताऽऽभासे । नित्यमपि तस्व-रुचिना कर्तव्यमममूढदृष्टित्वम् ॥ (वु. सि. २६) । देव-धर्म-समयेषु मूदता यस्य नास्ति हृदये कदा-चन । चित्तदोषकलितेषु सन्मतेः सोऽन्यंते स्फुटम-मृढदृष्टिक: ।। (ग्रमित. था. ३-७६) । १. वीत-रागसर्वज्ञप्रणीतागमार्थाद् बहिर्भूतैः कुदृष्टिभियंत् प्रणीतं घातुवाद-सन्यवाद-हरमेसल-क्षुद्रविद्या-स्यन्तर-विकुर्वणादिकमञ्जानिजनिवत्तवमत्कारोत्पादकं दृष्ट्वा श्रुत्वाच योऽसौ मूढभावेन धर्मबुद्ध्या तत्र रुचि भक्ति न कुरुते स एव व्यवहारोऽमूढदृष्टिरुव्यते । (बृ. ब्रध्यसं. टी. ४१) । १०. मनो-वाक्-कार्यीमध्या-दर्शनादीना तद्वतां जाप्रशंसाकरणम् अमूढं सम्यग्-दर्शनम् । (रत्नक. टी. १-१४) । ११. तदन्यज्ञान-विज्ञानप्रशसाविस्मयोज्भिता । युक्तियुक्तजिनोक्तेर्या रुचि: सा प्रमूददृष्टिता। (भाषाः साः ३-६०)। १२. न मूढा धमूढा, धमूढा दृष्टिः रुचिर्यस्यासाव-मृढदृष्टिस्तस्य भावो अमूढदृष्टिता, लौकिक-साम-यिक-वैदिकमिच्याव्यवहाराऽपरिणामो ऽमूबदृष्टिता। (मूला वृ. ५-४)। १३. जेगविहा इड्डीम्रो पूर्य परवादिणं च दट्ठूण । जस्स ण मुज्कह दिही भ्रमूढिविट्ठिं तयं निति।। (व्यवः भाः नलयः पृ. १-६४, पृ. २७ बख्त)। १४. यो वेव-लिङ्गि-समयेषु तमोमयेषु लोके गतानुगतिके अध्यपर्यकपान्ये । न द्वेष्टि रज्यति न च प्रचरद्विचारः सोऽमूददृष्टिरिह राजित रेवतीवत् ॥ (धन. ब. २-१०३); धनुबा षडनायतनत्यागादनभिभूता, दृष्टिः सम्यक्तवं यस्या-

सावमुद्धिस्यः । (सन. स. स्त्रो. सी. २-१०३) । ११. समृद्धा ऋदिसप्तृतीयिक्यको अप्याविगोतसम्बर्-स्थमम् इति मोहरहितता, सा वाज्ञी दृष्टिक्त बुद्धिः स्थम समुद्धाद्धाः । (कत्तरा. ते. व. २६-११) । ११. परवाइक्वरेरिह समुद्धाद्धे ते कुसल्याही । (गु. वृ. स. स्त्रो. त्रु. ५, ५, २७) । १०. दोषत्रपृष्टे वास्त्रेषु तर्गास्त्र-देवतादिषु । क्तर्स न मुद्धाते क्यापि तहसूवे निमधले । (सावसं. बाम. ४१३) । १६. परतत्त्रवेषु मोहोनम-कर्त्स समुद्धान्दिस्या । (सा. प्रा. त्री. ७७) । ११. समाहेतपुर्वाट्यत्त्रवेषु मोहोनम्बर्गाद्धान्त्रा । (त. वृत्ति सुत. २-४४) । २०. देवे त्रुरी तथा वासे दृष्टि-स्त्रव्याव्यक्तिमा । स्थाता अ्यमुद्धृद्धिः स्थादस्था मृद्धृद्धिता ॥ (सादीक्षः ४-२७०; पंचाध्यायी

१ हु-जाँके कारणमून कुमार्ग— मिन्मादर्शनादि-जीर उसमें स्थित मिन्धावृद्धि श्रीवाँ को भी मन-बयन-काराने प्रवीता न करना, इस का नाम धमुद्धिक है। १ जो सम्मार्ग के समान प्रतीत होने वाले स्थिया-मार्गो में वरीकाक्य नेत्र के द्वारा यृक्ति के बमाव को बेक्कर— जन्हें युक्तिहोन आनकर— उनमें मृत्य नहीं होता है को अमृद्धीन्य सामना चाहिए। अमृत्यं—१ वे जन्न इंदियरोज्या दिस्ता श्रीवेहिं हृति ते मृत्या। तेसं हृबदि प्रमुत्त × × × ।। (वसा का. ६६)। २. त्यर्थ-रस-मन-वर्णामावस्त्र भावम-मृत्यं । (वंबा- का. सहन. वृ. ६६)। ३. समृती: नाम-गोवक-संवाद् क्यादिसंनिक्शमयमृत्यिहीता:। (बास्क्या- डी. ११–४४)।

१ कीव किन विषयों को इत्तियों से शहण कर सकते हैं वे मूर्त होते हैं। उनते पित्तन शेव सबको प्रमूर्त वानना चाहिए। ३ नाल व गोत्र कर्मों का सब हो बाने पर क्यांदिनक मूर्ति—क्षोरे रहित मुक्त बीवों को भी समूर्त वानना चाहिए।

झमूर्तस्व—१. ×× अमृतंत्वं विषयंयात् । (ब्रष्णाम्, ११-५) । २. ×× × अमृतंत्वं गुणो मृतंत्वामाससमिति (चि)तत्वमिति । (ब्रष्णाम्, डी. ११-५) । ३. अमृतंत्वं स्थादिरहित्तम् । (सिन्तिः ततिः पं.पू. २५) ।

२ मूर्तेता के समावक्य गुण का नाम समूर्तत्व है। समूर्तद्रव्यभाव-अवगाहणादियो समुत्तदव्यभावो। (थब. पु. १२, पू. २) । प्रवराह्न साबि को समूर्त सचित प्रव्यनाय कहा

काता है।

सम्भूतकावी (समस्वकावी) — १. येवां पाणिपुटसम्भूतकावी (समस्वकावी) — १. येवां पाणिपुटसम्पूर्व तेवां वा

व्याह्नतावि प्राणिपाममुख्यदपुत्राह्काणि प्रवन्ति ते
प्रमुद्ध तेवां वा

व्याह्नताविणः। (त. वा. १-१६, प. १०४)।

२. वेक्कि हत्यपराहारो प्रमस्तादस्येवणं परिणयह
ते प्रमस्तविणो विणा। (वस. ह. १. यु. १०१)।

३. प्रमुद्ध तिणा। (वस. ह. १. यु. १०१)।

३. प्रमुद्ध त्याचा विणा। (वस. ह. १. यु. १०१)।

३. प्रमुद्ध त्याचा विणा। वस्ते विण्या स्त्राह्म स्त्राह्म स्त्राह्म स्त्राह्म स्त्राह्म स्त्राह्म स्त्राह्म स्त्राह्म प्रमुद्ध स्त्राह्म प्रमुद्ध स्त्राह्म प्रमुद्ध।

स्त्राविणः (वोषण्याः स्त्रो. विषयः १०)। १. येवां प्राणिपानगतमणं वचन वामृतवस्त्र भवति ते प्रमुद्धाः

लाविणः। (तः वृत्ति भृतः २–३६)। १ विजन्ने हाम में रखा हुमा नीरत भी माहार कमूत के समान सरस कम बाय, तथा जिनके क्वन मुत्र के समान प्राणियों का मनुग्रह करने वाले हों, वर्ष्ट्र समुद्राकार्यों कहते हैं।

समृतासवी ऋढि (प्रभियासवी रिढी)—गृणि-पाणि-संविधाणि स्वताहाराऽविद्याणि कीय सवे । पावंति प्रमियमानं एसा प्रमियासवी रिढी ॥ धहवा इ.जादीणं महेतिवयणस्य स्वणकासन्य । णासंति कीए तित्यं सा रिढी प्रमियपासवी गाम ॥ (ति. प. ४, १०६४-६५)।

देश्वरण-जङ्का-जान्वादेः । कस्य ? साधोः स्थानान्तरं

यज्ञतः स्थितस्य वा।केन ? स्रमेध्येनासुभेन पुरीवा-दिहस्येण। (सनः मःस्वोः टी. ५-४४)।

अपिय नन-नृतादि से सामुके पैर ग्रादि के लिप्त हो जाने पर ग्रमेच्य नामका भोजन-ग्रन्तराय होता है।

सम्बद्धात्री बोच—स्वयं स्वापयित स्वापनिमित्तं विद्यानं चोपदिशति यस्मै दात्रे स दाता दानाय प्रवर्तते, तहानं यदि गुङ्काति तदा तस्याम्बद्यात्री नामोत्पादनदोष: । (मूला. वृ. ६-२८) ।

वर्षि छानु बाता के बण्डों को स्वयं पुताता है और उनके बुताने का उपवेध भी देता है तो चूंकि इसते बतता बान में प्रवृत्त होता है; ध्रतगृब कर बाता के बाता विश्व वाने काले बान को यदि ताले घहण करता है तो वह घानकाशी नामक उत्पादनदोय का भागी होता है।

सम्स्त- १. घाणवणक्षेवनकृदस्यः । (सन्ताः हिरः स् . प. ६०; तः चतः । विद्वः स् . ४-२३)। २. जस्त कम्मस्त उदएण सरीरयोगाला घंविवर- केण परिवासित तं स्रवितं वामकामं । (वर. दृ. ६, पृ. ७६)। ३. धाणवीपनाविकृत सम्मीनावासिता सम्तः । वदम्यदायि—सम्मोर्जामवीरितकृतिस्तम्यः शोकपिषककायहः। क्लंदनः पाचनो कच्यो मृदवा- वानुनोमकः।। यदुद्याज्यीवरारमम्भीकाविवद् सम्मीनाविवतं सम्मं स्वति तदस्तमाम । (कर्मीहः हैः स्वो. यू. ४०, पृ. ५१)।

१ प्राप्ययण और क्लेबन को करने वाला रस प्रस्क कहमाता है। २ जिस कर्म के उदय से शारीर के पुद्गल प्रस्क रस से परिणत होते हैं, उसे घम्स नामकर्म कहते है।

स्रवान - १- × × × इत्तिस्त्यं । प्रतणं × × × ।।
(ति. प. ४ – २ व्ह.) । २. तिष्ण उक प्रतणं ।
(ति. प. ४ – २ व्ह.) । २. तिष्ण उक प्रतणं ।
(स्तुवां १३०) । ३. तिष्ण व रिववो प्रयणमेगं ।। (बीचकः ११०) । ४. ते (स्तुवः) नवोजनम् । (त. भा. ४ - ११) । ४. त्रु. ११, ४. स्तुवस्त्वयोजनम् । (त. भा. ४ - १६, प. २००३)। ४. स्तुवस्त्वयोजनम् । (त. सा. ३ - १६, प. २००३)। ४. × × ४ येषां त्रवं स्थास्त्रमं तर्वेशम् । (वस्तु ११, १४ ५ - १००); विषयस्त्वः विस्वतुत्तरामणवायां । (त. मा. विस्तु पु. ४ १६) । य. स्तुत्वयायमम् । (त. मा. विस्तु पु. ४ १६)। य. स्तुत्वयायमम् । रायण कहा जाता है।

१. खतुनां जितयं धयनम् । (ह. पु. ७-२२; त. कुब्बते. १-१य; सि. सा. डी. ११; स. पु. २-२५) । १०. तिथिज ड्र ब्रध्यनेको ड्रा। (सं. वि. वि. वि. व्यापनेको ड्रा) (सं. वी. य. ११-७)। ११. रिजितियमुमं धयणं । (भावकं. वे. ११४) । १ तीन खतुकों (२ × १-६ नात) को धयन कहते हैं। ७ सुर्थ के दक्षिण गयन कीर ज्वार गनन का

नाम श्रयन है, जिसे कम से दक्षिणायन धौर उत्त-

स्रवशःकीति-१. तत् (पुण्यगुणस्यापनकारण प्रत्यनी क्षलमयशःकीर्तिनाम । यशस्कीतिनाम) (स.सि. ६ – ११; त. इलो. ६ – ११)। २. तद्-(यशोनिवर्तकयशोनाम-) विपरीतमयशोनाम । (त. भा. ५-१२) । ३. तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीति-नाम । पापगुणस्यापनकारणम् अयशःकीर्तिनाम वेदितव्यम् । (त. वा. ८, ११, ३६; भ. द्या. बूला. टी. २१२४)। ४. ग्रयशःकीतिनामोदयादुदास्य-जनैनिन्दितस्वभावो भवति । (पंचसं. स्वो. बु. ३-१२७)। ४. जस्स कम्मस्मुदएण संताणमसंताणं वा धवगुणाणमुब्भावणं जलेण कीरदि तस्स कम्मस्स घजसिकत्तिसण्णा । (श्रव. पु. ६, वृ. ६६); जस्स कम्मस्सुदएण धजसो कित्तिज्जइ लोएण त अजस-कित्तिणाम । (वय. पु. १३, पृ. ३६६) । ६. तद्धि-परीतमयशोगाम-दोषविषया प्रस्थातिरयशोना-मेति। (तः भाः सिद्धः वृः द–१३, पृः १६३)। ७. तत्प्रस्यनीकमपरमयशस्कीर्तिनाम, यदुदयात् सद्-भूतानामसद्भूतानां चाप्यगुणानां स्थापनं तदयशस्की-तिनाम । (मूला. बू. १२-१६६) । व. पापगुण-क्यापनकारणमयशस्कीतिनाम। (त. वुक्तवो. ८, ११) । ६. यदुदयवशान्मध्यस्थस्यापि जनस्य बप्र-शस्यो भवति, तदयशःकीर्तिनाम । (बष्ठ कर्म. मलयः बृ. ५; प्रकारः नलयः वृ. २६३, वृ. ४७५; पंचसंः ब्. ३-६; कर्मप्र. बृ. १-६) । १०. भ्रवशःत्रवाना कीर्तिरयशःकीर्तिः यदुदयाज्जीवस्य लोका अवर्णवा-दादीन् गृह्धन्ति तदयशःकीर्तिनाम । (कर्मवि. परमा. ७४, पू. ३३) । ११. यदुदयात् पूर्वप्रदर्शिते यश.कीर्तिः न भवति तदयश.कीर्तिनाम । (कर्मंबि. बे. स्वो. बृ. ५०) । १२. पुण्ययशसः प्रत्यनीकफल-मयशस्कीर्तिनाम । (गी. क. जी. प्र. टी. ३३)। १३. पापदोषप्रकटनकारणम् अयज्ञ:कीर्तिनाम । (तः वृत्ति स्तुत. ८--११)। ५ जिस कर्म के उदय से बनों के द्वारा सत् और ससत् सबसुजों का उद्भावन किया जाता है उसे सबक्ष-

**रकीति नामकर्म कहते हैं । ग्रयुत**—×××दशाहर्त तद्वचयुतं नदन्ति ॥ (बर्दाग २७–७)।

दस से युणित हजार (१०००×१०=१००००)

को समुक कहा साता है। स्वयोग — १. प्रदश्याधातिक माणि शुक्तप्यान-कृषा-नुना। स्वयोग याति शौलेशो मोक्ष-त्रक्षमी निरा-स्वः॥ (पंचर्सः समितः १-५०)। २. प्रयोगो मनोवाककायस्थापारिकतः। (धर्मीवः वृ. स-४८, पृ. १०१)।

को शुक्लप्यानक्य प्राप्ति से वातिया कर्मों को नष्ट करके योगों से रहित हो जाता है उसे प्रयोग या प्रयोगकेवली कहते हैं।

झयोगकेवली— १. न विद्यंत योगो यस्त्र स भव-त्ययोगः, केवलमस्वास्त्रीति केवली, प्रयोगस्वादी केवली च प्रयोगकेवली । (बच. पु. १, पू. १६२) । २. योगानां तु अये जाते स एवायोगकेवली । (योग-सा. १-१६) ।

देखो स्रयोग ।

स्रयोगव्यवस्थ्येत — १. विशेषणसगतैवकारोऽयोगः व्यवस्थ्येत्वोषकः, उद्देश्यतावस्थ्येतकस्यागापिकरणाः व्यवस्थ्येत्वातियोगित्वम् ।। (त्यत्तकं पू. २४) । २. वि-वेषणेन सह उत्तरः (एवकारः) प्रयोगं व्यवस्थिति । (त्रिक्षितः ३२–३३, पू. ६४७) ।

विश्लेषण के साथ प्रयुक्त एवकार (प्रवधारणार्थक प्राच्या) को प्रयोगान्यवच्छेब कहते हैं। जैसे-शंख पाण्डुर ही होता है।

झयौगिकेवलियुर्एस्थान—योगः वृश्वांक्तो विश्वते यस्यासौ योगी, न योगी धयोगी, धयोगी वासौ केवली व सयोगिकेवली, तस्य गुणस्थाननयोगि-केवलिगुणस्थानम् । (यंवसं सलय. वृ. १–१४, वृ. १२)।

योग से रहित हुए झयोगिकेवली के गुणस्थान (१४) को झयोगिकेवलिगुणस्थान कहते हैं।

स्रयोगिकेवली—तदो कमेण निहरिय जोगणिरोहं काळण स्रयोगिकेवली होदि। (बच. वु १, पृ. २२३) जो दोगों का निरोध कर चुके हैं, ऐसे चौरहवें गुण स्थानवर्ती जिन स्थोगिकेयती कहताते हैं। स्थोगिकिय- १. वेसि व संति वोना सुहासुहा पुण्यायदेवणया । ते होति स्थोदेवणा सणीय- गाणंतवसकिया ॥ तो, यंचर्तः १-१००; वयः १, १, २-६०० उद्युवः गो. वी. सा, २४२) । १. सनीवास्कायवर्गणालस्यनकर्मादानिमिक्ताल्य-प्रदेशपरिस्गन्दस्थायोगात्रस्य (हृतास्युदेवणुकस्थानविन् नी प्रतीपित्रा सर्वितः (१ १ ॥ १ १४) । १ जिनके दुष्य-पार के सनक सुन-स्रकृत योग नहीं पाये वाते ऐसे स्वृत्य स्वतन्त्र व व वृत्य स्वत्य व वेसि स्वत्य स्वत्य व वेसि स्वत्य स्वत्य व व वृत्य स्वत्य स्वत्य व व वृत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य व व वृत्य स्वत्य स

द्मयोगिजिनगुरास्थानकाल-पञ्चलम्बलरकाल-स्थितिकमयोगिजिनसंत्रं चतुर्वेशं गुणस्थानं वेदि-तव्यम् । (त. वृत्ति श्रुत. १-१) ।

जित गुणस्थान की स्थिति हा, इ, उ, ऋ धौर लू इन पांच हुस्त धानरा के उपनारणकाल के बराहान पांच हुस्त धानरा के उपनारणकाल कहे हैं।
स्मर्थी गिम्मवस्थकेवलसान — वैतेस्ववस्थायामधीलअवश्यकेवलसानम् (साव. नि. सलव. कृ थट, पू. द है)
सित्ती स्वस्था में होने वाले स्मरीमिक्क्षणी के केवसाना को स्मरीमिक्क्षणी के केवसाना को स्मरीमिक्क्षणी के हिन्दा सामिक्सवस्थित हो।
स्मरीमी— न मंगी स्मरीमी। (बक. पु. है, पू. २००)

जो योगी — योगयुक्त-नहीं है, उसे ययोगी कहते हैं। इर्श्य-नमुद्ध्यस्य वारण्यः वनस्यतिजातस्ती-गुलमभूतिनिः वरिशुणंगरण्यम् । (नि. स. व. १८०)। मनुष्यों के झावागमन से शु-य और युक्त है। सता एवं गुल्मादि से यरिपूर्णं स्थान की सरस्य कहते हैं।

पंरीता स्वरतिः। (उत्तरा. नि. शा. ब्. ८६, पृ. ६२) । ४. बरतिश्च तन्मोहनीयोदयजनितश्चित्तवि-कारः उद्वेगसकाणः । (स्थानांग ग्रभयः वृ. १-४६, षु. २४) । ६. घरतिमोहनीयोदयाञ्चित्तोद्वेगः । (बोपवा. बमय. बृ. ३४, पू. ७१) । ७. घरतिर्मा-नसो विकार:। (समझा खभय बृ. २२, वृ. ३६)। सिच्चिताचित्तेसु य बाहिरदव्येसु अस्स उदएणं । घरई होइ हु जीये सी उ विवागी घरहमीहै। (कर्मवि. गर्ग म. ४७, पू. २७) । १. यदुवयवशात् पुनर्वाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु मत्रीति करोति तदरतिमोह-नीयम्। (बर्मसं. सलयः बृ. ६१४, पृ. २३१; प्रसापः मलयः वृ. २३-२६३, वृ. ४६६; वंबसं. बृ. ३-५) । १०. घरतिरुद्धेगः अशुभपरिणामः । (मूलाः मृ. ११, १०); न रमते न रम्यते वा यया साऽरतिर्यस्य पुद्गलस्कन्धस्योदयेन ब्रव्यादिब्बरतिर्जायते तस्या-रतिरिति संज्ञा । (मूला. वृ. १२-१६२) । ११. यदु-दयात् सनिमित्तमनिमित्तं वा जीवस्य बाह्याभ्यन्तरेषु बस्बुष्वरतिः मत्रीतिमंवति तत् मरतिमोहनीयम् । (कर्मवि. वे. स्वो. वृ. २१, पृ. ३७-३८)। १२. तथा यदमनोज्ञेषु शब्दाविविषयेषु संयमे वा जीवस्य चित्तोडेगः सा धरतिः । (बृहत्क. क्षे. बृ. २२, वृ. ४१) । १३. यदुदयाद् देश-पृर-ग्राम-मन्दिरादिषु तिष्ठन् जीवः रति लभते, परदशादिगमने चौत्सुन्यं करोति सा रति:। रतेविपरीनाऽरात:। (त. वृत्ति श्त. द−६) ।

१ जिसके उदय से बेशादि के विषय में अनुस्तुकता होती है उसे अरित (नोक्ष्याय) कहते हैं। ३ पुत्र-पौत्रादिकों में जो श्रीति का अभाव होता है उसका नाम अरित है।

सरतिपरीषहुकस — १. सथान्यंश्वियेव्दिवय-स्थ्यां अति निरुक्त्स्वस्य गीत-नृत्य बार्गवादि-विरक्षित्रं सुन्यागार-वेषकुल-तक्काटर-विता-गुरु-विषु स्वाप्याय-स्थान-प्राश्नारिव्यास्करतो दृष्ट-युवानुद्वरति-स्थान-तक्ष्यावया - कामसद्यवेस-निवियद्वर्यस्य प्राणिषु कदा सदस्यारतिवरीयह-क्योअवेदः । (स. हि. १-१) १. संस्ये रक्ति-मावावरतिवरीयहृक्यः । संयतस्य × × अर्गति प्रावृद्धाती मृतिविधेवानावारयः स्थयस्तिमाव-नात् वियवसृद्धारतिविचाहारविवेष विषाकक्ष्रकृति विकासकः रिवेरियावामावायस्तिरतिवृद्धव्य इति निष्णीयते । (त. वा. ६, ६, ११; वा. सा. वू. ११) । ३. दुर्वरिनिद्ययन्त्ररोगनिकरकृरादिवाकोरूरे । ३. दुर्वरिनिद्ययन्त्ररोगनिकरकृरादिवाकोरूरे : प्रोव्यूतामर्रात व्रतोकरपरिज्ञाणे गुणोरावेणे ।
येण्यावरण्यानिह्यमीतः सत्यत्रतिको तती । (वाष्णासा. ७-१४) । ४. लोकापवादमय-सन्द्वतरक्षणासारोसब्द्राविनिरसस्यस्यद्वीयाणाम् । स्वास्थानमुखो
वृतिविचेणकृरेनिद्यापंतृष्णः प्रयानवरतिवाधितसंयमधी: ॥ (वस. व. ६-६४) ।

यमश्री: ॥ (कत. क. ६-६४) ।
१ महाकतों का परिपालन करने वाले संयत के
समिद्ध विवर्धों के प्रति उत्तुकता न रहने से को वह
गौत, नृत्य और वादिकादि से बिहोन जुन्य (निर्जन)
गृहादि में रहता हुमा स्वाच्याय क प्रयान में सन्रक्त रह कर कामकमादि के सबक स्नादि से विरहित होता है, यह उत्तका स्रर्रातपरीयह्नय है।
स्रर्रातर रिन-परितः प्ररातमोहनीयोदयाचिक्ताहेगः,
तरफला रितः विवयेषु गोहनीयाच्यिताधिरातः
प्रतिरर्ततः । (भीच्याः समस्य वृ. ३४, यू. ७६) ।
स्ररातमहोग्य के उत्तर समस्य वृ. ३४, यू. ७६) ।
स्ररातमहोग्य के उत्तर समस्य वृ. ३४, म. को सन्तुराय
होता है उत्ते स्रर्रातरित कहा बाता है।

स्वरतिवाक्-१. तेषु (शब्दाविषयय-देशाविषु) एवारत्युपाविका सरतिवाक्। (त. बा. १, २०, १२, षु. ७५; षव. पु. १, षु. ११०)। २. तेषु (दिवाविक्येष्) प्रस्करणाऱ्या प्ररविवाया। (संग-पणक्ती पू. २१२)।

इन्त्रियविषयों में भ्ररति उत्पन्न करने वाले वचनों को भ्ररतिवाक् कहते हैं।

सरहस्-परह ति धहेन अशोकारिमहागुशाहेत्वात, प्रतिवस्तान वा रह. एकान्य प्रच्छन्त सर्वेद्रालावा वस्य सोऽरहा.। (सीपपा सन्य. मृ. १०, पू. ११)। प्रस्तोकादि कुवा के जो भोग्य है ने सर्हन् कहताते है। सम्बन्ध रहस् सन्य का सम्बं एकान्त या गुप्त होता है, सर्वत हो जाने से जिनके तिए कोई भी बताचं रहस् (गुप्त) नहीं रहा है, धर्मात् विनके सर्वत्तत झान से कुक मी बचा नहीं है, वे सरहस् (सर्द्तत जिन या केम्बती) कहताते हैं।

अरहस्कर्म — रहः अन्तरम्, अरहः अनन्तरम्, अरहः कर्मे अरहस्कर्म । (षव. पु. १३, पु. ३४०) । रहेस् अम्य का अर्थ अन्तर और अरहस् अब्य का क्षयं बननार — बन्तर से रहित (अनावि)—होता है, घरहस् अर्थात् बन्तर से रहित को बनावि कर्म है, वह घरहस्कर्म कहलाता है।

द्मरिष्ट—न विद्यते ऽरिष्टम् सकत्याणं येषां ते शरिष्टाः। (त. वृत्ति श्रुतः ४–२५)।

जिनके सकस्याण-जनक कोई वस्तुन पाई आवे उन लौकान्तिक देवों को प्ररिष्ट कहते हैं। यह लौकान्तिक देवों का एक भेंद है।

मरुग-अरुणः उद्यद्भास्करः, तहत्तेजोविराजमानाः ग्ररुणाः । (त. वृत्ति भूतः ४-२४) ।

को उदित होते हुए पूर्व के समान तेक से बुधोभित होते हैं, वे बरण नामक लीकार्तिक देव कहताते हैं। क्रम्स्ट्रा— रोहिंगित न भवाकुरोदयमावस्पति, कर्मवीजामावादिति प्रदहाः । (यचकुत्र व्याख्या प्रति), कर्मक्यी बीज के विनष्ट हो जाने से को संसार-ज्यों बंद्रूद को उत्पत्ति का साध्यय नहीं तेते, सर्वाद् विजनका संवार सदा के लिए नष्ट हो चुका है, ज्यूहें प्रवह (धरहत) कहा बाता है।

द्वस्य ध्वान—१. यस्य ध्यायित ध्यान पर संवेद-गारकप् । शिद्धस्यस्य लाभाव नीक्यस्य निरंतरः । (सिन्तः सा. १४—४६) । २. व्योमाकारमनाकारं निक्यन्तं सार्वमञ्जुत् । यरमाञ्चात् निक्यन्तुं संस् प्रदेशसंत्रेः स्थितम् ॥ लोकायधिकारातीन विश्वने-भूतमनासम् । पुरसाकारमाधननप्यमूतं व विश्वने येत् ॥ निकलस्य विश्वद्वस्य निष्णनस्य वर्षापुर्तः । विदानन्दमयस्योज्वैः कयं स्यात् पुरुषाकृतिः ॥ विभिन्तेत्वमृष्टिक्टप्रतिने भूषिकोररे । यादुगायन-संस्थानं तराकारं स्यरेद् विमुम् ॥ (ज्ञानासंव ४०, २२—२४) ।

र (१८८४) : १ कराहित (समृतिक) निमंत्र सिद्धस्वकम की प्राप्ति के निए क्याबि से रहित और पाय-यंक से विमुक्त हुए सिद्ध के स्वकृष का की संवेदनात्मक प्यान किया जाता है, उसे जरूब (क्यातीत) वर्म प्यान कहते हैं।

स्क्रूपी—१. न विष्यं क्यमेवामित्यक्याणि । रूप-प्रतिवेचे तत्सह्यारियां रसादीनामिय प्रतिवेचः । तेन सक्याप्यमूर्तानीत्यदं । (त. ति. १—४) । २. गुणा-विभागपडिच्छेदेहि समाणा ने णिढ-सुक्यगुणसुत्यो-मावा ते कविचो गाम, विसरिया रोमाला सम्बद्धणो गाम । (बस्ट पु. १४ वृ. ११–१२) । ३. सन्द- कप-रस-स्पर्ध-वन्धात्यन्तव्युदासतः । पञ्च द्रव्याच्य-क्याणि×××।। (त. सा. ३-१६) ।

२ बो स्निन्य-क्स पुब्गल गुणाविभागप्रतिच्छेवों से समान होते हैं वे क्यी और उनसे भिन्न बरूपी कहलाले हैं। ३ जो पांच ब्रव्य शस्त्र, रूप, रस, शम्य और स्पर्धा से रहित हैं उन्हें अरूपी कहते हैं। सरूप्यासम्बनी-सः (स्वरूपानन्दिपपासितः) एव प्रहेत्सिद्धस्वरूपं ज्ञान-दर्शन-चारित्राद्यनन्तपर्यायवि-शुद्धशुद्धाच्यात्मधर्मम् अवलम्बते इति प्ररूप्यालम्बनी। (ज्ञा. सा. बू. २७-६) ।

ब्रात्मस्वरूप ब्रानन्दामृत-पान के इच्छुक पुरुष के द्वारा ब्रह्नंत व सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप का तथा शान-दर्शन-बारित्रादि धनन्त पर्यायों से विशुद्ध शुद्ध झात्माका झालम्बन करके जो प्यान किया जाता है, उसे अक्प्यासम्बनी बृत्ति कहते हैं।

श्रवंता (श्रव्याग) - वर-वति-पुष्फ-फल-गन्ध-षूब-दीवादीहि सगमत्तिपगासी अञ्चणा । (वव. पु. द, दु. ६२)।

बंद, बलि (नैवेश), पुष्प, फल, गन्ब, बूप और दीप साबि के द्वारा प्रपनी भक्ति के प्रकाशित करने को धर्चना कहते हैं।

मर्था-पर्वा-तथा क्षालिताङ्घेः सयतस्य गन्धा-क्षतादिमिः पादपूजनम् । (सा. घ. टी. ५-४५) । सामुका पारप्रकालन करके जो उसकी गन्ध व शक्त बादि से पावपूजा की जाती है, इसका नाम धर्चा है। **श्रांच** (श्रच्ची)--१. श्रञ्ची णाम शागासाणुगशा

परिच्छिण्या स्रिमिसिहा । (दशवै. चू. पू. १५६) । २. दाह्मप्रतिबद्धो ज्यालाविशेषोऽचि:। (बाचारांग श्री. ब्. १, १, ३, शा. ११८, वृ. ४४)।

मचिकहते हैं।

प्राप्ति की कपर उठती हुई क्वाला या शिक्षा को सर्थ (जेय)-१. प्रयंते इत्यर्थः, निश्वीयते इति यावत् (स. सि. १-२)। २. तत्र अर्यन्ते इत्यर्थाः, अर्यन्ते गम्यन्ते परिच्छिबन्ते इति यावत् । ते च रूपादयः। (बाव. नि. हरि. व मलय. वृ. ३)। ३. ब्रयंते परि-च्छित्तते गम्यते इत्यथौं द्वादशांगविषय: । (श्व. पु. ६, पू. २५६) । ४. अर्यते गम्यते ज्ञायते निश्चीयते इत्पर्यः । (तः वृत्ति श्रुतः १-२) । ५. 🗙 🗙 प्रर्थः स्व-परगोचरः । (लाटीसं. ३-४६) ।

१ जिसका निश्वय किया जाता है सर्यात् जो शान के द्वारा जाना जाता है उसे वर्ष कहते हैं।

इवर्ष (इब्य)-१. दब्बाणि गुणा तेसि पञ्जाया भद्रसिक्विया भविया। (प्रव. सा. १-८७) t २. प्रतिक्षणं स्थित्युदय-व्ययात्मतस्यव्यवस्यं सदि-हार्बेरूपम् । (युक्त्यन्. ४६) । ३. वरावरपर्याया-वाप्ति-परिहार-स्थितिलक्षणोऽर्थः । (प्रमाणसं स्वो. मृ. ७-६६, पृ. १२१, पं. २२-२३) । ४. तद्ब्रव्य-पर्यायात्मार्यो बहिरन्तश्व तत्त्वतः । (ब्रुग्रीय. ७) । ध्रनेकपर्यायकलापमाजोऽर्थाः । (त. भा. सिक. ब्. ६-६); ग्रबं: परमाण्वादि:। (त. भा. सिंह. ब्. ६-४६) । ६. धर्यः प्रयंक्रियासमर्थः प्रमाण-गोचरो भावः द्रव्य-पर्यायात्मकः । (न्यायकुः २--७, बु. २१३, वं. २२-२३) । ७. मानेनार्थ्यते इत्यर्थ-स्तस्त्रं चार्यः स्वरूपतः ॥ स्थित्युपत्तिव्ययातमा द्रवति द्रोध्यत्यदुदुवत् । स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्यास्तान् विव-क्षितान् ।। (ग्राचाः सा. ३, ६-७) । ८. द्रव्याणि च गुणाञ्च पर्यायाञ्च अभिषेयभेदेऽध्यभिघानभेदेन द्मर्याः । तत्र गुण-पर्यायान् प्रति गुण-पर्यायैरयंन्त इति वा धर्याः द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयस्येन प्रति-द्रव्यैराश्रयभूतैरयंन्त इति वा ग्रर्थागुणाः, द्रव्याणि कमपरिणामेनेति द्रव्यैः कमपरिणामेनार्यते इति वा द्मर्थाः पर्यायाः । (प्रव. सा. द्ममृत. वृ. १-८७) । ६. ज्ञनन्तज्ञान-सुखादिगुणान् तथैवामूर्तस्वातीन्द्रयस्य-सिद्धत्वादिपर्यायास्य इयति गच्छति परिणमति ब्राध्यति येन कारणेन तस्मादर्थी भण्यते । (प्रव. सा. जय. बृ. १-८७) ।. १०. घर्थी ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः परार्थः द्रव्यं पर्यायो वा । (कार्तिके. टी. ¥50) 1

३ जो एक (नवीन) पर्याय की प्राप्ति (उत्पाद), पूर्व वर्याय का विनाश (व्यय) और स्थिति (औव्य) से सहित होता है वह अर्थ (ब्रध्य) कहलाता है। **सर्थ** (मिभधेय)—१. मर्थो वाक्यस्य भावार्थः। (ज्ञा. सा. बृ. २७-४)। २. ग्रयं: शब्दस्याभियेयम्। (बोडशक वृ. १३-४)।

शब्द या बाक्य के बाक्य को धर्य कहा जाता है। अर्थ (पुरुवार्थ)- १. यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सीsर्य: । (नीतिबा. २-१; योगज्ञा. बृ. १-४२, पृ. १५४; बा. गु. बि. पू. ४; धर्मसं. मान. स्थो. बू. १, १४, पू. ६) । २- अर्थो वेश्यादिव्यसनव्यावर्तनेन निष्प्रस्पृहमर्थस्योपार्जनादुपार्जितस्य च रक्षणाद्ररिक्ष-तस्य च वर्द्धनाद् यथाभाग्यं ग्रामसुवर्णादिसम्पत्तिः । (सा. च. स्वो. टी. २–५१) ।

१ समस्त प्रयोजन के साधनभूत वन का नाम वर्ष है।

सर्थे (प्रभिजननीय) — १. प्रस्पेत प्रीक्तायाते प्रयोज-नार्विमिरित्यार्थो हेव उपायेवस्त । (प्र. क. ना. पू. ५, पं. २२—२३) । २. प्रयं: व्यवहारिचा हेयत्वेन उपायेवस्तेन व प्राप्यंमानी भावः । (व्यायकु. १–४, पू. ११६) ।

१ प्रयोजनार्थी के लिए जो वस्तु प्रभीव्ट होती है उसे प्रयंकहा जाता है।

क्कर्षं (सम्यक्तनेय)—१. सजातार्थात् कृतिस्वत् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः । (श्वात्मान्. १४) । २. प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थोऽयः (उपासका. पृ. ११४; श्वन. य. स्वो. टी. २–६२) ।

१ झागमवचनों के बिना किसी झर्पविशेष के झाध्य से जो तक्षश्रद्धान होता है उसे झर्प सम्यक्ष्य कहते हैं।

सर्वेकसा- १. विज्ञा-सिंपानुवासो सणिवेसो सवसो य दशकां। सार्व पर्यो की उवण्याणं व परव-कहा। (दशकें नि. १-६६. पृ. १०६)। २. सरव-कहा । (दशकें - ए. १-६२)। ३. विद्यार्थ पर्यक्तहा। (दशकें - पृ. पृ. १०२)। ३. विद्यार्थ पर्यक्तहा। (दशकें - पृ. पृ. १००)। ४. प्रत्यं - पृ. १००)। ४. प्रत्यं क्षायं क्षाय

४ तेवा, कृषि व वाणिज्य झादि के द्वारा वन के उपार्जन करने के कारणभूत वचनप्रवन्य को झर्च-कथा कहते हैं।

सर्थंकरता — प्रयोभिनिवर्तकमधिकरण्यादि येन हम्मादि निष्पावते, प्रयोगें वा करणमर्थकरणं यत्र यत्र राजोऽयोधिकत्याने, सर्थ एव वा तैत्वैक्यायैः क्रियत हत्यर्थकरणम् । (उत्तराः निः साः वृ.४, १४४, पृ. १६४)। जिसके द्वारा द्वम्मों—सोना च चांदी झादि के सिक्कों —सादि का उत्पादन होता है, सबदा बना-जंन के लिए को कुछ किया जाता है उत्ते सर्वकरण कहते हैं। सबदा विदिव उदायों ते सर्व-उपार्जन करते की सर्वकरण कहते हैं।

क्षम्बेकत्त्तीं — वेतिमणेयाणं बीजपराणं दुवालतंग-प्याणमहारत-सत्तवय-मास-कुमातक्वाणं पक्षमो प्रत्यकतारो गाम । (बार. पु. १, पू. १२७)। प्रकारह भावा व तात ती कुभावा क्य हावताग-स्वस्य धनेक बीजपर्ये की प्रक्षमण करने बाना धर्मकर्ता कहनाता है।

श्चर्यकिल्पिक—प्रत्यस्स किप्पतो खलु घावासगमादि जाव सूयगढं। नोत्तृणं क्षेयसुयं जं जेणऽहियं तदटुरस । (बहरकः ४०६)।

जिसने बाबदयक पुत्र से लगाकर पूत्रकृतांग तक के पूत्रों के वर्ष का क्रम्ययन किया है, तथा मूत्रकृतांग पूत्र से ऊपर भी छेदपूत्र को छोड़ कर समस्त सूत्रों के सर्घों को पड़ा है, ऐसे साथु को वर्षकरियक कहते हैं।

सर्वेक्किया— १. तन निस्तवागागावतः धवस्तुनि परिच्छेक्सवागाविक्ष्यास्तात् । (बर. ष्ट. १. १. १५२)। २. सर्वेकिया— सर्वस्य जातस्य सम्यस्य वा क्रिया करणा (न्यायकु. २-६. पू. १६५)। १. सर्वेकिया— सर्वस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्य करणा निष्पत्तिः । (सर्वायः समयः कृ. २-१, पू. २२)। ४. तज्ञार्यक्रियः अर्थव्यवस्या । (गू. गू. बद्. रचो. यू. १४, पू. ४१)। १ वस्तु का सान का विषय होना, यही उत्तर्वेक्ष सर्वेक्ष्या है। ३ सम्या सर्वे कार्य है, उत्त कार्यं का स्पर्ता, यह वस्तु की सर्वविक्या है। ३ सम्या सर्वे कार्यं है, उत्त कार्यं का स्पर्ता, यह वस्तु की सर्वविक्या है। ३ सम्या सर्वे कार्यं है । इस्तु का साति है वह सर्वेक्षियः कहीं वार्ती है वह सर्वेक्षियः कहीं वार्ती है । इस्तु कार्यास्तियां सर्वेक्षयां कार्यं कार्यं होता है। इस्तु कार्याविक्षयां कार्यं कार्यं होता है।

कारिता। (स्था-रह.पू. १)।
पूर्वक्षाकार के परिस्थागा (व्यथ), उत्तर प्राकार के
यहक (उत्पाद) और प्रवस्थान (प्रीम्थ) स्वरूप
परिमाम से बस्तुमी के धर्मक्रियाकारिता हुण।
करती है।

कारावस्थानस्वरूपलक्षणपरिणामेन वस्तूनामयंक्रिया-

**सर्वेचर**--- सर्वेषु चरन्ति पर्यटन्ति सर्वेचराः कार्ये-

नियुक्ताः कनकाष्यक्षादिसदृशाः। (त. वृत्ति श्रुतः

को सर्व के विषय में पर्यटनशील रहते हैं, ऐसे कार्य में नियुक्त शुवर्णाध्यक्ष श्रादि के सदृश सर्यवर कह-साते हैं।

सर्वे — देशे धर्य (सम्यस्त )। १. शाम्यस्तर । परित्यागापुपरेष्ट्रमेहायते: । धर्ममानसमादानसमुत्या विष्यस्वा ।। (स. दु. ७४-४४०)। २. सङ्गलाम्-भृतोस्तात् कृतिश्वदर्शादञ्जशाम्भृतं विनापि यदा-मस्ति तस्यसम्बन्धस्य सर्वसम्बन्धः निगस्ते । (वर्शन-प्रा. शी. १२)।

र उपवेच्टा के वचनविस्तार के विना ही धर्म मात्र के प्रहण ते उत्पन्त हुए सम्यग्दर्शन को धर्मज सम्यय्-

वर्षान कहते हैं। श्चर्यदण्ड--१. प्रयः प्रयोजनं गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु-धन-शरीर-परिजनादिविषयम्, तदर्थम् भारम्भो भूतोपमदों ऽबंदण्ड:, दण्डो निग्रहो यातना विनाश इति पर्यायाः । अर्थेन प्रयोजनेन दण्डोऽयंदण्डः, स चैव भूतविषयः उपमर्दनलक्षणो दण्डः क्षेत्रादिप्रयो-जनमपेक्षमाणोऽर्थदण्ड उच्यते । (ग्राव. हरि. वृ. ६, पू. =३०) । २. दण्डः प्राणातिपातादिः, स चार्थाय इन्द्रियादिप्रयोजनाय यः सोऽर्थदण्डः । (स्थानांग **प्रभय. पू. पू. ६६, पू. ४४)** । ३. य: स्व-स्वीय-स्वजनादिनिमित्तं विधीयमानी भूतोपमर्दः सोऽयै-दण्ड:, सप्रयोजन इति यावत् । प्रयोजनं च येन विना गाहँस्थ्यं प्रतिपालियतुं न शक्यते, सोऽर्थदण्डः । ××× यदाह--ज इदिय-सवणाई पहुच्च पावं करेज्य सो होई। ग्रत्थो दण्डो इत्तो ग्रन्नो उ ग्रण-त्यदंडी ति ।। (धर्मसं. मान. स्वी. वृ. २-३५, पू.

१ सेन्न, बास्तु, घन, शरीर व परिजन स्नावि विच-यक को गृहस्य का प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए जो प्राणिपीडाजनक झारम्म किया जाता है उसका नाम सर्थवण्ड है।

सर्वेषु बस्य (अ्यसनभेद) — १. शति व्ययोज्ञात्रव्य-यस्वार्थस्य द्वाणा । (नीतिका. १६-१६, पू. १७६)। २. सर्वोद्धतितिहेतवो ये सारायुपाययनुष्टयत्रमृतयः अकारास्तेया वद् द्वाणं तदयंद्वमण्यसनम् । (बृहत्क. पू. १४०)। १ सर्वायिक व्यय सौर स्रयोग्य यात्र के निष् विश्वे गये सनवंक ज्याय का नाम अवंदूषण है। यह एक राजा को नष्ट करने वाला ज्यासन है। २ वन कमाने के जो साम झादि चार उपाय हैं उनमें दूषण लगाने को अवंदूषण व्यासन कहते हैं।

स्वति का मानुसाम पार्ट के श्री हो स्वति स

है जो नय प्रयं धौर ध्यञ्जन पर्यायों के साथ विविध सिंग, संस्था, काल, कारक, पुरुष धौर उप-यह के भेद से धींभन्न दर्समान मात्र वस्तु को विवय किया करते हैं उन्हें प्रयंतय कहते हैं।

स्वर्यनिर्योपरमा-सर्थः सुनाभिषेय वस्तु, तस्य निर्दित मुशं यापना निर्वाहणा पूर्वापरसाङ्गरयेन स्वय ज्ञानतोऽन्येषा च कथनतो निर्गमना निर्यापणा । (जलरा. नि. बा. बृ. १-४८, पृ. ३६) ।

बुजार्य का पूर्वापर संगति के साथ अपने लिये झान से तथा अन्यों के लिए क्यनों से निर्वाह करना, इसका नाम अर्थनिर्वापना है। यह बायनासम्पत् का बसुर्थ भेद है।

स्वर्षपर्याय— १. अनुस्त्रपुष्पुण्यस्तृत्वि-हानिस्लेण प्रतिस्वर्ण प्रवर्तमाना अर्थपर्यायः । (त्रव. सा. स्वर. वृ. १—६०); प्रतिसम्यपरिणतिस्या प्रयंपर्याया भ्रम्यतः । (त्रव. सा. स्व. वृ. २—१७) १-, सूक्तो-ज्ञामोषपरो वेद्यः केवलज्ञानिनां स्वयम् । प्रतिसर्थ विनाशी स्थारपर्यायो स्थारपर्याया प्रतिस्थालस्यायाः १९६) । ३. प्रयंपर्यायो प्रतिस्थानिध्यालस्यायाः रहित्यसुवर्यवर्षायामालािष्ठालं वस्तुत्वस्थाप् । (सा. वी. वृ. १२०) । ४. प्रतिस्थवस्यनुगतं सार्वं वार्य-

पर्यायः। (स्याः रहः पत्र १०)। १ प्रमुरुलयु गुण के निमित्तः से छह प्रकारकी बृद्धि एषं हानिकप से जो प्रतिकाल पर्यायं उत्पन्न होती हैं, उन्हें प्रचंपर्याय कहते हैं।

सर्वपर्यायनेगम — प्रवेपर्यावयोस्तावद गुण-मुख्यस्व-भावतः । वबलिद्वस्तुन्यभित्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते ।। यया प्रतिकणव्यसि सुस्तसंविच्छरीरिणः । (त. इतो. १, ६३, २स-२६, प. २७०)ः।

दो प्रचंपवांचां में एक को गोंगता और हुत्तरे की मुख्यता करके विवक्षित बहुत के विषय में को काता का प्रामित्राय होता है उसे प्रामंपर्याय-नेवण कहते हैं। केंद्रे—वर्रारचारी प्राप्ता का मुक्त-संकेशन प्रतिकाल विनाश को प्राप्त हो रहा है। यहां वर उत्पार-व्याय-अगोलायुक्त बताकण प्रयंपर्याय तो विकास में ने गोंग है और संवेदनण प्रयंपर्याय विशेख होने ने गोंग है और संवेदनण प्रयंपर्याय विशेख होने ने गोंग है और संवेदनण प्रयंपर्याय विशेख होने ने कारण मुख्य है।

स्वयंपर्यायाशुद्धारुयनेगम—सगमेनं तुली बोबो विवयीति वित्तवसः। विनिद्दिरोज्यंपर्यायाशुद्ध-द्रव्यत्तनमः।। (त. सतो. १, १३, ४२ च. २००)। क्ष्यंपर्यायाने गौणक्सो सौर प्रमुद्ध प्रच को प्रवान क्य से विवय करते ताले तय को ध्वयंपर्यायासुद्ध-द्रव्यतंग्यत्य कहते है। संसे—विवयी बीव एक तम मान सुसी है। यहाँ पर पुष्कच्य सर्व्यतंगि तो गीन ही सौर संसारी बीवक्य मसुद्ध प्रवान

कार्यराज्य । कार्यराज्य —देशो प्रयं (सम्पन्त्य) । वचनविस्तार-विरहितार्यप्रहणजनितप्रसादा प्रयंत्ययः । (त. वा. ३, ३६, २) ।

वचनविस्तार से रहित झर्च के प्रहुण से ही विनके प्रसम्नता—तस्वर्शव—प्रादुर्मृत हुई है वे झर्चरुचि दर्शन-प्रार्थ कहलाते है।

**क्षर्यविक्षान**—क्षर्यविक्रानमूहापोहयोगान्मोह-सम्बेह-विपर्वासब्युदासेन क्षानम् । (योगक्षाः स्वोः विवः १, ५१; बा. वृ. वि. वृ. ३७)।

उन्हायोहपूर्वक वस्तु-गत संशय, विषयांस धौर मोह (धनम्यवसाय) को दूर करके यथार्थ जामने को धर्यविज्ञान कहते हैं।

सर्वे बिनय — १. धन्मासिनिति-संदाणुक्तणं वेस-कालदाणं व । धन्मुद्वाणं धंजित-प्रावणदाण च सरस-कर्सा । (वश्यवें. ति. ६–३१२; उत्तरा. ति. सा. वृ. १–२६. पू. १६ जब्युक्त) । २. सर्वप्राप्तिहेलोरोस्वरा-सनुवर्तनमर्वेविनय: । (जसरा. ति. सा. वृ. १–२६,

पु: १७) । १ राजा प्रिक्त स्थाप में स्थित रहना, उनके मिन-प्राय के मनुसार कार्य करना, देश-काल के मनुसार प्रस्ताव वर्गस्थित करना तथा उठकर सब्दे हो जाना व उन्हें मामन देना इत्यादि को सर्व की प्रारंत के सिये विनय को जाती है वह तब सर्वविनय कह-साता है।

स्तर्य-स्वाञ्जनपर्यायार्थनंगम— १. धर्य-स्वाञ्चन पर्वायो गोवरीकृत्वे पर: । वार्षिके सुक्रगीवरू-मित्येवमनुरोगत:॥ (त. स्त्रोः १, ३३, ३४ १, १७०) । २. तत्र सुक्तः साम्ब्रवोऽवाग्गोचरोऽवर-यांवार्थो क्लुनो वर्षः। स्यूतः सामान्तरस्वायी बाग्गोचरो स्वाञ्चनपर्यायार्थनंगः। एतद्वर्मद्ववासिन-त्वावसम्ब्री सर्वस्वाञ्चनपर्यायार्थनंगां सवति । (त. सुक्तरे: १-१३) ।

१ वो अर्थपर्याय और व्यञ्चनपर्याय इन दोनों को एक साथ विषय करे, उसे अर्थ-व्यञ्चनपर्यायार्थ नेतननय कहते हैं। जैसे--- वर्मात्मा सुलबीयी होता है।

सर्वेषुद्धिः - १. स्वय्त्रनस्थरस्य शानिन्यादर्शस्यः शब्दानिष्टे वर्तते । तेन सुत्राचीर्यं इति शुश्ते । तथ्य का खुढिः ? चिपरीतक्ष्येण नुत्राचीनस्थानः स्वाम् सर्वाचारत्वानिक्ष्याया सर्वेपरीक्षस्य प्रयं-बृद्धितरपुत्रस्ये । (म. सा. चिक्क्षाः डी. ११३) । २. सर्वेषुद्धिः सम्मनुत्राचीनक्ष्या । (म. सा. मुक्काः डी. ११३) । २ सूत्र के प्रचं से सम्बक् प्रतिपादन को वर्षसृद्धि कहते हैं।

सर्वभावराधिनय-प्रयत्नेन शिष्यमर्थं आवयति एषोऽवंशावराधिनयः । (स्यवः भाः मलयः वृ. १०,

२१२) : जिल्ला के लिए प्रयत्नपूर्वक सूत्र का कर्व सुनाने को सर्वकावणविनय कहते हैं :

स्वसंसम् - प्रदेत परिष्ठियते गम्यते इत्तर्यो हार-ग्रांतिषयः, तेण भ्रत्येण स्वमं मह बृहिद ति भ्रत्य-समं। दक्षमुदाइरियं भ्रप्यतेष्ठ्य संवम्यणियनुद-ग्राणावरणम्बस्योससमस् पुरण्यश्विरत्यतुद सर्यद्वा-वारमस्यतमं इदि नृत होदि। (वच. पु. १. १९. १. ११. १९१); गम्य-वीजपर्योह विका संवमन्तर्या केष्मप्रणाणं व सम्बुद्धिप्णण्य-किट वर्णाणां गिर्मण् सह नृत्रीदी ग्रत्यतमं नाम। (वच. पु. १. १. १६६); स्वस्ते गणायुर्वेश, मानस्युर्गणं विचा स्वस्त्रद्याण-सम्बाएणं परिणद्याद्यो। तेण स्व मुंद्राणा स्वस्त-सुद्राणां स्तरसमं । (वच. पु. १४, पू. १)।

वो हावशांग के विषयभूत सर्थ के साथ रहता है वह शायन का वर्षतम नामक प्रविकार कहलाता है। तारपर्य यह कि हम्प्यून के बारक प्रावायों की प्रवेका न कर संयम के प्रावुर्भन भूतवानावरण के क्योचाम से वो भूत रव्यय्वहों के प्राधित होता है, वह प्रयंसन कहलाता है।

सर्वसमय---१. तेषाम् (पञ्चातिकायानाम्) एषा-प्रधान-त्रवयमरिक्विलानाः वत्तुक्षेण नमवादः संस्तातेश्वसम्य अर्थवरार्यकार्यं हिन्त स्थावत् । (वेस. सा. समृत. षृ. १) । २. तेन द्रव्यागमक्यवय्यव्यन् वेन बाच्यो भावज्ञवस्थानसम्येन परिच्लेकः एच्चानामरिकायानां समृतोऽर्यसम्य इति भव्यते । (वेषा. का. स्थ. षृ. १) ।

२ प्रवासनकर तावत्त्रसम् के द्वारा कहें गये बीर प्राव-मृतक्य बानसम्य के द्वारा वाने ये व पांच बाहित-कात्रकर वार्यों के तमुशान को वर्षत्त्रसम् कहते हैं । प्रवेशिकारित — १. प्रव्य निहाय पर्यायपुर्वेति, पर्वायं प्रवास्त्र प्रव्यासितः । (स. वि. ८–४४; त. वा. ८–४४, वं. ११) । २. प्रव्यं हिला पर्वाये, तं रवस्त्वा प्रवेशं वंत्रमणं पर्यवंत्रमतिः । (त. कती. ८,

४४, १) । ३. प्राक् शब्दस्ततस्तत्त्वालम्बनमिद-मस्य स्वरूपम्, प्रयमस्य पर्यायः, ततस्तदर्थश्विन्तनं साकत्येन, ततः शब्दार्थयोः स्वरूपविशेर्याचन्ताप्रति-बन्धः प्रणिधानमर्थसंकान्तिः। (त. भा. सिद्धः पृ. **६-४६**) । ४. धर्यादयाँन्तरापत्तिरर्थसंक्रान्ति-रिष्यते । (ज्ञानाणंव ४२-१६) । ५. द्रव्यात् पर्या-वार्षे पर्यायाच्च द्रव्यार्थे संक्रमणमर्थसंक्रान्तिः। (त. मुखबो. ६-४४) । ६. द्रव्य विमुच्य पर्यायं गच्छति, पर्याय विहाय द्रव्यमुपैति इति अर्थसंकान्तिः। (भावपा. टी. ७६)। ७. द्रव्य ध्यायति, द्रव्यं त्यक्त्वा पर्यायं ध्यायति, पर्याय च परिहाय पुनद्रेश्यं ध्यायति इत्येत्रं पुनः पुनः संक्रमृणमर्थसंकान्तिः। (कार्तिके. टी. ४८७; त. वृत्ति श्रुत. ६–४४) । १ व्यानावस्था में ब्रव्य का चिन्तवन करते हुए पर्याय का और पर्याय का चिन्तवन करते हुए ब्रव्य का चिन्तवन करने लगना, यह ग्रर्थसंक्रान्ति है। श्चर्यसिख-×××पउरत्यो ग्रत्थपरो व मम्मणो ग्रत्यसिर्द्धात ।। (बाब नि. १३५)। राजगृहनिवासी मन्त्रण के समान जो प्रखुर प्रखं (बन) के संग्रह में तत्पर रहता है वह प्रशंसिद्ध कहलाता है। **प्रयोखार** — अर्थोऽभिषेयोऽनेकान्तात्मकस्तेन सह पाठादिः प्रथीबारः । (मूला मृ. ५-७२)। ग्रनेकान्तात्मक श्रथं के साथ-नयाश्रित ग्रभिप्राय-पूर्वक-- शास्त्र का पाठ झावि करने को झर्थाचार श्रवीपत्ति-१. श्रवीपत्तिरियं जिन्ता मेयान्यापोह-

स्वर्षेपितः — १. धर्यापत्तिरियं चिनता मेयान्यापोहः नीहलम् । (सिद्धिषः ३-६, षु. १०२) । २. प्रमाणः वर्रुविवातो वण्यानः, (योऽयं:) साध्यामावे निवयेः नामवन् यमाद्रुरुप्तयं कल्ययेन् सा धर्यापितः। (सिद्धिषः डो. ३-६, षु. १०२) । ३. धर्यापतिरियं वृष्टः खृतो वार्योऽन्या नोपप्यते रुख्युरुप्तयं. कल्या । × × प्रस्वसादिधिः घट्टा प्रमाणः, प्रमाणः, प्रसिद्धो योऽयं: व वेन विना नोपप्यतं तस्याव्यस्य कल्यनवर्षाचितः। (य. क. सा. षु. १००) । ४. बाऽवी "प्रमाणवर्द्शविवातो यनावित्यसम्बन् । धृष्ट कल्योवन्य सार्वापतित्वाहाता। "इत्यत्वस्य कल्यनवर्षाचितः। (य. क. सा. षु. १००) । ४. बाऽवी "प्रमाणवर्द्शवितातो यनावित्यसम्बन् । अवृष्ट कल्योवन्य सार्वापतित्वाहाता। "इत्यत्वस्य सार्वापतित्वाहाता। "स्वत्यस्य सार्वापतित्वाहाता। "स्वत्यस्य सार्वापतित्वाहाता। "स्वत्यस्य सार्वापतित्वाहाता। स्वर्थः स्वत्यस्य सार्वापतित्वाहाता। स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः

३ अल्पलावि छह प्रमाणों के द्वारा जाना गया प्रशं

जिस प्रदुष्ट पदार्थ के दिना सम्भव नहीं है, उसकी करपना जिस प्रमाण में की जाती है, उसका नाम प्रयोपति है। जैसे—नीचे जसप्रवाह को देसकर

उपर कंत्रात बहुष्ट वृध्यि की कावना ।
सर्वापतियोग — सर्वापतियोग स्वापंतियोग स्वापंतियाग स्

भूत १३ कियास्थानों में प्रथम है। सर्यावग्रह-१. व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः । (स. सि. १-१८; त. वा. १, १८,२; त. बुलबो. १-१८) । २. व्यञ्जनाऽवग्रहचरमसमयोपात्तशब्दाव्यविग्रहण-लक्षणोऽर्थावग्रह । (ग्रायः नि. हरिः वृ ३, पू. १०)। ३. प्रत्थस्स घोग्गहो प्रत्थोगाहो, सो य वजणावग्ग-हातो चरमसमयाणंतर एकसमय ग्रविसब्बिदिय-[बिविसिट्टिदिय-] गेण्हतो बत्थावमाहो भवति, चर्विखदियस्स मणसो य वंजणाभावे पढमं चेव जं श्रविसिट्टमत्थग्गहणकाले यो एगसमयं सो श्रत्थोग्गहो भाणेयव्यो । (नन्ती. भू. पू. २६) । ४. श्रप्राप्तार्थ-ग्रहणमर्थावग्रहः। (वब. पु. १, पू. ३५४); मप-सत्थागहणमत्थावगाहो । (शव. वु. ६, वृ. १६; पु. ६, पू. १४६; पु. १३, पू. २२०) । ४. दूरेण य जं गहणं इंदिय-णोइंदिएहि अत्थिककं। अत्थाव-म्महणाणं णायव्वं तं समासेण ।। मण-<del>चन</del>सूविसयाणं णिहिद्रा सन्वभावदरसीहि । प्रस्थावनगहबुद्धी णायव्या होदि एक्का दु। (सं. दी. प. १३ – ६६ व ६८)। ६. प्राप्ताप्राप्तार्थबोषाववग्रहो व्यजनार्थयोः (ग्रप्रा-प्तार्थबोघोऽर्थस्यावग्रहः) । (ग्राचाः सा. ४-११) । ७. ग्रथ्यंत इत्यर्थः, भ्रथंस्यावग्रहणम् अर्थावग्रहः, सकलरूपादिविशेषनिरपेक्षाऽनिर्देश्यसामान्यमात्ररूपा- वंबहुणम् एकसामयिकम् इत्यर्थः। (नन्दीः मलवः बृ. २७, वृ. १६८)। ८. तत्र प्रदग्रहणमदग्रहः, धर्यस्यावबहोऽर्थावब्रहः, धनिदेश्यसामान्यरूपाधर्यः ब्रहणमिति भावः । ब्राहच नन्द्यध्ययनचूणिकृत्— सामन्त्रस रूवाइविसेसणरहियस्स प्रनिद्देश्सस्समब-माहण धवमाह इति । (प्रकाप. मलव. प्. १५-२००, पु. ३१०) । १. व्यवनावग्रह-चरमसमयोपात्तशब्दाधर्थावग्रहलक्षणोऽर्थावग्रहः सा-मान्यमात्रानिर्देश्यब्रहणमेकसामयिकमध्विब्रह इति भावः । (बाब. मलय. बृ. ३, वृ. २५) । १०. मर्थावग्रहस्तु किमपीदमित्येतावन्मात्री मनःवर्धः पञ्चभिरिन्द्रियवंस्त्ववबोधः । (कर्मस्तव गो. वृ. ६-१०, पू. =१)। ११. ग्रर्थस्यावप्रहणमवप्रहो-**ऽमंपरि** च्छेद । (कर्मवि. व्या. शा. १३) । १२. बर्यंत इत्यर्थं., तस्य शब्द-रूपादिभेदानामन्यतरेणापि भदेनानिर्धारितस्य सामान्यरूपस्यावग्रहणमर्थावग्रहः, किमपीदमित्यव्यक्तज्ञानमित्ययः । (कर्मवि. दे. स्वो. बृ. ४, वृ. १२; प्रव. सारो. वृ १२४३) । १३. शब्दादेर्यः परिच्छेदो मनाक् स्पष्टतरो भवेत् । किंपि-दित्याश्मकः सोऽयमर्थावग्रह उच्यते ॥ (लोकन्नः 1 (30€–\$

१ व्यक्त प्रवार्य के प्रवधह को धर्मावग्रह कहते हैं। २ व्यंक्रनावग्रह के धन्तिम तमय में गृहीत शब्दादि प्रवं के सवद्यहण का नाम प्रयावग्रह है। ४, प्रश्नाप्त पदार्थ के सहय को धर्मावग्रह कहते हैं।

सर्वमागयो भाषा— १. नगहुद्धियमभाशाणिव इ सद्धागाई स्ट्राग्तरेशीभाशाणिव व ग सद्धागाई । (नित्तीवर्ष्म् — वास्तद्दह्म्च्यो प्रस्ता. व. ११, स्त्र १६२०) । १. प्राष्ट्रतारोगां वण्णां भाषायिष्ये वाचा तम्ये या मागयी नाम भाषा 'रसोलंसी माग-ध्यार्थं स्त्रादितस्यवती सा स्रमाभितत्वकीसस्य-वास्त्रवार्भमागयीतुच्यते । (सम्बा. समस. वू. ३४, पू. ११) ।

१ जो आया बाथे नगय देश में बोली जाती थी, अथवा जो बट्टारह देशी आयाओं में नियत थी, उसका नाम बर्चमायथी है।

ध्वर्षितः—१. प्रनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजन-वशाद्यस्य कस्यविद्धमस्य विवक्षया प्रापितं प्राचान्य-मित्तमुपनीतमिति यावत् । (स. सि. ४–३२; त. युक्तवो. ४–३२) । २. वर्मान्तरविवकाप्रापितप्राथा- भंबर्गाश्रम् । बनेकान्तासकस्य बस्तुनः प्रयोजन-वचात् सस्य कस्वर्षिष् वर्धस्य विनक्षया प्रापित-प्रामान्यम् धर्मेस्पर्यापत्रपुर्वातिपति यावत् । (तः वा. ४, ३२, १) । ३. प्राप्त तिर्वाधितपुरापत्तं विन-स्नित्तिस्यनवान्तरम् । (त. वा. हिर. वृ. ४,–११) । ४. प्राप्ततं निर्वाधितपुराप्तम् । (त. वा. सित्तः वृ. ४,–११) । ४. वस्तु तावस्यकान्तरस्यकं वर्तते । तस्य वस्तुनः कार्यवधात् पस्य कस्याचित् स्वमावस्य प्रापि-तस्याद्वं प्राप्तः प्रपत्ते विवस्तितामिति यावत् । (त. वृत्ति सुन. ४,–१२) ।

१ प्रयोजन के बजा अनेकान्सात्मक बस्तु के जिस किसी वर्ग को विवकावका जो गुरुयता प्राप्त होती है उसे प्राप्त कहते हैं।

ह चन भागत कहत है। श्रहेंद्रभाव-सम्महंतिण पस्सह जाणह णाणेश दब्ज-पज्जाया। सम्मत्तगुणविश्वद्वो भावो श्रहहस्स

णायम्बो ॥ बोषमा ४१)। सम्यवस्य गुण से विशुद्ध होकर को वर्षन से बच्चों श्रीर उनकी वर्षायों को देखता है, तथा जान से उन्हें जानता है, यह सहंत्त का स्वरूप है।

सहुव्यस्तेजनन - १. सहुवादीना यद्यांजनन विदुणं परिपर्दि सन्येपार्यावस्ववेदिना पुटेस्ट्विस्ट-व्यन्तनाहरूष्टेन निवेख तस्त्वादियम्तराम पहला-प्रस्तापन भगवना वर्णजननम् । (स. सा. विवयरे. ४७) । २. सुगतादीना स्टंस्टिक्स्ड-वयनताप्रका-वानेनास्त्रस्य प्रजाप्त तस्त्वादियम्तर्ता सहल-प्रस्तापन भगवत्व स्त्राप्त तस्त्वादियम्तराम सहल-प्रस्तापन सहत्व प्रस्तापन (स. स. मूना. ४७) । स्त्रस्यात से रहित सप्त-युड, स्वित्त स्त्रपन स्त्यपन स्त्रपन स्त्यपन स्त्रपन स्त्य

सहँग-१- प्रसिद्धंति णयोककारं प्ररिक्षा पूजा सुर-समा लोए । रजहता धारिव्हति व धारहेता तेण उच्चते ।। होता प्ररि व बम्मं परहेता तेण वुच्चति ।। प्रसिद्धांत वरण-गमकणाणि प्रसिद्धित पूज्यवककार । धरिद्धंति सिद्धिगमणं धरहेता तेण उच्चति ।। (मूला. ७-४ व ७,६४-६१) । २. चय-पाइकाम (हिंगा केनलणाणाइर रामुणसहिया । चोत्तीसातिसवयुका प्रसिद्धा एरिला हाँति ॥। (मि. सा. ७१) । ३. तेरहमे गुणठाणे सजोइकेचतिव होइ अरिहंतो। चउतीसग्रइसयगुणा होति हु तस्स-द्भपिबहारा ।। (बोचन्ना. ३२) ४. देवासुर-मणु-एसुं बरिहा पूचा सुरुत्तमा जम्हा। ध्ररिणो हंता रवं हंता घरिहंता तेण वुच्चंति ॥ (आव. नि. **६२२) । ५. वंदणा-णमंसणा-प्रयणादि धरहंती**ति भरहंता, भरिणो वा हंता भरिहंता । (नन्दी पू. पू. ३८) । ६. प्रशोकाखष्टमहाप्रातिहायविरूपां पूजा-महंन्तीत्यहंन्तः, तीर्थंकरा इत्यर्थः । (था. प्र. टी. १, नन्ती. मलयः वृ. सू. ४०, वृ. १६२; वंबसूत्र व्याः ४; लिसतिब. वृ. ७६ व =६; ग्राव. हरि. वृ. नि. ७०, वृ. ४६; नि. १७६, वृ. ११६; नि. ४१७, वृ. १६६) । ७. झरिहन्ति, झहंन् अशोकादि-महापूजाहंत्वात्, श्रविश्वमानं वा रहः एकान्तं प्रच्छन्नं सर्वज्ञत्वाद् यस्य सोऽरहा:। (झौपपा. झभय. बृ. १०, वृ. १४; दशबै. नि.हरि. बृ. १-६०, वृ. ६२; साथ. नि. नलय. बृ. ७० व १७६, पृ. ७६ व १६१)। मितश्चयपूजाईत्बाद्वाईन्तः । स्वर्गावतरण जन्मा-भिषेक - परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पलिपरिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देवासुर-मानवशाप्तपूजाम्योऽघि-कत्रादतिशयानामहंत्वात् योग्यत्वात् श्रहंन्तः । (थव. d. 8 d. 22) 1

१ भगवान् प्ररहत चूंकि नमस्कार व पूका के योध्य होते हुए देवों में सर्वकेष्ठ हैं, तथा झानावरण और वर्षनावरण कप रख एवं नोह और ध्रप्तराय कप धरि के विधातक हैं; ध्रतएव वे 'धहुन' इस सार्वक नाम से प्रसिद्ध हैं।

ससङ्कत्— १. प्रत्यान्यस्वर्गं नेयकरणेन यरत-कृतिम्य गीयते तरवहङ्कतम् । (रायरः पृ. १११) । २. सम्बक्कतुप्रमाधनङ्कारोपेतम् । (ब्यतः भाः नवयः पृ. ७−१६०) । ३. प्रत्योज्यसङ्गृदयुभ-स्वरिविधाणा करणादनङ्कतम् । (जन्मुदीः पृ. १-६) ।

१ विविध स्वर्शवियोके करनेसे जो असकुतके समान गाया जाता है उसे असकुत कहा जाता है । २ उपमा आदि असकारों से सुकत होने के कारण जिनवधन को असंकृत-असंकार गुण्य कुतल-माना जाता है । जसात-असाथ नाम उन्मुआहिए पंचर-(पण्य-)-निया । (वसके पू. १.१६)।

उत्मुक — व्यवंश्य — जलते हुए काष्ट्रका नाम वलात है । झलाभ—इन्छिदट्टोबलढी लाहो गाम, तब्बिबरी-यो प्रलाहो । (बब.पु. १३, पू. ३३४) । इण्डित पदार्थकी प्राप्तिकप लाभ से विपरीत प्रलाम कहलाता है।

**ग्रलाभविजय**- १. वायुवदसंगादनेकदेशचारिणो-ऽम्युपगर्तककालसम्भोजनस्य वाचंयमस्य तत्समितस्य वा सकुरस्वतमुदर्शनमात्रतंत्रस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्याञ्य-संक्लिप्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षानिरुत्सुकस्य साभा-वप्यलाभो मे परमं तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयो-डबसेय:। (स. सि. ६-६; त. बृत्ति अत. ६-६)। २. ग्रलाभेऽपि लाभवत्सन्तुष्टस्यालाभविजयः । वायुवदनेकदेशचारिणः, प्रप्रकाशितवीर्यस्याम्युपग-तैककालभोजनस्य, सक्नन्मृतिसंदर्शनवतकालस्य 'देहि' इति मसम्यवाक्त्रयोगादुपरतस्य मनुपालविमहत्रति-कियस्य, भ्रद्धेदं दवदचेदम् इति व्यपेतसङ्कल्पस्य, एकस्मिन् ग्रामे मलब्ध्या ग्रामान्तरान्ववणनिरुत्सु-कस्य, पाणिपुटमात्रपात्रस्य, बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनबाध्याऽप्यसंक्लिष्टचेतसः, नायं दाता तत्रान्यो बदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य, लाभा-दप्यनाभो मे परमं तपः इति सन्तुष्टस्य मनाभ-विजयोऽवसेयः । (त. बा. ६, ६, २०। ३. मलाभे-Sपि लाभादलाभो में परं तपोवृद्धिरिति सकल्पेना-लाभपरीवहसहनम् । (भ. धा. विजयो. टी. ११६)। १ जो वायुके समान परिग्रह से रहित होकर अनेक देशों मे गमन करता है, जिसने दिन में एक ही बार भोजन लेने का नियम स्वीकार किया है, जो मौन के साथ समितियों का पालन करता है, बचन से किसी प्रकारकी याचनान करके जो केवल शरीर को विस्ताता है, हाथ ही जिसके पात्र हैं, तथा बहुत दिन व बहुत घरों में घूमकर भी भिक्ता के न प्राप्त होने पर संक्लेश से रहित होता हुआ लाभ से अलाभ को ही अच्छ समक्त कर सन्तुष्ट रहता है, ऐसा साबु द्मलाभविजयी होता है

प्रलासपरीवहत्तय-देवो धनामवित्रय । १. प्रलामः भन्तरावकर्षावयाद्यारावतासकृतपीवा, [तस्य परिषहन्म प्रलामपरीवहत्त्वो सर्वति]। (भूता. षु. ४-४६)। २. प्रतामश्रु याषिते सर्वि रत्यास्थानं विद्यानसंदिद्यानं वा न दर्शाते, स्थः स्वं तक्षदाषिष् वा दत्ते कदाषिन्न, कस्तमापरितोषो न यच्छति सति ? ×××ग्रनाभेऽपि समचेतसैव श्रविकृतस्वान्तेनैव भवितव्यमित्यलाभपरीषहजयः । (त. भा. सिद्ध वृ. ६-६) । ३. ह हो देह सहायतां नव समुह्रियैव पोष्यो मया पूतौ मसपसो ग्रहाववि-मतो भ्रान्त्वाऽप्यनाप्तेऽक्षने । दोवः कोऽपि न विद्यते मम पुनर्लाभादनाभक्षमा तां पूर्ति प्रतनोत्यतः प्रिय-तमैबैवेत्यलाभक्षमा ।। (बाबाः सा. ७-१४) । नानादेशविहारिणो विभवमपेक्ष्य बहुषूच्चनीचैर्यु हेषु भिक्षामनवाप्याऽप्यसिक्लब्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षा-निरुत्सुकस्य 'झलाभो मे परमं तपः' इत्येवमधिक-गुणमलाभ मन्यमानस्य यदलाभपीडासहनं सोऽलाभ-परीवहजय: । (पंचसं. मलय. वृ. ४-२२) । ५. नि:-संगो बहुदेशचार्यनिलयन्मौनी विकायप्रतीकारोऽखेद-मिद स्व इत्यविमृशन् ग्रामेऽस्तिभिक्षः परे । बह्वोकः स्वपि बह्वह मम परं लाभादलाभस्तपः स्यादित्यास-वृतिः पुरो स्मरयति स्मार्तानलाभं सहन् ॥ (यन. थ. ६-१०३)। ६. यो मुनिरङ्गीकृतैकवारनिर्दोध-मोजनः चरण्युरिवानेकदेशचारी मौनवान् वाचयमः समो वा सकृत् निजशरीरदर्शनमात्रतत्रः करयुगल-मात्राऽमत्रः बहुर्भिदिवसैरप्यनेकमान्दरेषु भोजनम-लब्ब्वापि धनार्त-रौद्रचेताः दाश्यवातृपरीक्षणपराङ्-मुखो लाभादलामो वरं रुपोवृद्धिहेतु परमं तप इति सन्तुष्टचेताः भवति स मुनिरलाभविजयी वेदि-तब्य । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) ।

वेलो सलाभविजय ।

श्रालीक-तत्रातीकं साधुमसाधुं ब्रवीति, श्रसाधु साधुमित्यादि। (बृहत्क. वृ. ७४३)।

को समार्थ लायुको झलायुझौर झलायुको लायु कहता है वह झलीकरूप झलायु वधन का नाथी होता है। यह नाथायपल के चार भेदों में झलाझ-लापी नामक प्रथम भेद है।

झलेबड — १. मलेबड यच्च हस्ते न सज्जति । (म. मा. मिक्यो. २२०) । २. मलेबड हस्तासेप-कारि मेचितादिकम् (म. मा. मूला. डी. २२०) । जो हाच में लिप्त न हो ऐसे छांछ माबि को समे-बड माहार कहते हैं।

क्रलंडेय (क्रलंस्सिक) — १. किण्हाइलेसरहिया संसारविभिग्गया क्रणंतमुहा । सिदिपुरीसंपत्ता क्रलं स्सिया ते मुणेयव्या । (क्रा. पंचर्तः, २-१४३; वच. पु. १, पू. ३६० क.)। २. वहलेस्याऽतीता असेस्याः (चक. पु. १, पू. ३६०); लेस्साए कारणकम्माणं खए-णूपण्णजीवपरिणामो सहया नदी, तीए घलेस्सिघो होदि । (वब. पु. ७, पू. १०६)।

१ कृष्णावि छहों लेक्याओं से रहित जीवों को-श्रयोगिकेवली धीर सिद्धों को -- प्रलेश्य कहते हैं। सलोक, सलोकाकाश-१. XXX भागास-मदो परमणंतं ।। (मूला. ६-२३) । २. लोयाया-सट्टाणं सर्यपहाणं सदव्वस्त्रकः हु । सञ्ज्ञमलोयायास तं सब्बासं [तस्सन्वासं] हवे णियमा । (ति. प. १, १३१) । २. ततो (लोकाष्) बहिः सर्वतोऽनन्त-मलोकाकाशम् । (स. सि. ५-१२) । ३. बहिः सम-स्तादनन्तमलोकाकाशम्। (त. वा. ५, १२, १८)। ४. लोक्यन्ते उपलम्यन्ते यस्मिन् जीवादिद्रव्याणि स लोकः, तद्विपरीतोऽलोकः । (चवः यु. ४, पृ. ६; यु ११, पु. २) । ५. सर्वतोऽनन्तविस्तारमनन्तं स्वप्रदेशकम्। द्रव्यान्तरविनिर्मुक्तमलोकाकाशमिष्यते । (ह. पु. ४, १)। ६. यावति पुनराकाशे जीव-पुद्गलयोर्गति-स्थिती न सम्भवतो धर्माधमी नावस्थितौ, न कालो दुर्लनितस्ताबत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्य सोऽलोक: । (प्रवः साः प्रमृतः वृ. २-३६ । ७. शुद्धै-काकाशवृत्तिरूपोऽलोकः। (पंचाः काः समृतः वृः ८७) a. प्रलोक: केवलाकाशरूप: ।( प्रौपपा. प्रभय. बृ. ३४, षु. ७६) । ६. धलोकस्तु धर्मास्तिकायादिवियुक्तः । (कर्मकि ग. पू. व्या. १७, पृ. ११) । १०.××× तत्तो परदो प्रलोगुत्तो ॥ (इब्यसं. २०) । ११. तस्मास्लोकाकाशात्परतो बहिर्भागेजन्तमाकाशमलो-कः । (ब्. इष्यसं. टी. २०) । १२. तस्माद् बहि-र्मृतं शुद्धमाकाशमलोकः । (पंचा. का. जय. वृ. ८७; प्रव. सा. जय. बृ. २-३६) । १३. लोक्यन्ते जीवा-दयः पदार्थाः यत्राऽसौ लोकः, × × × तद्विपरीतो-ऽलोकोऽनन्तमानावच्छिन्नशुद्धाकाशरूपः (रत्नक. टी. २-३)। १४.×××संसमलीय हवे ज्ञात (बृ. न. च. ६६)। १५.×××स्यादलोकस्ततो (लोकाद्) **इन्यया** ॥ सोऽप्यलोको न शून्योऽस्ति षड्भिर्द्रव्यैर-श्चेषतः । वयोममात्रावशेपत्वात् व्योमात्मा केवल भवेत् ॥ (पंचाध्याः २, २२-२३) । १६.××× ऽलोकस्तेषां (धर्मादीनां) वियोगतः । निरविधः स्वयं तस्याऽवधित्व तु निरयंकम् ॥ (इव्यानु. त. १०-६) ।

१ लोक से बाहिर सब और जितना भी बनन्त

काकास है वह सब घरनोकाकास कहलाता है। इस्तोतुप-निवाधीप याचने किविद्यो न सांसारिक फलम् । ददानो योगिना दानं आवन्तं तमलोलुपम् ॥ (इसित. घा. ६-८)।

्रात्ता का राज्य के स्वतं के

मलीत्य-मलीत्यं सांसारिकफलानपेका। (सा. व. स्वो. टी. ५-४७)।

देखो-मनोनुष।

क्कस्पतर-जब्ध-जमेहिंह परेतामानुदिदं धर्णतर-जबरिमतमए तत्तो शोबदरे पदेतामे उदयमागदे एको प्रप्यराज्यको शामा (श्वब. पु. १४, पु. १२४)। वर्तमान तमय में जो प्रदेशाच जब्द को प्राप्त हैं उत्तर्स ब्रम्थबहित साने के तथय में उसकी ध्रपेका क्रम्थतर प्रदेशाच के जब्द को प्राप्त होने पर बह क्रम्थतर जब्द कहताता है।

सल्पतर-उदीरसा- जायो एष्टि पयडीयो उदी-रेदि तत्तो प्रणतरविदिक्कतसमए बहुदरियायो उदी-रेदि ति, एसा ग्र'पदर-उदीरणा। (धव. पु. १४, पु. ४०)।

वर्तमान समय में जितनी प्रकृतियों को उदीरणा कर रहा है, जननार प्रतिकान्त समय में उनसे जो बहुतर प्रकृतियों को उदीरणा की जाती है, इसका नाम अल्पतर उदीरणा है।

झस्पतर बन्ध - १. × × एगाईकणगिम वि-इघो ड । (कर्मंग्र. सत्ता. मा. १२, पृ. ६४)। २. यदा तु प्रभुताः प्रकृतीबंचन् परिवासिकोण्यः स्ति। त्यांका बड्यारपत्यं, यवाज्यं वद्यां सत्त्व चनाति, सत्त वा बद्यां पद्, पद् वा बद्ध्यां एकाप्, तदानी स बन्गोज्यतरः। (कर्मंग्र. मस्त्यः पृ. सत्ता. १२)। ३. यत्र त्यांदिवाहित्युक्तम्को भूता पुतरि सत्त्वांवयाहत्यत्यस्यको भवति स प्रमा-सम्य प्यान्यत्यस्यः। (सत्तकः है. स्त्री. षू. २२)। १ स्रिक्ट कर्मम्ब्रतियों को बांच करके को किर परिणामविकोष से एक शांदि से हीन कर्मम्ब्रतियों का सम्यतर्विममित्रकः — धोतक्कांकि ब्रुटराको विह्तांको एसो क्षण्वर्रावहृत्तिको। बहुदराघो विह्
राक्षि प्रस्ताद्वातकाले समये बहुद्धितिकक्ष्येषु
व्यवस्थितेषु, प्रोतककाविदे—वर्तमानकमये स्थितिकाण्वक्षातेन प्रचःस्थितिमत्तेन वा प्रपक्षितेषु, एवः
प्रस्थातरिवर्गतिकः। (अयवः पु. ४, पू. २)।
द्रव्यवहित प्रतीत समय में बहुत स्थितिकक्ष्यों के
रहने पर फिर कर्तवान समय में स्वतिकक्ष्यक्ष्यात
के इत्तर प्रयस्य प्रचःस्थितिमत्तन के हारा उनका
प्रपक्ष्यक्ष होने पर वह प्रस्थातिकत्तक कहकारता है।

प्रस्तात स्वास्त्र मान्य स्वास्त्र व्यवस्त्र प्रिकृत्य स्वास्त्र स्वास्त्र

वर्तमान समय में जो धनुभाग के स्पर्धक संक्रमण को प्राप्त हो रहे हैं, वे यदि प्रनन्तर प्रतीत समय में सकामित स्पर्धकों की अपेका अल्प होते हैं तो यह ग्रस्पतरसंक्रम कहलाता है। **ग्रत्पबहुत्ब**—१. ग्रत्पबहुत्वम् ग्रन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तिः । (स. सि. १-८) । २. संख्याता-स्रन्यतमनिश्वयेऽपि स्रन्योग्यविशेषप्रतिपस्यर्थम् स्रत्य-बहुत्ववचनम् । सस्यातादिष्वन्यतमेन निहिचतानामन्योन्यविशेषप्रतिषत्त्यर्थं मल्पबहुत्ववचन क्रियते - इमे एम्योऽल्पा इमे बहुव इति । (तः बा. १, ६, १०) । ३. एतेऽस्पे बहवश्वतेऽमीभ्यो-°ऽर्था तिविविक्तये । कथ्यतेऽल्पबहुत्व तत्संख्यातो भिन्नसंख्यया । (त. इलो. १, ८, ५७) । ४. सं-रूपाताद्यम्यतमनिश्चयेऽपि परस्परं विशेषप्रतिपत्ति-निमित्तमल्पबहुत्वम् । (न्यायकु. ७-७६, वृ. ८०३; त. मुखबो. १-८) । ५. शल्पबहुत्वं गरयादिकप-मागंणास्थानादिषु जीवानां परस्पर स्तोक-भूयस्त्वम् । (बडशीति मलयः वृ. २, पृ. १२२-२३) ।

१ परस्पर एक-दूसरे की झपेला हीनाधिकता के बोच को सत्पबहुत्व कहते हैं।

स्वरुपसावककमिर्यः अवकाः आविकाश्च, विरस्यविरतिपरिणतत्वात् । (त. वा. ३, ३६, २) ।

विरति और प्रविरति रूप से परिणत—देशवर्तों का पालन करने वाले—शावक व शाविकायें प्रस्य-सावद्यकर्मार्थं कहलाते हैं।

स्वल्पावप्रह — सल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमपरि-णाम प्राप्तमा तलक्दादीनामस्यमस्य शब्दमव-

ग्रह्मित । (त. वा. १, १६, १६)। श्रोवेनियावरण के झरल क्षयोपत्रम से परिणत भारमा जो तत-वितत बादि शब्दों में किसी एक अपन शब्द का भवग्रह करता है, यह श्रोवन सल्य-स्वयह कहनाता है।

ब्रल्पाहाराश्मीद्धं—तत्राहारः पृंसो द्वात्रिशक्त-वनप्रमाणः । कवलाष्टकाम्यवहारोऽल्पाहारावमी-दयंम् । (त. भा. सिद्धः बृ. ६-१६) ।

पुरुष के ३२ प्राप्त प्रमाण प्राहार में से बाठ प्राप्त मात्र प्राहार के प्रहण करने को प्रस्पाहार-प्रथमीदर्थ सप कहते हैं।

झल्पाहारौनोदयं — देलो प्रल्पाहारावमीदयं । कवलाष्टकाम्यवहारोऽल्पाहारौनोदयंम् । (योगशा-स्वो. विव. ४-६१)। बाठ प्राल खाहार के प्रहण करने को श्रल्पाहारौनो-

वर्ष तप कहते हैं। सत्तिवाशकाय निर्माण करते हैं। स्राप्तीवरणकाय निर्माण कर्या निर्माण कर्या निर्माण करते होंगे से स्राप्ति करते होंगे के स्वत्य निर्माण करते होंगे से स्वत्य सत्त्र क्षेत्र के स्वत्य के स्व

कटक, निति, गोबरपीड, कोट, शाटिका (वाड़ी शादि कत्र) तथा झाथ भी इती प्रकार के पदार्थों होते हतर पदार्थों से तक्कम्य—एकक्पता—होती है, उतका तास धस्तीदक या घात्रापतबस्य है। झबक्तस्य उदय—धमंतरादीदसमए उदएक विधा एण्डिमुदयमागवे एसो धवत्तव्यउदघो गाम । (धकः पु. १४, पू. ३२४) ।

कानसर प्रतीत समय में उदय के न होंते हुए इस समय---वर्तमान समय---में उदय को प्राप्त होना, इसका नाम सक्कतम्य उदय है।

स्ववस्तव्य उदीर्शा—मणुरीरणामो उदीरेतस्य सवस्तव्य-उदीरणा। (वब. दु. १४, दू. ४१)। सनस्य स्रतीत समय में उदीरणा से रहित होकर वर्मनान समय में उदीरणा करने वाले की इस उदी-रणा को सम्बन्धन्य-उदीरणा कहा जाता है।

प्रवक्तस्य हम्य- १. प्रस्वंतरभूपहि व नियम्हि व वोहि समयमाहिह । वयमविसेसाहियं दस्त्रवस्तरू-यं पद्म ।। (सम्बत्तिसः १-२६, प्. ४४१-४२) । २. स्वडम्प-सेन-काल-मावैः पर्द्धम्य-सेन-काल-पावै-क्ष्य युगप्ताविस्टम्बत्तस्यं द्रस्यम् । (पञ्चा. का. समूत. ष्. १४) ।

२ स्वकीय प्रया, क्षेत्र, काल, जाव और परकीय प्रया, क्षेत्र, काल, आव; दोनों के द्वारा एक साथ प्रथा का कथन करने पर अवश्तव्य (स्यादवशत्यां प्रथाय) अक्क होता है।

स्ववन्तरुय बन्ध —यन तु सर्वया स्वन्यको भूत्वा पुनः प्रतिपत्य बन्धको गवति स साधसमयेऽवक्तस्य-बन्धः। (सतकः देः स्वोः वृ. २२)।

जहां जीव सर्वमा प्रवश्यक होकर परिजाम के वज्ञ नीचे गिरता हुमा किर से बल्चक होता है वहां प्रवम समय में प्रवस्तव्य बल्य होता है।

स्वकाडरुचि — प्राचारादिहारशाङ्गानिनिवय्य-यदानोअपाहरुपिः (त. स. ३, १६, २) । प्राचारादि हादशाङ्क्षः के अध्ययन हारा वो दृष्ट् यदान होता है को सवगाडरिच या अवगाडतम्य-स्थ कहते हैं।

स्ववगाढसस्यक्त्य — १. अङ्गाङ्ग शाह्यस्त्रभावभाव-गातः स्वयुग्यता । सीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढित क्रस्यते । (स. पु. ७४-४४८) । २, दृष्टिः साङ्गा-ङ्गबाह्यस्रवयग्यम्याह्योरिस्तता यावगाह्य । (साम्यम् १४) । ३. त्रितियस्यागमस्य नि.योषतोऽन्यतमदेवा-वयाहालीडमवगावम् । (वयसस्यः पु. ११४) । ४. स्ववगाद्य निवयस्यागमस्य नि.योपतोऽन्यतमदेवा-गाह्यानीडा । (सन. स. स्त्रोः टी. २-६२) । ३. सङ्गान्यञ्जवाह्यानि च सारमाध्ययीय यदुरयक्ते सम्यक्तं तदस्यादम् । (स. मा. टी. १२) । वेश्वो—स्वयमाहर्षि ।

**प्रवप्रह**—१. विषय-विषयिसन्तिपातसमयानन्तर-माद्यं ब्रहणम् अवब्रहः । (स. सि. १-१५; वब. पु. १, पृ. ३४४ व ३७६; चव. पु. ६, पृ. १६; घव. षु ६, पू. १४४) । २. तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियै-विषयाणामालोचनावधारणमवप्रहः। श्रवप्रहो प्रहो ग्रहणमालोचनमवधारण इत्यनर्थान्तरम्। (त. भा. १—१५; सने ज प १८)। ३. विषय-विषयि-सन्निपातसमनन्तरमाखं ग्रहणमबग्रहः । विषय-विवयिसन्तिपाते सति दर्शन भवति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवयहः। (तः वा. १, १४, १)। ४. प्रकार्थयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधी: । अवग्रहो×××॥ (सघीयः १-५)। १ विषय-विषयिसन्निपातानन्तर-माख ग्रहण श्रवग्रहः × × × तदनन्तरभूतं सन्मात्र-स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणामं प्रतिपद्यतेऽवग्रहः । (सधीयः स्वोः षृः १-५, पृः ११५-१६) । ६. मर्यादया सामान्यस्यानिर्देश्यस्य स्वरूप-नामादिकल्पनारहितस्य दर्शनमालोचनम् । तदेवाऽवधारणमालोचनावधारणम् । एतदवप्रहोऽभि भीयते, अवग्रहणमवश्रह इत्यन्वर्थयोगाविति । (त. हरिः बुः १-१४) । ७. इह सामण्णस्स स्वादिग्रत्थ-स्स य विसेसनिरवेक्खस्स घणिड् सस्स घवग्रहणमव-बहः। (नन्तीः चू. पृ. २५)। ८. विषयः विषयिसंपाः तानन्तरमाश्चं ग्रहणमवग्नहः। विसम्रो बाहिरी ग्रहो, विसई इदियाणि, तेसि दोण्ह पि संपादी गाम णाण- जणपञ्जोगावरका, तदचतरमूप्पणं चाणयदमाही। (बच. दु. ६, पू. १६); धवगाही जाम विवय-विवय-सण्णिवायाणंदरमावी पदनो वोष्विविद्यो। (बच. दु. ६, पू. १=); विवय-विवयित्तविद्यातानन्तरमाधं प्रहणनवपदः। (बच. दु. १. १. १४४ च दु. १३, पू. ११६); प्रवयुक्तते धनेन चटावर्षा दरववद्यः। (बच. दु. १३, पू. २४२)। १. प्रकार्ययोग्यात-बन्दुनावपद्यन्तव्यात्। वातं यु वस्तुनेवस्य प्रहणं तदवपदः। (त. क्लो. १, १४, २)।

तदवाहः । (त. क्या. १, १४, १) । १ । पाणं और उत्तर क्या कर के वाली इत्त्रियों का योग्य देश में संदोग होने के सगन्तर उत्तका सामान्य प्रतिभातकच वर्षान होता है, उत्तके प्रनन्तर वस्तु का जो प्रवस बोच होता है उत्ते प्रवस्त कहते हैं। प्रवस्त हातवाधीय—भवसहस्य यदावर कर्म तद-वसहावरणीय— (वस. पु. १३, पू. २१७) । जो कर्म प्रवस्तुकान को प्राच्छातिय करते हैं । प्रवस्तुतार पीय कहते हैं ।

स्रवदान- सर्वदीयते लण्डयते परिच्छिते सन्येन्यः सर्थः सनेनेति सर्वदानम् । (वतः पु. १३, पू. २४२)।

जिसके द्वारा विवक्षित पदार्थ सम्य पदार्थों से पृथक् क्य में जाना जाता है उसका नाम सबदान है। यह स्रवप्रह्मान का नामान्तर है।

झबद्धा— १. श्रवद्धंगर्ह्यम् । (स. सि. ७—१) । २. श्रवद्धंगर्ह्यम्, निन्द्यमिति यावत् । (त. युक्तवो. ७—१) ।

निन्दित या गहित बस्तु को अवद्य कहते हैं। स्रवद्यारसा—अवधारणं दत्तावधानतया बहणम्। (वर्मवि. मृ. बृ. १–६०)।

साववानता से पदार्थ या भूत्रार्थ के प्रहण करने की सवधारण कहते हैं।

स्वबाररही भाषा — धवधायेठ्यगम्यठेम्प्रीजवेन्स्ववाररही भाषा — धवधायेठ्यगम्यठेम्प्रीजवेन्स्ववारयी, धवबीयवीयपूता हरवर्षः। गण्यते हिंत गाया, तथोग्यतथा गरिणामिवनिकृष्यागन् प्रत्याहितः। (प्रवारः नत्त्रः कृतः २-१११)। परार्थे का निषया करने वाली—वातः की बीचमूत —मावा की सववारयी नावा कहते हैं।

स्वयारवान्—अवहारवमवहारे भानोयंतस्य तं सन्वं ॥ (गु. तु. वह. स्वो. वृ. ७, पृ. २८)। सम्बारण में जो उस सबको बेखता है उसे सब-चारवान वा सम्बारणावान कहते हैं।

वारवान् वा बवारपावान् कहते हैं।
धविष्यरस्य-१. धविष्यंगीरावाम्, धविष्यंगीरवाम्, धविष्यंगीरवाः, तेन सर्वाव्यंगीराः, तेन सर्वाव्यंगीराः, तेन सर्वाव्यंगीराः, वान्यंगीरवाः, वान्यंगीरवाः, वान्यंगीरवाः, वान्यंगीरवाः, वान्यंगीरवाः, वान्यंगीरवाः, वान्यंगीयाः, वान्यंगीयः, वान्यंगीयः,

जन्मा ने जानुष्यावनाकृष्ण विभागत तर्मवर्ग विकरणम् (मित्रा को है २२)। २ मेसा नरण वर्तमान काल में प्राप्त होता है मेसा ही नरण यदि पविष्य काल में होने वाला है तो जस व्यविकरण कहते हैं। ३ प्रविष का वार्ष मर्यादा है, उस क्षवीय से होने वाला नरण प्रविध-नरण कहलाता है, क्षवीय नारक प्राप्ति भव के कारणमृत किन प्राप्तक्रमंत्रेवीं का प्रमुचक करके नरता है उनका ही अनुमय करके यदि मविष्य में नरेगा तो उसे व्यविकरण करके यदि मविष्य में

स्वनमन (श्रीराव)—शोगरं प्रवनमनं भूमा-वासनमित्ययाः। (वद. पु. १३, पु. ६६)। भूमि स्थित होना—भूमि का स्पर्ध कर प्रवनति (नगस्कार) करना, यह स्थमनमन है।

हैं। ऐता व्यक्ति बीका के अयोग्य होता है। अवसरतकशयन- अवसस्तकशयनमधीमुखदानम्।

(भ. बा. मूला. टी. २२५)। नीचे मुख करके सीने को अवनस्तकश्रयन कहते हैं। अवसान--- हे कि तं ग्रीमाणे ? जणां ग्रीमिज्जद। तंबहा----हत्येण वा बंडेण वा चनुस्केण वा जुगेण वानानिमाए वा प्रक्वेण वा मुसलेण वा××× एएमं धवमानपमानेनं कि पद्मोद्यनं एएनं ? धवमान-वमाणेणं साथ-विध-रहम-करकविय-कड-पड-मित्ति-परिक्शेवसंसियाणं दव्याणं प्रवमाणपमाणणिव्यित्ति-सक्समं भवइ से तं ग्रदमाणे । (ग्रनुयो. १३२, पू. १४४)। २. निर्वर्तनादिविमागेन क्षेत्रं येनावगाह्य मीयते तदवमानं दण्डादि । (त. वा. ३, ३८, ३) । भ्रवमीयते तथा भ्रवस्थितमेव परिच्छिद्यतेऽनेनाव-मीयत इति बाज्यमानं । (अनुयो. हरि. बृ. वृ. ७६)। ४. निवंतनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाच मीयते तदबमान दण्डादि । (त. सुसाबो. ३-३=) । १ जिसके द्वारा प्रवमित किया जाता है-कुएं ब्रावि का प्रमाण काना जाता है - उसको प्रवदा जो कुछ (कुषां भावि) जाना जाता है उसको भी प्रथमान प्रमाण कहा जाता है। इसके द्वारा जात (बाई वा कुषां बावि). चित (इँट बावि), रचित (प्रासाद-पीठ ग्रादि), ऋकवित (करोत से बीरी गई सकड़ी काबि), बटाई, बस्त्र और भित्ति ब्रादि की परिधि का प्रमाण बाना जाता है।

स्वयमीवर्यं— र. वतीया किर कवता पुरिसस्स दु होरि प्यविष्याहारो । एएककलार्थिह तत्तो उत्तेषय-गहणं उमोदिष्यं । (मुक्तः ४-१४६) । र. कवय-प्रवागर-वोषश्यम-तत्त्रीय-स्वाध्यातिकृतिहरूपरं-मवनीदर्यम् । (स. ति. १-१६; त. बा. १.१६ १)। प्रमामित्युननाम, ध्यवम्पुरस्यस्य (इति) कवमीदरं, धवमोदरस्य मावः व्यवनीदयंन्—जूनोद-रता । (स. का. १-१६)।

१ पुक्कं का जो बसीस प्राप्त प्रमान स्वाजाविक स्राहार है, उसमें कमशः एक-वो प्राप्तादि कम करके एक प्राप्त तक स्राहार के प्रहण करने को स्वयमीदर्थ तप कहते हैं।

स्वस्मीवर्यातिकार---मनसा बहुमोजनादरः, परं बहु भोजपामीति किन्ता, भृहत्व पावद् भवतस्कृति-रिति वक्तमम्, भृकतं मधा बिह्नुत्युक्तं सम्पक् कृतमिति वा वक्तः कण्ठवेशभुनस्कृत्य हस्तक्षंत्रया प्रवर्षनं प्रसमीयर्यातिवारः। (अ. सा. विक्रमो. व मृत्या. दी. ४०७)।

मन से स्मिष्क नोजन में दिन रक्षना, बुतरे को समित सिलाने की चित्ता करता, 'जब तक तुम्ति न हो तब तक साते रहों इत प्रकार के बचन कहुना, 'मैंने बहुत जाया' इस प्रकार कहने पर 'बहुत सम्ब्रा किया' इस प्रकार के धनुमोदनात्मक सम्बर्ग कहना, याने का स्पर्ध करके हाव के संकेत से यह कहना कि बाज तो कच्च पर्यन्त भोजन किया है; ये तस प्रकारियंत्रत के सतिचार हैं— उसे गांतन करने वाले हैं!

स्वस्थाँवाद — १. गुणवत्सु महत्तु प्रसव्युवदोशोद्-मावनसवर्णवादः । (स. सि. (-१६) । २. सन्ता-कत्व्यवोस्तास्त्वसूनसम्बद्धाः । गुण-वत्तु महत्तु स्वरातिकतुवदोवात् स्वस्यूनतमावोद्द-मावनसवर्णवादः इति वस्यते । (स. बा. ६, १६, ७), त. इसो. ६-१६) । ३. गुणवत्तु महत्तु चात्तः-कातुन्ध्यवद्यवाद्यव्यव्यविद्यादे । (स. युक्तसो ६-१६) । ४. गुण-वता महता सत्त्वस्त्रवोशोद्भागनमवर्णवादः । (स. वृत्ति स्तृतः सत्त्वस्त्रवोशोद्भागनमवर्णवादः । (स. वृत्ति स्तृतः सत्त्वस्त्रवोशोद्भागनमवर्णवादः । (स.

१ गुणी महा पुरुषों में यो दोष नहीं हैं, उनको प्रतन-रंग की कलुकता से प्रगट करने को प्रवर्णवाद कहते हैं।

स्वसम्बना—धनलम्बनं इन्द्रियादीनि स्वीत्यस्ये इत्यबग्रह घवलम्बना (शब पु. १३, पू. २४२)। चूंकि स्वयह मतिकान स्वयनी उत्पत्ति में इन्द्रियादि का स्वलम्बन तेता है, शतः उत्तका प्रवलम्बना यह दूसरा तार्थक नाम है।

स्रवलम्बनाकररा — परिमविद्याउद्यउपरिमहिवि-दब्बस्स स्रोक्कट्डणाए हेट्टा णिवरणस्वलवणाकरण णाम (वव पु. १०, पू. ३३०)।

परभविक बायु कर्म की उवरिष्म स्थिति के प्रध्य का बयकर्षण के कश नीचे गिरने का नाम ध्रवसम्बना-करण हैं।

स्वतन्त्र बहुम्बारी-१. स्वतन्त्रवहुम्बारियः कुल्तकल्येषाममस्यस्य परिवृहीतप्रहृम्बामा भवति । (चा. सा. पृ. २०; सा. स. स्वी. टी. ७-१६) । २. पूर्वं कुल्तकल्येष समस्यस्यागमं पुतः । वृहीत-पृह्वासारतेऽतलस्ववहुम्बारियः ॥ (वर्मसं. सा. १-२१) ।

गुर के सभीप कुरुतक वेष घारण करके परमागम का अस्थात कर जो पीछे गृहवास जो स्वीकार करते हैं उन्हें अथलस्य ब्रह्मवारी कहते हैं।

भवलोकन-- अवनोकनं हरतां चौराणामपेक्षाबुद्धधा

दर्शनम् । (प्रश्नब्याः बृ. पू. १६३; श्राद्धगु. पू.

परधन हरण करने वाले चोरों को अपेकाबृद्धि से देखने का नाम प्रवलोकन है।

ग्नवश्यायचारर्ग--- प्रवश्यायमाश्रित्य तदाश्रयजी-बानुपरोवेन यान्तोऽवश्यायचारणाः । (योगद्याः स्वोः बिब. १-६, पू. ४१) । हिमकणों (प्रोसविन्दुर्घों) का ग्राथय लेकर बसते हुए भी तदाश्रित जीवों की विराधना नहीं करने

वाले सामुद्यों को ग्रवदयायचारण कहते हैं। प्रवष्यष्कर्ग-प्रवष्यष्कणं नाम विवक्षितविध्वंस-नादिकालस्य ह्रासकरणम्, प्रवाक्करणिमत्यवः।

(बृहत्क. बृ. १६७४) । विवक्षित वस्तु के विध्वंसन भावि कालके ह्वास करने धर्यात् पहले करने या कम करने को ग्रवस्थकक कहते हैं।

ग्रवसन्त---१. जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रभारो ज्ञानाचरणभ्रष्टः करणालसोऽवसन्नः । (बा. सा. पू. ६३)। २ ज्ञान-चारित्रहीनोऽवसन्तः स्यात् करणा-लस.।। (ग्राचाः साः ६-६१) । ३. शवसीदति सामाचार्यामित्यवसन्त.। (ऋष. ह. बृ. स. हे. दि. पृ. द १) । ४ सामाचारीविषयेऽवसीदति प्रमाद्यति यः सोऽवसन्न । (प्रव. सारो. वृ. १०६) । ५. मवसन्न मावश्यकादिष्यनुद्यमः, क्षताचारः । (व्यवः भाः मलयः वृ. ३-१६४, पृ. ३४) ।

१ जिनक्यन से अनिभन्न होकर जो साथु ज्ञान और माचरण से भ्रष्ट होता हुमा इन्द्रियों के मधीन होता है उसे प्रवसन्त थमन कहा जाता है। ४ सामाचारी के विषय में प्रमादयुक्त साथु श्रवसन्त कहलाता है ।

**धवसन्तमर**स् (**धोसन्स्मर**स्)—देखो धासन्त-मरण । निर्वाणमार्गप्रस्थितात् संयतसार्वाची हीनः प्रच्युतः सोऽभिवीयत भोसण्ण इति, तस्य मरणं भ्रोसण्णमरणमिति । श्रोसण्णग्रहणेन पार्श्वस्थाः स्व-च्छन्दा. कुशीलाः ससक्तादच गृह्यन्ते । तथा चोक्तम् ---पासत्थो सञ्ख्यो कुसीलससत्त होति स्रोसण्या । ज सिद्धिपुरियदादी भोहीणा साधुसत्यादी ॥ (भ. द्या. विकयो. २५) ।

मोक्षमार्ग में गमन करते हुए सामुसमूहों से जो हीन है उसे श्रवसन्त तथा उसके मरण को श्रवसक- मरन कहा जाता है।

**प्रवसन्नासन्निका**— ××× प्रणताणतपरमाणु-समुदयसमागमेण विका एक्किम्से घोसन्गासन्नियाए विसंभवाभावा। (वयः पु. ४, पू. २३)।

बनन्तानन्त परमाणुधों के समुदाय से जो स्कम्ध निर्मित होता है, उसका नाम श्रवसन्नासन्निका है। ध्रम्यत्र इसके उबसचासम् भीर उत्संत्रासंत्र भारि

नामान्तर भी पाये जाते हैं। **अवसर्पिर्**गो-- १. तैरेव (अनुभवादिभिरेव) प्रवसपं-णशीला घवसांपणी । (स. सि. ३-२७; त. स्तो.

१-२७) । २. बनुभवादिभिरवसर्पणशीला प्रवसर्प-णी । प्रनुभवादिभिः पूर्वोक्तैरवसर्वणशीला हानिस्या-भाविका व्यवसर्पिणी समा । (त. वा. ३, २७,४) । ३. जत्य [बलाउ-उस्सेहाण] हाणी होदि सो ग्रोसप्पणी। (भव.पु. १, पू. ११६; अयभ. १, पू. ७४) । ४. घवसपंति वस्तूना शक्तियंत्र कमेण सा । प्रोक्ताऽवसर्पिणी सार्था × × × ।। (ह. पु. ७-५७) । ५. भूयवल-विहवसरीर-सरीरिहि, धम्मणाणगभीरिमधीर्राह । म्रोहट्टतएहि धवसप्पिणी (म पु. पुष्प. २, पृ. २४) । ६. (झोसप्पिकीए) उस्ते-धाऽऽउ-बलाण हाणी-बड्डी य होंति ति । (प्रि. सा. ७७६) । ७. ग्रवसर्पति हीयमानाऽऽरकतया ग्रवसर्प-यति वा ऽऽयुष्क-शरीरादिभावान् हापयतीति श्रव-सर्विणी । (स्थानांग सभयः वृ १-५०; प्रवः सारोः बृ. १०३३; अम्बूडी. बृ. २-१८) । ८. श्रवसपंन्ति कमेण हानिमुपपद्यन्तं शुभा भावा ग्रस्यामित्यवसर्पि-जी । (ज्योतिष्क. मलय. वृ. २-६३) । १. उपभो· गादिभिरवसर्वणशीला अधसपिणी। (त. मुखबो. ३-२७) । १०. ब्रवसपंयति हानि नयति भोगादीन् इत्येवशीलाऽवसपिणी । (त. वृत्ति श्रुत. ३-२७) ।

ब्रशुभारच प्रवर्द्धन्ते सा भवत्यवसर्पिणी ।। (लोकप्र. 48-RR) 1 १ जिस काल में जीवों के धनुभव, बायुप्रमाण और शरीरावि कम से घटते जाते हैं उसे अवसर्पिणी

११. यस्या सर्वे शुभा भावाः क्षीयन्तेऽनुक्षणं क्रमात् ।

**धवसंज्ञासंज्ञा**—देखो धवसन्नासन्निका । धनन्ता-नन्तसंस्यानपरमाणुसमुच्चयः । घवसंत्रादिकासंत्रा स्कम्बजातिस्तु जायने ।। (ह. पु. ७-३७) ।

धनन्तानन्तसंस्था बाले परमाणुद्धों के समुदाय की

भवसंज्ञातंज्ञा कहते हैं।

मवस्तोभन-धवस्तोभनम् प्रनिष्टोपशान्तवे निष्ठी-

वनेन युपुकरणम् । (बृहत्क. वृ. १३०६) । स्रनिष्यं की उपन्नान्ति के लिये वृक करके वृ-वृ करने

को सबस्तोभन कहते हैं। श्रेष्ठस्थान-पूज्वित्लद्विदिसंतसमाणद्विदीणं वंत्रण-मधंद्वाणं गाम । (सबस. ४, पू. १४१)।

मबंड्राणं जाम । (जयब. ४, पू. १४१) । पूर्व के स्थितिसस्य के समान स्थितियों के बंबने का नाम ग्रवस्थान है ।

प्रवस्थित-१. इतरोऽवधिः सम्यग्दर्शनादिगुणाव-स्थानाश्चरपरिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाऽवतिष्ठते, न हीयते नापि वर्षते लिङ्गवत् ग्रा मवक्षयादा केवल-ज्ञानोत्पत्तेर्वाः (स. सि. १-२२; त. वा. १, २२, ४; त. यूक्तवो. १-२२; त. वृत्ति खूत. १-२२)। २. भवस्थितं यावति क्षेत्रे उत्पन्न भवति ततो न प्रतिपतत्या केवलप्राप्तेः, अवतिष्ठते मा भवक्षयाद्वा जात्यंन्तरस्थायि भवति लिञ्जवत् । (त. भा. १-२३)। ३. जं झोहिणाणं उप्पिज्जिय विह्द-हाणीहि विणा दिणयरमंडलं व भवद्विषं होदूण सञ्छदि जाव केवल-णाणमुष्पण्णं ति तं धवद्विदं णाम । (भवः वु. १३, वृ. २१४) । ४. ग्रवस्थितोऽवधिः सुद्धेरवस्थानान्नि-यम्यतः । सर्वोऽिङ्गना विरोधस्याप्यभावन्नानवस्थितेः ॥ (त. वली. १, २२, १४)। ४- अवस्थितमिति--अव-तिष्ठते स्म ब्रवस्थितम्, यया मात्रया उत्पन्नं तां मात्रा न जहातीति यावत्। (त. भा. सिद्धः वृ. १-२३)। ६. प्रवस्थित यत्र प्रतिपतति बादित्यमण्डलवत् । (कर्मस्तव गो. बृ. ६-१०) । ७. यद्वानि-वृद्धिभ्यां विना सूर्यमण्डलवदेकप्रकारमेव प्रवतिष्ठने तदवस्थि-तम्। (गो. भी. म. प्र. व जी. प्र. टी. ३७२)।

१ को अवधिकान सम्यन्धांनादि गुणों के अवस्थान से जिल परिमाण में उपयन्त हुआ है उससे भव के अग्त तक या केवलकान की जार्गत होने तक न पटता है और न बहुता है, किन्तु उतने ही ज्ञाम एहता है उसे अवस्थित स्वाधि कहते हैं।

श्रवस्थित उप्रतम् (अवद्विद्वमानव) – १. तस्य विक्कटुमेगोवनासं काळण पारिय पुणी एकक्ट्रंतरेण गण्डंतरा किर्मिणीमित्रण छट्टोबवालो बातो, पुणो तेण छट्टोबवालेण विहरंतस्य धट्टामेववालो बावो। एवं दसम-दुवालवादिकक्षेण हेट्टा ण पर्वतो बाव वीविदंतं वो विहर्गदं सर्वद्विद्यमातवो णाम। (बस् षु. ६, षु. = ६) । २. वीक्षोपवासं कृत्वा पारणा-नन्तरमेकालरेण चरतां केनापि निमित्तेन थप्ठोप-वासे वाते तेन बिहत्तामध्योपवानसंभवे तेनाषर-तामेवं दल-द्वादशादिकमेणाची न निवर्तमानानां याव-ज्योवं वेचां विहरणं तेज्यस्थितोधतपतः । (बा. सा. षु. ६०) ।

र बीजा के लिये एक उपचात करके परकार उपचार करता है, तरपकार एक दिन के स्वत्य ते उपचार करता हुआ किती तिनित्य से एक उपचार के स्वाम पर बच्चेपवाल (वो उपचार) करने नगता है। किर वो उपचारों के स्वाम करते नगता है। किर वो उपचारों से सिहार करता हुआ बच्चेपवाल के स्वाम में स्वामीय करने नगता है। इस अपनार दक्षण और हादवान साबि से कम से जो जीवन पर्यंत इन उपचारों को बहाता ही जाता है, पीड़े नहीं हटता है, वह स्वविचत-उपवर का भारक होता है।

स्रवस्थित-उदय---तिसये तिसये चेव परेसम्य उद-यमागदे स्रवहिद-उदस्रो माम । (भव. पु. १४, पू. ३२४)।

सनन्तर स्रतीत और वर्तमान दोनों ही समयों में यदि उतने ही प्रदेशाप्र का उदय होता है तो वह स्रवस्थित-उदय कहलाता है।

स्रवस्थित-उदीरसाः—दोसु वि समएसु तत्तिया चेव पयडीक्षो उदीरेंतस्स स्रवद्विद-उदीरणा । (श्रव. पु. १४, पु. १०) ।

अनन्तर अतीत और वर्तमान दोनों ही समयों में यांव उतनी ही प्रकृतियों की उदोरणा की जाती है तो वह अवस्थित-उदोरणा कहलाती है।

स्ववस्थित मुद्दाकार — X X व केत्तोवनसगपिजीवरसामं होति एवं परमोहोए श्वल-केत-कालभावाणं सवागरासि ति पुण हवेशस्त्रो । पुणो दो ।
सावाणं सवागरासि ति पुण हवेशस्त्रो । पुणो दो ।
सावाणं सवागरासि ति पुण हवेशस्त्र । पुणे दो ।
स्वा । अत्य वाहिणपासिहस्स पविजुणमारो स्वाहुरपुण्यारो ति दोष्णि णामाणि । (चक. १. १. ९. ९. ४. ४)।
सोनोपस स्वित श्रीचों के प्रवाण को परमाविष के
प्रव्या, सेन, काल स्वीर भाव की समाका राश्चिमानकर उसे समार प्रवाण साविष्ठे । प्रवचात समार संस्था
वाले सावस्त्री के से सर्वस्थात नागों को भी सलय
रक्षणा चाहिये । इनवें वाहिन रावनं मान सें स्वत्र

राजिको सर्वाचित मृणकारया प्रतिगृणकार कहा जाताहै।

स्रवस्थित (ज्योतिष्क) — सर्वास्थता इत्यविचा-रिणोऽवस्थितविमानप्रदेशा स्रवस्थितलेश्या-प्रकाशा इत्ययः । मुलक्षीतोष्णरस्ययश्चेति । (तः भा. ४, १६)।

सवाई द्वीप के बाहिर स्थित सूर्य-बच्चादि ज्योतिको देव चूंकि संचारते रहित हूँ सतएव वे सवस्थित कहे जाते हैं। उनके विमानों के प्रदेश, वर्ण और प्रकास भी स्थित हैं। उनके विमान बुखकर शीत व उच्च किरणों से संग्रस्त हैं।

प्रवर्षमा स स्कूप्त हूं।

स्विचिस्त (स्वाध्या — १. इमताव्या विचारतविद्य तार्ति। वर्मोदीनि वर्दाप द्रव्याणि कदाचिदिए पार्टिति इपल्यं गातिवर्तने, तताज्ञेजनिव्यानीर्युच्यन्ते । (स. सि. १—४)। २. इमतानितवृत्तेच्यास्वितानि। वर्मोदिनि वर्दाप्त द्वयाणि कदाचिद्यां वर्दाप्त द्वयाना वर्माप्त कर्माप्त वर्द्याना वर्माप्त निवारत्वेचे, ततोऽवस्थितानीर्युच्यन्ते । प्रवत्य गातिवर्तन्ते, ततोऽवस्थितानीर्युच्यन्ते । प्रवत्य प्रमाप्त नेनाकावार्यक पुद्यानाना चानन्तप्रदेशस्यस्य प्रविद्याच्या पुद्यानाना चानन्तप्रदेशस्यस्य स्थानात्वात्व व्यपन्ति व्यपन्ति व्यपन्ति वर्षाप्त (स. प्र. १, १) । ३. इपला नातिवर्तन्ते । (स. स. १, ४, १) । ३. इपला नातिवर्तन्ते । स्त. पार्टित वार्द्याच्या म प्रवस्थितान्ते वेषा कद्य-पत्ति तर्वा जिताः।। (स. सा. १ –१४)।

यांना तता जिना: ।। (त. सा. १-१४)।

र मर्गादिक छत्तें प्रत्य चूंकि कमी मी 'छह' इतनी
संस्था का प्रतिक्रमण नहीं करते—सदा छह ही रहते
हैं, हीनाधिक नहीं; इस्तिये वे प्रवस्थित कहें जाते
हैं। प्रयस—पर्यं, प्रयम्, लोकाकाश और एक
लीव; ये सानावण्य से असंस्थालकोसी हैं, नाय प्रतिक्रमण के साम्यालकोसी हैं, यह जो उनके प्रदेशों का नियस प्रमाण है उसका चूंकि वे प्रयम कभी प्रतिक्रमण नहीं करते हैं; इस्तिये वे अवस्थित कहें जाते हैं।

प्रवस्थितवन्ध--यत्र तु प्रथमसमये एकविधादि-बन्यको भूत्वा द्वितीयसमयादिष्वपि तावन्मात्रमेव बच्नाति सोऽवस्थितबन्धः। (श्वतकः वैः स्वोः वृः २२)।

क्काबिदे वा] तसिवाधो चेव विह्तीयो एसो धव-द्विदिव्हितियो । (क्तायपा- षू. २१४, षू. ११३; व्यय- षू. ४, ष्ट. २)। २. शोसक्काविदे उत्सक्काविदे वा वदि तसियायो तसियायो चेव द्विदिवंधवदेण द्विदिव्हितीयो होंति तो एसो धवद्विदिविद्शीयो णाम । (व्यय- ४, ष्ट. २-१)।

स्रपकर्षण करने पर यदि उतनी ही स्थितिश्वभ-फितमां रहती हैं तो यह जीव स्रवस्थितविभविसक कहलाता है।

क्रबस्थित संक्रम—जिंद तिचियो तितयो वेब दोषु वि समपतु फड्याण संक्रमो होदि तो एसी सर्वाटुदसक्यो। (बब. पू. १६. पू. ११८) हो स्वत्यान्त्र स्वतीत स्वीर सर्वमाण दोगों हो सम्बर्धों में उतना-उतना माण हो स्वयंकाँ का संक्रमण होता है तो इसे सर्वास्थित संक्रम सामगा चाहिये।

हुता इत स्वास्थत सक्य वानना चाह्य । झवारतस्य — सार्थामकस्य सवस्य पीडितस्य कृत-क्या । न कुर्योद् यस्समाधानं तदवारतस्यमीरितम् । चर्चतः सा. ४-५१)। किसी भी कारण से पीड़ित सावमी कनके संव का

समाधान नहीं करना, इसे झबासस्य कहते हैं। झबास्तरस्तान - १. याचा तु प्रतिनियतस्त्रवाति । दक्षास्तित्तस्त्रविकात्रान्तरस्ता। । (पञ्चा. का. अकृत. कु. -) १. २. प्रतिनियतस्तरुध्यापिनी ह्यान्तरस्ता। । (कि. सा. कु. ३४)) १. यदि बावानरस्ता। स्त्रवास्त्रक्ता। । तत्र तु गुणस्य पर्यायः। संस्वोत्यास्यक्ती सर्वित प्रोध्य क्लिति विस्तारः॥ (पञ्चाष्यायी १-२६६)।

 जो प्रतिनिवत बस्तु में अ्थाप्त रहकर अपके स्वरूप के प्रस्तित्व की सूचना बेती है उसे अवा-न्तरसत्ता कहते हैं।
 अवाय, अपाय — १. अवायो, ववसायो, बुढी,

विष्णाणी [विष्णती], घाउंडी, पञ्चाउंडी। [बह्-सं. ४, ४, ३६ — प्रु. १३, १२४)। २, विशेष-निर्वाताच्यायस्मावसम्मनबायः। (स्त. सि. १, १४)। ३, ववहायं च प्रवास × × । (ष्रास. ति. ३; विशेषा. १७६)। ४. तस्सावगमोऽयात्री। (विशेषा. १७६)। ४. प्रवगमणनवात्री ति य प्रस्थावनगी तयं हम सब्यं। (विशेषा. या. ४०१)। ६. प्रवाणी निरुषयः॥ (वर्षीय १-४); रिहेत्विकेशनिर्योऽसायः। (वर्षीय. स्त्री. १. १–५; प्र. स. स. २–६; प्र. जी. १, १, २८)। विद्योवनिक्रांनाञ्चाबारम्यावनमनमवायः। भावादि-विशेषनिज्ञानात्तस्य याथात्म्येनावगमनमवायः दाक्षि-णात्योऽयम्, युवा, गौर इति वा। (त. वा. १, १५, १); ६. प्रकान्तार्थविशेषनिश्वयोऽवायः । (बाच-हरि. बृ. २, पृ. ६) । ६. ईहितस्यार्थस्य निश्चयो-Sबाय· । (बब. पु. १, पू. ३५४); ईहितस्यार्थस्य सन्देहापोहनमवायः। (वन. पु. ६, पू. १७); ईहाणंतरकालभावी उप्पण्णसदेहाभावरूवो ग्रवाग्रो। (चव. पु. ६, पू. १८); ईहितस्यार्थस्य विशेष-निर्ज्ञानाव् याधारम्यावगमनमवायः । (चवः पु. ६, १४४); स्वगतलिङ्गविज्ञानान् संगयनिराकरण-द्वारेणोत्पन्ननिर्णयोऽवायः । यथा उत्पतन-पक्षविक्षे-पादिभिवंताकापंक्तिरेवेयं न पताकेति, वचनश्रवणतो दाक्षिणात्य एवायं नोदीच्य इति वा । (चवः पु. १३, षु. २१८); भ्रवेयते निश्चीयते मीमास्यतेऽयोंऽनेने-स्यवायः । (भव. पु. १३, षृ. २४३) । १०. ईहादो उन्नरिमं गाणं विचारफलप्पय धवामो । (जयमः पुः १, पू. ३३६) । ११. तस्यैव (ईहागृहीतार्थस्यैव) निर्णयोऽवायः । (त. वलो. १,१५,४) । १२-भवितव्यताप्रत्ययरूपात् तदीहितविशेषनिश्चयो-Sवाय: । (प्रमाणप. पृ. ६८) । १३. ईहणकरणेण जदा सुविष्णभो होदि सो भवाभो दु। (गो. जी. गा. ३०६) । १४. तत्त्वप्रतिपत्ति रवायः । (सिद्धिवि. ब्. २-१)। १५. तद्विषयस्य (ईहाविषयस्य) देवदत्त एवायमिस्यवधारणावानध्यवसायोऽवायः । (प्रमाणनि. षु. २८) । १६. सापि (ईहापि) ब्रवायो भवति--- प्राकाक्षितिवशेषनिश्चयो भवति । (न्यायकुः १--५, पृ. ११६) । १७. प्रकान्तार्थविशेषनिश्चयो-ऽवायः । (स्थानांग सभयः वृ. ३६४, वृ. २६६) । १८. पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयो sपायः । (कर्मस्तव गो. वृ. ६-१०, वृ. **६१)** । १६. ईहितस्यार्थस्य भवितव्यतारूपस्य सन्देहापो-हनमवायः भव्य एवाय नाभव्यः, भव्यत्वाविनाभावि-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरणानामुपलम्भात् । (मूला. ब् १२-१६७) । २०. ईहितार्थस्य लिङ्गे यस्तद्विशेष-विनिश्चयः । भवायो लाट एवायमिति भावादिभि-. यंथा ।। (झाखा. सा. ४–१४) । २१. ईहाकोडीकुते वस्तुनि विश्लेषस्य 'शाङ्ख एवाय शब्दो न शाङ्कः' इत्येबंरूपस्यावधारणम् अवायः । (प्रश्राणमी. स्वो. ब्. १, १, २=) । २२. ईहियग्रत्यस्स पुणो थाणू पुरि-सो त्ति बहुवियप्पस्स । जो णिच्छयावबोधी सो हु भवाक्रो वियाणाहि। (वं. वी. प. १३-५६) । २३. तदनन्तर-(ईहानन्तर-) मपायो निश्चय: । (कर्मवि. पू. व्या. १३, पृ. ८; व्यव. भा. वृ. १०, २७६; बु. बु. ब. स्वो. बु. ३७, घृ. ८६) । २४. पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयो-प्यायः । (कर्मस्तव गो. वृ. गा. ६-१०, वृ. ६१) । २५. सद्भूतविश्वेषानुयायिति ङ्गदर्शनादसद्भूतविश्वेष-प्रतिक्षेपेण सद्भूतविशेषावधारणमवायज्ञानम् । (बर्मसं. मलय. बृ. ४४); धवग्रहानन्तरमीहितस्यार्थ-स्यावगमो निश्चयो यथा शाह्व एवायं शब्दोन शाङ्कं इति प्रवायः। (धर्मसं. मलय. वृ. =२३)। २६. ईहितस्यार्थस्य निर्णयरूपो बीऽध्यवसाय. सोऽपायः शाङ्क एवायं शाङ्कं एवायमित्यादिरूपो ग्रवधारणात्मको निर्णयोऽवायः । (प्रज्ञापः मलयः **बृ. १५**, २, २००)। २७ तस्यैव प्रवग्रहीतस्य ईहितस्यार्थस्य निर्णयरूपोऽध्यवसायोऽवायः शाह्व एवाय शार्क्क एवायमित्यादिरूपोऽवधारणात्मकः प्रत्य-योऽवाय इत्यर्थः। (नम्बी. मलब. बृ. २६, पृ. १६८; ब्रावः निः मलयः बृः २, पृः २३) । २८. ईहितस्यैव वस्तुनः स्थानुरेवाय न पुरुष इति निश्चयारमको बोघोऽपाय:। (कर्मवि. परमा. व्या. १३, पृ. ६)। २६. कुतस्वित्त द्गतोत्पतन-पक्षविक्षेपादिविशेषविज्ञा-नाद् बलाकैवेय न पताकेत्यवधारणं निश्चयोऽवायः । (त. सुकाबो. १-१५) । ३०. ईहितस्यैव वस्तुन: स्वाणुरेवायमित्यादिनिश्चयात्मको बोधविशयोऽया-यः । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. मा. १३) । ३१. याथा-त्म्यावगमन बस्तुस्बरूपनिर्घारणम् भ्रवाय । (त. वृत्ति श्रुत. १-१४) । ३२. भ्रथेहितस्य तस्येदमिद-मेवेति निश्चयः । ग्रवायो×××॥ (लोकप्र. ३, ७१२) । ३३. तत्तां सुणिण्णयो खलुहोदि धवाधी दु वत्थुजादाण । (श्रयप. २--६२) ।

इ.स.चुनारा- (पार्ट) एक प्रशासनार के जानना इसका नाम श्रवाप है। जैसे —यह दक्षिणी ही है युवक है, प्रपत्ता गौर है इत्यादि । कहीं-कहीं इसका उल्लेख प्रपाय शब्द से भी हुमा है। (देखों गं. २६ प्राप्ति) ।

श्रविग्रहगति--विश्वहो व्याघातः कौटिल्यमित्यर्थः । स यस्या न विद्यतेऽसावविश्वहा गतिः । (स. स्नि. २-२७; त. बा. २-२७; त. क्लो. २-२७; त. कुसबो. २-२७; त. बृत्ति खुत. २-२७)। बिग्रह का प्रर्थ क्कावट या डुटिसता होता है, तद-मुसार जीव की जो गति वक्रता, डुटिसता या मोड़

न्त्रसर कीय को यात वकता, कुटिसता या बोड़ सुसार कीय की जो यात वकता, कुटिसता या बोड़ से रहित होती हैं उसे प्रत्यिक्तात कहते हैं। प्रचीत् एक समय वासी ऋजुगति या इचुगति का नाम स्रविग्रहगति है।

द्मविषुष्ट—विकोशनमिव यदिस्वर न भवति तद-विषुष्टम् । (जस्मुदोः वृ. १-६) ।

जो स्वर विकास (चिल्लाहट) के समान विस्वर (अवणकटु) न हो उसे अवधुष्ट कहते हैं।

स्रविचार—(देलो प्रवोचार) यद् व्यञ्जनार्य योगेषु परावतंत्रिवजितम् । चिन्ततं तदबीचार स्मृतं सद् ध्यानकोतिदै ॥ (गुण. कमा. ७६, षृ. ४७; भाव-स. बाम. ७१८) ।

जो ध्यान ध्यान्तन, प्रथं और योग के परिवर्तन से रहित होता है उसे प्रविचार या प्रवीचार कहते हैं। प्रविचार स्पत्तप्रयाख्यान—रे. श्रीवचार वस्य-पाणाहाँदिनानाप्रकाररहितन्।। (भ. मा. विवयो. टी. ६५)। २. प्रविचार पराणसंक्रमजनवाणीन-चाररहितन्।। (भ. मा. मुला. टी. ६५)।

पर गण या ग्रन्य संय में गमन का परिस्थाग कर ब्राहार-पान के कमशः त्याग करने को ब्रविचारभक्त-प्रस्थाच्यान कहते हैं।

स्रविच्युति (प्रवासक्तानभेद)—१. स्वास्त्राता-नगरपनर्गाप्ट्रले यावत्त्वद्रयंगारविच्यवनम्बिच्यु-तिः। X X अधिच्युति-साला-मृत्यद्रव्य वर्ष्य-लक्षणसामान्यान्वयंगोगद्रारणेति स्वयद्विदेशते। विस्न-स. नत्त्व. वृ. ४४); स्वयद्यादिकमेण निरिच्यार्थ-विषये तद्ययोगारसभोधीवच्युतिः। (वर्षस्त. सत्त्व. वृ. २२३)। २. तर्वकाशीय्योगसात्यानिवृत्तिर-विच्युतिः। (व्यंत्रत्व. वृ. ११६)।

प्रवास्तान के परवात् प्रनान्तुत्तं तक निश्वस किये
गये पदार्थ के उपयोग से व्युत नहीं होने को प्रवर्षत्
उत्तको चारचा बनी रहने की प्रविक्युति कहते हैं।
प्रविक्युति, वासना और स्पृति से तीन वरण
सामन्य स्वक्य अन्वपंक सम्बन्ध से वारचा कहे
बाते हैं।

श्चितसम् श्रुत-वितयमसत्यम्, न विद्यते वितयं यस्मिन् श्रुतज्ञाने तदवितयम्, तथ्यमित्ययं: । (वदः यु. १३, पृ. २८६)। जिस वचन में वितय—ग्रसत्यता—नहीं होती, उसे

स्रविष्ठाः — १. सर्विद्या विषयंयास्मिका सर्वभावेष्य-स्रविद्याः — १. सर्विद्या विषयंयास्मिका सर्वभावेष्य-तियानात्माशृष्ठी-बुःकृ तिय्य-सात्मक सृष्टि-मुक्कापि-मानक्या । (त. वा. १, १, ४६) । २. तिरव-बुष्यास्ताक्यातिरितस्यागृष्ट्यनात्ममु । स्रविद्या-तत्त्वचीर्षव्या योगावार्थः प्रकृतित्ता ॥ (तानक्तार १४-१) । ३. स्रविद्या विण्वज्ञातम् । (तिद्विक्तिः सी. षृ. ७४७) । ४. स्रविद्या कर्मकृतो बुद्धिविषयांतः । (सात्मः, सृ. वन्मः, हेल. टि. पृ. ५६) । ४. स्रतियोगे या नित्यताम्मयति. सा स्रविद्या, प्रसृष्टिव्य सारीराविष्ट्य अवस्मवद्यार-स्पेष्ट कृष्यस्वक्यावतरणानित्मतेषु सृष्टि-व्यातिः समानस्य पुरुषतादिषु सारमतास्थातिः 'वह् सम्यो' इति बुद्धिः इत्रं सरोरं सम सहस्येतित् तस्य पूट्टो पुटः इति क्यातिः कषण जान तत्त्व रस्यस्य,

इयमविद्या । (जानतार कु १४-१) । ग्रांतरत, श्रमारक, ग्रांतुक बोर दुःस क्य सब पदावों में नित्य, सारम, शुंचि और तुस क्य को ग्रांत्रिमान होता है; इस प्रकार की विचरीत वृद्धि को वौद-मतामुकार ग्रांविद्या माना गया है।

स्विवेत — १. तरवार्षय्वय-प्रशास्त्रासम्पादितगुणा सविनेयाः (स. सि. ७-११) । २. तरवार्षस्वयपह्यास्त्रासमस्त्रातितपृणा सविनेयाः । तरवाशॉपदेश-अवण-प्रहणाऱ्यां विनीयन्ते पाणीक्रियन्ते इति
विनेद्याः विनेयाः सविनेयाः (स. वा. ७. ११,
इ. त. वती. ७-११) । ३. सविनेया नाम झृत्यिक्यकाष्ट-कुडणमृता पृष्टा-यारण-विवानोहाणोहिषयुक्ता
महामोहामिमृता पुष्टा-यारण-विवानोहाणोहिषयुक्ता
महामोहामिमृता पुष्टावसाहिहास्त्र (स. सा. ७-६)।
४. तरवायोपदेश अवल-प्रशास्त्रा विनीयन्ते पाणीविक्रयने इति निर्वेताः, न विनेया ध्यितेयाः। (स.
मुक्का. यू. ७-११)। ४. तरवायोकर्णन-व्यीकरणास्त्रामुते प्रमुत्य-स्वस्यस्थादिषुणा न विनेत् शिक्तप्रतृत्वसम्वन्ते वे ते प्रविनेयाः। (स. यूक्ति सृत.
७-११)।

१ तत्वार्थ के अवण और प्रहण के द्वरा विनीतता स्नादि सब्गुणों को न प्राप्त करने वाले स्नविनेय कहै बाते हैं।

**ग्रविपाकनिर्जरा--१.** यत्कर्मे श्रप्राप्तविपाककालं

यौपक्रमिककियाविशेषसामर्थ्यात् समुदीणं बलादुदीर्य उदयावींस प्रवेदय वेद्यते भाग्न-पनसादिपाकवत् सा मनिपाकजा निर्जरा । (स. सि. ६-२३; त. जा. हरि. बृ. ब-२४; त. बा. ब, २३, २; त. भा. सिद्ध. वृ. ६-२४; त. सुसवो. वृ. ६-२३)। २. यत्त्पायविपाच्यं तदाऽऽम्रादिफलपाकवत् । अनु-दीणंमुदीर्याऽऽशुनिजंरा त्वविपाकवा ।। (ह. पु. ४ =, २६५) । ३. प्रनुदीण तप:शक्त्या यत्रोदीर्योदयाव-सीम् । प्रवेश्य वेश्वते कर्मं सा भवत्यविपाकजा ।। (त. सा. ७-४) । ४. ××× प्रविपक्क उवाय-सबस्यादो ।। (इ. न. च. १५८) । ५. तपसा निर्जरायातुसाचोपकमनिर्जरा। (चन्द्रः चः १८, ११०)। ६. विषीयते या (निर्जरा) तपसा मही-यसा विवोधणी सा परकर्मवारिणी ।। (अभितः आः-₹-६४) । ७. द्वितीया निजंरा भवेत् व्यविपाकजाता *ऽनुभवमन्तरे*णैकहेलया कारणवद्यात् कर्मविनाद्यः। (मूला. वृ. ५-४६) । द. परिणामविदोबोत्थाऽप्रा-प्तकालाऽविपाकजा । (ब्राचाः सा. ३-३४) । १. यत्कर्म बलाबुदयावलीं प्रवेष्यानुभूयते माम्रादिवत् सेतरा। (झन. इ. स्वो. टी. २-४३)। १०. उप-कमेण दक्तफलानां कर्मणां गलनमविपाकजा । (अ. मा. मूला. टी. १८४७) । ११. यच्च कमं विपाक-कालमप्राप्तमनुदीर्णमुदयमनागतम् उपक्रमक्रियावि-श्रेषवलादुदी रं उदयमानीय आस्वाद्यते सहकारफल-कदलीकल-कण्टिकफलादिपाकवत् बलाद् विपाच्य भुज्यते सा भविपाकनिजंरा कथ्यते । (त. वृत्ति खुत. ब-२३) । १२. प्रविपाकनिजंरा तपसा कियमाणा-अश्वनादि-द्वादश्वप्रकारेण विभीयमाना । यथा ग्रप-क्वानां कदलीफलाना हठात् पाचनं विघीयते तथा षनुदयप्राप्तानां कर्मणां तपश्चरणादिना त्रिद्रव्यनिक्षे-वेण कर्मनिवेकाणा गालनम् । (कार्तिके. टी. १०४)। १ जिस कर्मका उदयकाल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसे तपश्चरणादिकप ग्रीपकमिक क्रियाविशेव के सामर्थ्य से बलपूर्वक उदयावली में प्रवेश कराके बाजादि कर्लों के पाक के समान देवन करने की सविपाकनिवंरा कहते हैं। **अविभागप्रतिच्छेर---**१. श्रविभागपविच्छेत्रो णाम

अविभागत्रतिच्छेब—१. अविभागपतिच्छेबो णाम नित्व विभागो जस्त सो प्रविभागपतिच्छेबो, सजो-गिस्स करणवीरियं बुढीए छिज्जमाणं २ जाहे विभागं णो हव्यमागच्छति ताहे प्रविभागपतिच्छे- दोत्ति वा वीरियपरमाणुत्ति वा भावपरमाणु त्ति वा एगट्टा। (कर्मप्र. खू. १-५, पृ. २३); श्रविभागपतिच्छेदपरूवणा णाम सरीर-परेसाण गुणियां चुण्णितं चुण्णितं विभन्जंतं जं विभागं व देति सो अविभागपिलच्छे भ्रो बुच्यति । कर्मंत्र. चू. वं. क. गा. ४, वृ. २४) । २. एक्क-म्हि परमाणुम्मि को जहण्लेणऽबद्धिदो भ्रणुभागी तस्स भविभागपडिच्छेदो ति सण्या । (शव. पु. १२, वृ. ६२); एगपरमाणुम्मि जा जहन्निया बहुढी सो खविभागपडिच्छेदो लाम । तेल पमाणेल परमाल्<del>ण</del>ं जहण्णमुणे उक्कस्समुणे वा छिज्जमाणे धणंताविभाग-पतिच्छेदा सम्बजीवेहि अर्णतगुणमेत्ता होति । (धव. षु. १४, षृ. ४३१) । ३. यस्यांशस्य प्रशाच्छेदनकेन विभागः कर्तुं न शक्यते सोंऽशोऽविभाग उच्यते। कि-मुक्तं भवति ? इह जीवस्य वीर्य केवलिप्रज्ञाच्छेदन-केन छिद्यमानं छिद्यमानं यदा विभागं न प्रयच्छति तदा सोऽन्तिमोंऽशोऽविभाग इति । (कर्मप्र. मलय. #. 8-X, W. 2x) 1 १ सयोगी जीव के वीवंगुण के बृद्धि से तब तक छेद

किये जावें, जब तक कि उससे झागे और कोई विभाग उत्पन्न न हो सके । ऐसे घन्तिम प्रविभागी अंश को अविभागप्रतिष्ठेंद कहते हैं। इसी की बीर्वपरमाणु प्रस्वा भावपरमाणु भी कहा जाता है। २ एक परमाणु में जो जबन्य बनुभाग की वृद्धि होती है उसका नाम बिक्भागप्रतिष्छेद है। प्रविरतसम्यम्हरिट-१. णो इदिएसु विरदी गो जीवे बाबरे तसे चावि । जो सद्दृदि जिणुत्तं सम्मा-इट्ठी प्रविरदो सो ।। (प्रा. पंचसं. १-११; वय. पु. १, पृ. १७३ उ; वो. जी. २६; भावसं. वे. २६१)। २ स्वाभाविकानन्तज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतं निज-परमात्मद्रव्यमुपादेयम् । इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि हेयमित्यईत्सर्वज्ञत्रणीत-निश्चय-व्यवहारनयसाध्यसा-बकभावेन मन्यते, परं किन्तु भूमिरेखादिसद्श-कोषादिद्वितीयकवायोदयेन मारणनिमित्तं तलबरगू-हीततस्करवदात्मनिन्दादिसहितः सन्निन्द्रयसुखममु-भवतीत्यवि रतसम्यन्दृष्टेलंक्षणम् । (बृ. वृज्यसं. १३, पृ. २८) । ३. विरमति स्य सावद्ययोगेस्यो निवर्तते स्मेति विरतः, imes imes imes न विरतोऽविरतः, यद्वा क्लीबभावे क्त-श्रत्यये विरमणं विरतम्, सावश्वयोग-प्रत्वाख्यानम्, नास्य विरतमस्तीत्यविरतः, स बासौ

सम्यग्दृष्टिश्चेति प्रविरतसम्यग्दृष्टिः । (पंचसं. मलय. यू. १-१४, पू. २०)। ४. तिविहे वि ह सम्मत्ते येवा वि न जस्स विरद्ध कम्म-वसा । सो धविरधो त्ति भन्नइ × × × ।। (जलक. भा ८६, पू. २१; तु. वृ. वट. स्वो. बृ. १व) । ६. प्रविरतमम्यग्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये । (योगशा. स्वो. विव. १-१६) । ७. सम्यक्टंग सनि विरतियंत्र स्तोकाऽपि नो भवेत् । सोऽत्राविरतिमम्य-क्त्वगुणस्तुर्थो निगद्यते । (सं. कमंत्रकृतिवि. ६) । द्वितीयानां कषायाणामूदयाद् वतर्वाजनम् । मम्य-क्त्वं केवलं यत्र तच्चतुर्यं गुणास्पदम् ॥ (गुण. कमा. १६, पू. १२) । ८. सावद्ययोगविरतो यः स्यात् सम्यक्तववानपि । गुणस्थानमविरतसम्यग्दृष्टघास्य-मस्य तत ।। (लोकप्र. ३-११५७) । १ जो इन्द्रियविषयों से विरत नहीं है, त्रस व स्था-बर जीवों का रक्षण भी नहीं करता है, किन्तु जिणवाणी पर भद्धा रखता है वह अविरतसम्बन्ध बृष्टि — बतुर्व गुणस्थानवर्ती – कहा जाता है। पविरति-- १. विरमण विरतिः, न विद्यते विरति-रस्येत्यविरतिः, प्रथवा प्रविरमणमविरतिरसंयम इत्य-नर्थंभेदः, तद्धेतृत्वादविरतिरस्येत्यविरतिलोभपरिणा-मः सर्वेषामेव हिंसानामविरमणभेदानां लोभः । (जयष. प. ७७७) । २. ग्रावरतिस्तु सावद्ययोगा-निवृत्तिः। (म्रावः निः हरिः वृ. ७४०, वृ. २७६; विशेषा. भा. बू. गा. ७४०. वृ. ६३४; ब्राय. मलय. ब्. ७४०, पृ. ३६५) । ३. प्रविरतिः सावदा-योगेम्यो निवृत्यभावः। (वडवीति नलयः वृ. ७४) । ४. ग्रभ्यन्तरे निजवरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्न-परमसुखामृतरतिविलक्षणा, बहिबिषये पुनरवतरूपा चेत्यविरतिः। (हु. इब्यसं. टी. ३०, वृ. ७६)। निविकारस्वसंवित्तिविषरीतव्रतपरिणामविकारो-ऽविरतिः । (समयप्राः नयः बृः ६४) । १ हिंसाबि वापों से बिरत होने का नाम विरति है। ऐसी विरति के सभाव को अविरति कहते हैं। प्रविरति और असंयम ये समानार्थक शब्द हैं। इस र्थावरति का प्रमुख कारण लोभ है, सत. उस लोभ परिवास को भी सविरति कहा बाता है। **प्रविराधना**--विराधना प्रपराधासेवनम्, तन्नि-

क्ष्यराव के सेवन का नाम विरावना है, उससे विष-रीत प्रविशावना कानना वाहिये । तास्ययं यह कि वारण किये हुए सम्प्रक्षन, यत या वारित्र की विरावना वा आसावना नहीं करने को प्रविशावना कहते हैं।

स्रविषद्धानुपलिष्यः १. स्रविषद्धानुपलिषः प्रति-एवे सातवा —स्वभाव-स्वापक-कार्य-कारण-पूर्वोत्तर-महत्वरानुपलम्बनेदात् । (दरीक्षाः ३-७८)। २. स्रविष्ठद्धस्य प्रतिवेष्येनार्येन सह विरोधमभाष्तस्य सन्तुनोऽनुपलिष्यपिकव्यानुपलिष्यः। (स्याद्वाः र. २-८१)।

र प्रतिषेष्य पदार्थं के साथ विरोध को नहीं प्राप्त होने वाली बस्तु की अनुपलिष्य को अविश्वानुप-लिष्य कहते हैं।

भारत करते हैं। आधिसंत्राद - १ जुते: प्रमाणान्तराबाधनं दुर्वापरा-विरोधक्व अविसंवाद: । (लगीय. स्त्रो. कृ. १-४२)। २. प्रियंगारो हि बृहीतेऽथं प्राप्तः प्रमाणान्तर-वृत्तियां स्थात् । (स्थासकु. १-१०, ष्टू. ४१०)। किसी द्वतरे प्रमाण से बाधान पहुंचना और पूर्वापर विरोध की सम्भावना न रहना, यह स्थायमविवयक स्रविसंवाद है।

झबेंझा — प्रदेशा जलाद: सल्ति न सन्तीति वा चलुषा प्रदलोकनम् । (सा. च. स्वो. टी. १–४०)। यहां पर जीव हैं या नहीं हैं, इस प्रकार फांच से बेचने को प्रदेशा या प्रदेशमा करते हैं।

स्रवैक्षणः— १. अनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभा-सनम् । तद्वैषद्यं मतं बुद्धेरवंशदमतः परम् ॥ (सपी-व. ४) ॥ २. प्रसम्मात् (वैश्ववात्) परम् प्रन्यमाभृत यद् विशेषाऽप्रतिभासनं तद् बुद्धेः सर्वेशदम् ॥ (न्यावकु. २-४, ष्ट. ७४) ॥

रे. अनुमान ग्रादि को प्रयोक्त प्रापिक ग्राप्ति वर्ण व ग्राकार ग्रादि की विशेषता के साथ वो पदार्थ का पहल होता है, यह बेशन्न का स्वरूप है। इससे विप-रोत का नाम ग्रवेशन्न है।

द्धाव्यक्त बोब-- १. धालोचिद धसेसं सन्य एवं मए ति बाणादि । बालसालोचेतो णवमो धालो-बणादोतो ॥ (म. सा. १९६१) २. घरमापरावेन मातिचारः समानस्तमयमेव चेति । घरमं यहत्त तदेव मे युक्तं लघुक्तंम्यमिति स्वदुस्वरितसंबद्धा

वेधादविराधना । (बोडशक वृ. १३-१४) ।

दसमी दोष: (त. बा. ६, २२, २)। ३. परवृहीतस्यैव प्राविश्वशस्याऽनुमतेन स्वदृश्चरितसंवरणं (दशमो दीषः)। (त. इसी. १-२२)। ४. वर्तिकचित्प्रयोजन-मृहिष्यारमना समानायैत प्रमादाचरितमावेश महदपि गृहीतं प्रायदिचत्तं न फलकरमिति नवमोऽव्यक्तदोषः। (का सा. वृ. ६१-६२)। ५. स्वसमानज्ञान तपोबाल-स्यालोचनं भवेत् । प्रव्यक्तं ह्वी-भयप्रायश्चित्तभीत्या-विहेतुतः। (श्राचा. सा. ६-३६) । ६. ग्रव्यक्तः **प्रायदिचलाय** कृशली यस्तस्यात्मीयं दोषं कथयति यो सघुप्रायदिचत्तनिमित्तं तस्याव्यक्तनाम नवमम् । (भूसा. बू. ११-१५) । ७. श्रव्यक्तोऽगीतार्थः तस्याध्यक्तस्य गुरोः पुरतो यदपरावालोचनं तद-भ्यक्तमेव नवमः (ग्रव्यक्तः) श्रालोचनादोयः। (क्यव. भा. मलय. वृ. १-३४२, वृ. १६) । =-प्रव्यक्तं प्रकाशयति दोषम्, स्फुटं न कथयतीत्यव्यक्त-दोवः । (भावताः हीः ११८) ।

१ कि बन, बचन और काव ते स्वयं किये गये, करावे गये व सन्भन्न इस तक दोव की साशोचना कर भी है; तो यह बानता है। इस प्रकार हान-बाल या वारिष्वाल के पात सालोचना करना, यह सालोचना का प्रध्यक्त नामका होय है। २ नेरा सरपाद इसके प्रपरावके कमान है, उने यही बानता है। इसे को प्रायचिक्त दिया गया है यही मेरे किये वीग्य है, इस प्रकार सपने स्वपाय को ज्ञाद न करना, इसे सालोचना का सम्बक्त नामक होय कहा नाता है। सालोचना के इस दोवों में इसका कही नीयें धीर कहीं दतवें मेद कम में उत्लेख हुसा है।

हुआ है। स्वयस्त्वालमरण — १. ध्रव्यक्तः शिव्युर्धर्मार्थ-कामकार्वाणि यो न वैति,न व तदावरणतमर्ववरीरः वीड्य्यक्तवालः, तस्य मरणमध्यक्तवालमरण्यः। (व. स्वा. डी. २१) । २. धर्मार्थ-कामकार्वाणि न वैति न तसावरणसम्बद्धरीरीऽध्यक्तवालः । [तस्य मरण-मध्यक्तवालमरण्यः।] (वाषप्रा. सृत. डी. ३२) । को वर्ग, सर्व सीर कामक्य कार्यों को न जालता है सीर न विसका तरीर उसके धाष्ट्रस्य करने में समर्व है; वर्ष सम्बद्धता वाल स्व्यूत हैं। ऐसे स्वस्त के मरण की ध्रम्यक्तवालमरण कहते हैं।

श्रव्यक्तमन-कार्ये कारणोपचाराच्चिन्ता मनः, व्यक्तं निष्पन्तं संशय-विपर्ययानध्यवसायविरहितं मनः वेषां ने व्यक्तमनसः । [न व्यक्तमनसः प्रव्यक्त-मनसः ।] (थव. यु. १३, षृ. ३३७) ।

कार्य में कारण का उपचार करके यहां तन सक्य से विज्ञा का क्रमित्राय निया गया है। जिनका मन ज्यस्त नहीं है, व्यर्थित संस्था, विषयंव व क्षमध्यक-स्वास नहीं है, व्यर्थित संस्था, विषयंव व क्षमध्यक-स्वास नहीं है, उन्हें क्रम्यस्तम कहा जाता है। ज्युम्।तिमनःवयंग्रात ऐसे क्षम्यस्तमन जीकों की संज्ञा धार्ति को नहीं जानता है।

स्रव्यक्तिभिज्ञ्यात्व--- च्रव्यक्तं मोहलक्षणम् । (गुणः कमाः ६, षृः ३) ।

मोहस्वरूप सिच्यास्य को प्रव्यक्तिमध्यास्य कहते हैं। स्रव्यक्तिस्वर दीव — यदाऽव्यक्तेश्वरेण वारितं गृह्यति तदाऽव्यक्तेश्वरो नाम । (सन. स. स्वो. टी. ५-१५)।

जिस दान का स्वामी कोई ध्रम्यक्त — ग्रप्नेक्षापूर्ण-कारी या बालक — हो, उसके द्वारा वर्णित ध्राहा-रादिके ग्रहण करने पर श्रम्थक्तीक्वर नाम का निधिद्ध उद्गम दोष होता है।

ग्रब्यय — ग्रन्थयो लब्धानन्तचतुष्टयस्बरूपादप्रच्युतः। (समाधिशतक ६)।

धनन्त्रचनुष्टयरूप स्वरूप के प्राप्त करने पर को फिर उससे च्युत नहीं होता है उसे प्रकाय कहते हैं।

स्वस्थाकृता (भाषा)—१. सम्याकृता वेव सरस्थाप्रकरायां (बतार्व हरि. वृ. ति. ७-२७७; साव.
ह. वृ. वत. हेम. ति. वृ. त. ०) १२. प्रम्याकृता प्रतिगम्पीरस्थायां प्रस्पकतावरत्यपुत्रता द्या । (स्वत्यसम्बद्ध व. ११-१६६) । ३. प्रदग्नीरमहत्या प्रयोसवा प्रहृद प्रवता। (भाषार. ७६); प्रतिगन्मीगे
दुर्वान् [त]ताल्यों गहान् सर्वे यस्यः साध्याकृता
भवति । स्वया वानासीनाम्यस्था भाषाध्याकृता
भवति । (स्वार. ती. ७६)।

३ जिसका वर्ष कठिनता से जाना जाता है ऐसी भाषा को ब्रह्माकुता कहते हैं। ब्रह्मवा बालक पादि की ब्रह्मकत भाषा को ब्रह्माकुता जानना चाहिये।

ग्रध्याचात—१. न विचते प्रत्ययात्तरेण व्याचातो बापास्त्रेयल्याधातम् । (च. झा. विचतो, डी. २१०४)। २. नास्ति प्रस्थान्तरेण व्याचातो निश्चिल-इत्य पविश्वाचालकारप्रतिवन्त्रो यस्य तदश्याचातम् । (ज. झा. मृता. डी. २१०४)। ब्रन्य किसी भी कारण के द्वारा वाषा जिसके सम्भव नहीं है उसे ब्रख्याधात कहते हैं।

सम्बन्ध नहा है उस सम्माधात कहत है। स्वाद्धार, स्वस्थारित , स्वत्यंतिक स्वेद्धारित निर्माणित निर्माणित स्वेद्धार्थ के स्वविद्धार्थ पर मारामित ॥ (बोस्सरे. १६) । २. लस्बेद्धेदेश क्रायामा । स्वाद्धारे पर, ७)। २ चो नक्षम लाव के एक देश में रहे उसे सम्माधा — इस्थारित स्वेद्धार्थ — विद्धार्थ में रहे उसे सम्माधा — सम्बाद्धार्थ — विद्धार्थ विद्धार्थ कामादिवनिता सा समनाद वाण हुत्वं वेषा ते सम्बाद्धार्थ — । त्या समनाद वाण हुत्वं वेषा ते सम्बाद्धार्थ । (त. वृद्धारे सुत. ४-२४)।

कृति सुत. ४-२४)।
सिनके काम-रिकारावि जनित बाबाएँ नहीं होती
सिनके काम-रिकारावि जनित बाबाएँ नहीं होती
सिनके वेस कव्यावाब नाम से कहे ताते हैं।
सिक्याबाख बुल्ल—१. धगुवनममेयमक्वयमस्तमजरमक्जममममभव च । एपतियमच्वित्यमध्याबाधं
मुद्रमत्त्रेय । (स. सा. २१४३)। २. सह्वयुद्धस्तकगानुभवसमुर्यननरागाविविजावरहित्यावुत्यय यदेकदेशसदेदन कृत पूर्व तस्त्रीय कम्मूद्रमध्यावायम्नतासुखं मध्यते । (इ. स्थ्यसं. १४)। ३. वेदनीयकर्मोदयजनितसस्त्वायागिहतत्वादव्यावायगुण्यच्यति ।
(परमात्मस्र. टी. १३)।

(परनात्म. टी. ६१)।
१ अनुपम, अपरिमित (अनन्त), आविनश्वर, कर्यमक के सान्यभ से रहित, जरा ते बिहीन, रोग से
उन्मुक्त, भय से विरहित, संतार से अस्तीत, ऐकानितक, आस्पीनक और अबेच ऐसे बाधारहित
मुस्तिक्क को प्रथमाय कुल कहा जाता है।
अस्याहत—हह ऐकानिह एरलोकाविकद्धं कालानरावाधित वाज्याहतुनुच्यते। (आब. नि. हरि. व मलया वृ. ६३६)।

मलय. वृ. ६३६)। को इहलोक झीर परलोक के विरोधले सर्वया रहित हो उसे झब्याहत कहा जाता है।

स्रव्याहतपीविपर्यं — प्रव्याहतपीविपीयंत्वं पूर्वापर-वानयाविरोधः । (समवाः समयः कृ. ३५; रायपः कृ. पृ. १६) ।

को बचन पूर्वापर कथन से समिवस्त हो वह सम्या-हतपीबांगीर्थ बचन कहसाता है। यह बचन के ३४ स्रतिकारों में नौबां है।

प्रन्युष्छिदिस्य — ग्रन्युष्छेदित्वं विवक्षितार्याना सम्यक्तिद्धि यावत् ग्रनविष्ठिन्नवचनप्रमेयता । (समबाः ग्रभवः पु. १४) । विवक्षित वर्षे की सम्यक् तिक्षित होने तक निरक्तर त्वकर है वक्षों का प्रयोग करने की सम्यक्षित्व कृति हैं। यह ३१ सारवक्षतातिसार्थों में सनित्तम है। सम्युत्पमन - १. हृतिरोज्ञाहीरोध्यं वाधी यायवति-विवत्यवक्षोऽज्ञुत्यनः। (प्र. क. मा. ३-२१, पृ. ३६१)। २. स्वयुत्पन्नं तु नाम-वादि-वंक्षादि-विवोधपरितानेनानिर्वादिषयानध्यवसायपासम् । (प्र. र. सा. १-२१)।

१ गृहीत धयवा अगृहीत पदार्थ का जब तक यथार्थ स्वरूप निश्चित नहीं हो जाता, तब तक उसे अध्यु-त्यन्य कहा जाता है।

अश्वल—निरतिचारत्वादशवलः । (त. भा. सिकः वृ. १-४१, पृ. २६६) ।

स्रतिचार से रहित स्तातक सृति को सशक्त कहा काता है। यह स्तातक के पांच मेरों में हुमरा है। स्रश्नकमाचार— सम्प्राहृतादिपरिहारी सशक्ता-चारः। (काव. भा. सत्तव. वृ. २-१४)। सम्पाहृत स्वादि दोयों का परिहार करने काले लाबू के बारिज की स्रश्नकमाचार कहते हैं।

स्रशस्त्रिका श्रुत—वृमानगारी जनवास्त्रका स्रत्रहांनगजो । (श्रव. पु. १६, पु. २४४) । स्रत्यकानुवर्षात रूप निम से होने बाले साम को स्रश्चांतगज मृत कहा बाता है। सेते—वृम निम से होने बाला सिम का साम।

**प्रशरणानुप्रेक्षा** —१. मणि-मंतोसह-रक्का हय-गय-रहमोय सयलविज्जामो। जीवाणंण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि ।। सग्गो ध्वे हि दुग्गं भिच्चा देवा य पहरणं वज्ज । धइरावणी गईदी इंदस्स ण विज्जदे सरणं ।। णवणिहि चजदहरयणं हय-मत्तगइंद-चाउरगवल । चक्केसस्स ण सरणं पेच्छतो कहिये काले ।। जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि अप्पणी अप्पा । तम्हा झादा सरणं बंधोदय-सत्तकम्मवदिरिक्तो ।। (हाब्जानुः =-११) । २. हय-गय-रह-गर-बल-वाहणाणि मंत्रोसधाणि विज्जाधी । मञ्जूनयस्स न सरणं निगडी जीदी य जीया य ।। जम्म-जरा-मरण-समाहिदम्हि सरणं ण विज्जदे लोए। वर-वरण-महारिजवारणं तु जिणसासणं मुख्या ॥ मरणमयम्हि उवगदे देवा वि सद्दयाण तारंति। धम्मो ताणं सरणं गदि ति चितेहि सरणतं॥ (बुला: ६, ६-७)। ३. वदा मृगुशावकस्यैकान्ते

बलवता अधितेनामिषैषिणा ब्याझेणाभिभूतस्य न किञ्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याधि-प्रमृतिव्यसनमध्ये परिभ्रमतो जन्तोः शरणं न विद्यते । परिपृष्टमपि शरीर भोजनं प्रति सहायी भवति न व्यसनोपनिपाते, यत्नेन सचिता प्रवी धपि न अवा-न्तरमन्गच्छन्ति, सविभक्तमुल-दुःलाः सुह्नदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, बान्धवाः समुदिताक्व रूजा परीतं न परिपालयन्ति, शस्ति चेत् सुचरितो बर्मो ध्यसनमहार्णवे तारणोपायो भवति । मृत्युना नीय-मानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम्। तस्माद् भवन्यसनसङ्कटे धर्म एव सरणं सुहृदयों अधनपायी, नाम्यकिञ्चिच्छरणमिति भावना स्रशरणानुप्रका । (स. सि. ६-७) । ४. यथा निराश्रये जनविरहिते वनस्थलीपुष्ठे बलवता क्षुत्परिगतेनामिषैषिणा सिहे-नाम्याहतस्य मूर्गाशकोः शरण न विद्यने, एव जन्म-जरा-मरण-व्याधि-प्रियविष्रयोगः र्राप्रयमप्रयोगेप्सिता-लाभ-दारिक्रय-दौर्भाग्य-दौर्मनस्य - मरणादिसमुत्येन दुःसेनाम्याहतस्य जन्तोः ससारे शरण न विद्यत इति चिन्तयेत् । एव ग्रास्य चिन्तयतो नित्यमशरणोऽस्मी-ति नित्योद्विग्नस्य सांसारिकेषु भावध्वनभिध्वक्को भवति । ब्रहंच्छासनोक्त एव विधौ घटते, तद्धि परं शरणमित्यशरणाणुप्रेका। (त. भा. ६-७)। ५. भुधितव्याझारिदुतमृगशाववञ्जन्तोजंरा-मृत्युरुजान्तरे परित्राणाभावोऽकारणस्वम् । जन्ण द्विविधम्-लौकिकं नोकोक्तरं चेति । तस्त्रत्येक त्रिधा — जीवा-जीव-मिश्रकभेदात् । तत्र राजा देवता वा लौकिक जीवशरणम्, प्राकारादि ग्रजीवशरणम्, ग्राम-नगरा-दिमिश्रकम् । पञ्च गुरवो लोकोत्तर जीवशरणम्, तस्प्रतिबिम्बाद्यजीवशरणम्, सधर्मोपकरणसाधूवर्गौ मिश्रकशरणम् । तत्र यथा मृगशावस्य एकान्ते बल-वता क्षुधितेन प्रामिषैषिणा व्यान्नेणाभिद्रतस्य न किञ्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यू-व्याधि-प्रियवित्रयोगात्रियसंयोगेप्सितालाभ-दारिद्रच- दौर्मन-स्यादिसमुत्थितेन दुःश्वेनाभिभूतस्य अन्तोः श्वरणं न विद्यते, परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायी भवति न व्यसनोपनिपाने, बत्नेन संचिता ग्रर्था ग्रपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति, संविभक्तसुख-दुःखाः मृहृदो-ऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, बन्धवः समूदिताश्च रुजा परीतंन परियान्ति । मस्ति नेत् सुमरितो धर्मो व्यसन-महार्णवतरणोपायो भवति । मृत्यूना नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम् । तस्माव् भवव्यसनसंकटे धर्म एव शरणम् । सुहृदयौँऽपि[न]धन-पायी, नान्यत् किञ्चिच्छरणमिति भावनमशरणानु-त्रेका। (त. बा. १, ७, २)। ६. व्यादारितास्ये सति यत्कृताञ्जे [-तान्ते] न प्राणिनां प्रा[शा]णमिहास्ति किञ्चित् । मृगस्य सिहोग्रनिशातदंष्ट्रा यत्र प्रविष्टा-त्मतनोरिवात्र ।। (बरांग. ३१-५७) । ७. तत्थ भवे कि सरणं जत्य सुरिदाण दीसदे विलग्नो । हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्य ।। सीहस्त कमे पहिंदं सारंगं जह ण रक्सदे को वि ! तह मिच्चुणा य गहिदं जीवं पि ण रक्खदे की वि ॥ जइ देवी विय रक्षवि मतो तंतीय सेत्तपालीय। मिय-माणं पि मणुस्त तो मणुया शक्तवा होति ।1×× ×दसण-णाण-चरित्त सरण सेवेह परमसद्वाए। ग्रण्ण किपिण सरण ससारे संसरंताण ।। (कार्ति-के. २३-२५ व ३०)। द. न स कोऽप्यस्ति दुबुद्धे शरीरी भुवनत्रये। यस्य कष्ठ कृतान्तस्य न पाशः प्रसरिष्यति । समापतति दुर्वारे यम-कण्ठीरवक्रमे । त्रायतं तु न हि प्राणी सोद्योगैस्त्रिदशैरपि ॥ मारब्धा मृगवालिकेव विपिने संहार-दन्तिद्विषा पुसां जीव-कला निरेति पवनव्याजेन भीना सती। त्रातु न क्षमसे यांद कमपदप्राप्ता वराकीमिमां न त्व निर्मृण लज्ज से ऽत्र जनने भोगेषु रन्तु सदा ॥ (ज्ञानार्णव इलो. १-२ व १७, पृ. २६ व २६) । १. दत्तोदये-ऽर्यनिचयं हृदये स्वकार्ये सर्वः समाहितमितः पुरतः समास्ते । जाते त्वपायसमयेऽम्बुपतौ पतनेः पोतादिव द्रुनवतः शरणं न तेऽस्ति ।। बन्धुत्रजैः सुभटकोटि-भिराप्तवर्गेर्मन्त्रास्त्र-तन्त्रविधिभिः परिरक्ष्यमाणः । जन्तुर्दनादिषवलोऽपि कृतान्तदूर्तरानीयते यसवद्याय वराक एक: ।। संसीदतस्तव न कातु समस्ति शास्ताः त्वत्तः पर· परमवाध्तसमग्रबोधेः । तस्या स्थिते त्वयि यतो दुरितोपतापसेनेयमेव सुविधे विश्वरा श्रिया स्यात् ॥ (बजस्तिः २, ११२-१४) । १०. इन्द्रोपेन्द्रादयोऽयेते यन्मृत्योयान्ति गोचरम्। प्रहो तदन्तकातक्क्केकः शरण्यः शरीरिणाम् ॥ पितुर्मातुः स्वसुर्भातुस्तनयानां च पश्यताम् । भ्रत्राणी नीयते जन्तुः कर्ममिर्यमसद्यनि ॥ शोचते स्वजनानन्तं नीय-मानान् स्वकर्मभिः । नेष्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं मूडबुद्धवः ॥ संसारे दु:स-दावाग्निज्वसञ्ज्वामाकरा-लिते । वने मृगार्भकस्येव वारणं मास्ति देहिनः ॥

(बोनजाः ४, ६१-६४) । ११. संसारदु:सोपद्रुतस्य शरणामाबोऽशरणत्वम् । (त. सुक्तबो. वृ. ६-७) । १२. तत्तरकर्मग्लिपतवपुषां सब्धवस्तिप्सितार्थं मन्या-नाना प्रसभमसुबत्त्रोद्यतं भङ्क्तुमाशाम्। यद्वद्वार्यं त्रि-जगति नृणा नैव केनापि देव तद्वन्मृत्युर्थसनरसिक-स्तद्वृथा त्राणदैन्यम् ॥ सम्राजां पश्यतामप्यभिनयति न कि स्व यमश्चिण्डमान शकाः सीदन्ति दीवें क्व न दियतवधूदीर्धनिद्रामनस्ये । माः काल-ब्यालदंद्रां प्रकटतरतपोविकमा योगिनोऽपि व्याकोष्ट् न कमन्ते तविह बहिरहो यत् किमध्यस्तु कि मे ॥ (अनः अः ६, ६०-६१) । १३. यथा मृगबालकस्य निजने बने बलवता मांसाकांक्षिणा कृषितेन द्वीपिना गृही-तस्य किञ्चिच्छरणं न वर्तते, तथा जन्म-जरा-मरण-रोगादिदु:खमध्ये पर्यटतो जीवस्य किमपि शरण न वर्तते, सम्पुष्टोर्शय कायः सहायो न भवति भोज-नादन्यत्र दु:लागमने, प्रयत्नेन सञ्चिता ग्रपि रायो भवान्तर नानुगच्छन्ति, सविभक्तसुखा प्रपि सुहृदो मरणकालेन परिरक्षन्ति रोगग्रस्त पुमासंसंगता मपि बान्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुवरितो जिनधर्मो दु ल-महासमुद्रसन्तरणोपायो भवति, यमेन नीय-मानमात्मानमिन्द्र-घरणेन्द्र-चक्रवर्त्यादयोऽपि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधर्म एव शरणम् । एवं भावना अशरणानुप्रेक्षाभवति । (त. वृत्ति अ<u>त</u>त. ६–७) । १ मणि, मंत्र, ग्रीवधि, रक्षक, घोड़ा, हाथी, रय मौर विद्या; ये कोई भी मरण के समय में प्राणी का रक्षण नहीं कर सकते हैं। देखी जिस इन्द्र का स्वर्ग तो दुर्ग के समान है, देव जिसके किकर हैं, वक्त जिसका शस्त्र है, धौर हाथी जिसका ऐरावत है; उसको भी मरण से वदाने दाला कोई नहीं है। जन्म और मरण आदि से यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह कर्मबन्धनावि से रहित अपना **प्रात्मा ही कर सकता है। इत्यादि प्रकार बार-बार** चिन्तन करना प्रशरणानुप्रेका है।

स्रशारराभावना---वेहिनां भरणादिभये संसारे शरण किमपि नास्तीत्यादिचिन्तनमशरणभावना । (सम्बो-धस. वृ. १६, पृ. १८) ।

नरणाविके भय से ब्याप्त संसार में रक्षा करने बाला कोई भी नहीं है, इस प्रकार विप्तन करने का नान सवारणभाषना है। (बेको प्रशारणानुस्रेका)। स्रकारीर---वेसि बरीर गरिश्व ते स्रश्वरीरा। केते? परिणिब्युधा। (वद.पु.१४,पृ.२३८); झहु-कम्म-कवचादो णिग्गया धसरीरा णाम। (वद.पु. १४,पृ.२३९)।

विनके शरीर का सम्बन्ध सदा के लिए छूट चुका है, स्रीर को स्नाठ कर्म रूप कवच से निकल चूके हैं, ऐसे सिद्ध परमाल्या स्रशरीर कहे जाते हैं।

स्वमानत्वसञ्चाचितम् । (त. युक्को. १-०) ।
१ वीर्षं व वांचर से वृद्धिगत यह मारीर पुरीवासय
(उट्टी) से समान अपविवक्ता को उत्यान करणे बाता है। वर्ष से आण्छादित होकर निरस्तर सक-मुत्रादि को वहाने वाले इस कारीर को अपविवक्ता स्नान और वुगन्यत उपटन बादि से भी दूर नहीं को वा सकतो है। बोद को आत्यांतक चुद्धि को सम्यान्धर्मानादि ही प्रगट कर सकते हैं। इस प्रकार निरस्तर विवार करना, यह प्रमुखित-अनुमेशा है। इसे साम्री-मानना भी कहते हैं।

सन्तुद्ध-उपयोग--जपयोगी हि जीवस्य परद्वव्य-सयोगकारणसन्तुद्ध । (प्रयः सा समृतः वः २-६४)। पर-प्रव्यं के संयोग के कारणभूत जीव के उपयोग की सन्द्रद्वीपयोग कहते हैं।

स्रज्ञुद्ध-ऋजुसूत्रनय—जो सो असुद्धो उज्सुदणको सो चक्कुपासयवॅजणपञ्जयविसद्धो । {वव. पु. €, पृ. २४४) ।

हु. २००१। बो चक्षु इन्द्रिय से स्पृष्ट—उसके द्वारा वेसी गई— व्यंत्रन पर्याप को विषय करता है उसे समृद्ध ऋष्-सृत्रनय कहते हैं।

श्च श्रुद्ध चेतना—१. कार्यानुभूतिलक्षणा कर्मफलानु-मृतिसक्षणा चाशुद्धचेतना । (पंचा. का. धमृत. वृ. १६)। २. ××× प्रशुद्धाऽऽश्मकर्मजा ॥ (पञ्चा-श्याषी २-१६३) ।

कार्यानुभूति क्रीप कर्मकलानुभूति को सशुद्ध चेतना कहते हैं।

सञ्जद हर्व्यनेगम — यस्तु पर्यायवद् हन्यं गुणवदेति निर्णयः । स्पवहारनयाज्ञातः सोऽशुद्धहरूयनैगमः ।। (त. वतो. १, ३३, ३६) ।

ब्रम्य पर्याय बाला स्वयंता गुल बाला है, इस प्रकार जो स्थबहार नय के साधित निर्णय होता है उसे सजुड-ब्रम्यनेयन नय कहते हैं।

सञ्जाद प्रध्यस्तामा — सर्वद्रव्यविषयेषु व द्रव्यं द्रव्य-सिरायुन्तवर्द्धा-व्यवद्दारामिश्वानीवरण्यद्रव्योगाणि तर्वशायुद्धव्यव्यवस्ताना (स्वा-१९, वृ-१९-९०) । सर्व प्रव्यविषयेषी में प्यष्ट प्रव्यं हैं इस प्रकारक समुक्ता वृद्धि, व्यवहार और वचन की स्वारण की प्रध्य-उपाधि है यही समुद्ध प्रव्यं का सक्षण हैं।

**प्रशुद्धत्रस्य-व्यञ्जनपर्यायनैगम**—विद्यते चापरो-उम्बद्धस्यव्यञ्जनपर्ययौ । सर्यीकरोति यः सोऽत्र ना गुणीति निगद्यते ।। (त. इलो. १, ३३, ४६) । जो नैयम तय प्रशुद्ध द्रवय ग्रीर व्यञ्जन पर्याय को विषय करता है उसे प्रशुद्ध द्रव्य-व्यञ्जनवर्याय नैगम-नय सहते हैं। जैसे मनुष्य गुणी है। यहां पर गुज-बान् बज्ञुद्ध प्रव्य है भीर मनुष्य व्यञ्जनपर्याय है। कथाञ्चित् समेदकय से दोनों को यह नय जानता है। प्रशुद्ध इच्याचिक या त्रशुद्ध इच्यास्तिक नय-१. प्रशुद्धद्रव्यायिकः पर्यायकलङ्काङ्कितद्रव्यविषय. व्यवहारः । (जयषः पु. १, वृ. २१६) । २. ब्रशुद्ध-स्तु द्रव्यायिको व्यवहारनयमतार्थावलम्बी एकान्त-नित्यचेतनाऽचेतनबस्तुद्वयप्रतिपादकसांस्यदर्शनाश्रितः। सम्मतित. बू. वा. ३, पृ. २८०) । ३. व्यवहारनय-मतार्थावलम्बी मशुद्धद्रव्यास्तिको नयस्य द्वैतप्रति-षादनपरः, भेदकल्पनासापेक्षो ह्यशुद्धद्रव्यास्तिक इति बोध्यम् । (स्था. रह. वृ. वृ. १०) । ४. कर्मोपाधि-सापेक्षोऽसावशुद्धद्रव्यार्विकः, यथा कोघादिकर्मज-भाव द्यारमा । उत्पाद-व्ययसापेकोऽसावसुद्धद्रव्याधिकः, यबैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तम् । भेद-कल्पनासापेकोऽसावशुद्धद्रव्याचिकः, यथात्मनोदर्शन-ज्ञानादयो गुणाः । (नयप्रदीप २, पृ. ६६।१)। १ पर्यायकप कलंक से मलिनता को प्राप्त हुए इच्छ को विषय करने वाला वो व्यवहार है उसे समुद्ध-प्रव्यापिकतम्य कहते हैं। २ व्यवहारनय के विषय-मृत पदार्थ का बाध्य लेकर को सांख्यात में चेतन पुरव और अधिन मृति हन दो तस्वों का एकान्त क्य ते कथन किया गया है, यह प्रसुद्ध प्रव्यापिक-नय के सांख्यत है।

स्रशुद्ध पर्यायाधिकनय—प्रशुद्धपञ्चवद्विए वंजय-पञ्चायपरति सुद्धमण्यायमेदेहि गाणारानुवगए XXX । (बन. दु. १३, दु. १८८-२००) । को व्यञ्चनपर्याय के वशीमृत हो- वह विवय करता है—वह स्रशुद्ध पर्यायाधिकनय कहनाता है। स्रशुद्ध साव-१. सन्यवचापाधिकः स्मृतः। (ब्रब्याद्ध-१८-६) । २. सन्योऽगुद्धभाव भीपाधिकः, उपाधिवनित्वहिस्माविष्यरिकानपरोध्यता स्मृतुद्धन्य-

भावता । (बच्चानु. डी. १२-६) । उपाचि (बस्वामाविक वर्म) से उत्पन्न होने वाले बाहिरी भावों को ब्रायुड भाव कहते हैं।

स्रशुद्ध संप्रह — १. होंद तमेव प्रमुद्धो इगजाहित-सेसतहोण ॥ (स. म. स. १६) । २. तथा द्रव्य-मिति पट इति च द्रव्यत्व-पटशाबाम्तरसामायेन सरुसवीबादिद्वय-सीवमाहिषटव्यन्तीना सम्हणाद-गुद्धसंग्रही विशेष:। (त. मुससो- १-३१)।

१ जो किसी एक जातिषिशेष को ग्रहण करे उसे शबुद्ध संग्रहनय कहते हैं। २ ड्रम्याल या घटत्यकप प्रमान्तर सामान्य के द्वारा जो सकल जीवादि इच्यों को स्नीर जुक्चादिस्य यट व्यक्तियों को ग्रहण करता है वह सञ्चद्ध कंपहनय कहताता है।

स्रशुद्धः सङ्गभूतव्यवहार-प्यवृद्धगुण-गृणिनोरशुद्ध-द्रव्य-पर्याययोगेंदकथनभशुद्धसद्भूतव्यवहारः । (नय-प्रदोष पृ. १०२; द्रव्यानु. टी. ७-४) ।

अजुद्ध गुन-गुनो के और अजुद्ध त्रःथ-पर्याय के भेद-कथन को अजुद्ध सद्भूतव्यवहार कहते हैं। अजुभ काययोग— १. प्राणातिपाताऽदत्तादान-

हिता, चोरी और जैवुनसेवन धावि काम सम्बन्धी धनुत्र क्याओं को धनुत्र कामयोग कहते हैं। धनुत्र क्रिया— जान-दर्शन-चारित्र-तपसामतीत्रारा म्रशुभिकयाः । (म. सा. विजयो. टी. ६) । ज्ञान, दर्शन, चारिल और तप में भतीचार या दोव लगाने वाली कियायों को बद्युत्र किया कहते हैं। **ब्रज्ञभ तेजसज्ञरोरसमुद्**घात--१. तत्व अप्पसत्वं (तेजासरीरसमुग्धादं) बारहजीयणायामं णवजीय-णवित्थारं सूचि-धंगुलस्स संबेज्जदिभागबाहल्ल जास-वणकुसुमसंकाशं भूमिपञ्चदादिदहणक्समं पडिवक्स-रहियं रोसिषणं वामंसप्पभवं इच्छियन्तेत्तमेत्तविसप्प-णं। (वब. पु. ४, पू. २०); कोवं गदस्स सजदस्स वामंसादी बारहजीयणायामेण णवजीयणविक्लंभेण सूचि-बंगुलस्स सलेज्जदिभागमेत्तवाहल्लेण जासवण-कुसुमवण्णेण णिस्सिन्द्रिण सगक्त्रेत्तऽञ्भंतरद्वियसत्त-विणासं काऊण पुणो पविसमाणं तं चेव संजदं मारेदि तं ग्रमुहं (णिस्सरणप्ययं नेजइयरीरं) णाम । (वकः षु. १४, षृ. ३२८) । २. स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नकोषस्य संयम-निधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूरपुञ्जप्रभो दीर्षत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण. सूच्यङ्गुलसख्येयभाग-मूलविस्तारी नवयोजनाग्रविस्तारः काहलाकृतिपुरुवो वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहितं विरुद्धं वस्तु भस्मसारकृत्य तेनैव सयमिना सह स च भस्म व्रजति द्वीपायनवत्, असावशुभतेजःसमुद्घातः । (बू. ब्रब्यसं. १०, पृ. २१; कार्तिके. टी. १७६)। १ महातपस्वी मुनि के किसी कारण से क्रोब उत्पन्न होने पर जो उसके बायें कन्ये से जपापुष्य के समान लाल वर्ण वाला पुतला निकलकर बारह योजन सम्बे, नी योजन चौड़े और सूच्यङ्गुल के संख्यातवें माग बाहत्य वाले बपने क्षेत्र के भीतर स्थित जीवों का विनाश करके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ उस सायुको भी मार डालता है; उसे षशुभ-तजस-शरीर कहते हैं। वह समृद्धात प्रवस्था में निकलता है और पृथियी-पर्वतावि के भी जलाने में समर्थ होता है।

प्रभुभ सतीयोग---१. वधिनतनेष्यांऽसुवादिरगुभो मनोयोग:। (स. सि. ६--३; त. बा. ६. ३, १; स. बुक्बते. ६-३; त. बृत्ति बृत. ६-३)। २. मदे-व्यापुयनादि स्वान्मनोव्यापारसंत्रयम्। (वचासका. १४१४)।

बूसरे के बध-बम्बनादि का विचार करने तथा ईर्व्या और डाह करने भादि को सञ्चम मनोयोग कहते हैं। स्रभुक्त स्रोग — १. स्रणुक्तश्रीरनामनितृ तरवासुमः।
(स. सि. ६-१) । २. प्राणातिगानाप्रतामकन् व्यवस्तानादिग्याः। (त. सा. ६, १, १) । ३. मिष्यादर्गनासपुर्विन्नतोऽतुनः (स. स्ती. ६-१) ५. प्राणातिगातादिनत्वप्रदित्वविद्यासुमः [योगः]। (त. सा. सिद्धः ६. ६-४) । ४. संस्तेत्वपरिणान-देशुक्तिस्त्वविद्योऽपि सामादियोगोनुमः। (त. सुक्तमः ६-२) । ६. ससुम्परिणामनितृ तो निष्यन्तो योगः सञ्जाः। (त. बृत्तिं सृत. ६-१)

१ कुरिसत परिचाम से प्राहुर्भूत मन-वचन-काम की किया को ब्राञ्चभ योग कहते हैं।

स्रशुभ वाष्योग-- १. धन्तभावण-पश्वाक्षस्यवय-नादिरसूत्रो वाष्योग: । (स. सि. ६-६) त. या. ६, ३, १; त. युक्को. ६-३) । २. धमस्याक्षस्य-पाच्यात्रारं वचनगोचरम् । (उपासका. ११४) । ३. धमस्यार्शहतार्जनत-कर्षक-कर्षमुलसायभायणादि-रसूत्रः वाष्योग: । (स. वृत्ति सुत. ६-३) ।

१ झसत्य, परुव (कठोर) और झसम्य भावण को

समुभ स्मृति—देशो दुस्ति । १. हिंहा-पगायित-स्मृत्य-देशो दुस्ति । १. हिंहा-पगायित-स्मृत्य-द्वाप्यस्याध्यस्यप्रतिरम्भृत्तिः। (स. सि. ७-२१; त. वा. ७, २१, २१) । २. हिंहायिकसाध्यस्याधीरुम्प्यादि | स्थापृति | तहस्या-च्याद्यमृत्ये: × × । (त. हत्तो. ७-२१) । ३. पगायित्यकृति । इतः स्वाप्यस्य-धायम्यस्य-धायुतिरस्यमृत्युतिः । (वा. सा. पृ. १०; त. मुस्स्यो. ७-२१) । ४. यमायीते सृते कामोण्यादन-स्तेषा-प्रस्कृतिः । स्वयुग्ण जायने पृद्यामयुग्नसृतिरिच्यते ॥ (वर्षसं. सा. ७-१३) ।

हु-सूति वो बहुते हैं। ब्राह्मभोषयोव—१. विश्वयक्साभोगांडो दुस्तुदिदु-चित्रचटुदुनोटुखुनो। उत्यो उत्तमगयरो उद्याभोग बस्स तो प्रवृद्धो। (प्रब. सा. २–६६)। २. विधि-स्टोदयद्यावियानदर्शन-मान-बारियमोहनीयपुर्ग— बानुवृत्तियरत्वेन परिपृहीनाधोभनोपरायत्वात् परम-प्रहारकसहरेवाधियेवरामेश्वराहित्यद्वसाधुम्मोञ्च-मोन्मार्गयदाने विषय-कवायदुःभवण-दुराणयदुष्ट्यदेव-

कवाओं को सुनने-सुनाने और पड़ने-पड़ाने को सज्ञुभ

भृति कहते हैं । यह एक प्रनर्थंडण्ड का भेद है, जिसे

नौपताचरणे च प्रवृत्तो ऽसुभोपयोगः। प्रच. सा. धमृत. पृ. २-६६) । ३. उपयोगोऽसुभो राग-द्रेष-मोहै: फिवाऽऽसमा:। (धष्या. रह. ५६) ।

(हुहत्क. यू. ७५३)। स्रहंकार स्नावि दोषों से दूषित वयन को स्नन्नोभन वयन कहते हैं। ऐसे स्नन्नोभन वयन का बोलने वाला स्मतन्त्रमापी भाषायथल कहलाता है।

स्रभूतिनिश्चतः - १. वयुलः पूर्वं तदपरिक्तित्तस्यः स्रोप्तित्तम्यादेशस्यात् भीर्मातस्यादिनसम्बद्धान्त्रस्याद्वात् तदस्युतिनिश्वतिक्ति। (भ्रावः नि. हर्षिः व. १९, १९)। १. यत् प्रायः श्रुताम्यासम्वत्येष्णापि सह्यविधियन्त्रस्यापानस्याद्वत्यस्य तदस्युतिनिश्चत्योत्पात्तिस्याद्वस्यत्वे तदस्युतिनिश्चतयोत्पात्तिस्याद्वस्यत्वे तदस्युतिनिश्चतयोत्पात्तिस्याद्वस्यत्वे तदस्यत्विनिश्चतयोत्पात्तिस्याद्वस्यत्वे तदस्युतिनिश्चतयोत्पात्तिस्याद्वस्यत्वे तदस्युतिनिश्चतयः स्वायस्यादस्यत्वे तदस्युतिनिश्चतयः । (प्रवः सारोः मृ. १२४३)।

२ शास्त्राज्यास के बिना ही स्वाभाविक विशिष्ट समीपशम के वश जो औरपत्तिकी आदि वार वृद्धि स्वक्य विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अभूत-निष्टित ग्राभिनिवोषिक मतिज्ञान कहते हैं।

**सभुपात सन्तराय**— ××× प्रश्नुपातः श्रृचा-रमनः ॥ पातोऽस्रूणां मृतेऽन्यस्य क्वापि वाकन्दतः स्रृतिः । (सन. य. ४, ४५–४६) ।

क्षोक से स्वयं प्रमुपात होना तथा किसी के पर बाने पर प्रान्य व्यक्ति के प्राक्षत्वन को मुनकर या सर बाने पर शोकाकुल मनुष्य के प्रानुष्यों के गिरने को प्रमुपात कहते हैं। यह एक भोजन का प्रसन-राय है।

**श्रद्धाधाभय** — श्रद्धाधाभयम् श्रद्धीतिभयम् । (त्रतितिवः पं. पृ. ३८) ।

स्रकीति या स्रप्रकीति के भय को सहलाबाअय कहते हैं। स्तरतीक्षम्य — 'स्तीकः स्ताचायम्' स्तीकतं स्तीकः स्ताचा अधंसा, तहिपर्ययोअस्तोकः, तस्माव् भयम् सरकोकप्रयम् । (बारः भाः हरिः मृ. १६४, हुः ४७३)। १. 'स्तोक्कट् स्ताचायाम्' स्तीकः असंसा स्ताचा, तहिपर्ययोअस्तोकः, तस्माव् भयम् सस्तोकः स्ताचा, तहिपर्ययोअस्तोकः, तस्माव् भयम् सस्तोकः स्ताचान्। (बारः भाः सन्तमः मृ. १८४, षृ. ४७३)। वैको सस्ताचायम् ।

**अञ्चकर्णकररा (अस्सकण्णकररा)-**देखी धादील-करण। १. ग्रस्सकण्णकरणेति वा ग्रादोलकरणेति वा बोवट्टण-उव्बट्टणकरणेति वा तिण्णि णामाणि बस्स-कण्णकरणस्स । (कसायपा. चू. ४७२, पू. ७६७; वयः पु. ६, ष्टु. ३६४) । २. शश्यस्य कर्णः श्रश्यकर्णः, ग्रद्यकर्णवत्करणमञ्चकर्णकरणम् । यथास्वकर्ण भग्राः ट्यभृत्या मूलात् कमेण हीयमानस्वरूपो दृश्यते, तथेद-मपि करणं कोधसंज्वलनात् प्रमृत्या लोभसंज्वलनाद्यः याक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पर्धंकसंस्थानव्यवस्थाकर-णमध्यकणंकरणमिति लक्ष्यते। (वव. पु. ६, डि. ५)। २ जिस प्रकार घोड़े का कान बग्न भाग से मूल भाग पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन दिखायी देता है उसी प्रकार जिस करण (परिणामविशेष) के द्वारा संज्वलन कोष से संज्वलन लोभ तक अनुभागस्पर्धकों की व्यवस्था उत्तरोत्तर होन होती हुई की जाती है उसे धारवकर्णकरण कहते हैं। धारवकर्णकरण, धादोलकरण धीर धपवर्तनोइतंनाकरण ये तीनों एकार्थक नाम हैं। ब्रादोल नाम हिंडोला का है। जिस प्रकार हिंडोले का स्तम्भ और रस्ती के चन्तराल में त्रिकोण साकार घोड़े के कान सबूश दिखता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कोषादि संस्वलन कवाय के अनुभाग का सन्निबेश भी कम से बटता हुआ। विखता है, इसलिए इसे भारोलकरण कहते हैं। कोषादि कवायों का धनुभाग हानि-वृद्धि रूप से विलाई देने के कारण इसको अपवर्तनोहर्तनाकरण

भी कहते हैं।
आइकार्णकरराराद्धा (अस्सकण्णकराराद्धा)—१.
संताणि वरणस्थावपरस्वकाचे फह्दगाणि में कुण्यः।
सा सस्सकण्णकरणद्ध ×× ।। (वंबसं व्यवः
७४)। २. सन्ति विद्यमातानि मायाकमंदलानि
वन्यमातसंव्यवनानोस्सक्येण फह्दकानि सरकरोति साध्यवन्यकरणाद्धा प्रथम मन्यते। (वंबसं
स्वौ, वु. वक्का. ७४)।३. विद्यमातानि यानि संवर्षस्वौ, वु. वक्का. ७४)।३. विद्यमातानि यानि संवर्ष-

तानि भाषाकमंदिक्कानि पूर्वदक्षंज्यसनलोनदिक् कानि वा तानि बच्चमानस्वरूतन्तरकात्वरूपमान-संज्यननसोमरूपया। किमुक्तं भवति ? तत्कात-बच्चमानसंज्यनननोमस्यक्वंकानां चात्यन्त नीरकानि वक्ष करोति सा प्रवक्षंकरणाडा। (पंचसं. मत्त्व-मृ. ७५)।

प्रस्वकर्षकरण के काल को प्रत्यकर्णकरणाद्धा कहते हैं। जिस काल में विद्यमान नायाकवाय के प्रवेश-पिष्य को संकात करते हुए बच्चमान संज्यसन कोन के स्पर्वेश स्वक्य किया जाता है, यह प्रश्व-कर्षकरणाद्धा कहलाता है।

सन्दर्भ घरा — देखो ईवत्प्राग्मार । तिहुवन-मुक्ताक्वा ईसिपभारा घरहुमी रुंदा। दिग्या इनि-सगरज्जू प्रक्रजोयणपनिदबाहुल्ला ॥ (जि. सा. ४४६)।

भोक के शिक्षर पर जो एक राजु चौड़ो, सात राजु सम्बी और प्राठ योजन ऊँची प्राठवों पृथियी है उसे ग्रस्टन परा कहते हैं।

स्रसतीपीय—१. सारिका-सुक-मार्गार-वन-कुर्कुट-कलापिनाम् । पोयो दास्यास्य विलायंत्रसतीयोवणं विदुः ॥ (त्रि. स. पु. स. ६. १, ३४७; सोपका. ६–११२) । २. ससतीयोवः प्राधिक्तप्राणियोदो मारिष्ठहणार्यं दासयोवस्य । (ता. स. स्त्रो. टी. ६–२२)।

१ हिसक प्राणियों— जैसे नैना, तोता, बिस्सी, कुत्ता, मूर्या व मोर बादि—को पालना तवा भाड़ा प्राप्त करने के लिए दासी का भी पोषण करना बसतीपोच कहनाता है।

स्रसत्—प्रतो(सतो) ज्यदसत् । (तः भाः ५-२६)। उत्पाद, व्यय व श्रौज्य स्वरूप सत् से विपरीत सतत् कहलाता है।

स्रसर्श्रतिपकारव-तादृशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्-प्रतिपकारवम् । (न्यामबी. पू. ८५) ।

साध्य के अभाव के निष्यय कराने वाले समान वलयुक्त अन्य प्रमाण के ब्रभाव को ब्रस्टप्रतिपक्तव कहते हैं।

धसस्य (प्रथम) —स्वक्षेत्र-काल-मार्वः सदपि हि यस्मिन् निर्विध्यते वस्तु । तत् प्रथममस्तयं स्थान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र । (पु. सि. ६२) । जिस क्यन में स्वकीय हम्य-सेन-काल-भाव से विक-मान भी वस्तु का उसी स्वकीय हम्य-सेन-काल-माव से निवेच किया चाला है वह प्रमय ससस्य है। जैसे वेयदस के धरने हम्य-सेन-काल-भाव से रहते हुए भी यह कहना कि यहां देवदस नहीं है।

प्रसत्य (द्वितीय)-धसदि हि बस्तुरूपं यत्र परक्षेत्र-काल-भावैस्तः । उद्माब्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः ।। (दुः सि. ६३) ।

को बस्तु पर्यस्थ-कोश-काल-भाव से झसत् है जसे जस्त पर्यस्थ-कोल-काल-भाव से सत् कहता, यह मतद्य बचन का बुसरा नेव हैं। वेसे घटनवच्च से घट के व होने वर भी यह कहना कि 'यहाँ घट हैं। प्रसस्य (बुतीय)— वस्तु मद्गीय द वक्षणात परकपे-पार्मियोयने यस्ति । यहनीयदं च दुनीयं विशेष गौरिति ययावसः ॥ (इ. सि. स्४)।

स्वत्य-अंत्र-काल-भाव से सिक्कामा पदार्थ को यरइन्य-अंत्र-काल-भाव से सत् कहना, यह घसत्य का
तीसरा में हैं। जै से गाव को घोड़ा कहना।
स्वत्य विश्व हैं। जे मान को घोड़ा कहना।
स्वत्य (चतुर्थ) — गहितनक्षांतुतनिश्वमिन
भवति वचनक्षं वत्। सामान्येन वेधा मतिमदनन्तं
नुरीयं त्। पैका-बहासपार्थ कर्कसमसमन्त्रं अन्निरतं
व। धम्मवदिप युद्दाकुषं तत् सर्वं गहितं गदितम् ।।
अहत-भेदन-माराक-कर्षण-मानिष्यः चौर्यक्षमाति ।
तत् सावव्य सस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते ।। घर्रानकरं भीतिकरं वेदकरं वैर-जोक-कस्तृहत्स् । यदपरमणि वाएकरं परस्य तत् सर्वमीस्य सेयम् ।। (पु.
तिः १५-९-)।

नॉहिल, सारक बीर समिप क्यानों को बोलना; यह स्वत्य का बीचा मेद है। साराम विद्ध को भी विद्युत्ता व हास्य सार्थि से गर्मिल, काटो कोर स्वत्यक्त (स्वयोध्य) क्या हो वह गर्मिल कहलाता है। जित क्या के साम्य से प्राणी के सरीर के क्येने-सेनी, तक करने तथा कुणि कार्य, ज्यापार सीर कोरी सार्थ के प्रमुखि हो; उसे तामक कहते हैं। वो क्या कराने तथा कुणि कार्य होते हों। वो क्या कराने तथा हो उसे रामा हो कराने तथा और भी वो स्वाचार कराने हो हो हो से साम्य कहते हैं। वो क्या कराने हो उसे साम्य कहा जाता है। सामा कराना कार्य हो उसे समिप कहा जाता है। सामा कराना कार्य है। इसे समिप कहा जाता है। स्वाचार कराने सामा हो उसे समिप कहा जाता है। स्वाचार कराने सामा कराने सामा करा जाता है।

. .\*

है ध्रसत्य पदार्थ के विषय करने वाले जान को खरपन्म करने वाली शक्तिकप भावमन से जनित प्रथरनविशेष को प्रसत्य मनोयोग कहते हैं।

प्रसत्यामुबा भाषा-१. जं नेव सच्चं नेव मोसं गैव सच्च-मोस ग्रसच्चमोसं नाम । तं चउत्यं भास-जार्थ । (बाबारा. सू. २, १, १, ३४४ पू. ३४४) । २. चनुर्थी भाषा योज्यमाना न सत्या नापि मृषा नापि सत्यामृषा भामन्त्रणाज्ञापनादिका साऽत्रा-सस्याऽमृषेति । (बाचारा जी वृ. २, १, १, ३५५ कृ ३५५) । ३. ××× ग्रसक्त्रमोसा य पडि-सेहा ॥ (वशर्व. नि. २७२) । ४. यसु वस्तुसाधक-बाषकरवाविवक्षया व्यवहारपतितस्वरूपमात्राभिधि-स्सया प्रोज्यते तदमत्यामृषम् । (द्याव ह वृ. सल. **हेम. टि. पृ. ७६**) । ५. या पुनस्त्रिमृष्वपि मापा-स्वनिषक्ता तस्लक्षणायोगतस्तत्रानन्तर्भाविनी सा मामंत्रणाज्ञापनादिविषया असत्यामुखा । (प्रज्ञाप. सलय. पू. ११-१६१) । ६. घणहिंगया जा नीसु वि ण य भाराहण-विगृहणुवउत्ता । भासा ग्रसच्य-मोसा एसा भणिया दुवालसहा ॥ (भावार. ६६) ; या तिसृष्वपि सत्या-मृया-सत्यामृवाभाषा-स्वनिषकता, एतेनोक्तमाबात्रयविसक्षणभाषात्वमेत-स्लक्षणमुक्तम्, च पुननं भाराधन-विराधनोपयुक्ता, एतेनापि परिभाषानियंत्रितमनाराधकविराधकत्व लक्षणान्तरमाक्षिप्तम्, एषाऽमत्यामृषा भाषा । (भाषारः टी. ६१)।

१ को भावा सत्य, श्रसस्य ग्रौर उभय तीनों रूप से रहित वर्षात् अनुभवरूप हो वह चतुर्घो श्रसत्या-मृता भावा है जो शामंत्रवादिरूप है।

स्तारय-मूषा मनोयोग—ण य सम्बनातजुती वो दुमणो सो प्रसम्बनीतमणो । जो जोगो तेण हवे प्रसम्बन्नोसो दुमणजोगो ॥ (प्रा. पंषसं. १–६०; षष. दु. १, दृ. २८२ डब्.; गो. बी. २१६) । को मन म तत्व है और न प्रत्तत्व है वह प्रत्तत्व-मृषा (अनुनय) जन कहलाता है। उसके साम्य से होने वाले योग को प्रताय-मृषा मनोवोग कहते हैं। प्रसत्यमृषा वक्तयोग—नो गंव सञ्चानो ते जाण प्रसञ्चातविचित्रोगो। प्रमणाणं जा भाशा सम्मीणानंत्रपीयादी।। (प्रा. पंत्रसं. १-६२; धव. पु. १, ए. २६६ उत्पृत; गो. जी. २२१)। सत्यता और प्रस्तवात से रहित (स्तृ)-या वचन के द्वारा जो योग होता है उसे सत्यस्थुषा वचनयोग

कहते हैं। स्रसत्य जवनयोग—१. तिव्यवरीयं मोसं। (भ. स्रा. ११६४)। २. तिव्यवरीयो मोसो। (प्रा पंचसं. १–६१; गो. जी. २२०)। ३. ग्रसत्यार्थ-विषयो वाञ्यापारप्रयन्तः ग्रमत्यवचोयोगः। (गो. स्रो. म. प्र. व जी. प्र. टी. २२०)।

स्रतत्य सर्व को विषय करने वाले वचन के क्यापार रूप प्रयन्त को स्नतत्यवचनयोग कहते हैं।

असरारम्भ असन् - प्रसुन्दर - प्रारम्भोऽस्येस्य-सदारम्भः, घविश्वमान शायदाभमे व्यवच्छिन्नं तदा-रभत दंग्गदास्मः, न सदा--न सर्वदा-स्ववक्ति-राजावर्थेश्व धारम्भोऽस्येति वा । (योडसक् वृ. १-व)।

स्रसन् सत्योचीन — कार्य के आरम्भ करते वाले को स्रायारम्भ (बाल) कहते हूँ। स्रवया स्रस्त स्रवान स्रायम में तो स्थविष्ठमा है उतके आरम्भ करते वाले को स्रस्तरम्भ (आन) कहा जाता है। स्रवया को स्थवी समित और काल को स्रवेशा सरा आरम्भ नहीं करता है वह स्रस्तरास्भ (बान) कहलाता है। स्वष्ट स्रस्तरास्भ का निच्चत लक्षण है (प्रसन्-सारम्भ या स्मारास्म)।

ग्रसहरा अनुभाग—प्रथ जे उदीरेदि अणेगासु वन्यणासु ते असरिसाणागः (कसायपाः चू.पृ. दद¥)।

====)। अनेक वर्गणाओं में जिन अनुभागों को उदीरणा की जाती है, उनका नाम असदृक्ष अनुभाग है।

क्षसहमाध्येत्रहरूए— घसतृवायेषप्रहणं नाम स्वयमायं सन्ननार्थेवेष करोति, पुरुषो वा स्वं रूपमन्तिहरूय स्त्रीवेष विदयातीत्यादि। (बृहस्क. बृ. १३०६)। स्वयं आयं होते हुए अनार्थं के वेष के यारण करने को, भ्रमका पुरुष होते हुए स्त्री के वेच के बारण करने को भ्रमबुशवेबग्रहण कहते हैं।

स्तद्धान — १. पापायपवधान्मोहान्त्रध्यात्वा-इन्दुवित्रमात् । कपायाञ्जावतेऽज्ञसमद्द्ध्यातं सरी-रिणाम् ॥ (बानायांव १-२०, पू. ६६); सज्ञात-बन्दुतत्वस्य रागायुण्डतात्मनः । स्वातन्त्र्यनृत्वियां जन्तोत्यद्वस्यानमुख्यते ॥ (बानायंव २२-१६) । स्तुत्वस्य के न जानने धीर राग-द्वेवावि से साविष्ट होने के कारण जीव के जो स्वेष्ण्यावारिता होती है, जते असद्यान कहा जाता है। यह दुष्यांन इन्द्रस सिमाया व निष्यात्वावि के निमन्त से हुमा करता है।

उत्साद् भावस्थापना — प्राकृतिमति सद्भावस्थापना, धनाकृतिमति तडियरीता । (थब. पु. १४, पू. ५) । थिवक्षित बस्तु के धाकार से ग्रुत्य बस्तु में उस बस्तु के स्थापना को प्रसद्भावस्थापना कहते हैं। दूसरे नाम से इसे स्रत्यकारस्थापना भी कहा

जाता है। श्रसद्भावस्थापनाकाल — श्रसन्भावट्टवणकालो णाम मणिभेद-गेरुग्र-मट्टी-ठिक्करादिस्सु वसतो त्ति बुद्धिबलेण ठविदो । (चन. पु. ४, पु. ३१४)।

मणिओद, गेरू, मट्टी और ठीकरे आर्थि में बो बृद्धि-बल से यह बसन्त हैं इस प्रकार से बो वसन्त काल का झारोप किया जाता हे उसे ग्रसब्भावस्थापना-काल कहते हैं।

श्रसद्भावस्थापनानिबन्धन—तव्जिवरीयं (सब्भा-बहुवर्गाणवधगविवरीयं) श्रसब्भावहुवर्णाणवधणः । (थव. पु. १४, पृ. २) ।

को निवन्धन विवक्षित द्रव्य का अनुकरण करता है उसकी उस रूप से कल्पना करने रूप सब्भावस्था-पना से विपरीत स्वरूप वाला असब्भावस्थापना-निवन्धन होता है।

प्रसद्भावस्थापनापूजा — वराटकारी वस्तुस्थ पिनोऽयमिति बृद्धित: गाउर्जा विश्रीयेत प्राच्येर-सद्भावा मता वित्वतम् ॥ (धर्मसं. सा ६-६६) ॥ जिनेत्र के बाकार से रहित कौडी धादि में 'यह फिन हैं इस प्रकार बृद्धि से संकल्प करके को पुरान में बाती है उसे प्राच्य कन क्षत्वव्याव-स्थापना पूजा कहते हैं।

भसद्भावस्थापनावस्थ-प्रजहासक्वेण (एदेसि.

(चक्कबंध-मुरवबंध-विज्जाहरबंध-णागपासबंध-संसर-वासबंधारीणं) तेसु (सीवण्णी-सहरऽसोगकट्टाबिस्) ट्टबणा धसक्मावट्टबणवंधो णाम । (धस. पू. १४, पू. १) ।

जीपर्ची, संर जीर प्रशोक युक्त की लकड़ी आदि में चच्छान्य व मुरखबन्य ग्रादि बन्धभेदों की श्रयमास्वरूप से—उन श्राकारों के न रहने पर भी—स्थापना करना; इसे प्रस्तृशावस्थापनावस्थ

कहते हैं। धसद्भावस्थापनाभाव---तिव्ववरीदो (सञ्जाव-द्वणजावादो विवरीदो) धसञ्जाबद्वणमावो'। (बब. पु. ४, पू. १८३)।

विराग और सरागी भावों का अनुकरण नहीं करने बाली स्वापना को असव्भावस्थापनाभावनिक्षेप कहते हैं।

स्मत् सावस्थापनामञ्जल १. बुढीए समारो-विदर्भगतपञ्चयरिषदशीवगुगतस्वनस्य तरावयादयो सत्तर्भावतुत्रसमञ्जल । (बस. पु. १, पु. २०) । २. मुख्याकारस्या बस्तुमात्रा पुनरसद्गासस्यापना, एरोपदेशादेव तत्र सोऽप्रमिति संत्रस्यात् । (त. स्तो-१, १, ४४, ४९, १११) ।

१ प्रक्ष (बीपड़ लेलने के पासे) ग्रीर वराडक (कोड़ो) ग्रांदि में मंगल पर्याय से परिणत श्रीव के गुण स्वरूप की बृद्धि से कल्पना करना श्रसद्भाव-स्थापनामंगल है।

क्षसब्भावस्थापनावेवना------------- (पाएण प्रणु-हरतदक्तभेएण इन्छिददव्यठवणरूवसन्भावदृत्रणवेय-णाविवरीदा) असक्भावठवणवेयणा । (बब. पु. १०, प्र. ७) ।

वेवना के साकार से रहित तथा में बेवना की स्था-धना करने को सत्त्वभावस्थायनावेवना कहते हैं। अस्तवभूत्रअव्यवहार—१. धम्मीत धम्मपुरो भण्यः प्रसम्बद्धारो इत्यादेश्यारतः। परपरिणतिः सेववनमो × ×।। (श. परक्ष्यस्य परिणाया निश्वतः सर्वात इत्यादेश्यारतिः एतस्य परिणाया निश्वतः सर्वात इत्यादेश्याप्तिरेश्यारतः उपयर-णात् परपरिणतिःसेवनमः—परस्य वस्तुतः परिणतिः परिणयन, तस्य समेवः संवयः तेन सम्यः रापरिणतिः सेववनमः। सावपुत्रव्यवहारः क्ष्यारे (इस्यान् से. ७-४, इ. २००)। ३. सन्यव प्रतिदस्य पर्वस्था न्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहारः । (नयप्रदीप पृ.

इ धन्य धर्ष में प्रसिद्ध वर्ष के धन्य धर्ष में समा-रीप करने को ग्रसव्भूतव्यवहारनय कहते हैं। श्रसद्वेश-१. यत्फलं दु समनेकविष तदसद्वेशम्। धप्रशस्तं वेद्यमसद्वेद्यम् । (स. सि. ६-६; त. इलो. ६, व) । २. यत्कलं दुःलमनेकविषं तदसद्वेद्यम् । नार-कादिगतिषु नानाप्रकारजातिविशेषावकीर्णासु कायिकं बहुविषं मानसं वाऽतिदुःसह जन्म-जरा-मरण-प्रिय-विप्रयोगाऽप्रियसंयोग-स्याधि-वध-वन्धादिजनितं दुःसं यस्य फलं प्राणिनां तदसद्वेद्यम् । बप्रशस्तं वेदाम् बसद्-६वम्। (त. बा. म, म, २)। ३. यत्फलं दु:समनेक-विष कायिक मानसं चातिदु:सहं नरकादिष गतिषु जन्म-जरा-मरण-वध-बन्धादिनिमित्तं २वति तदसद्वे-चम्। प्रप्रशस्त वेद्यमसद्वेदम्। (तः सुलाबोः वृ. ==== । ४. यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीर-मानसा-बिदुःसं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्वेद्यम् । (त. बृत्ति श्रुत. व−८)। ∙़--

२ जिसके उदय से नरकादि गतियों में वारीरिक द मानसिक धादि नाना प्रकार के दु:कों का वेदन हो उसे असद्देश कहते हैं।

ग्रसमीक्याधिकररम्-१. ग्रसमीक्य प्रयोजनमा-धिक्येन करणं ग्रसमीक्याधिकरणम् । (स. सि. ७, ३२; त. इलो. ७-३२; सा. च. स्वो. टी. ५-१२)। २. श्रक्षमीक्य प्रयोजनमाधिक्येन करणं श्रस्नीक्याचि-करणम् । अधिरुपरिभावे वर्तते, करोतिरुचापूर्वप्रा-दुर्भावे, प्रयोजनमसमीक्ष्य ग्राधिक्येन प्रवर्तनमधिकर-णम् । तत् त्रेषा काय-वाङ्मनोविषयभेवात् । तदधि-करण त्रेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? काय-बाङ्मनो-विषयभेदात् । तत्र मानसं परानयंककाव्यादिचिन्त-नम्, वाग्गत निष्प्रयोजनकथास्यानं परपीडाप्रधानं सरिकञ्चन वक्तृत्वम्, कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण गच्छंस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपत्र-पुष्प-फलच्छे-दन-भेदन-कुट्टन-क्षेपणादीनि कुर्यात् । अन्नि विष-क्षारादिप्रदान चारभेत इत्येवमादि, तत्सवंससमीक्या-विकरणम्। (त.वा.७,३२,४–५; त. सुकाबो. बु. ७-३२; चा सा. पृ. १»)। ३. घसमीक्य ग्रनालो≈य प्रयोजनमात्मनोऽर्यमधिकरणं उचितादु-पभोगादतिरेककरणमसमीक्याधिकरणम्, मुसल-दात्र-श्चिलापुत्रक शस्त्र-गोषुमयन्त्रकशिलाम्न्यादिदानलक्षत्र-

म् । (त. भा. सिद्ध. थू. ७-२७) । ४. शसमीक्या-विकरणं पञ्चमम्--- ग्रसमीक्ष्य प्रयोजनमपर्यालोच्य धाधिक्येन कार्यस्य करणमसमीक्ष्याधिकरणम् । (रल- इ. टी. ३-३५)। ५. जसमीक्ष्य प्रविचार्य प्रिषकस्य करणम् प्रसमीक्ष्याधिकरणम् । तत् त्रिधा भवति-मनोगत वाग्गतं कायगतं चेति । तत्र मनोगतं मिथ्या-दृष्टीनामनर्थककाव्यादिचिन्तनं मनोगतम् । निष्प्रयौ-जनकथा-परपीडावचन यत्किञ्चिद् वक्तृस्वादिकं बाग्गतम् । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल-फल-पुष्पाः विश्वेदनादिकम् धग्नि-विष-क्षारादिप्रदानादिकं काय-गतम्। एवं त्रिविषं श्रसमीक्ष्याधिकरणम्। (त. वृत्ति **ब्रुत. ७–३२) । ६. ब्र**समीक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं हि यत् । ग्रर्थात् स्वार्यमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनवधानतः । (लाटीस. ६-१४४) । ७. ग्रसमीक्यंव तथाविष-कार्यमपर्यालोच्येव प्रवणतया यद् व्यवस्थापितमधि-करण बास्युदूखल-शिलापुत्रक-गोधूमयंत्रकादि तद-समीक्ष्याधिकरणम् । (धर्मवि. वृ. ३-३०) ।

२ प्रयोजन का विचार न करके श्रविकता से प्रवृत्ति करने को असमीक्ष्याधिकरण कहते हैं। इसके तीन भेद हैं--- मनोगत, बागत और कायगत ग्रसमीक्या-थिकरण । निच्यावृद्धियों के द्वारा रखे गये सनर्थक काव्य बादि का जिल्लन करना मनोगत असमीक्या-धिकरण है। बिना प्रयोजन इसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली कथाओं का कहना व स्वेच्छाचरिता से जो कुछ भी बोलना, यह वाग्गत शसमीक्याधिकरण है। विना प्रयोजन सवित-प्रवित्त पत्र व फल-फूल प्रादि का छेदन भेदन ब्रादि करना, तथा ब्रग्नि-विथ ब्रादि का देना; वह कायगत असमीक्याधिकरण है।

**ब्रसम्बक्त्व** (ब्रदर्शन) परीषह—ब्रसम्बक्त्वपरी-षहः—सर्वेपापस्यानेभ्यो विरतः प्रकृष्टतपोऽनुष्ठायी निःसगस्याहं तथापि धर्माधर्मात्मदेवनारकादिभावा-न्नेक्षे, मतो मुवा समस्तमेतदिति श्रसम्यक्त्वपरीषष्टः। (ब्राव. सू. हरि. बू. ४, पृ. ६५६)।

वेस्रो प्रदर्शनपरीवह ।

स्रतंकुट-सञ्बं लोगागासं विद्यापदि ति धसंकुडो। (बब. पु. १, पृ. १२०)।

जीव केवलिसमुब्धात अवस्था में चूंकि सर्वलोका-काश को ब्याप्त करता है, बतः उसे बसंकुट कहा बाता है।

**ब्रसंक्तिष्ट**—दोषपरिहारी ब्रसंक्तिष्टः। (अवस

धाः मलयः वृ. २-१६४, दृ. १४)। संब्लेश प्राप्ति दोष रहित व्यक्तिको सर्लक्षिण्ट कहते हैं।

सर्वेसेपाद्धा-- १. जहलायो धाउमयंवकायो जह-णाविस्त्यमकालपुरस्वरी ध्रवेलेपाद्धा गाम । (बब. १. ६.५-१६७ दि. १) । २. न विचये घरमादन्य: संवेप., स वाली पदा व सर्वशेपादा, धावन्यमं स्थेपमामात्रस्वात् । (गो. क. ची. प्र. टी. १४६) । विससे संविप्त सायुवन्यकाल और न हो ऐसे साव-लोके सर्वेक्यात्में भाग गात्र काल को सर्वक्षेपाद्धा कहते हैं।

स्रसंख्येय— १. संख्यामतीतोऽसंख्येयः । (स. सि. ५-८)। २. स (प्रसंख्येयः कातः) च गणितिवयाः तीतालाबुपमया कथाधिनिवयाः ती. त. मा. सिडः कृ. ४-१४)। ३. संख्याविखेषातीतालाबद्येयाः । (स. सा. ६८, ६, १)। ४. जो रासी एगेगच्ये प्रविचन्त्रमाणे निद्वादि सी ससंख्येन्त्रो, जो पुण च समप्तद सी रासी प्रयोगों। (बच. कु. ३, इ. २६७); ×× तरो (संख्येन्न्नारो) जविर न्योहिमाणित्रस्यो तमसंख्येन्त्र वाम। (बच. कु. ३, इ. २६०);

१ जो राक्षि संस्था से रहित--गणनातीत-हो, वह ससंस्थेय या ससंस्थात कही जाती है। ससंगानुष्ठान--- यत्वम्यासातिशयात् सात्मीभूत-

मिव बेस्टपते सद्भिः । तदसङ्गानुष्ठानं भवति त्वे-तत् तदावेषात् ॥ (बोडशक १०-७) । बो सनुष्ठान पुनः पुनः सेवन रूप सन्यास की सम्बि

कता ते किया जाता है उसे असंगानुष्ठान कहते हैं। यह अनुष्ठान के प्रीत्यनुष्ठान द्यादि चार भेदों में अस्तिन है।

स्रसंघातित--- भसपातितः एककतकात्मकः । (व्यवः हु. सा. मसतः वृ. ६--- । को संस्तारक (विद्याने का सावन) एक पदिये क्य होता है जेते ससंघातित एकांगिक स्परिशादिसंस्ता-एक कहते हैं।

सर्सक्तिर्व — × × भवरतेवं यदि मनोऽनपेष्य बानोरपत्तिमाश्रमाश्रिरवास्त्रीरतस्य निवन्यनमिति । (चल. १. इ. ४०६); बोइदियावरणस्य सञ्च-भादिफद्यागमुद्राप्य मतिष्णसस्य दंत्रणादो । (चव. इ. ७, इ. ११२) । नोइजियावरण के सर्वधाति स्पर्वकों के उदय से को जीव की सबस्था—मन के बिना शिक्षा उप-वेकावि के न बहुण कर सकने योग्य—प्राप्त होती है उसे ससंज्ञित्य कहते हैं।

स्तिकिस्त — जस्त यं नित्य ईहा सवोहो समया गर्वे बणा विता बीमंसा से यं भसन्तीति तत्मह। से तं कालिसोयरायेग । XX अस्त यं नित्य सिन्धं वरणपुष्टिका करणकारी से यं भ्रत्याभीति तन्मह। से त हेळबर्षणें। XX धारणि-सुभस्त बसोयरायेग सामणी तन्मह। से तं विद्वि-वाभोयरायेणं। XX से तं मसण्यासं। (नन्ती. हु. १९)।

कालिक्युपदेश से, हेतूपदेश से और वृष्टिवादीपदेश से जसंशी तीन प्रकार का है। जिसके ईहा, अपीह, मार्गमा, गवेवमा, चिन्ता और विमर्श नहीं होते वह कालिक्युपवेश से असंजी कहा जाता है। विश्व-मान अर्थ के पर्यालोचन का नाम ईहा और निश्चय का नाम अपोह है। अन्वय वर्म के अन्वेदण की मार्गणा और व्यतिरेक धर्म के स्वरूप के पर्यालोकन को गवेवना कहा जाता है। यह कैसे हुमा, इस समय क्या करना चाहिए तथा भविष्य में यह कैसे होगा; इत्यादि विचार को जिन्ता और यथावस्थित बस्तु के स्वरूप के निर्णय को विमर्श कहते हैं। जो बुद्धिपूर्वक अपने शरीर के संरक्षणार्थ अभीव्य धाहा-रादि में प्रवृत्त नहीं हो सकता है तथा अनिध्ट से निवृत्त भी नहीं हो सकता है वह हेतू के उपदेश की अपेक्षा असंती कहा जाता है। दृष्टियाद के उपदेशानुसार मिध्यादृष्टि को बसंत्री कहा जाता है। इन तीन प्रकार के असमियों के भूत को असंक्रि-

भूत बहुते हैं।

असंबी—देवां सहात्रभूत। १. सम्मक् वानातीति
संतं मनः, वदस्यातीति संती।×××तिम्बरिशे सहाय्यो हु।। (बच. पु. १, पू. १४२); शिक्षा-फि-योपरेशालापपाहीं संती, तिहारीति।असी। (बच. पु. ७, पू. ७)। २. सतस्तु निपरीतो यः सोजजी कर्मवति विन्ते। (त. सा. २-२३)। ३. ××× मणवन्त्रिय वे ते पुत् सत्तिया। सिस्सालावाई व लेति पात, सम्माण गुद्ध रह पुरुमास। सत्तु गव वि कस्तित वं ये वात, यन्यम्दर विम्लि सार्विण्याई।। (ब. पु. पुष्प. १२, पु. १७४-७६)। ४ ××× यसंत्री हेपाचेयविषेचकः ।। (वंचतं समितः ११६, दृः
४४) । ४. सिक्षोपरेयनातापयाहिकः सितां ने नताः ।
प्रवृत्तमानस्राणा विपरीतस्त्रस्तितः ।। (समितः
साः १–११) । ६. सितां-सिक्योपरेयानायायाहिकः
संत्री, तदिपरीतीऽसंत्री । (मृताः पृः १२–१४६) ।
७. ययोकः (विद्यायस्त्रपादिकः) मनोविज्ञानविकला प्रवृत्तिः (विद्यायस्त्रपादिकः) पर्वनास्त्रेश्वितः ।
(वीषाचीः मन्त्रयः दुः १-१३, पृः
१७); ये तु सम्मूच्छेनवेत्रयः चलनास्त्रेश्वितः ।
(वीषाचीः मनस्यः पृः १-३२, पृः १४)। दः संत्राणं संज्ञा
पूतः-सव्याविकामानस्यावस्यावपाविकामम् ।। विचाते
येवां ते संत्रितः, विद्यायस्त्रपादिकमान्यावस्त्रपात्रस्यः स्वर्थातः ।

(पंचसं. मलय. वृ. १-५)। १ जो जीव मन केन होने से शिक्षा, उपवेश और प्रालाप धादि को प्रहण न कर सकें उन्हें प्रसंती बीव कहते हैं।

स्रसंतोष-- तत्रासन्तोषास्तृप्यमावः । (योगकाः स्वो विव २-१०६)।

तृष्ति के प्रभाव को सत्तत्त्रोव कहते हैं। सर्सेवित्यस्य - १. सहित्यस्यम् प्रश्चव्यकारिता। (समबा. सभयः वृ. १९)। २. सहित्यस्य वरिस्कु-टावॅप्रतिपादनात्। (राययः मनसः वृ. ४, षृ. २७)। सन्देह या संज्ञाय से रहित बचन के प्रतिपादन को

में ११ वां है। झसंदियबचनता—असन्तिययवनता परिस्कुट-बचतता। (उत्तरा नि. जा. वृ. १-४८, पृ. ३६)। सन्तेह रहित स्पट वचनों के बोतने को झसन्तिय-बचतता कहते हैं। यह बार प्रकार की वचन-

सम्पत् में चौथा है।

ससन्विग्यत्व कहते हैं। यह ३५ सत्यवचनातिशयौ

ससंप्रास्त जदय — १. यसप्तजदयो वाम पश्च-कालिय पर्यागेण कालपत्तेण सम वेदिव्जति । स क्षेत्र टिड्डवीट्या डुच्य । (क्षंत्र. चू. उदी. सा ११, पू. ४१) । २. वत्नुतरकालगात्व कर्मदिकि-मुद्दीरणाप्रयोगेण वीर्याविध्यक्तितेन समाइच्य काल-माप्तेन दिनिकेन वहानुपूर्वते कोप्रसम्पान्युद्यः । (क्षांत्र. मक्ष्य. चू. २६. पू. ४३; क्षंत्र. वहाते. चू. १६. पू. ४४) । २ को कर्मदिक्य जदीरणा के प्रयोग हो ह्या है उसका करके उदयप्राप्त दलिकके साथ वेदन करना, इसका नाम ऋसंप्राप्त उदय है।

स्रसंबद्धप्रलाप — १. घर्मार्य-काम-मोक्षाऽसम्बद्धाः वाम् प्रसंबद्धप्रलापः । (त. वा. १, २०, १२, पू. ७४) । २. वम्मत्य-काम-मोनक्षाऽसम्बद्धवयमसंबद्धाः लाग्नो । (स्रमयण्यासी पृ. २६२) ।

१ वनं, अयं, काम और मोक्ष से असम्बद्ध वचनों को असम्बद्धप्रलाप कहते हैं।

का ससम्बद्धम्याय कहत है। ससम्बद्धम्याय है। (स्यायदी, पू. ६)। २. लक्ष्ये स्वनुष्यम्मस्यमसंमय इतीरितः।

(मोक्षपं. १७)। जो लक्षण लक्ष्य में ही न रहता हो उसे ग्रासम्भवी कहते हैं। असम्भव नाम भी इसी लक्षणदीय का है। **बसंयत---१.** ब्रसंजदो णाम कथ भवदि ? सजम-घादीण कम्माणमुदएण । (बद्धां. २, १, ४४-४४ षु. ७, पू. ६४)। २. चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्ध-कस्योदयात् असयत श्रीदयिकः । (स. सि. २-६; त. युवाबी. २-६; त. वृत्ति श्रुत. २-६) । ३. जीवा चउदसभेया इंदियविसया य ब्रह्मवोस तु । जे तेसु णेव विश्या ग्रसज्या ते मुणेयव्या ।। (प्रा. पंचर्सः १-१३७; धव पु. १, पू. ३७३ उ.) । ४. चारित्र-मोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोऽसंयतः । चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्धकोदयात् प्राच्युपधातेन्द्रियविषये द्वेषा-भिलायनिवृत्तिपरिणामरहितोऽसंयत श्रीदायकः। (त. बा. २, ६, ६) । ४. सज्बलनवर्जकषामद्वादशको-दयादसंयतत्वमेकरूपम् । (त. भा. सिद्धः वृ. २-६) । ६. वृत्तिमोहोदयात् पुंसोऽसंयतत्वं प्रचक्ष्यते । (त. इलो. २, ६, १०)। ७. महता तपसा युक्तो मिध्या-दृष्टिरसंयतः । (बरांगः २६–६७) ।

४ चारित्रमोहनीय कर्म के सबंघाती स्पर्वकों के जब्द से प्राचिहिला और इन्द्रियविषयों में कम से द्वेष और अभिलाधा की निवृत्तिकप परिणाम का न होना, इसका नाम असंबत है।

स्रसंस्यसस्यःहिस्यः १. सम्यस्योपेतस्यारिषयो-ययादि (वा)पाविताविरतिरसंवतसम्यदृष्टिः । मोप-धामिके साथोपधामिकेन साधिकेण वा सम्यस्येन सर्मान्वतवारित्रमोहोदयाद्यन्तमाविरतियामप्रय-गोऽसंवतसम्यदृष्टिरिति व्यपदिचयते । (त. वा. ६, १, १५) । २. पृष्मोहस्य प्रकेन विताविरिकेट गेवेन् । वीवः सम्यस्यस्यस्युक्तः स्वय्यस्थिटरसंग्रतः ।। (त. ता. २-२१) । ३. पाकाच्चारित्रमोहस्य व्यस्त-प्राप्यक्षसंयमः । त्रिष्टोकतमसम्यक्तः मम्यग्द्ष्टिरम-यतः ॥ (पंचसं. ग्रमितः ६-२३) ।

१ सम्बग्धार्यन से युक्त होकर जो बारिजमोहनीय के उदय से संवयभाव से विहीन है उसे ब्रासंबनसम्ब-ग्वुष्टि कहते हैं।

ससंसम् — १. यसंयमो ह्यांबरतिलक्षयः। (बाब. कि. हरि. व सस्य. कृ. ७४०)। २. प्राणातिवाता-रिक्सवणीत्रयः। (खाब. हरि. कृ. ११०६. पृ. ११९६. पृ. १९९. पृ. पृ. १९९. पृ. १९९.

मतः। (पंचाव्यायी २-११३३)। ३ वर्काय जीवों का घात करने तथा इन्त्रिय और मन नियम्तित न स्त्रों का गाम क्षर्ययम है। क्षर्संविषन—स्पर्शेयनाः शिविलाः पार्श्वस्थादयः। (बृहत्क, बृ. ४२१)।

पार्श्वस्य भावि शिथिलाचारी सावुद्धों को असंविक्त कहते हैं।

भ्रसंबृतबकुदा---प्रकटकारी तु भ्रसंवृतवकुषः । (त. भन्नः सिद्धः षृ. १-४६; प्रवः सारोः वृ. ७२४; वर्षः सं. वातः स्वोः वृ. ३-४६, पृ. १२४) ।

नो शरीर व उपकरणों की विभूषा ग्रादि को प्रगट में किया करते हैं, ऐसे साथुओं को असंबृतवकुका कहते हैं।

श्रसंसार—प्रनागतिरसंसारः शिवपदपरमामृतसुख-प्रतिष्ठाः (त. वा. ६, ७, ३)ः।

वागति—संसार परिभ्रमण—से रहित होकर मुक्ति के सर्वोत्कृष्ट युक्त में प्रतिष्ठित होना, वह वास्या की वसंतार (सिद्ध) व्यवस्था है।

**मसंसारसमायम्नजीवत्रज्ञापना** — न संसारोऽ-

संसारो मोसस्तं समापन्ना मुक्तास्ते चते जीवाध्य तेषां प्रज्ञापना । (प्रकापः मलयः वृ. १-४)।

मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध जीवों की प्रज्ञापना धर्वास् प्रक्ष्यणा करने को धर्ससारसमापन्नजीवप्रज्ञापना कहते हैं।

असंस्कृत (असंखय) — उत्तरकरणेण कयं जं किची सखयं तुनायव्यं । सेसं असंखयं खलु असंखयस्सेस निज्जुती । (उत्तरा. नि. १८२) ।

अपने कारणों से उत्पन्न घटादि के उत्तरकाल में विशेषाधानस्वरूप उत्तरकरण के द्वारा जो निर्मित होता है उसे संस्कृत कहते हैं। इसको छोड़कर शेष सब असंस्कृत कहे जाते हैं।

स्रसंहार्यमति— संहायी क्षेत्या परकीयागमप्रीकः याभित्तसमञ्ज्ञताशिक्षींहर्वस्यासी संहायमितिः, न संहायमित्रसहार्यमतिभंगवदहंत्प्रणीततस्यश्रद्धाः (त. ना. सिद्धः षु. ७-१८) ।

जिसको अहंदुपविष्ट सक्वों पर श्रद्धा हो सवा जिसको बुद्धि ससमीचीन मिध्यावृष्टियों की प्रागय-प्रक्रियाओं से प्रपहुत नहीं की था सकती है उसे प्रसंहायंगति कहते हैं।

झसात - -१. संसाद दुवस । (सब. पु. ६, पू. ६४) । २. प्रनारोध्यादिजनितं दुःसमसातम् । (शतक. मल. हेम. बू. ३७, पू. ४४) ।

२ रोग बादि के होने से जो पीड़ा होती है उसका

नाम प्रसात है। **ग्र**शातवेदनीय-१. परितापरूपेण यहेवते तद-मातवेटनीयम् । (श्वा. प्र. टी. १४; धर्मसंग्रहणी मलयः वृ. ६११) । २. यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीर-मानसदुःयानुभवनं तदसानवेदनीयम् । (मूलाः बृ. १२-१८६) । ३. बसाद दुक्खम्, त वेदावेदि भुंजा-बेदि ति असादवेदणीयं। (धव. पु. ६, पृ. ३४)। ४. धनारोग्यादिजनित दु समसातम्, तद्रूपेण विपा-केन वेद्यते इत्यसातवेदनीयम् । (शतक. वल. हेम. बू. ३७, वू ४४) । ५ यस्योदयान् पुनः शरीरे मनसि च दु.समनुभवति तदसातवेदनीयम् । (प्रकाप. मलय. बू. २३-२६३, वू. ४६७) । ६. दु खकारणे-न्द्रियविषयानुभवनं कारयत्यरितमोहनीयोदयवलेन तदसातवंदनीयम् । (गी. क. की प्र. टी. २५) । १ जिस कर्म का वेदन- धनुभवन- परिताप के साथ किया जाता है उसे धसातवेदनीय कहते हैं।

स्रसातसमयप्रबद्ध प्रकम्मसक्वेच हिंदा गोगमा स्रसादकम्मसक्वेच परिणदा विद होति, ते समाद-समयपदा गाम । (बद. पु. १२, पू ४८६) । स्रकमंत्रकप से स्थित पुराल वस समातावेदगीय कर्म के स्वरूप से परिणत होते हैं तब उनका गाम स्रसातसमयप्रबद्ध होता है।

स्रसासामेबनीय मतार्थं दुश्यं, तं वेदावेदि भूवावेदि ति प्रसादावेदणीयं। (पश. पु. ६, पृ ३६); जीवस्य सुद्रसहायस्य दुश्युप्पायय दुश्यप्रमायन् दुश्यश्यापमयसारायं व कम्ममसादावेदणीयं गाम। (बस. पू. १३, पृ. ११७)।

ना। (कतायपा. चू. पू. प्रदेश)।
नित्त विन्तिविचोच में सम्प्रप्रमञ्ज होच नहीं पाये
काते हैं उने सनामान्य विन्तित कहते हैं।
स्नातवक कमर्पियं — स्थानयकर्मायां: संवताः,
कमंक्रमार्थोक्तविरतिपरितत्वात्। (त. वा. कृ.
कृ. १)। २. प्रसानवकर्मायांच्यु यतयः। (त. वांतः
मृतः १-३६)।
स्रमिन्नियो साथि साथव कर्मा से रहित होकर कर्यः

वकनमंदि कहते हैं। अस्तिकमंदि — १. मस्तिमनुरादिग्रहरणप्रयोग— कुष्मताः मस्तिकमंदिाः। (त. बा. ३, ३६, २)। २. मस्तिन्तरवारि-वयुनन्दक-बनुर्वाण-कुरिका-कट्टा-एक-कुर्त-पट्टिस-इत-पुजान-पार-मित्रिमाल- लोह्यन-वार्तन-कागुष्पण्डन्यः संस्कर्मायाः उच्चतो । (त. वृत्ति सुत. ३–३६, ç. ३६६)।

क्षयजनक विरति में परिणत हुए मुनियों को झसा-

१ सब्ग व चनुव मादि सस्त्रों के प्रयोग करने में कुशल मार्यों को मसिकर्मार्थ कहते हैं।

स्रसिद्ध-- संश्वादिध्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमधंस्वरूपं सिद्धम्, तहिपरीतमसिद्धम् । (त्र. क. वा. ३-२०, पू. ३६६) ।

जिसका स्वरूप प्रमाण से सिद्ध न हो, ऐसे पदार्च (साध्य) को घसिद्ध कहते हैं।

म्रसिद्धत्व- १. कर्मोदवसामान्यायेकोऽसिद्धः । धना-

दिकमंबन्यसन्तानर एतंत्रस्थात्मनः कमीदयसामान्ये वित ब्रिवेद्धल्यायी जनतीत्योवयिकः। (स. स्व. २, ६, ७); त. चुक्को. २-६)। २. प्रतिवद्धलं पट्ट-कम्मीदयसाम्यणं। (स्वस. टु. ४, पू. १२६); प्रवाहकन्यवत्रकोदयनशिवस्तिवद्धलं गाम। (स्वस. प्र. १४, पू. ११)। १.

१ कर्मसामान्य का उदय होने पर वो वीय की व्यवस्थातिकों होती है उत्तरण नाम वासिद्धारण है। क्षासिद्धारण माम क्षासिद्धारण है। क्षासिद्धारण माम क्षासिद्धारण होने वा राज्यस्थान कर राज्यस्था कर राज्यस्था कर राज्यस्था कर राज्यस्था कर राज्यस्था कर राज्यस्था कर रा

६ पक्ष में जिस हेतु के रहने का निश्वय न हो उसे मसिद्धहेरवामास कहते हैं।

अयुक्तकरुगा — अयुक्तं युक्तामावः, यस्मिन् प्राणिनि दुःचिते सुक्तं नास्ति तस्मिन् वाऽनुकम्या लोकप्रसिद्धा बाहार-वस्त्र-अयनासनादिप्रदानलक्षणा सा द्वितीया। (बोडकक वृ. १३-६)।

जिनके मुक्त नहीं, ऐसे दुत्ती प्राणियों पर धनुकम्पा या दया के करने की प्रमुक्तकष्णा कहते हैं।

स्रमुर - १. देवगतिनामकर्मिकस्परमासुरस्वसंवर्ष-नत्य उदयादस्यन्ति गरानिस्युराः। (स. सि. है-४; स. वा. हे. ४, २; त. वृत्ति सृत. १-४; त. सुस्वसो. है-४)। २. तत्र महिलाधनुरुजनरतयः सुरा नाम। तद्विपरीतः। (हिलाधनुरुजनरतयः) स्रमुराः। (चय. पु. १३, पृ. ३६१)।

२ जिनका स्थाप अहिंसा आदि के समुख्यान में अनुराग रक्तने वाले सुरों से विपरीत होता है जनका नाम समुर है।

श्रमुरकुमार—१. गम्मीराः श्रीमन्तः काला महा-काया रत्नोत्कटमुकुटमास्वराश्वृद्धामणिविङ्गा प्रसुर-कुमाराः। (त. मा. ४-११)। २. प्रसुरकुमारास्त- पाविषनामकर्मोदयान्तिषित्वारौरावववाः वर्षायो-गायेषु परमतावष्याः कृष्णकचयो स्लोस्कटबुकुट-मास्यरा महाकायाः । (संवद्भवी वेषमम् षु. १७) । १. सपुरकुमारा भवनवादिनवजुदामणिकुकुटरलाः । (वेषासावीः सकतः षु. १, १, ११७) ४. सस्यिति विस् पत्ति वेषान् सुरान् ते सपुराः कृमारास्यराः, कृमार-वत् कीवाग्नियस्याप्य कृमाराः, ते च ते कृमारास्य सपुरकुमाराः । (व्यवकाः षु. १) ।

१ जो जवनवासी वेच गरभीर, ग्रीभारतम्पन, वर्ष से इन्स्म, तहाकाय और अपने मुक्ट में बूझावित रस्त को बारण करते हैं उन्हें अदुरकुमार कहते हैं। इस्स्या—१. सद्वया कीवपरिचान एवं । यसाउने विचा गताबुकत्तनुः । (त. मा. हरिट बू. ६-१)। २. प्रसूरा कोवविशेष एवं । यथा—राज्ञपत्वितिरती-उपन, तर्वार्ष सुबुक्तसारन मन्यते इति । (त. मा. सिटड बू. ६-१)। ३. पुलेन बोवाबिष्करणं हालुया। (स्या. सं. ती. ३)।

२ विक्षेत प्रकार के कोच का नान प्रमुद्धा है। जैसे

— राजपत्भी में रत होता हुमा भी यह अपने को
सदाबारी मानता है। ३ दूसरे के नुकों में दोवों के
निकालने को प्रमुद्धा कहते हैं।

मसूज्—प्रमृग् रक्तं रससम्भवो धातुः। (योगजाः स्वो. विव. ४-७२)।

रस से उत्पन्न होने बाली रक्तरूप बातुका नाम व्यसुन् है।

श्चित्त-अवक्तव्यद्भव्य—१. सन्भावे बाइट्टो देखो देखो य उभयहा जस्ता । तं प्रतिष धवत्यव्य च होइ दावयं वित्यप्यवसा । (सम्मतिः ३. १, ३६ प्. ४४६)। २. स्वडव्य-क्षेत्र-काल-मावद्युं गपदस्व-यर-इव्य-क्षेत्र-काल-मावद्यां विष्टप्यस्ति चावक्तव्यं च इव्यस्म । (वंचा. का. स्रष्टुत. यू. १४)।

२ स्वद्रव्य-केन्न-काल-माथ के साथ ही युगपत् स्व-परद्रव्याविष्यपुष्टय से विवक्तित त्रव्य को श्रस्ति-श्रवक्तथ्य कहते हैं।

ब्रस्तिकाय—१. वेसि धरिष-सहामो गुणेहि सह पञ्चपृत्ति विविद्वेहि । ते होति ब्रिस्काया णिप्पण वेहि तहसूच्छं ॥ (पेबा. का. ४) । २. प्रदेशप्रवयो हि कायः, स एवामस्ति ते ब्रस्तिकायाः बीडाव्यः पञ्चेबोपस्टिटाः । (स. बा. ४, १४, ४) । ३. संति वयो तेन्ये धारित ति मर्थात जिमनरा नम्हा। कावा इन बहुदेशा तम्हा कावा य धारिकावाय य। (क्ष्मांत २४)। ४. धारत्यः उप्रधारतेथा कावाः सम्बद्धाः प्रधारतेथा कावाः सम्बद्धाः प्रधारतेथा कावाः सम्बद्धाः प्रधारतेथा (क्षमुष्योः (हृष्टि. च. प. ४); प्रकार. समय. च. १-३; बीवाली. सल्त. च. ४)। १ विनका गुर्वो धीर समेल प्रकार की पर्यायों के साम ब्राह्म स्वतः वह प्रपा है—वे धारिकाव कहनाते हैं।

स्नस्तित्व — १. प्रस्तित्वं भावानां मौनो धर्मः सत्ता-कपत्वम् । (त. था. सिद्धः बृ. २-७) । २. तना-स्तित्वं परिक्षेयं सद्भूतत्वमुणं पुनः । (इच्यान्. ११-२) ।

१ पदाचों के सत्ताक्य मौलिक धर्म का नाम प्रस्तित्व है। यह जीवादि पदाचों का साधारण प्रनादि पारिणामिक भाव है।

स्तिहरूय- स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरादिष्टमस्ति-द्रव्यम् । (पंचा. का. समृत. वृ. १४) ।

२ स्वड्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और पर्युख्य-क्षेत्र-काल-भाव से कमझः तथा स्व और पर इव्य-क्षेत्र-काल-भाव से युगपत् विवक्षित इव्य को ध्रस्ति-नास्ति-धवस्तव्यक्षय कहते हैं।

क्षस्ति-नारिताह्रम्य--१. मह देशो सन्त्राने देशो-प्रकाशनपञ्जने विषयो । सं देशियमरिय णरिय य माएसिनिसियं जन्हा ॥ (सम्मति. १, १, १७ पू. ४४६) । २. स्वह्रम्य-श्रीन-नारानार्वः परह्रस्य-क्षेत्रकाल-पार्वस्य कमेणारियमरित च नारित च ह्रस्यम् । (वंचा. का. समृत. पू. १४) ।

२ स्वडव्य-क्षेत्र-काल-भाव और परह्नव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेका कम से विवक्षित इच्च को प्रस्ति-नास्तिहरूय कहते हैं। **द्यस्ति-नास्तिप्रवावपूर्व---१.** पञ्चानामस्तिकाया-नामधौ नयानां चानेकपर्यायैरिदनस्तीदं नास्तीति च कारस्त्र्येन यत्रावभासितं तदस्ति-नास्तिप्रवादन् । श्यवा बण्यामयि द्रव्याची भावाभावपर्यायविधिना स्व-परपर्यायाच्यामुभयनयवशीकृताच्यामपितानपित-सिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्ति-नास्तिप्रवादम्। (त. बा. १, २०, १२) । २. श्रत्यणस्यिपवादं नाम पुष्यं प्रदूर्वन्तं वत्यूणं १० सहितिसदपाहुडाणं ३६० सद्विलक्सपदेहि ६००००० जीवाजीवाणं भ्रत्य-जित्यतं वण्लेवि । (वव. पु. १, पू. ११५); षण्णामपि द्रव्यणां भावाभावपर्यायविधिना स्व-पर-पर्यायाम्यामुभयनयवशीकृताम्यामपितानपितसिद्धाभ्या यत्र निरूपणं वष्ठिपदशतसहस्रैः ६००००० क्रियते तवस्तिनास्तिप्रवादम् । (वयः यु. १, वृ. २१३) । ३. श्रत्य-णत्यपवादो सञ्बदञ्चाणं सरूवादिय-उक्केण प्रत्यितं परस्वादिवउक्केण गत्वितं च परू-वेदि । विहि-पिक्सेहयम्मे शयगहत्रसीणे नाशादुण्य-यणिराकरणदुवारेण परूवेदि सि भणिदं होदि। (बवष. १, पू. १४०)। ४. वद्यवा लोके प्रस्ति नास्ति च तद्यन तयोध्यते तदस्ति-नास्तिप्रवादम्। (समबा. समय. बू. १४); यस्त्रोके यशस्ति यया बा नास्ति, भववा स्याद्वादामित्रायतः तदेवास्ति नास्ति वेत्येवं प्रवदतीत्यस्ति-नास्तिप्रवादम् । (सम्बनः श्रभयः वृ. १=) । ५. विटलक्षपदं वट्पदार्थानामनेक-प्रकारैरस्तित्व-नास्तित्वधर्मसूचकमस्ति-नास्तिप्रवा-दम् । (भूतम. टी. ११) । ६. जीवादिवस्तु ग्रस्ति नास्ति चेति प्रकथकं वष्ठिनसपदप्रमाणं अस्ति-नास्तिप्रवादपूर्वम् । (त. वृत्ति श्रुतः १-२०) । ७. सिय प्रत्य-गरियपमुहा तेसि इह रूवणं पवादो ति । भरिय यदो तो वस्मा (?) भरिय-मरियपबादपुट्यं ष ॥ (बंगप. २-५२, पू. २८६) ।

२ मात पर्याय व मनाय पर्याय विश्व से जिल पूर्व-मूल में क्रमानिक और पर्यायानिक इन उनक नहीं के सामित स्व पर्याय और पर पर्याय-स्व-परक्या-कोम-काल-मात-त्वे विश्वका के मनुतार कहाँ क्यों की प्रकपना की जाती है उसे बस्ति-नास्तिप्रवादपूर्व कहते हैं। उनके पर्यों की संस्था बाठ मास्त है। अस्तिस्वमाय —प्रस्तित्वनाय मान्नातः स्वह्मा-विश्वे ना (क्यायान्तः १३-१)। स्ववस्थ-कोनासि के द्वारा वस्तु के स्नित्तन के स्वव्य

करते वाले वचका विकाय व्यक्तिसम्बाग है।

व्यस्तेयमहाक्तर— १. को में पिंच को बापि स्वितं

नच्चं च विस्मृतम्। हार्यं न हि पराक्ष्यमस्त्रेयकतमुम्युद्धेः (वर्षाचः १४—११४)। २. वस्ताशनम्बरः
सस्याअतेयवतमुसीरितम्। (वि. स. पु. च. १. है,
६२४)। ३. कक्तस्याग्यस्तस्य ग्रहणाइ विनियतंनम्। वर्षेचा जीवनं यावत् तदस्तेयकतं मतम्।
(वर्षातं नातः स्वी. यू. है, ४४, यू. १२४)।
१ केत, नामं जीर कत्त (कीवड़) व्यक्ति वे स्वित,

नच्च वीर विस्तृत हुतरे को वस्तु के ग्रहण न करने को

क्षत्रेयकत कहते हैं।

वरसमुद्वा—वित्रमकरेण मुस्टि वर्ष्या तर्वनी-

गम्पने प्रवारवेद हाँउ धारमुद्रा। (निर्माणक, पू. ११)। वाहिने हाव से नुद्दी बांचकर तर्वांची और गम्पना अंतुतियों के केताने की सरमपुदा कहा वाता है। अस्थि — X X धारित की क्षेत्र विद्यानयम् । (वीपता. स्थो. निषर X—80)।

सिन्य करते हैं। सिन्यतिकर्रात्म - परीयहोप्तवर्धाम्यां सम्मागीद् करप्ता नृपान् । स्वक्ती न स्थिति कुर्यादिस्त्यो-करणं नतन् ॥ (वर्णकं सा. ४-४०)। परीवह और उपकं सारि से पीड़ित होफर समागी ते सक्ट होने वाले समुख्यों को करनी सन्ति के होने पर भी उनमें स्वया नहीं करना सन्तितिकरम्य शेष कहुसाता है।

स्विष्णाम् — १. तिष्ठपरीतं (सन्तिरमावस्य निवर्तकम्) धन्तिररामः (स. वि. द-११; त. वा. द-१२; त. वा. द. ११, ४६; त. व्यते. द. ११) । २. तिष्ठपरीतमानिषरामा । पद्मयानिष्ठप्य-वाताविकरणात् स्वर्यधीतोष्णाविकामम्बाज्य सङ्गो-राङ्गानि इधीनवन्ति वर्तस्यरामा । (स. वा. द. ११, ३६) । ३. वदुरसामध्यययानामेन (यरीपध्य-वानामेन) चन्ता वर्तत कर्म-निकृतिमान् । (स. प्र. दी. २६) । ४. वस्य कम्मस्य च्यप्ण रस-पिहर-गांत-वे-मञ्जाहिन्सुक्शाणं परिणानो होति तत्रविर्य-वाम। (वव. द्व. व. १, व. ६१); वस्य कम्मस्युवरण रसावीचमुत्तरमानुष्ठकमेण परिणानो होति तत्रविर्य-वाम। (वव. द्व. ११, व. वर्गानामे होति तत्रवर्य-

मोदयादस्यिराणि वीवानामञ्जोपाञ्जानि भवन्ति। (पंचलं. स्वो: पू. ३-६) । ६. प्रस्थिरनामापि शरी-रावयवानामेव, बहुदयावस्थिरता चलता मृदुता भवति कर्ण-स्ववादीनां तदस्यिरनामेति । (त. भा-हरि. व सिद्ध. वृ. ६-१२) । ७. चलभावनिवर्तक-मस्यिरनाम । (ज. जा. विजयो. टी. २१२४)। बीहा-ममुहाईणं श्रंगावयवाण वस्स उदएनं। निफाली उ सरीरे वायइ तं प्रथिरनामं तु । (कर्य-बि. गर्ग. १४१, वृ. १७) । १. बदुदबाद् [ब्रस्च्या-वयः शरीरावयवाः] बिह्वादिवदस्यिरा भवन्ति तद-स्थिरनाम । (कर्मस्तव वो. वृ. ६-१०, पू. ८७) । १०. यतश्य भू-जिह्नादीनामस्यिराणां निव्यत्तिर्श-वति तदस्थिरनाम । (समबा. सभय. वृ. ४२) । ११. यदुवयात् एतेषां रसादिसप्तथातूनामस्यिरस्व-मुत्तरोत्तरपरिणामो भवति तदस्विरनाम । (मूला. **मृ. १२-१६६) । १२. यदुवये जीवस्यास्थिरा ग्रीवा**-दयो भवन्ति तदस्थिरनाम । (कर्मंबि. पू. व्या. ७५, पू. ३३) । १३. यस्योदयादीषदुपवासादिकरणे स्व-ल्पशीतोष्णादिसम्बन्धाद्वाऽङ्गोपाङ्गानि कृशीमवन्ति तवस्थिरनाम । (तः युक्तकोः वृः =-११) । १४. यदुदयवशाञ्जिल्लादीनामवयवानः मस्विरता भवति तदस्थिरनाम । (प्रजायः मलयः मृ. २३-१६३, पू. ४७४; बर्मलंग्रहणी मलय. वृ. ६२०; वष्ट कर्म. मलय. बू. ६; पंचर्तः मलय. बू. ३-८, पू. ११७; प्रव. सारो. वृ. १२६४) । १४- यहुदयेन भू-जिल्लाच-वयवा प्रस्थिरा भवन्ति तदस्थिरनाम । (शतक. मल. हेम. बू. ३७-३८, पू. ४०; कर्मवि. दे. स्वो. षु. ५०, पू. ५=)। १६. जिह्ना-भूप्रमृतीनामंगा-वयवानां यस्य कर्मण उदयान्निष्पत्तिः (पुनः) सरीरे जायते तत् प्रस्थिरनाम । (कर्मवि. परमा. व्या. वृ. १४१, वृ. ५=) । १७ वातूपवातूनां स्थिरमावे-नानिवर्तनं यतस्तदस्थिरनाम । (गी. क. बी. प्र. टी. ३३)। १८- प्रस्थिरभावकारकमस्यिरनाम। (त-वृत्ति वृत. ४-११) । १६. तद्विपरीतमस्विरनाय, यदुदयाज्जिह्नादीनां शरीरावयवानामस्विरता । (कर्मप्र. यक्तो. बृ. १, पृ. ७-८) ।

्रात्रको उपयोग में प्रकृष उपयास साथि के करने से तथा बोड़े प्रीत या उच्चता के सम्बन्ध से प्रंय-उपाय इसाता को प्राप्त होते हैं उसे प्रस्थित गामकर्म कहते हैं। ३ जिस कर्म के उदय से प्राप्त के कान व बीध जादि जवयवों में जस्थिरता या चंचलता हो उसे जस्थिर नामकमं कहते हैं।

अस्तानकत (अक्ट्राय)— १. म्हाणादिवज्ज्ञेण य वितित्तवस्त-मत-वेदसक्यं । ग्रम्हाणं घोरमुणं संव-मृद्रपायवं मुणियो ॥ (बुला. १-३१) १. संयम-इयरखायं स्नागदेवं र्यं मुनः। वस्त-वेदमनासिय्द-ग्राम्ययस्तानता स्मृता ॥ (खाला. सा. १-४३) । १ वरीर के बस्त (खुला मेत), मत और पक्षोना वे तिय्य होने पर भी इत्विषसंयम और प्राप्त-संवय की रक्षा के लिए स्नाग के सर्वया परिस्थाय को सम्मानकत कहते हैं। यह मृनि के २६ मृतवृत्यों में से एक है।

ण प्रस्कृति हैं।
ब्राह्मकार - ६ महंकित हुंकारोख्यमस्य स्वामीति
बीवधरिणानः । (युक्त्यमुः ती. ४२, पृ. १३२) ।
२. वे कर्मकृता मावाः रत्याधननेत वास्तानो मिल्लाः।
तथारामाभिनवेशी खंकारोळं यथा पृष्ठीः। (त्रस्यमृ. १४) । ३. महंकारोळ्डेनेव कपतीयात्यवरम्यः
इति । (त. मा. तिद्धः मृ. २-(०) । ४. कर्मजिततदेह-पुत्र-क्तवाशी मनेदमिति ममकारस्तत्रैवामेदेत
गीर-स्वाधिदेही छ्हं । यबाहानित्यहंकारत्यवर्षामित ।
१ बो कर्मबानित साव बस्तुतः बात्या से भिल्ल हैं

उनमें अपनेपन का वो दुराग्रह होता है उसका नाम बहुंकार है। अहुन्निका — बहोराजमण्डप्रहरात्मकमहुन्निकास्।

(बाब. नि. हरि. यू. ६६३) । बाठ पहरों के समुदायक्य दिन-रात को ब्रह्मिश कहते हैं।

व्यहिसा-- बत्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसे-ति । (पु. सि. ४४) ।

रापादि भावों की अनुद्भूति या अनुत्पत्ति को अहिंसा कहते हैं।

सहिलाक्क्रतः— १. सङ्कल्पात् कृतकारितमननाद्यो-गवसस्य परतस्यात् । न हिल्लित सप्ताहः स्यूत-वसाद् विराम्यं नियुद्धाः ।। (टलकः स्लोः १३)। २. स्वप्राणिक्यपरोप्याणित्वराज्यारीति सादमयु-वतम् । (क. कि. ७-२०)। ३. प्राचारिताततः स्वृताद्विरतिः। (चपकः १४-१४४)। ४. होण्या-स्व्यार्थेर्याणिकृतः। विजिद्यासीमां स्वृत्यानां प्राणिकां स्वपरोपयात् विष्या विवृतः स्वारोरीसाम्

रतिर्वतम् ।। देश-सर्वतोऽणुमहती ।। (त. भू. ७,

मणुत्रतम् । (त. वा. ७, २०, १) । ५. देवतातिवि-प्रीत्यर्थं मंत्रीपश्चिमयाय च । न हिस्याः प्राणिनः सर्वे प्रहिसा नाम तद्वतम् ॥ (वराक्कः १४-११२)। ६. त्रसस्थावरकायेषु त्रसकायाऽपरोपवात् । विरतिः प्रथमं प्रोक्तमहिंसास्यमणुक्तम् ॥ (ह. षु. ५६-१३८)। ७. वावरेइ सदधी ग्रव्याण सर्ग परं पि मण्णती । णिदण-गरहणजुली परिहरमाणी महारंभे ॥ तसघादं जो ण करदि मणवयकाएहि जेव कारयदि । कुव्वंतं पि ण इच्छदि पढमबयं जायदे तस्स ॥ (कातिके. ३३१-३२)। ८. घणुवतं द्वीन्द्रियादीनां जङ्गमप्राणिनां प्रमत्तयोगेन प्राणःयपोणान्मनोवाक्कार्यस्य निवृत्तः । (बा. सा. पृ. ४) । १. शुद्धीन्द्रियाणि भेदेषु चतुर्घा त्रसकायिकाः । विज्ञाय रक्षणं तेषामहिसाणु-व्रतं नत्तम् ॥ (बुभाः सं. ७६४) । १०. शान्ताचन्ट-कथायस्य सञ्कल्पैनंबिमस्त्रसान् । बहिसतो दयाईस्य स्यादहिसेत्यणुवतम् ॥ (सा. च. ४-७) । ११. देवय-पियर-णिमित्तं मंतोसहिजंतभयणिमित्तेण । जीवा ण मारियक्वा पढमं तु झगुब्बयं होइ।। (क. र. १४३)। १२. योगत्रयस्य सम्बन्धात् कृतानुमतकारितैः। न हिनस्ति त्रसान् स्यूलमहिंसावतमादिमम् ॥ (भावतं. बाम. ४५२) । १३. देवता-मंत्रसिद्धधर्यं पर्वेष्यीपवि-कारणात् । न भवन्त्यिङ्गिनो हिस्याः प्रथमं तदणु-व्रतम् ॥ (पूज्यः उपाः २३) । १४. त्रसानां रक्षणं स्थूलदृष्टसंकस्पनागसाम् (?)। नि:स्वार्थं स्थावरा-णां च तदहिंसावतं मतम् ।। (धर्मसं. आ. ६-८)। त्र सहिंसापरित्यागलक्षणोऽणुषताऽऽञ्जये (लाटीसं. ५-२६१) । १६. निरागो द्वीन्द्रयादीनां संकल्पाच्यानपेक्षया । ( वर्मसं. मान. २-२४, q. 1(0) 1 १ मन, बचन और काय से तथा कृत, कारित और धनुमोदना से त्रस जीवों की सांकल्पिक हिंसाका परित्याग करने को झहिंसाणुबत कहते हैं। **ब्राहिसामहावत---१.** कुल-जोणि-जीव-मनाण-ठाणा-इसु जाणिकण जीवाणं। तस्सारंगणियसणपरिकामो होइ पढमवदम् ॥ (नि. सा. १६) । २. कार्येदिय-गुण-मग्गण-कुलाउ-ओणीसु सव्वजीवाणं । णाळण य ठाणाइसु हिंसाविवञ्जणमहिंसा ।। (मूला. १-५); एइंदियादिपाणा पंचविषाऽवज्जमीरुमा सम्मं । ते ललु ण हिसियव्या मण-विच-कायेण सन्वत्य ॥ (मूला.

थ-६२) । ३. हिसानृत-स्तेयाबह्य-परिप्रहेम्यो वि-

१-२) । ४. पडमे मंते महत्वए पाणाइवायाची वेर-मणं सब्बं भंते 🗙 🗙 पहमे भंते महब्बए उबट्टिबोमि सम्बन्धो पाणाइवायाची वेरमणं । (वसर्वे. सूत्र ४-३, ब्. १४४) । १. पडमे अंते महत्वए उवट्टियोगि सञ्बादी पाणाइवायाची वेरमणं। (पालिकसूध प्. १८)। ६. वहिंसा नाम पाणातिवायविरती। (वसवै. मू. पू. १६); सा य श्रहिसाइ वा शज्जीवाइवाती ति वा पाचातिपातविरइ ति वा एगट्टा। (वसवै. **ब्रू. पृ. २०) । ७. क्रियासु स्थानपूर्वासु वधादिपरि-**वर्जनम् । वण्णां जीवनिकायानामहिसाऽऽद्यं महा-वतम् ॥ (ह. पु. २-११७) । ८. प्राणिवियोगकरणं प्राणिनः प्रमत्तयोगात् प्राणवधः, ततो विरतिरहिंसा-वतम् (ज. झा. विवयो. टी. ४२१, वृ. ६१४)। ६. ग्रप्रतिपीडचाः सूक्ष्मजीवाः, बादरजीवानां गत्या-दिमार्गथा-गुणस्थान-कुल-योग्याऽऽयुध्यादिकं ज्ञात्वा गमनस्यान-शयनासनादिषु स्वयं न हननम्, परैर्वा न बातनम्, अन्येषामपि हिंसता नानुमोदनं हिंसाबिरतिः (बहिलामहावतम्)। (बा. सा. वृ. ४०)। १०. सत्यासुत्तरिनःशेषयमजातिनवन्धनम् । शीलैश्च-र्याचिषिष्ठानमहिसास्यं महावतम् ॥ वाक्-वित्त-तनुश्यित्र न स्वप्नेऽपि प्रवर्तते । चर-स्थिराऽङ्गिनां वातस्तदादां वतमीरितम् ॥ (ज्ञानार्णव ८, ७-८)। ११- प्रमादोऽज्ञान-संशय-विपर्यय-राग-द्वेष-स्मृतिश्रंश-योगदुष्प्रणिचान-धर्मानादरमेदादष्टविषः । तद्योगात् त्रसानां स्वावराणां च जीवानां प्राधव्यपरोणं हिंसा, तत्रिवेवादहिंसा प्रथमं वृतम् । (बोगशा. स्थो. विश्व. १-२०) । १२. जन्म-काल-कुलाकाचैर्कात्वा सरवतित श्रुतेः । त्यागस्त्रिशुद्धधा हिंसादेः स्थानादौ स्याद-हिसनम् ।। (झाचा. सा. १-१६) । १३. न यत् प्रमादयोगेन जीवितब्यपरोपणम् । त्रसानां स्यावराणां च तदहिंसावतं मतम् ॥ (योगकाः १-२०; वि. श. पुः बू. १, ३, ६२२) । १४. सम्बाधी पाणाइवायाधी वेरमणं। (समबा. ५)। १५. पाणातिपासं तिबिहं तिविहेण णेव कुल्जा व कारवे पढमं सो व्ययलक्त-णं। (नारवाध्यवन १-३)। १६. तसाणां वावराणं च वं जीवाणमहिंसणं । तिविहेणावि जोगेण पढमं तं महरुवयं ।। (बु. बु. बह. स्बी. बू. यू. १३) । १७. प्रमादयोगतोऽशेवजीवाऽमुख्यपरोपणात् । नि-वृत्तिः सर्वेषा यावस्त्रीवं सा प्रथमं व्रतम् ॥ (धर्मसं. सातः ३-४०, प्. १२१) । १८. प्रमादयोगायस्वरं-प्रीवास्त्रयम् प्रमाद्याः सर्वेचा याद्यक्वीवं च प्रोचे तत् त्रयमं वतम् ॥४॥ (स्रीतः रा. भा. १, प्. ६७२) । २ काय, इनियत, गुणस्थान, मार्गणा, कुल, सायु स्रीर प्रोणि; इनके साम्रय से सब बोवों को सानकर स्थान-स्थानावि कियाओं में हिसा का परिस्थान

करना; इसका नाम प्रहिसामहावत है। सहोरात्र-१. एएणं मुहुत्तपमाणेण तीसं मुहुत्ता महोरतं। (मनुयो. १३७, वृ. १७६)। २. तीसमुहुत्ता बहोरत्तो। (जीवसमास १०८; अगवती झ. ६; जम्बूद्वी. सू. १८)। ३. ते (मुहुर्ताः) त्रिश-दहोरात्रम् । (त. भा. ४-१५) । ४. त्रिशन्मृहुर्ता महोरात्रः। (त. वा. ३, ३८,७,पृ. २०६; त. मुसबो. ३-३०)। ५. महोरात्रमय्टप्रहरात्मकम्, सह-न्निशमित्ययं । (झाव. नि. हरि. वृ. ६६३, पू. २४७)। ६ कलाया दशमभागश्च त्रिशन्मुहूर्तं च भवत्यहो-रात्रः । (धवः पु. ६, पू. ६३) । ७. त्रिशन्मुहूर्तमहो-रात्रम्। (त. भा. सिद्धः वृ. ४-१५)। द. गगन-मणिगमनायत्तो दिवारात्रः (ग्रहोरात्रः)। (पंचाः का. अमृत. वृ. २४) । ६. तिशन्महर्तेरहोरात्रः । (पंचा. का. जय. वृ. २५)। १०. झादित्यस्य हि परिवर्तनं मेरुप्रादक्षिण्येन परिभ्रमणं भ्रहोरात्रमभि-धीयते । (स्यायकुः २-७, पू. २५५) । ११. वच्टि-नालिकमहोर।त्रम् । (नि. सा. वृ. ३१) ।

१ तीस सुदूर्त प्रसास काल को सहोराज करते हैं।

साकस्थित— १. मत्तेज व गाणेण व उकरत्वेण
विश्वकमान्यत्र्या । श्रृणुक्तेज गाणेण व उकरत्वेण
विश्वकमान्यत्र्या । श्रृणुक्तेज गाणेण व उकरत्वेण
विश्वकमान्यत्र्या । श्रृणुक्तेज गाणे करेड सालोयणं कोई ।। सालोद्धरं मत्तेलं हीदिदि काहिदि मन्
यादोसो ।। (म. सा. १६६-६४) । २. उपकरयादोसो ।। (स. म. १६८-६४) । २. त्यादोस्वर मे लघु
कुनीति विश्वक्त प्रयादार्ग् । यादाव्यक्त ने लघु
कुनीति विश्वक्त प्रयादार्ग । यादाव्यक्त । यादाव्यक्त ने लघु
कुनीति विश्वक्त प्रयादार्ग । यादाव्यक्त । यादाव्यक्त ।
स्रावितावार्यस्याकस्थालियं कृत्या यो दोषमालोस्पतादीयः । (सा. सा. पू. ६१) । १. यक्त-पातोपकरणावितावार्यसाकस्थालियं कृति । (सृन्ना. मू. ११,
११) । ६. ददालस्थं मन्न प्रावित्वर्षा मेंतिति दूर्यः ।

परोपकरणानां यद् दानागांगियत मतन् ॥ (बायाः सा. ६-२६) । ७. प्राकृत्यित नुरुक्कृद्वस्थादाव्यंनं मुद्दे। (बा. ब. ७-४०) । ८. प्रावद्वितः साना-वार्यः स्त्रोकं ने प्रायदिवतः साना-वार्यः स्त्रोकं ने प्रायदिवतः साना-वार्यः स्त्रोकं ने प्रायदिवतः साना-वार्यः स्त्रोकं ने प्रायदिवतः साना-वार्यः प्रायः यदाः नोवयति एव (धाकन्यत) धानोचनायोयः । (ब्यवः सा. सत्रायः मृ. १-३४२, वृ. १६) । १. प्रायोजनी कुर्वेन् वरिदे कम्प उत्पचतं भयं करोतीत्याकम्यतः वोदः । (बाव्याः सी. १९०) । १०. धाकन्यितम् उपकरणानिवतंन प्रारं दुक्तमानुत्रावः प्रायोजनीवितः (स. बृदितं बृतं, १-२२) ।

र मोजन, पान, उपलप्त और इतिकर्म के हारा सामार्थ को अपने प्रति बयाई करते हुए कोई सालोकना करता है। वह तोबता है कि इस प्रकार से तब सालोकना हो जावेगी व सामार्थ यह सन्-यह—सरण प्राथिकत वेने कप—करेंगे हो। उक्त क्रिया से मालोकना करने पर साकस्मित बोब होता है।

झाकर—- १. भाकरो लवणायुर्वासभूमि: । (श्रीच्या. समयः वृ. १२, यृ. ७४; प्रश्तव्याः वृ. यृ. ७४)। २. भाकरो लोहायुर्वासभूमि: । (क्य्ययू. वृ. ४-८२)। नवक सादि (शोहा व गेक सादि) के उत्यन्त होने

के त्यान को — कानको — माकर कहते हैं।

प्राक्ष — भावजंगन् भावजं, प्रथमतथा मुक्तस्य वा
प्रहम्म । (भावः नि. हरि. व मतयः व. ५५७)।
सम्बन्धः भूतः, वंशविरति और सर्वविरति; इन
सम्बन्धः भूतः । ।

प्राकृत्सिक भय—देवो प्रकृत्मानुमय। १. वण्क-णिमित्ताभावा व भवनाकृत्यितं ति । (विश्वेषः, १४११)। २. वणु बाद्यागित्तमनतरेणाहेतुकं भवम् प्रकृत्मानु भवति तदाकृत्मिकम् । (ब्रावः, मा. हर्षः, वृ. १४५, १. ४७२)। १. वषु बाद्यागित्तमन्तरे-वाहेतुकं प्रवपुण्वायते तदकस्मावं, भवतीत्याकृत्मि-कृत्। (ब्रावः, मा. सक्तः, व. १८५, मृ. ५७६)। ४. विश्वपातावाकृत्मिकम्यम् । (त. वृत्तिं कृतः, ४.—२४)। १. प्रकृत्माञ्चातित्युक्वराकृतिकास्य-स्मृतम् । व्यव्या विश्ववादीनां पातात्यातोञ्ज्यारि-णाम् ॥ मीतिर्मूतावया सोस्थ्यं मा सूर्वस्थ वरारि में । इत्येषं मानसी चिन्ता वर्षाकृतितचेता।। धर्मा-वाकिस्मक्रमोत्त्ररितः सिम्पाल्यानितः। कृतो मोशोऽस्य तद्मोतेनिर्माकेकरच्युतेः॥ (चंबाच्याची २, १४१–४५; लक्ष्मीतं ४, ६६–६६)। ४. निद्दं पुत्रं केवलस्वमनोभ्रान्तिवनितं यद् अयं उदाक्सिक-मयम्। (मृ. मृ. वदः क्ली. मृ. ६, पु. २४)।

१ बाह्य निमित्त के बिना को अकल्मात् भय होता है यह ब्राकल्मिक भय कहनाता है।

झाकस्मिकी क्रिया—सहसाकारेण धाकस्मिकी किया। (वृ. वृ. वद. स्वो. वृ. १४, वृ. ४१) । सहसा किसी कार्य के हो वाने को बाकस्मिकी किया

कहते हैं। स्वकाह्शाः—१. समियानायवेवसानमाकाह्शा । (सन्दतः सको. वृ. १०६, वृ. ३१६)। २.४ × × सर्थाः वित्रा सर्यस्थानन्यस्तर्यते तरववत्यकरे सम्बन्धे पदान्तरभ्यतिरेकेणान्यमानो च । (समि-

था. २, पृ. ५७)। सब्बसलाप्ति केन होने का नाम प्राकाङ्का है। स्वित्राय यह कि नव तक सब्बों ते बोता को विवक्षित प्रकंका बोच नहीं होता है, तब तक उसकी प्राकाङ्का बनी रहती है।

श्राकार - १. बाकियते अनेनाभित्रेतं ज्ञायते इत्याकारो बाह्यवेष्टारूप:। स एवान्तराकृतगमकरूपत्वात्वास्त-क्षणमिति । (झाव. नि. हरि. वृ. ७५१, वृ. २८१) । २. ब्राकारोऽङ्गुलि-हस्त-भू-नेत्रक्रिया-शिर:कम्पादि-रनेकरूप: परशरीरवर्ती । X X X श्राकार: शरी-क्रियाञ्चगंतिकयासूचिका । रावयवसमवायिनी धनधिकृतसन्निधौ वेष्टाविशेषैः स्वाकृतप्रकाशनमा-कार:। (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ७-२१)। ३. कम्म-कत्तारभावो बागारो । (वव. पु. १३, पू. २.७) । ४. पमाणदो पुधभूदं कम्मनायारो । (जय-थ. १, पू. ३३१); ग्रायारी कम्मकारयं समस्य-सत्वादो पुष काऊण बुद्धिगोयरमुवणीयं। (अवयः १, पू. ३३८) । ५. भेदग्रहणमाकारः प्रतिकर्मञ्यद-स्थयाः (स. पु. २४-२) । ६. कोप-प्रसादजनिता शारीरी वृत्तिराकार:। (नीतिका. १०-३७)। ७. माकारः सत्त्वसामान्यादवान्तरजातिविशेषो मनु-व्यत्वादिः । (न्यायकुः १-५, पृ. ११६)। दः ग्राकारः स्यूलधीसंवेद्यः प्रस्थानादिभावसूचको दिगवलोकना-दि:। (जीतक. चू. वि. व्याख्या पृ. ३८)। ६. ब्राकार: प्रतिवस्तुनियतो ब्रहणपरिणामः। (पंत्रसं. सत्तय. सृ. या. ४, पृ. ७)। १०. धाकारोऽधंविकल्पः स्यात् ×××। (ताटीसं. ३–१६; पञ्चाध्यायी २, ३२१)।

? ब्रन्तरङ्ग बनिप्राय को सुमित करने वाली बारीर की बाह्य बेच्टा को धाकार कहते हैं। ३ कर्म-कर्त-यन को घाकार कहा बाता है। ७ सत्तातामान्य की ब्राह्म स्थानर बातियोगकर मनुब्धत्यादि को ब्राह्म कहते हैं। इस प्रकार के प्राकार को ध्रवपह प्रहृष क्या करता है।

श्राकारशुद्धि—प्राकारशुद्धस्तु राजाधिभयोगादि-प्रस्थाक्यानापवादमुक्तीकरणात्मिकेति । (वर्मविन्दु मु. वृ. ३–१४)।

र्राज्ञाविक के द्वारा लगाये पये श्रामयोग से व श्रतादि-सम्बन्धी अपवाद से जुस्त करने को श्राकारसृद्धि कहते हैं। यह श्राकारसृद्धि अणुवतादि श्रहण की विश्व में गर्भित है।

**भाकाश**--- १. सन्देसि जीवाणं सेसाणं तह य पुग्ग-लाणंच। ज देदि विवरमखिलं तंलोए हवदि भायासं ।। (पंचा. का. गा. ६०) । २. भवगहणं द्यायासंजीवादीसञ्बदव्याणं॥ (नि. सा. ३०)। ३. झाकाशस्यावगाहः। (त. सू. ५-१८) । ४. जीव-पुद्गलादीनामवगाहिनामवकाशदानमवगाहः आका-शस्योपकारो वेदितव्यः। (स.सि. ५-१=)। ५. बाकार्श्व व्यापि सर्वेस्मिन्नवगाहनलक्षणम् । (वरांगः २६-३१)। ६. व्याकाशन्तेऽस्मिन् प्रव्याणि स्वयं चाकाशते इत्याकाशम् । (त. वा. ५, १, २१; त. इसो. ५-१); जीवादीनि द्रव्याणि स्वै: स्वै: पर्यायै: बब्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्, स्वयं बात्मीयपर्यायमर्यादया झाकाशते इत्याकाशम् । अवकाशवानाका । अववा इतरेषां द्रव्याणाम् अव-काशदानादाकाशम्। (त. वा. ४, १, २१-२२)। ७. सञ्बद्ध्वाण धवकासदाणत्तणतो भागासं । (भनुषी. बू. पू. २६)। द. बागासत्यकाची प्रवगाहलक्खणी। (वज्ञबै. चू. ४, पू. १४२) । ६. सर्वद्रव्यस्वभावाऽऽ-वीपनादाकाशम्, स्वभावेनावस्थानादित्यर्थः । (धनुयो. हरि. वृ. वृ. ४१) । १०. आकाशस्ते दीप्यस्ते स्व-वर्मियता भारमादयो यत्र तदाकाशम् । (दशवै. हरि. **वृ. १–११**६)। ११. एवमागासदव्वं पि (वनगदपंच-वण्यं, ववगदपंचरसं, ववगददुगंघं, ववगदप्रद्वपासं) ।

णवरि भागासदव्यमणंतपदेसियं सञ्चगयं भोगाहण-लक्सणं। (वर. पु. ३, पृ. ३); श्रोगाहणसंक्सणं **धायासदव्यं । (षय. पु. १४, पू. ३३) । १२. जीवा-**दीनां पदार्थानामवगाहनलक्षणम् । यत् तदाकाश्चम-स्पर्शममूर्तं व्यापि निष्कियम् । (स. पु. २४-३६; जम्बूस्याः ३-३८)। १३. घाकाशमनन्तप्रदेशाध्या-सितं सर्वेषामवकाशदानसामध्येपितम् । (अ. जा. विजयो. टी. १६) । १४. सयलाणं दव्वाणं जं दादुं सक्कदे हि ग्रवगासं। तं ग्रायासं 🗙 🗙 🛭 (कार्तिके. २१३) । १५. तच्च (क्षेत्रं) धवगाह-लक्षणमाकाशम् । (सूत्रक्तः श्रीः वृ. १, नि. १, पृ. ४) । १६. जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वै: पर्वावै-रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकायन्ते प्रकाशन्ते तदाकःशम् । स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया प्राकाशते इत्याकाशम् । (त. सुसबो. ५-१) । १७. द्रव्याणामवकाशं वा करोत्याकाशमस्त्यतः ॥ जीवानां पुद्गलानां च काल-स्याधर्म-भर्मयोः। भवगाहनहेतुत्वं तदिवं प्रतिपद्यते ॥ (त. सा. ३, ३७-३८) । १८. सब्वेसि दब्बाणं ब्रद-यासंदेइ त तु ग्रायासं। (भावसं. दे. ३०८)। १६. चेयणरहियममुत्तं ग्रवगाहणलक्खणं च सञ्जगयं। लोयालोयविभेयं तं गहदव्य जिणुहिट्टं ॥ (मृ. न. च. ६८)। २०. भवकाशप्रदं व्योग सर्वर्गस्वप्रति-व्ठितम् । (ज्ञानार्षेत्र ६-३५, पृ. ६०) । २१. नित्य व्यापकमाकाशमवगाहैकलक्षणम् । चराचराणि भूतानि यत्रासम्बाधमासते ।। (चन्त्रः चः १८-७२)। २२. भवगाहनलक्षणमाकाशम् । (पंचा. का. अय. **वृ. ३)**। २३. पञ्चानामवकाशदानलक्षणमाकाशम् । (नि. सा. पू. १-६); प्राकाशस्य प्रवकाशदान-लक्षणमेव विशेषगुण:। (मि. सा. बू. १-३०)। २४. सर्वेगं स्वप्रतिष्ठं स्यादाकाशमवकाशदम्। स्रोकालोकौ स्थितः व्याप्य तदनन्तप्रदेशभाक् ॥ (योगझाः स्बो. विषः १-१६, पृ. ११२) । २४. सर्वेवां द्रव्याणामवकाशदायकमाकाशम् । (स. इतं. मूला. टी. ३६; बारा. सा. टी. ४) । २६. बा समन्तात् सर्वाध्यपि द्रव्याणि काशन्ते दीप्यन्तेऽत्र व्यवस्थितानि इत्याकाशम् । (जीवाजीः नसयः पृः ४) । २७. घाङिति मर्यादया स्व-स्वभावपरित्याग-स्पया काशन्ते स्वरूपेण प्रतिभासन्ते धस्मिन् व्यव-स्थिताः पदार्था इत्याकाशम् । यदा त्वभिविधावाङ् तदा भाष्टिति सर्वभावाभिव्याप्त्याकाशते इत्याकाशम् ।

(अकार. करूव. यू. १-१)। २०. प्रवगाही धागातं 
XXX । (जवतर्या. या. १०)। २३. धवगाहर्विध्यावतां जीव-बुद्यकादीनां तिरुध्यावान्यमाकासहरूयम् । (जी. जी. जी. प्र. दी. ६०५)।
३०. सकतत्त्वमनन्त्रमनादिमत्त्वकत्ततत्त्वनिवास्यमात्यमम् । ब्रिविधमाह् कपेविद्यस्थितं कित तदेकमगीह् सम्मव्यात् ॥ (बम्बात्यक्त. ३-३) ।
३१. यो दत्ते सर्वद्रम्थायां साधारणादगाहनम् ।
तीकालोकप्रकारेण ह्रव्याकाशः च उच्यते । (हम्बान्य१०-१)।

१ जो सब बीकों को तथा सेव---मर्ग, प्रथम और काल---एवं पुष्पलों को भी स्थान देता है उसे बाकास कहते हैं।

बाकाश्यता पुलिका-१. धायासगया नाम तेत्तिएहि वेब पदेहि (२०१=१२००) ग्रागासगम-णणिमित्तमंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । (शव-पु. १, पू. ११३; समय. १, पू. १३६); माकाशगतायाम् द्विकोटि-नवशतसहस्र कान्ननवतिस-हस्र-द्विशतपदायां (२०६८१००) माकाशगमन-हेतुभूतविद्या-मंत्र-तंत्र-तपीविशेषाः निरूप्यन्ते । (धव. पु. १, पू. २१०; भूतभक्ति टी. १; गो. जो. **जी. प्र. ३६२) । २. सुष्णदुगं वाणवदी भ्रहणवदी** सुष्य दो वि कोडिपयं। घायासे गमणाणं तंत-मंतादि-गयणगया । (श्रुतस्कन्ध ३६) । ३. ग्रायासगया गमणे गमणस्स सुमंत-तंत-जंताइ। हेदूणि कहाँद तवमवि तत्तियपयमेत्तसंबद्धाः ।। (श्रंगयः ३-६) । १ आकाश में गणन करने के कारणभूत विद्या, अंध, तंत्र एवं तप का वर्णन करने वाली चूलिका को ब्राकाशगता चूलिका कहते हैं।

झाकाञ्चलास्ति — १. उट्टीयो धातीणो काउस्सगोण इदरेण ।। यण्डीद श्रीए एसा सिद्धी गयणगामिन्छी लाग । (सि. त. ४, १०३६-३४)।
२. वर्ष झावस्थानियणा वा कायोतस्त्रंगरीरा वा
पादोडारिनक्षेत्रंगविष्यन्तरेगाकाश्यमनकुकाता धाकाखलानियः । (स. बा. १, १६,१, ५,२०१; सा.
ता. प्. १७)। ३. पत्रियंक-काउस्सम्-तयणावणपाइस्कारिसम्ब्यपारीष्ट धागासे संवस्त्रमस्या
धागास्यामिन्यो। (यस. प्र. १,१,१); प्रापासे
सहिष्कार् पण्डेता हिष्करपदेशे मानुसूत्रस्यम्यः
कर्ष धागास्यामिन्यो ति नेसल्या। (यस. प्र. १,१)

पु. ६४) । ५. पर्यकासनेनोपविष्टः सन् धाकाशे गच्छति, कर्व्यस्थितो वा धाकाशे गच्छति, सामा-म्यतयोपविष्टो वा धाकाशे गच्छति, पादनिक्षेपणो-स्मेपणं विना धाकाशे गच्छति धाकाशगमित्वम् ।

(त. पृति भृत. २-१६)
२ जिल व्यक्ति के प्रभाव से पर्यकासन से बेठे हुए अपवा कायोस्तर्ग से स्थित साधु पैरों को उठाने व रखने को विधि के बिना हो बाकासगमन में कुसल होते हैं उसे ब्रास्तावामित्य या बाकासगमिनो व्यक्ति कहते हैं।

साकाशवाररा—वर्जाह संजुलेहिलो सहित्यपमा-भेण पूर्वारो उर्वार धायाले पच्छती सामाशवारणा गाम । ×× भीवनीहाए विणा पाडुककेड सामासवारणा जाम । (वब. दु. ह, वू. हन); वरणं वारित्सं संजयो पावकिरियाणिरोही ति एयहो, तर्मिह हुकतो जिज्ञणो वारणो, तवविसे-केण अगिरसामासिट्टाजीव [वक] वरित्स पाइत्यक्त संज्ञानामानिट्टाजीव [वक] वरित्स पाइत्यक्त सामातामानी । सामासमामिनारो जीवववयरिट्टाज-इतकत्त्रले वर्षिद्ध सामासवाराणो । सामासम्बन्ध-मेल जुलो सामासवार्मी । सामासम्बन्ध-मेल जुलो सामासवार्मी । सामासम्बन्ध-मेल जुलो सामासवार्मी । सामासमामिनारो जीव-वयरिट्टाजुसलत्त्रलेण विसेक्षसमामासगानितस्स विसेन्दुनमंत्राचे स्रोति विसेक्षा । (वब. पु. ह, स्४-स्४) ।

भूमि ते चार धंमुल ऊपर धाकाश में बतने की शक्ति बाने सामुजों को आकाशवारण कहते हैं। ये आकाशवारण ऋषि पावकेप करते हुए भी आणियों से पहुँचा कर धाकाश में गमन किया करते हैं।

स्राकाशातिपाती — पाश्या व्योग, प्रतिपत्तिक् स्रतिकासन्ति, साकायगामिनिवाग्रस्तास्त्र गर्वते-गादिप्रमानाद्य माकाशाद्य हिरप्यनुरूपारिकामिय-मनिष्टं वाऽतिस्रयेन पात्रमन्तीरयेवंशीलाध्याका-सारिक्पतितः। साकायस्यादिनो वा—समूर्वानास्यि पर्यापानां सामने समर्थवादिन इति नावः। (स्रीचया. समस्य. षु. १४, पु. २६)।

को धाकाशमानी विद्या के प्रमान से धावना पार-सेपादि के प्रभाव से धाकाश में घा ना सकते हैं, ध्रवना धाकाश से इच्ट न धनिष्ट सोने धादि को वर्षा कर सकते हैं ने भाकाशांतिपाती कहे बाते हैं। अववा जो अमूर्त आकाशादि की सिद्धि में समर्थ होते हैं उन्हें आकाशादिवादी कहते हैं।

स्राकाशादिवादी — देवो धाकाशादिवादी । स्राकाशास्तिकारानुस्तात — जीवादिदव्याणमाहा-रत्तमावादित्याचुमानो । (बद. पु. १३, पृ. ३४६) । बोबादि इच्यों को स्राध्य देना, यह स्राकाशास्ति-कायानुसाय है।

माकिञ्चन्य-१. होऊण य णिस्संगी णियभावं णिमाहित्तु सुह-दुहदं। णिह्देण दु बट्टदि भ्रणयारी तस्सर्अकषण्ह ।। (हाबञ्चानु. ७६) । २. उपात्तेष्वपि धरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनवृत्तिः ब्राकिञ्चन्यम् । नास्य किञ्चनास्तीस्यकिञ्चनः, तस्य भावः कर्मं वाकिञ्चन्यम् । (स. सि. १-६; द्यनः वः स्वोः टी. ६-५४) । ३. शरीर-धर्मीपकर-णादिवु निर्ममत्वमाकिञ्चन्यम् । (त. भा. ६-६) । ४. अमेदनित्यभिसम्बनिवृत्तिराकिञ्चन्यम् । उपा-त्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदिमत्यभि-सन्धिनवृत्तिराकिञ्चन्यमित्यास्यायते । नास्य कि-ञ्चनास्तीत्यिकञ्चनः, तस्य भावः कर्म वाकिञ्च-न्यम् ।। (त. वा. ६, ६, २१) । ५. पक्ली उपमाए जं घम्मुवगरणाइस्रोभरेगेण (?)। वत्थुस्स धगहणं सनुत प्राक्तिवणमिह मणियं ।। (यतिषमीवि ११, १३)। ६. प्रकिञ्चनता सकलग्रन्थस्यागः। (भ. बा. विजयो. टी. ४६) । ७. तिविहेण जो विवज्जिदि चेयणमियर च सञ्वहा संगं। लोयववहारविरदो णिग्गंगत्त हवे तस्स ।। (कार्तिके. ४०२) । इ. ममे-दमित्युपात्तेषु शरीरादिषु केषुचित् । ग्रभिसन्धिनि-वृत्तिर्या तदाकिञ्चन्यमुज्यते ॥ (त. सा. ६-२०) । 

 × × × वपुरादिनिर्ममतया नो किञ्चनाऽऽस्ते

 यतेराकिञ्चन्यमिद च ससृतिहरो धर्मः सता सम्मतः ॥ (पद्मनं. पं. १-१०१) । १०. ग्राकिञ्चनोऽहमित्य-स्मिन् पथ्यक्षुण्णचरे चरन् । तददृष्टतरं ज्योतिः पश्यत्यानन्दनिर्भरम् ॥ (झन. घ. ६-५४) । ११. उपातेष्वपि शरीरादिषु सस्कारापोहनं नैर्मल्यं वा ग्राकिञ्चन्यम् । (त. सुस्तको. ६-६) । १२. नास्ति बस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निव्परिग्रहः, तस्य भावः कर्म वा चाकिञ्चन्यम् । निजशरीरा-विषु सस्कारपरिहाराय समेदमित्यभिसन्धिनिषेष-नमित्यर्थः । (त. बृत्तिः श्रुतः ६-६) ।

१ जो अनगार (ताचू) बाह्य-ब्राम्यन्तर समस्त

परिष्रह से रहित होकर युक्त-युक्त सेने वाले निव भाव--राग-होब--का निष्ठह करता हुया निर्हेण-भाव से--सर्व संबंधेश से रहित होकर निराकुल भाव से--रहता है उसके खांकियन्य वर्ग होता है।

साकीर्सं (झाइण्ण)—१. माकीरंते व्याप्यते विन-यादिनिर्मूणैरिति झाकीणः। (क्सरा. नि. सा. पु. गा. १-६४, पू. ४६)। २. माइण्णं नाम वं साह-हि मासिर्धं विणा वि स्रोमादिकारणेहिं गेण्हर। (स्रोनसः, २, पू. ५)।

१ को विनवादि गुजों के द्वारा व्याप्त किया बाता है— बनसे चरिषुणं होता है— बने बालीणं कहते हैं। बालुक्ज्वन (आउंटरए)—१. बाउंटरणं गानमंत्रेयो । (बाय. वृ. ६, बार. ११४) । २. बालुक्ज्वनं जंबारे: क्ष्मुचेनम् । (सब. बारो. वृ. २०६, पृ. ४६ ।) २ जांच बादि के संकोचने को बालुक्ज्वन कहते हैं। बालुद्दी—'कुट बेदने' बालुट्टनाकुट्ट, स विवयं यस्पासावाकुट्टी। (बुक्कः बी. वृ. १, १, २, २६)। प्राणी के सवयवाँ के केवन-नेवनादिक्य व्यापार का नाम बालुट है। उससे जो सहित होता है उसे बाहुट्टी कहा बाता है।

स्राक्कस्य — २. परितापकाताकृपातकपुरिक्रवापविभिन्नेस्त करनमानकपनम् । (स. सि. ६-११) त. सा. ५, ११, ४१ त. समी. ६-११) र. परितापतिमित्तेत प्रवृपातेन प्रपुरिकापेन प्रंगिककारादिना
सम्बन्धस्य कन्यनम् प्राक्रपन्य प्रत्येतस्यम् । (स. सा. ५, ११, ४) । ३. धाक्रपन्य प्रत्येतस्यम् । (स. सा. ६१६. वृ. ६-१२) । ४. परितापसंवुक्तायुतिपाताकृत्वकाराज्युपिकामादित्यस्यतम् साक्रप्नम् । (स. मा. सित्त. वृ. ६-१२) । ४. धाक्रप्यतम् ।
प्राक्षस्यम् । परितापसंवात्याध्यत्यस्य स्वाप्तस्यनम् । (स. मा. सित्त. वृ. ६-१२) । ४. धाक्रप्यतम् ।
पर्तापसंवात्यस्य । परितापसंवात्याध्यत्यस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य ।
पर्तापसंवात्यस्य । परितापसंवात्याध्यत्यस्य स्वाप्तस्य ।
पर्तापसंवात्यस्य ।
परितापसंवात्यस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य ।
पर्तापसंवात्यस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य स्वाप्तस्य ।

१ परिताय के कारण प्रायुपातपूर्वक विकास करते हुए विस्ता-चिरला कर रोने को प्राक्त्यण कहते हैं। प्राक्तोत्रपरीबहुजय—१. मिन्पारवंगोक्पानवंपक वादतानिन्दास-प्रवचनानि कोचानिचिवारवंगीन प्रण्यातीयी उत्पर्णसमाहित्यचेताः सहसा तराति-कार्र कर्तुविध वस्त्रप्रदा पापक्रमेवियाकमित्रियन- यतस्तान्याकर्ष्यं तपश्चरणभावनापरस्य कवाय-विष-लवनात्रस्याप्यनवकाशमात्महृदयं कुर्वत धाक्रोशपरी-वहसहनमवधायंते । (स. सि. ६-६; पंचसं. मसय. **बृ. ४-२३**) । २. धनकोसेज्ज परो भिक्खुं न तेसि पिंडसंजले । सरिसो होइ बालाणं तम्हा भिक्खून संजले ।। (उत्तराः २-२४) । ३. ग्रनिष्टवचनसहन-माकोशपरीषहनयः । तीवमोहाविष्टमिष्यादृष्टपा-यं-म्लेच्छ-खलपापाचार - मत्तोदृष्तशंकितप्रयुक्त'मा'-शब्द-धिक्कार-परुवावज्ञानाक्रोशादीन् कर्णविरेचनान् हृदयशूलोद्भावकान् कोधज्वलनशिखाप्रवर्धनकरान-प्रियान् शुष्वतोऽपि दृढमनसः भस्मसात् कतुमपि समर्थस्य परमार्थावगाहितचेतसः शब्दमात्रश्राविण-स्तदर्यान्वीक्षणविनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताशुभकर्मी-दयो मर्मेव यतोऽमीवां भा प्रति द्वेष इत्येवमादिभि-रुपावैरनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीषहजय इति निर्णी-यते। (त. बा. ६, ६, १७; बा. सा. पू. ५३)। ४. ब्राकोशः श्रनिष्टवचनम्, तब् यदि सत्यं कः कोपः ? शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेवं करिष्यामीति । असत्यं चेत् सुतरां कोपो न कर्तंव्य इत्याक्रोशपरीयहजयः । (त. भा. सिद्धः बृ. ६-६) । ५. ब्राक्रोशस्तीवंयात्राखयं पर्यटतः मिथ्यादृष्टिवि-मुक्तावज्ञा-संघिनन्दावचनकृता बाधा, XXX क्षमर्णं सहनम्, XXXततः परीषहजयो भवति । (मूला. मृ. ५-५७) । ६. मिथ्यादर्शनीदृष्तोदीरिता-न्यमर्वावज्ञा-निन्दावचनानि क्रोधहुतबहोद्दीपनपटि-ष्ठानि गुण्वतोऽपि तत्प्रतीकारं कर्तुमपि शक्नुवतो दुरन्तः कोषादिकषायोदयनिमित्तपापकर्मविपाक इति चिन्तयतो यत्कवायलवमात्रस्यापि स्वहृदयेऽनव-काशदानमेष भाकोशपरीषहविजयः । (पंचसं. सलय. **बृ. ४–२३) । ७. वर्णी कर्ण-हृदां विदारणकरान्** कूराश्चर्यः प्रेरितानाक्रोशान् धनगर्जतर्जनसरान् म्युष्यन्तम्युष्यन्तिय । शक्त्याऽत्युत्तमसम्पदापि सहितः शान्ताशयश्चिन्तयन् यो बाल्यं खलसंकुलस्य शयन-क्लेशसमीतं स्तुवे ॥ (बाबाः सा. ७-२१)। ८. मिथ्यादृशक्षकषुरूस्तिकाण्डै: प्रविध्यतोऽर्ववि मृषं निरोड्म । क्षमोऽपि यः क्षाम्यति पापपाकं व्यायन् स्वमाकोशसहिष्णुरेथः ॥ (बन. ब. ६-१००)। १. परं अस्मतात्कर्तुं शक्तस्याप्यनिष्टवचनानि श्रुव्यतः परमार्थावहितचेतसः स्वकर्मणो वोषं प्रयच्छ- तोऽनिष्टवचनसङ्गमाकोषजयः । (बाहा. सा. डी. ४०) । १०. यो मुनिर्मिच्यादर्शनोद्धततीवक्रोवसहि-तानामज्ञानिजनानामबज्ञानं निन्दामसम्यवचनानि च लम्भितोऽपि श्रुण्वन्नपि ऋषग्निज्वालां न प्रकटयति, भाकोक्षेषु भक्तचेतास्तत्प्रतीकारं विधातुं शीझं शक्नुवन्नपि निजपायकर्मोदयं परिचिन्तयन् तद्वा-क्यान्यश्रुत्का तयोभावनापरान्तरङ्गो निजहृदये कथा-यविषमविषकणिकामपि न करोति स मुनिराकोश-प्रीषहिवजयी भवति । (त. वृत्ति भूत. ६-६) । ११. धाक्रोशनमाक्रोशोऽसत्यमाबात्मकः, स एव परीयहः ब्राकोशपरीयहः । (उत्तराः झाः बृ. २, पृ. < है) । १२ ग्राकोशोऽनिष्टवचनम्, तच्छुत्वा सत्येतरालोचनया न कुप्येत । (बाब. ४, हरि. बृ. पृ. ६५७)। १३. ब्राकुब्टोऽपि हि नाको-शेत् क्षमाश्रमणतां विदन्। प्रत्युताकोष्टरि यति-विवन्तयेदुपकारिताम् ॥ (ब. ३ ग्रवि.--ग्रभिषाः १. पृ. १३१) । १४. नाकृष्टो मुनिरा-कोशेत्सम्यग्ज्ञानाद्यवर्जकः। ग्रपेक्षेतोपकारित्वं न तु द्वेषो कदाचन । (ब्रायः १, ब्र. म. द्वि.-ब्रिश्रवाः १, पृ. १३१)। १४. चाण्डाल: किमय द्विजातिरथवा शूब्रोऽयवा तापसः किं वा तस्वनिवेशपेशलमतियों-गीववरः कोऽपि वा। इत्यस्वस्पविकल्पजल्पमूखरैः संभाष्यमाणी जनैनों रुष्टो न हि चैव हृष्टहृदयो योगीव्दरो गच्छति ।। (उत्त. २ झ. १-- प्रशिषाः १, प्र. १३१) ।

, विश्व वहुंगों वाले, सत्यन्त स्रयमान कारक, ककंस, भौर निन्दा क्वनों को तुन करके प्रतीकार करने में सबसे होते हुए भी उब और व्यान न केकर पाय कर्म का फल मान उसके सहन करने को आफोश-परीषहक्य कहते हैं।

स्राक्षेपरणी कथा — १. धानकेवणी कहा सा विज्ञा-परणमुत्तिस्तरे जरम (भ सा ६५६) २. धायारे वनहारे पण्णती चेव विद्विवाए य । एसा च ब्राब्विहा कल्यु कहा च वमधेवणी हो हा ॥ (दशके ति. १९४, पृ. १९०) । ३. धाक्षेपणी पराक्षेपकारिणीनकरोत कथाम् । (पश्च. १०६-२२) । ४. ओजपेक्षाऽऽ-वाराविश्वेयानाधिरय धनेकप्रकारेतिकचा त्वांबेपणी भवति । × × धाक्षिप्पने नोहान् तत्त्व प्रति धनसा भव्यायाधिनः इति धाक्षेपणी । (दशके हर्षि. वृ. १८४, पृ. ११०) । ४. तथा धनकेवणी बाम छट्टब-जनपयत्यायं सरूवं दिनंतर-समनायां-तरिंगराकरण सुद्धि करेंती परूवेदि । (शव. पु. १, पृ. १०४); बाक्षेपणीं तत्त्वविधानभूतां X X 🔀 । (शब. षु. १. षृ. १०६ ज.)। ६. झाक्षेपणीं स्व-मतसंब्रहणी × × × यथाईम् । (श्वनः घः ७-६६)। ७. प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-द्रव्यानुयोग-रूपपरमागभपदार्थाना तीर्थंकरादिवृत्तान्त-लोकसंस्था-न-देश-सकलयतिधर्म-पंचास्तिकायादीनां परमताशंका-रहितं कथन आक्षेपणी कथा। (गी. जी. मं. प्र. व जी. प्र. टी. ३५७)। ८. भायारं ववहारं हेक दिट्ट त-दिद्विवायाई । देसिज्जइ जीए सा अक्खेवणि-देसणा पढमा ।। (गृ. गृ. वट्. स्वो. वृ. २, पृ. ४) । भाक्तेवणीकहाए कहिज्जए[कहिज्जमाणाए] पण्हदो सुभव्यस्म । परमदशकारहिद तित्थयरपुराण-वित्ततं ।। पढमाणुग्रोग-करणाणुग्रोग-वरचरण-दब्ब-**ग्रणुग्रोगं** । सटाणं लोयस्स य जदि-सावय-श्रम्मवि-

त्यारं ।। (संगयक्ताती १, ४६-६०) । धृनामा प्रकार की एकान्त दृष्टियों स्त्रीर दूसरे समयों के निराकरण्यक गृति करके छह उच्यों स्त्रीर नी प्रदाशों के स्वकृष का निक्यण करने वाली क्या को ग्राक्षरणी कथा कहते हैं।

स्राक्षेपर्णः स्त — विज्या परणं च तवो पुरिसक्ता-रो य समिद गुनीभो । उवहस्सद क्षणु जहियं कहाइ प्रक्वेवणीद रसो ॥ (वहावै मि. १६४, पू. ११०)। वहां ज्ञान, चारिज, तस, पुष्पाणं, समिति और पुरिस्त का उपदेश काता है वह साक्षेपणी कथा का रस (बार) है।

खाक्यायिकानिःसृता — ग कृडकहारेली धक्ताइ-धानिस्थिया हवे एमा । जह भारह-रामायणसर्थ-अंबद्धवयणाणि ॥ (भाषार. १०); या कृटकया-केनिरेषाक्यायिकानिःसृता भवेत् । यथा — भारत-रामायणसार्थेऽसन्बद्धवनानि । (भाषार. ही. १०)।

श्चाशित- १. मण्णगदीदो इच्छिदगदीए धाममण-मागदी णाम । (चच- पु. १३, पु. ३४६) । २. माग-मनमागतिः, नारकत्वादेरेव प्रतिनिवृत्तिः । (स्वालाः समयः बृ. १-२६ पृ. १८) । १ जन्मगति से इण्डित गति में द्याने को द्यानति कहते हैं।

झागम-१. तस्त मुहत्गदवयणं पुब्बावरदोसवि-रहियं सुद्धं । धागममिवि परिकहियं X X X II (नि. सा. ६)। २. सुधम्मातो प्रारब्भ प्रायरियपरं-परेणागतमिति झागमो, झत्तस्स वा वयणं झागमो । (सनुयो. चू. पृ. १६) । ३. घागमनमागम:--- प्राङ् ग्रमिविधि-मर्यादार्यत्वात् ग्रमिविधिना मर्यादया वा, गमः परिच्छेद ग्रागमः । (ग्राव. नि. हरि. वृ. २१, वृ. १६) । ४. धागमतस्वं ज्ञेयं तद्दृष्टेष्टाविरुद्धवाषय-तया । उत्सर्गादिसमन्वितमलमैदम्पर्यशुद्धं च ।। (बोडबक १-१०) । ५. ग्रागम्यन्ते परिच्छित्रन्ते ध्रतीन्द्रिया पदार्थाः ध्रनेनेत्यागमः । (जीतक. **यू**. वि. व्यास्या पृ. ३३) । ६. ग्राचार्यपारम्पर्येणाग<del>ण्</del>छ-तीत्यागमः । (धनुषोः हरिः बृ. ४-३८, पृ. २२) । ७. ग्रागमो ह्याप्तवचनमाप्त दोषक्षयाद्विदः । (ललितवि. पृ. ६१) । ८. ग्रागमस्त्वागच्छति ग्रव्य-विच्छिम्या वर्ण-पद-वाक्यराशिः झाप्तप्रणीतः पूर्वी-परिवरोधशंकारहितस्तदालोचनात्तत्त्वरुचिः ग्रागमः उच्यते, कारणे कार्योपचारात् । (तः भाः सिद्धः वृः १-३, पृ. ४०) । ६. पूर्वापरविरुद्धादेव्यंपेतो दोष-सहतेः । द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याद्वृतिरागमः ॥ (धव. पु. ३, पू. १२ व १२३ उ.); झागमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण धर्णिदियत्यविसद्यो धर्चितियसहाभ्रो जुत्तिगोयरादीदो ।। (धव. पू. ६, ष्टु. १५१) । १०. ग्रागमः सर्वज्ञेन निरस्तराग-द्वेषेण प्रणीतः उपेयोपायतस्वस्य स्थापकः । (भ. जा. विजयो. टी. २३) । ११. हेयोपादेयरूपेण चतुर्वर्ग-समाश्रयात् । कालत्रयगतानर्यान् गमयन्नागमः स्मृत: ।। (उपासका. १००) । १२. ग्राप्तवचनादि-निबन्धनमर्थज्ञानमागमः । (परीक्षाः ३-६६; न्या. बी. पृ. ११२) । १३. यत्र निर्वाण-संसारी निगद्येते सकारणौ । सर्वबाधकनिर्मृक्त झागमोऽसौ बुधस्तुत: ॥ (धर्मप. १६-७४) । १४. × × प्रव्वापरदोस-विज्ञियं वयणं (भागमी)। (व. आ. ७)। १५. ग्राप्तोन्तिजार्थविज्ञानमागमस्तद्वचोऽववा । पूर्वापरा-विरुद्धार्थं प्रत्यक्षार्धं रवाधितम् ॥ (द्वाचाः सा. ३-५)। १६ मागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते मर्या मनेनेत्यागमः, ग्राप्तवचनसम्पाद्यो वित्रकृष्टार्यप्रत्ययः । उन्तं च---दृष्टेष्टाब्याहृताद् वाक्यात् परमार्थामिषायिनः।

तस्बद्याहितयोत्पन्तं मानं शाब्दं प्रकीतिनम् ॥ द्याप्तो-पञ्जमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत् सार्वे शास्त्रं कापयत्रहृतम् ।। (स्थानाः सभयः प् ३३८, पू. २४६) । १७. ब्राप्तवचनादाविर्भूतमर्थ-संवेदनमागमः, उपचारादाप्तवचनं चेति । (प्र. न. त. ४-१; चैनतकं. १, पृ. १६) । १८. अवा-वितार्वप्रतिपादकम् धाप्तवचनं ह्यागमः। (रत्नक. टी. ४); भव्यजनानां हेयोपादेयतस्बप्रतिपत्तिहेतु-भूतागम×××। (रत्नक. टी. ४)। १६. शब्दा-देव पदार्थानां प्रतिपत्तिकृदागमः । (त्रि. स. पु. स. २, ३, ४४२) । २०. तद् (ग्राप्त) वचनाज्जात-मर्थज्ञानमागमः । भ्रागम्यन्ते मर्यादयाऽवबुध्यन्तेऽर्था बनेनेत्यागमः । (रामाकरा. ४-१, पू. ३४); स च स्मर्यमाणः शब्द बागमः । (शलाकरा. ४-४, पू. ३७) । २१. बा ब्रीभविधिना सकलश्रुतविषयब्या-प्तिरूपेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणया, गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते अर्था येन स प्रागमः । (आव. नि. मलय. बु. २१, बु. ४६) । २२. भ्रागमस्तत्मुखारविन्दवि-निर्गतसमस्तवस्तुविस्तारसमर्थनदक्षश्चतुरवचनसन्द-र्जः। (नि. सा. वृ. १-५)। २३. घागमो वीत-रागवचनम् । (धर्मरत्नप्र. स्वो. मृ. पृ. ५७)। २४. पूर्वापरविरुद्धात्मदोषसभातवर्जितः । यथावद्-वस्तुनिर्णीतियंत्र स्यादागमो हि सः ॥ (भाषसं. बाम. ३३०)। २५ तत्रागमो यथासूत्रादाप्तवास्य प्रकी-तितम् । पूर्वापराविरुद्धं यस्त्रत्यक्षाधैरवाधितम् ॥ (लाटोसं. ५–१४७) ।

१ पूर्वापरविरोधादि दोवों से रहित कुद्ध झाप्त के बचन को झागम कहते हैं।

सारामहब्बर - १. सनुष्युक्तः प्रामृतातास्यारमा सारामः । धनुष्युक्तः प्रामृतातायो साराम धारामध्यस्य सिख्यस्यते । (स. स. १. ६) । १. साराम तत्रामृत्यतायो वो नामानुष्युक्तः । सोऽवास्यः समामातः स्याम्यादः स्याद् इत्यं वसस्यान्यादः ॥ (स. सत्रोः १. ६, ६ ६) । ३. तक साराम यो वीमादिः प्रामृतं तस्यते वात्राति, परत्नु चिन्तन-परप्रतिया-स्वस्यकोपोगुष्युक्तः, स धारामहस्यस् । (स्यास्ट्र-१ द ८०६, यं. ११–१२) । ४. तक जीवादिः प्रामृतं वस्यते स्वर्णे स्वर्ये स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्ये स्वर

१ को बीव विवक्तित प्रामृत का जाता होकर वर्त-मान में तड्डियक उपयोग से रहित होता है उसे

सानमास्य कहते हैं। सानमास्य-सामस्याय—सानेनिययुव्यहरो यणु-वन्तां सामागदव्यनीययं। (बच. यु. १. पू. २२१)। को सपायनीय पूर्व का जाता होता हुआ तद्वित्यक उपयोग ते रहित होता है कते साववास्य-साधाय-बीय पूर्व कहते हैं।

स्नाममद्रव्यकर्ण-द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्ये वा करणं द्रव्यकरणमिति । X X स्नागमतः करणशस्यार्थ-स्नाता तत्र चातुपदुक्तः । (स्नाब-सा-सक्तयः वृ.

१४३, पू. ४४८) । करण शब्द के झर्ष के झाता, पर झन्य्युक्त —तद्विज-यक उपयोग से रहित—पुष्य को प्रश्ममङ्ख्यकरण कहते हैं।

सागमहत्त्व्यक्तमं - १. × × तणदाग । कम्मा-गमपरिवाणुगबीको उवकोषपरिहीचो ॥ (तो. क् ४४) । २. तम कर्मस्वक्यातियारकागमस्य ताक्य-वाक्व-कातु-वेयसम्बन्धरिकारकावोव सः तदर्शव-वारम-चित्तकस्थारारकोषयोगरिहाः सागमहत्य-कर्म भवति । (गो. क. जो. प्र. दो. १४) ।

१ को जीव कर्मायम का बाता होकर बर्तमान में तद्विवयक उपयोग से रहित होता हैं, उसे आयम-अव्यक्तमं कहते हैं।

स्नागमद्रश्यकर्मप्रकृतिप्राभृत — कम्मपयहिपाहुड -जाणभो प्रणुवजुत्तो मागमदव्यकम्मपयहिपाहुडं। (यब. पु. १, पृ. २३०)।

कर्मप्रकृतिप्राभृत का जानकार होकर जो बर्तमान में तडिययक उपयोग से रहित हो उसे धागमडव्यकर्म-प्रकृतिप्राभृत कहते हैं।

आग्यमुक्त्यकाल — मानगरी रव्यकाली कालपाहु-क्वापारी मानुबनुत्ती। (चब- दु- ४, दू- ११४)। वी सालविषयक सायम का जाता होकर रतेवाल में कपूरपुक्त है उसे सालग्रम्थकाल कहते हैं। साग्यमुक्त्यक्ति — मागमरी रव्यक्ति सेत्तपाहुब-पाणमी मानुबनुत्ती। (चब- दु- ४, दू- १)। की लोजग्रामुक का जाता होकर बतंचाल में ताहु-रवक उपमीप से रहित हो उसे सायमुक्त्यकाल-कहते हैं।

श्चागमद्रव्यच्यवनलब्बि-तत्व चयणसद्भिवत्य-

पारमो सणुवजुत्तो सागमदव्यवयणलङ्की । (वदः पु. १, पृ. २२८) ।

पु. ६. हु. २२८) । जो 'क्यवनलक्ष्म वस्तु' का पारगामी होकर वर्समान में तद्विषयक उपयोग ते रहित हो उसे धागमझ्ब्य-च्यवनलब्बि कहते हैं।

भागमद्रव्यक्तिन—जिजपाहुडवाणमो भ्रजुवजुत्तो भागमद्रव्यक्तिस्तारो भ्रागमदञ्जजिणो । (भन्न. पु. ६,

पृ. ६)। को किनप्रामृत का जाता होकर तद्विवयक संस्कार से रहित होता हुचा वर्तमान में उसके उपयोग से

रहित हो उसे धारामप्रव्यक्तिन कहते हैं। धारामप्रव्यक्तीय—जीवप्रामृतकायी मनुष्यकीवप्रा-मृतकायी वा अनुषयुक्त धारमा धारमद्रव्यकीवः।

न्तावाया वा जनुष्युक्त धारमा धागमस्य्यजावः। (स. सि. १-४; त. वृत्ति खुत. १-४)। कोविविवयक शयवा मनुष्यजीविवयक प्रामृत का साता होक्त को बर्तभाग में उसके खपमोग से रहित है उसे धागमस्य्यजीव कहते हैं।

द्धारामहञ्यस्थार—इध्येव बाह्यनृश्या होन्द्रवसु-लाभिलावेच उपयोगभूतेन वा यत् त्यागः ह्रव्य-त्यायः, इश्यस्य इत्यामां वा धाहारोपविष्रमुखस्य त्यायः, इश्यस्य: त्यागः इत्यत्यागः, स च धागमतः इत्यत्यायः [त्याय] स्वस्पकानी प्रमुपयुक्तः। (ज्ञान-

सार वृ. ८, उत्थानिका, पू. २६)। जो जीव त्यागस्वरूप का झाता होकर तद्विवयक उपयोग से रहित होता है उसे ब्रागमहच्यत्याय कहते हैं।

स्नागमहत्महिष्टवाद-सत्य दिट्टिनादनाणयो सणुवजुत्तो मट्टामहसंसकारो पुरिसो सागमदव्यदि-द्विवादो। (वव. पु. ६., पू. २०४)।

वो दुष्टिबाद का झाता होकर वर्तमान में तद्विययक उपयोग से रहित होता हुझा उसके विस्मृत या श्रविस्मृत संस्कार से युक्त हो उसे धागमद्रध्य-दुष्टिबाद कहते हैं।

झायमञ्ज्ञव्यनस्वी-तत्रायमतो मन्दियन्यार्थेजाता तत्र चानुषपुक्तः। (बृहस्कः वृ. २४) । नन्दि-सक्य और उसके अर्थं का झाता होकर वर्तमान में अनुषयुक्त पुरुष को झायमञ्ज्यनम्यी कहते हैं।

श्चागमहरूपनमस्कार-नमस्कारप्राभृतं नामास्ति वन्यः यत्र नय-प्रमाणादि-निश्चेपादिमुखेन नमस्कारो निकम्पते, तं यो वेलि, न च साम्प्रतं तिनक्ष्येप्रवं उपयुक्तोप्रयगतिचललात् । स नगस्कारयाचालम्ब-ग्राहिश्रुतज्ञानस्य कारजलादागमहम्यनमस्कार इत्यु-म्यते । (ज. म्रा. विकासो डी. ७१६) ।

नमस्कारिषयक प्राभृत का झाता होकर को वर्ग-मान में तडियमक उपयोग से रहित होता हुआ उसके धर्म का निरूपण नहीं कर रहा है उसे धागमद्रव्य-ननस्कार कहते हैं।

धारामद्रव्यनारक — गेरइयपाहुडजामघो प्रणु-वजुत्तो प्रागमदळगेरइग्रो । (वर. पु. ७, पु. ३०)। नारकप्रामृत का साता होकर वर्तमान में प्रमृप-

युक्त जीव को झामसब्ब्यनारक कहते हैं। झामसब्ब्यपरिहार—तत्र झामसतः परिहार-शब्दार्थज्ञाता तत्र वानुपयुक्तः। (व्यव. आ. वस्त्य-

बृ. २-२७, वृ. १०)। परिहार शब्द के अर्थ के जानने वाले, किन्तु वर्तमान में तद्वियमक उपयोग से रहित पुक्व को झानम-

इच्चपरिहार कहते हैं। स्नागसद्रस्यपूर्ण-सागमतो द्रव्यं पूर्ण-पदस्यार्थ-ज्ञाता सनुपयुक्तः। (ज्ञानसार वृ. १-८)।

जो 'पूर्ण' पद के अर्थ का जाता होकर तडिक्यक उपयोग से रहित होता है उसे आगमतब्यपूर्ण कहते हैं।

झामसद्भव्यपूर्वंगत — युव्यमण्यवपारघो समुबनुतो धानमदव्यपुर्व्याय । (वब. पु. १. पू. २११) । पूर्वेगत मृत के पारपामी, किन्तु वर्तमान में उसके उसके पहिला प्रेर की सारपासक्यपूर्वंगत कहते हैं।

कहते हैं। झागमझ्यप्रकृति— धागमो गयो सुदणाणं दुवा-लसगमिदि एयद्वो। धागमस्य दव्यं जीवो धागम-दव्य, सा चेव पयदो धागमदव्यपगढी। (वव. पु. १६, पू. २०३)।

रह. पू. २०३)। आपमाज्य से समित्राय श्रीव का है। बही प्रकृति सापमाञ्चप्रकृति कही काती है। तात्पर्व यह कि जीवप्रकृतिविषयक प्रापत के जाता, किन्तु वर्त-मान में सन्पयुक्त बीच को सालमाञ्चप्रकृति

(ज. बा. विजयो. दी. ११६)। प्रमाण, नय और निक्षेप धावि के द्वारा प्रतिकास धावस्थक विवयक साथम का साता होकर सो सर्तः

मान में उसके उपयोग से रहित है उसे झागमहत्त्व-प्रतिकामन कहते हैं।

**भागमहब्यवश्य**---जो सो भागमदो दब्बबंबी नाम तस्स इमो णिहेसो-- ठिद जिदं परिजिदं वायणीय» गदं युत्तसमं घत्यसमं गंथसमं नामसमं भोससमं। जातत्व वायणावा पुष्छणावा पहिच्छणा का परिबट्टमा वा प्रमुपेहणा वा थय-धुदि-सम्मकहा वा वे बामको एवमादिया अनुवजीगा दक्वे ति कट्टू जावदिया ग्रणुवजुत्ता भावा सो सब्बो ग्रागमदो दव्यवंधो जाम। (बद्धा--धव. पु. १४, पू. २७)। स्थित, जित एवं परिचित गादि वो बन्य सम्बन्धी झागन के नी अधिकार हैं; उनका जाता होकर तहिवयक वाचना-पृष्डनादि उपयोगविक्षेषों से सी वर्तमान में रहित है उसे प्रागमप्रव्यवन्य कहते हैं। **मागमद्रध्यवन्धक —** वंषयपाहुडकाणया **मनु**ब-जुत्ता शागमदव्यवंषया णाम । (वव. वू. ७, वृ. ४) । बन्धकविषयक प्रामृत का ज्ञाता होकर को वर्तमान में उसके उपयोग से रहित होता है उसे बागय-इच्यवन्त्रक कहते हैं।

स्रागमहत्व्यभाव-भावपाहुडवाणसो धणुवणुत्ती स्रागमदत्व्यभावो । (सव. पु. ४, पृ. १८४) ।

भावविषयक प्राभृत का क्रायक, किन्तु वर्तनात में उसके उपयोग से रहित बीव को आगमहम्मनाय कहते हैं।

स्रायमंत्रहर्णसंगलः— १. धायमधोऽजुबनुत्तो संवक-सहाधुवाविधो वता । तत्त्र्णाव्यविद्यविधोविष मोब-उत्तो ति तो दल्यां । (विश्वेषा- १२) । २. तत्र धायमदाः सत्वापसम्बिद्धस्य, धायमायेश्वासियदाः × × × अवापसतो संगवसम्बाप्येता सनुपयुक्तो स्व्यसंगलम्, 'धनुपनोगो स्व्यप्' इति वचनात् । (वातः कि. हरि. चृ. १, ५ १) । ३. तत्व धाममदो रव्यसंगलं गाम संगलपाहुव्वाच्यो सणुवनुत्तो, संगलपाहुव्यहृद्धस्या वा, तस्तस्युव्यम्बरस्यम्य वा। (वातः हृ १, पृ. २१)।

३ जो जोव नंगलप्राभृत का ज्ञाता होकर वर्तेवान में तक्षित्रयक उपयोग से रहित होता है उसे, अपवा नंगलप्राभृत की ज्ञास्त्ररचना या उस्त प्राभृतार्व की स्थापनाकप प्रकारों की रचना को भी कागमप्रव्य-शंक्य कहते हैं।

क्रमण्यक्रियामास-मागनतो मास-सम्मापंताता तन चानुराकुत्तः । (क्याः आः सनस्य मृ. १-१४) । 'यास' सम्म के प्रमं के मानते माने, पर वर्तपान में क्रमणें महर्ग्युत्तत दुश्य को सागम्यव्यमाल कहते हैं। स्माप्तम्ब्रम्भयोग-तत्य सागम्यव्यमाल कहते हैं। सामग्रहम्बरामासे समुजनुत्तो । (यय. पु. १०, पू. ४११) ।

बोगविषयक प्राभृत के सायक, किन्तु बर्तमान में इसके डप्योग से रहित पुरुष को मागनप्रस्थायोग

कहते हैं । सावसम्बद्धवन्त्रता — वन्तनाध्यावणंत्रप्रामृतवोऽनु-पपुन्त धारमाध्यावन्त्रता । (नृताः वृ. ७-७७) । वन्त्रता हे वर्षणं करने वाले प्रामृत के सावक, किन्तु वर्षणंत्र में समृत्युक्त बीव को धागमहस्य-वन्त्रता कहते हैं।

**बानमहत्व्यवर्गरा**—वन्त्रणपाहुबजाणयो धणुन-पुत्तो बानमदव्यवन्त्रणा णाम । (वव. पु. १४, पू. १२)।

कर्पनामानुत का झाता होकर को तहिष्यक उपयोग से रहित होता है उसे सामग्रस्थययंगा कहते हैं। स्मायमुक्यययेदना—वेदणशाहुकजाणमो प्रमुबनुतो माग्यस्थ्ययेवया। (बस. पु. १०, पू. ७)। वेदनाविषयक प्रामुत के सायक, किन्तु वर्तमान में

वेदनाविषयक प्राभृत के ज्ञायक, किन्तु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को ब्रागनप्रध्यवेदना कहते हैं।

झानमहष्यव्यवहार—धानमतो व्यवहारपदजाता तत्र पापुरकुः । (व्यवः माः सलतः मुः १-६) । को श्रीय व्यवहार पत्र का ज्ञाता होकर तहिषयक व्ययोग के रहित हो ज्ञे झानमहष्यव्यवहार चहुते हैं। प्रागमहष्यवत— भाविष्ठतत्ववाहिश्चानवरिणतिरा-

आवमश्राचनतः — मावश्रतत्वप्राह्मानपरणातरा-त्वा प्राममहत्वप्रतम् । (म. श्रा. विवयो. टी. ११व६) । सरवासी काल में तुन के प्रवास करने साथे स्थार

धानामी काल में तत के ग्रहण करने वाले जान से परिणत होने वाले घाल्मा को घागमडब्यकत कहते हैं।

सागमत व्यवस्य — द्रव्यशमः भागमतः शमस्त्र हप-परिज्ञानी भनुषयुक्तः। (ज्ञानसार बृ. ६, पृ. २२)। समस्यक्य का जानकार होता हुआ जो वर्तमान में तक्कियक उपयोग से रहित हो उसे आगमहच्यसम कहते हैं।

**कागमद्रव्यश्रम्मा**—द्रव्यश्रमणो द्विषा धागमतो नोधागमतस्य । धागमतो ज्ञाताऽनुपगुस्तः । (दशक् नि. हरि. वृ. ३–१५३) ।

वो व्यमनशास्त्र का झाता होकर तद्विषयक उपयोग से रहित होता है उसे ग्रायमप्रव्यथमण कहते हैं। मागमद्रव्यभूत-१. से कि तं मागमतो दव्यसुमं ? जस्स मं सुए ति पयं सिन्स्तिय ठियं जियं जाव, गौ ग्रणुप्येहाए । कम्हा ? ग्रणुवधोगो दव्वमिति कट्टु । नेगमस्स णं एगो अणुवउत्तो आगमतो एगं दब्बसुअं जाव 'कम्हा' । जह जाणइ घणुवउत्ते न भवइ । से तं ग्राममतो दब्बसुग्रं । (ग्रनुयो. सू. ३३, वृ. ३२) । २. यस्य कस्यचित् श्रुतमिति पदं श्रुत-पदामिषेयमाचारादिशास्त्रं शिक्षतं स्थितं याबद्वा-बनोपगत भवति स जन्तुस्तत्र वाचना-पृच्छनादि-भिवंतंमानोऽपि श्रुतोपयोगेऽवर्तमानत्वादागमतः--द्यागममाश्रित्य-इब्यश्रुतमिति समुदायार्थः । (धनुयो. सल. हेम. बू. ३३)। ३. यस्य श्रुतमिति पदं शिक्षिता-दिगुणान्वितं ज्ञातम्, न च तत्रोपयोगः, तस्य घागमतो द्रव्यथुतम् । (उत्तराः निः शाः बृः १-१२, पृः ६)। २ जिसके 'भूत'पर भीर उसके वाच्यभूत ग्राचारागादि झागम शिक्षित व स्थित झाबि के कम से बाचनोप-यत तक (बनुयोगद्वार सूत्र १३) गुणों से युक्त हों, वह बाचना-पृच्छना बादि से युक्त होता हुचा भी जब भूतोपयोग से रहित होता है तब उसे धानम-

इच्यभूत कहा जाता है। स्नागमद्रक्यसामायिक — सामाधिकवर्णनप्रामृतज्ञायी सनुपयुक्तः धायमद्रव्यसामायिक नाम । (मूला. कृ. ७-१७; सन. म. स्वो. टी. ६-११)।

सामायिक के वर्णन करने वाले प्राभृत का ज्ञाता होकर जो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है उसे क्रायमग्रज्यसामायिक कहते हैं।

स्नायमञ्जयसिद्धः सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानपर-रिष्णतिसामप्याच्यात्व प्रारस्य सायमस्वयसिद्धः । (भ. सा. विषयो. टी. १); सायमस्व्यसिद्धः सिद्ध-प्रापृतक्षः सिद्धसम्बेनोच्यतेऽनुप्युवतः । (भ. सा. विषयो. टी. ४६)।

सिद्धों के स्वरूप का निरूपण करने वाले आगम का

माता होकर बतंनान में जो उसके उपयोग से रहित है उसे घाननप्रव्यसिद्ध कहते हैं।

झाममद्रव्यस्काम्य — से कि ते बागमतो इन्तर्का में? जस्स में अंधे कि पय तिनिषयं सेसं जहा स्व्यावस्त्र (सु. १३-१४) तहा माणिक्य । नवरं क्षामिलायो जाव । धिनृत्यो सु. ४६ । विश्व भक्तम से बाय-गोपमत तक कात है, पर सर्वामा में जो तिहिष्यक उपयोग से रहित है, उसे बावमद्रम्थस्कर प्रदेश हैं, उसे बावमद्रम्थस्कर रहित है, उसे बावमद्रम्थस्कर प्रदेश से स्वावस्क्रम्थस्कर स्व

कहते हैं। झारमझड्यस्तय — चतुनिश्रतिस्ततस्थायणंगप्रामुत-प्राप्यतुप्रमुख्यात्र आगमड्यस्तवः। (जूलाः दृ. ७-४१)। चौबोत तीर्थकरों के स्तवनविषयक प्रामृत का झाता होकर भी जो वर्तमान में तड्डिययक उपयोग से

रहित हो उसे धागमद्रव्यस्तद कहते हैं। द्यागमद्रव्यस्पर्शन — तत्य फोसणपाहुडजाणगो प्रणुवजुत्तो खधोवसमसहिधो धागमदो द्ववकोसणं

णाम । (शव. पु. ४, पू १४२) । स्पर्शनविषयक प्राभृत के झाता, किन्तु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, क्षयोपशमयुक्त पुष्य को

सागमहम्परवर्षान कहते हैं। स्नागमहम्परवाङ्ग न्यायुक्तारा स्वायुक्ता महा-महातकारो सामरक्वा । (वक. पु. १, १, ११) को संग्युत का वारगामी होकर उनके विकास सपका स्वित्तम्य संरकार से सहित होता हुआ वर्ष-साम्बर्ध स्वित्तम्य स्वयोग से रहित हो उन्ने सागम-प्रकार करित्तम्य स्वयोग से रहित हो उन्ने सागम-

स्नाममहत्याध्ययन—से कि तं सागमझो दळाज्य-यणे? जस्त णं सज्ज्ञ्यणिति पयं तिक्षियं ठियं जिय मियं परिजियं जाव एवं जावद्या अणुवउत्ता सागमयो तावदसाई दळ्ळाज्यणाइ । एवमेच ववहा-रस्त वि । संगहस्त णं एगो वा समेगो वा जाव, से तं सागमसो दळ्ळालये । (सनुषो. सू. १४०, पू. २४०) ।

जिस जीव के 'प्रम्ययन' यह यह शिक्षित, स्थित, जित, सित व परितित मार्थि पृथ्वाक्लोपनत तक है, इस प्रकार नंपन की मध्येषा सित्तने जी प्रमयपन उपयोग से रहित हैं वे सब प्रव्य-सम्बयन हैं। यनिप्राय यह है कि जो जीव क्षम्यवन पढ़ का सिमित-स्थित मार्थि के कम से बाता तो है; पर तद्विवयक क्यमेण से रहित है, यह आपमाज्ञ्यास्थल कहतता है। नेगम नय की घरेका एक वो बादि तिकारों भी क्यमान उपयोग से रहित होते हैं उतके (एक-वो आरि) वे धाममाज्ञ्यास्थ्यम कहे जाते हैं। आगमाज्ञ्यास्थान —तत्व धाममाज्ञास्थ्यम कहे जाते हैं। आगमाज्ञ्यास्थान —तत्व धाममाज्ञ्यास्थान कर्माणंतं धर्म-तपाहुक्वापाधी अगुवनुत्तो। (बात. तु. ३, ५, ११) वो बीच अगमाज्ञास्य क्यमोग से रहित हो उने धामम-ज्ञ्यास्थान कहते हैं।

स्थानन कहत है। या सामाधो वस्तामुपुत्ती ? जस्त जं सामुगुस्तित यं सिन्धियं किंदे विवाद सिन्धियं किंदे निर्मित्र किंदि सिन्धियं जाव, नो समुण्येहाए। कम्हा ?
समुत्रकोनो दल्लीमित कट्टा जेगमस्त जं एमी समुद्रको सामाधो एमा टक्स जूनी वा 'कम्हा'।
समुद्रको सामाधो एमा टक्स जुम्मी वा बं 'क्म्हा'।
इस्त वाण्यु समुद्रको चा भवह, सं सं सामाधो इस्तामुक्सी। (समुद्री हु. ७२)।

दल्जाणुष्ट्या। (बनुषा, मृ. ७२)। जिसके प्रानुपूर्वीपर क्षिपित व स्थित स्नादि में कम हे बावनोपपत तक मुनों से तहित हैं, परन्तु सो तहिबयक उपयोग से रहित हैं; उसे सागम≢ण्यामु-पूर्वीकहते हैं।

झारामद्रक्यानुयोग — धारामतोऽनुयोगपदार्थकाता तत्र चानुरवृक्तः । (झाचः तिः सक्तयः वृः १२६) । सनुयोग यद के धर्म के जानने वाले, किन्तु सर्वमास में उसके उपयोग के रिहत जीव को सारामद्रव्यानुः योग कर्तर हैं।

द्धातमद्रव्यान्तर—अंतरपाहुडजाणको अणुवजुत्तो अंतरदञ्जागमो वा आगमदञ्जतरं। (वद. पु. ४, पु. २)।

अस्तर्राववयक प्रापम के सायक, किन्तु वर्तनाल में प्रमृत्युक्त जीव को जागमहष्यास्तर कहते हैं। प्रथवा प्रस्तर्विययक ह्रय्य-प्राणम को जागमहष्या-स्तर कहते हैं।

झागसङ्ख्याहेन् — भागमङ्ख्याहेन्हेस्त्ररूप्यान् वर्णनपरप्रामृतकोऽनुपयुक्तस्तदयेऽन्यत्र व्यापृतः। (अ. झा. विकयो. टी. ४६)।

बहुंत्त के स्वरूप का वर्णन करने वाले धानन के ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में उसके उपयोग ते रहित होकर धन्य विषय में उपयुक्त बीव की धानम-प्रम्याह्नम् कहते हैं।

क्षागमद्रव्यास्पवहृत्य — प्रणावहृत्रपाहृदशामाहो

धणुबजुत्तो धानमबञ्चप्यावहुर्धः। (बबः पु. ४, पृ.

बी बीब प्रस्पबहुत्बप्राज्त का जाता होकर वर्तमान में उसके उपयोग से रहित हो उसे झागमहच्याल्य-बहुत्व कहते हैं।

**प्रागमहञ्चावत्रयक---जस्तं णं घावस्तए ति पदं** तिक्सितं ठितं जितं नितं परिजितं नामसमं घोस-समं प्रहीणक्तरं प्रमण्यक्तरं प्रव्याइडक्तरं प्रका-लिसं धमिलिसं धवच्चामेलिसं परिपुण्णं परिपुण्ण-षोसं कंठोट्टविष्यमुक्कं गुरुवायणोवनयं, से गं तत्य बायजाए पुज्छणाए परिश्रट्टणाए घम्मकहाए, नो प्रमुप्पेहाए । कम्हा ? प्रमुवद्योगो दव्यमिति कट्टु । (जनुयो. सू. १३) ।

चिते प्रावदयक वह पर शिक्तित, स्थित, जित व नित प्रावि के कम से गुरुवाचनोपगत तक है और को बाबना, प्रच्छना, परिवर्तना एवं वर्णकवा में व्यापृत है; पर अनुत्रेका (चिन्तन) में व्यापृत नहीं है, उसे धागमहच्यावश्यक कहते हैं।

**धागमब्रध्योत्तर** — ब्रव्योत्तरमागमतो ज्ञाताऽनुप-युक्तः । (उत्तरा. नि. शा. वृ. १-१, वृ. ३) । 'उत्तर' पद के बर्च के जाता, किन्तु बर्तमान में धनु-

पयुक्त बीच को आगमप्रज्योत्तर कहते हैं। आनमप्रव्योपक्रम - धागमत उपक्रमशब्दार्थस्य ज्ञाता तत्र जानुपयुक्तः, अनुपयोगो द्रव्यमिति वच-नात् । (ब्यव. भा. मलय. षृ. १-१, पृ. १; जम्बू-

द्वीः झाः भृः पृः ५) । को उपक्रम पर का जाता होकर वर्तमान में तड़िव-यक उपयोग से रहित हो उसे ग्रागमहरूयोपकम कहते हैं।

सागमभाव-- १. भागमः प्रामृतज्ञायी पुमांस्तत्रो-पयुक्तची:। (स. क्लो. १, ४, ६७)। २. जीवादि-प्रामृतविषयोपयोगाविष्ट भारमा ग्रागमभावः । (न्यायकु. ७-७६, षृ. ८०७) । ३. तत्र शागम-भावो जीवादिप्रामृतज्ञायी त्दुपयुक्तः श्रुतज्ञानी । (लघीय. प्रश्नय. वृ. ७-४, वृ. ६८) ।

२ जीवादित्रामृतविषयक उपयोग से युक्त जीव को बागमभाव निक्षेप कहते हैं।

श्रामभाव-श्रध्ययन-से कि श्राममधी भावज्ञ-यचे ? जाणए उवरत्ते, से तं भागमधी भावज्यसम्हे । (बनुवी. सु. १५०, पू. २५१।

धव्यवन का जाता होकर को वर्तमान में तदिवयक उपयोग से भी सहित हो, उसे प्रागमभाव-प्रध्ययन कहते हैं।

**धागमभावकर्म**-कम्मागमपरिजाणगजीवी कम्मा-गमम्हि उवजुत्तो । भावागमकम्मो ति य तस्त य सण्या हवे गियमा ॥ (यो. क. ६५) ।

कर्मविषयक द्यागम को जानते हुए उसमें उपयुक्त जीव को आगमभावकर्म कहते हैं।

**ग्रागमभावकर्मप्रकृतिप्राभृत** — कम्मपयहिपाहुइ-जाणभी उवजुत्ती भागमभावकस्मपयडिपाहुडं। ( a. g. e, g. १३0) :

कर्मप्रकृतिप्रामृत के ज्ञायक और इसमें उपयुक्त जीव को द्वागमनावकर्मप्रकृतिप्राभृत कहते हैं।

द्मागमभावकाल — कालपाहुडजाणमी उवजुली जीवो भागमभावकालो । (श्रव. पु. ४, पृ. ३१६) । कासविषयक द्रागम के जायक भीर उसमें उपयुक्त जीव को झागमभावकाल कहते हैं।

ग्रागमभावकृति-जा सा भावकरी णाम सा उवजुलो पाहुडजागगी ।। एत्थ पाहुडसहो कदीए विसेसिदव्यो, पाहुङसामण्णेण महियाराभावादो । तदो कदिपाहुडजाणमो उवजुत्तो भावकदि सि सिद्धं। (बह्बं. ४, १, ७४--पु. ६, पू. ४४१) ।

जो जीव कृतिशाभृत का ज्ञाता होकर तद्विषयक उपयोग से भी युक्त है उसे झागमभावकृति कहते हैं।

**ग्रागमभावक्षेत्र**—ग्रागमदो भावसेत्तं सेत्तपाहुड-जाणयो उवजुत्तो । (बब. पु. ४, पू. ७ व पु. ११, q. 2) !

क्षेत्रविषयक ज्ञागम का ज्ञाता होकर जो जीव उसमें उपयुक्त है उसे धागमभावक्षेत्र कहते हैं।

**आगमभावप्रत्यकृति**-गयकइपाहुडजाणमो उव-जुत्तो भागमभावगंथकई णाम । (वब. पु. १, पू. ₹२२)।

प्रन्यकृतिविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर को जीव उसमें उपयुक्त है उसे बायमभावप्रम्यकृति कहते हैं। **ग्रागमभाव चतु विशक्तिस्तव**-चतु विशक्तिस्तवव्या-वर्णनद्रामृतज्ञायी उपयुक्त आगमभावचतुर्विकति-स्तवः । (बूला. बृ. ७-४१) । चतुर्विशतिस्तव के वर्णन करने वाले प्राभृत के

ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को ग्रागमनाव-चतुर्विशतिस्तव कहते हैं।

धायमभावच्यवनलिब -- नयणलिहनत्युपारमो उवजुत्तो धागमभावचयणलही । (धवः पु. ६, पू. २२व) ।

व्यवनलिय नामक बस्तु का पारंगत होकर उसमें उपयुक्त जीव को कागमनावच्यवनलिय कहते हैं। झागमभावजिन — जिपपाहुडजाणमों उवजुत्तो म्रागमभावजिपो। (वब.पू. १, पू. ६)।

जिनविवयक प्राभृत का जाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को जागमभावजिन कहते हैं।

श्रीव को सामस्माविज करते हैं।
सामसमावजीव — १. जीवशामुतिवययोपयोगाविच्टो मनुष्यश्रीवशामुतिवययोपयोगाश्राममावजीव:। (त. सि. १-५)। २. तदमामृतिवययोपयोगाविष्ट सात्मा सामसः। गोवादिग्रामुतिवययेगोपयोगाविष्ट सात्मा सामसः। गोवादिग्रामुतिवययेगोपयोगाविष्ट सात्मा सामसः। गोवादिग्रामुतिवययेगोपयोगाविष्ट सात्मा सामसा भावनतो भावगीवो मावसम्पद्यत्तिति चोच्यते। (त. सा. १,
४, १०)। ३. तत्र जीवशामुत्रविवयोपयोगाविष्टः
परिलत सात्मा सामसावजीव: कथ्यते, मनुष्यतीवग्रामुतविषयोपयोगासुकृतो वादमा सामसावजीव:
कथ्यते। (त. वृत्ति सुत. १-४)।

१ जीवविषयक अथवा मनुष्यजीवविषयक प्राभृत का शाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को आगमभाव-जीव कहते हैं।

द्धागमभावदृष्टिवाद — दिद्विवादजाणम् ज्वजुतो म्रागमभावदिद्विवादो । (बन. पु. १, १, २०४) । दृष्टिवाद का कायक होकर उसमें उपयुक्त जीव को म्रागमभावदृष्टिवाद कहते हैं।

द्यागमभावनम्बी —तत्राध्यमतो नन्दि-धन्दार्थस्य ज्ञाता तत्र चोपपुत्तः। (बृहत्कः मतयः बृ. २४)। नव्याया प्रवास के सर्च का ज्ञाता होकर को तद्विषयक ज्ययोग ते भी युक्त हैं उसे ग्रायमभावनची कहते हैं।

ग्रागमभावनसरकार — स्थापना(?) प्रहंदादीनां ग्रागमनमस्कारज्ञानं ग्रागमनावनमस्कारः। (स. ग्रा. विजयो. टी. ७५३)। प्ररिहत्तं कावि के नमस्कारविषयक ग्रागम के ज्ञाता और उसमें उपयुक्त बीव को ग्रागमभाव-

. नमस्कार कहते हैं।

झामभाभवनारक — णेरहयराहुडजाणधो उवजुत्तो धानमभावणेरहथो जात । (वव. वु. ७, वृ. ३०) । नारकविवयक प्राञ्जत का स्राता होकर को बीव उवकों उवयुक्त है उसे धानमभावनारक वहते हैं। स्राप्तमभावपुर्यं — मावपुर्यं: धानमतः पूर्णपराषं: [र्वजः] समस्तोपयोगी । (बानसार बृ. १-८, वृ. ४) ।

जो भूजें पर के सर्च का झाता होकर तद्विययक उप-योग से सहित हो उसे झागममायपूर्ण कहते हैं। झागमभायपूर्वगत---योहसविज्जाहाणगारघो उद-युतो भागमभायपुरुवगयं। (बद. पु. ६, पु. २११)।

चौबह विद्यास्थानच्य पूर्वों का पारंगत होकर को श्रीव उठमें उपयुक्त है उसे साममभावपूर्वगत कहते हैं। स्माममभावप्रकृति—जा सा धायमदो मावपयशे णाम तिस्से इसो णिड़ेंचो—िट किंद परिजिदं वायमोनवर्ष सुत्तमं स्वस्थयमं गंयसमं णामसमं भोतसमं। जा तत्य वायणा वा पुज्छना वा पिडण्ड णा वा परिच्छना वा सण्येहणा वा वय-सुदि-सम्म-कहा वा वे वायम्भे एक्सादिया उवजोवा। मात्रे ति कट्टु जावदिया उवजुता भावा सा स्वमायमदो मावपयशे गाम। (चट्डक स्र. १, ११६—मण्ड, मृत्र

१३, पु. ३६०)। को जोन महतियियम स्थित व जित सादि योष-सन पर्यन्त सायमायिकारों ते गुक्त होकर तडियसक बाचना-प्रच्छनादि में स्थापन भी हो उसे स्नायस-भावप्रकृति कहते हैं।

झागमभावप्रतिक्रमस्य प्यापम-भावप्रतिक्रमणम् । (स. स्वाप्योः डी. ११६) । प्रतिक्रमणम् । स्थाप्ति स्वाप्योः डी. ११६) । प्रतिक्रमणविषयक सामम के सान से युक्त होकर को बीव तडिवयक उपयोग से भी सहित हो उसे झागम-भावप्रतिक्रमण कहते हैं ।

स्रायमभावक्य-जो सो धामनदो प्रावकंशे णाम तस्स इमी णिह् सो-िटरं विदं परिवदं वार-णोववादं कुत्तसमं सरस्यमं पंपसमं गामसमं बोस-समं । जा तत्त्व वास्पा वा पुच्छणा वा पविच्छणा वा परिषट्टणा वा प्रपुरेक्षणा वा पद-पुरि-स्पमस्त्र, वा वे वामण्णं एक्मादिया उववोगा सावे ति कृद्ह जावदिया उवजुता मात्रा सो सक्यो मागनदो माय-बंधो गाम। (बहर्स: ४, ६, १२—प्टु. १४, ६, ७)। मो मोद बम्यदिवयक सामान के स्थित-किसादि नौ मर्थाविकारों से सहित होकर तद्विवयक वावना-अच्छनादिक्य उपयोग से मो युस्त हो उसे साम्य-भाववयक कहते हैं।

झाणसमायभाव — मावपाहुबजाणधी जवजुती धागसमायभावी गाम । (बन. दु. प्र. प्र. हु-१४४)। भावविषयक प्रापुंत का सायक होकर तिष्ठियकर जन-सीपकुत्ता दुव्य को सायनमायकाय कहते हैं। झाणसमायकर्पाद्या — वन्नापाहुबजाणभी जवजुती धागसमायकर्पाद्या (बन. पु. १४, दु. १२)। वर्गाणाविषयक प्रापुंत का बाता होकर तिष्ठियक कहते हैं।

स्रागमभाववेदना — तत्य वेयणाणियोगद्दारजाणयो जबजुत्तो साराममाववेदणा । (यक पु. १०, पृ. ६)। वेदना सनुयोगद्वार का साता होकर तद्वियक उप-योग ते पुत्तर पुत्रक को साता मानवावेदना कहते हैं। स्रागमभावद्यानायिक — सामायिकवर्णनप्रामृत-सारपुरपुत्तो और साराममावसामायिक नाम । (मृता. पृ. ६-१७)।

सामायिक का वर्णन करने वाले प्राभृत का जाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को आगमभावसामा-यिक कहते हैं।

भागमभावाद्यायगीय—तत्य भ्रमोणियपुश्वहरो उवजुत्तो भागमभावमोणियं। (वव. पु. ६, पृ. २२५)।

आप्तापणेय पूर्व का साता होकर तर्डिवयक उपयोग स्थानमनाबान्तर— एंटरपाहट्टवाणमी उक्ते हैं। आगमनाबान्तर— एंटरपाहट्टवाणमी उक्ते हो। आगमनाबान्तर— एंटरपाहट्टवाणमी उक्ते हो। आगमनाबान्तर कारक और उन्हें उपयुक्त और को आगमनाबान्तर कहते हैं। यमका आगद-विवयक आवान्य को आगमनाबान्तर कहते हैं। आगमनाबाह्त — आहंद्यावर्णनरप्रामृत्यस्य-योव्हिंग्निगांता बोच आगमनावाह्त् । (ज. आ.

भरहन्त के स्वरूप का वर्णन करने वाले प्रामृत के ज्ञान से सहित जीव को भयना उनके स्वरूप के

प्रकाशक बोच को झागनभावाहंन कहते हैं। भागमभावाल्पबहुत्व — झप्पावहुश्रपाहुबनाणभो उवजुत्तो सागमभावप्पावहुश्र । (चव. यु. ४, यु.

ब्रस्पबृह्यविषयक प्राभृत का झाता होकर तद्विषयक उपयोग से युक्त पुण्य को ग्रागमभावास्पबहुत्य कहते हैं।

१ सावस्यस्थियक साहत्र के जानने वाले धीर उत्तमें उपयुक्त जीव को धागमभावावस्यक कहते हैं। धागमभावीयक्रम—१: आयोगकमो द्विया धाग-मतो नोधागमत्वर । धागमतो त्राता उपयुक्तः। (साल. नि. हरि. वृ. ७६, पृ. ४४)। २. मावोप-कमो द्विया धागमतो नोधागमत्वर । तत्रागमत उपक्रमकल्यावेस्य जाता तव चोपयुक्तः, उपयोगो मावनिक्य इति वचनात्। (ध्यस. आ. मत्यस. वृ. १, पृ. २)। ३. धागमत उपक्रमश्चर्यावेस्य ज्ञाता तव चोपयुक्तः। (सम्बुही. आ. वृ. पृ. ६)।

२ उपक्रम शब्द के बार्य के शाता और उसमें उपयुक्त बीव को बागनभावीपक्रम कहते हैं।

झागमसिद्ध-धायमसिद्धो सब्बंगपारको गोयमो व्य गुणरासी । (झाक नि. ६३५) । को गौतन के समान गुणसमृह से झलंहत होकर

जो गीतन के समान गुणसमूह से प्रलंहत होकर समस्त अंगजुत का पारपामी हो उसे आगमसिद्ध कहते हैं।

भागमाभास-१. राग-द्वेष-मोहाकान्तपुरुषयष-नाज्जातमागमासासम् । (परीकामुक ६-५१) । २. झनाप्तवचनप्रभवं ज्ञानमागमामासम्। (प्र. न. स. ६–६३)।

१ राग, द्वेष और नोह से न्याप्त पुरुष के वचनों से उत्पन्न हुए या रचे गये झायन को झागयाशास कहते हैं।

भवत है। स्वाप्तम्पनायेण प्रस्तर स्वाप्तमेपनिव्य— १. धतायमपनायेण प्रस्तर किया वित्यत्ये वि । अविवाऽनविया हुएवो नारण दिवनोय मोस्को य । (बृहस्क. मा. १-४३) । २. प्राप्ताः सर्वत्राः, तरमणित धानम धाप्ताम्यः, २. प्राप्ताः सर्वत्राः, तरमणीत धानम धाप्ताम्यः प्राप्ताम्यः माण्यान्यः तर्तस्तरित्तं वस्तुष्ते वोक्षरत्तामः, वया — म्वय्य इति अनव्य इति देवकृरव इत्यादि, सा धागमोप-लिक्षः । (बृहस्क. मा. स्वयत् वृ. १-५३) । धाप्तामणीत धानम के हारा विवस्तित वस्तु के विवय में को समर्पे का नाम होता है— चैते मच्य, धाममोपनिव्यत्व स्वयत् के सम्बन्ध स्वयत्व वस्तु के स्वयत् में स्वयत्व स्

कहते हैं। स्नानाल — १. × × ४ बीबाम्रो एइ मागलो ।। (पंचर्स. उचक. २०, पृ. १६२) । २. दितीयस्थित-संस्पतित तदागाल: । (पंचचः स्वो. पृ. उचक. २०, पृ. १९८) । ३. मागालमागालो, विदियद्विषयदे-साण पदमन्दिरीए भोकतक्षणावस्थानगमानिति वर्णे

साण पदमिद्विरीए स्रोक्ड्बणावसेणागमणमिदि वृत्तं होरि । (स्वयम. स. य. १५४४) । ४. सप्तृत्विद्वीय-रिवरी: सकासादुदीरणात्रयोगेण समाइक्ष्योदये प्रक्षि-राति स सागालः । (संबंध-सक्तय-वृ-उपकः २०, यू-१६३) । ५. सप्तृत्विद्वीयस्थितेः सकासादुदी-रणात्रयोगेणैव विकक्षं समाइक्ष्योदये प्रक्षिपति सा उदीरणापि पूर्वपूरिमिविविवस्तियस्यमगाल स्यु-प्यते । (सात्कः दे. स्त्रो. यू. १८, यू. १२२) । ६. द्वितीयस्थितिद्वस्यस्यापक्षंत्रसाद्र प्रथमस्यता-वागमनमागालः । (स. सा. वी. व्य.) ।

२ डितीय स्थिति का डब्य को उदयस्थिति में भ्राता है, इसका नाम भ्राताल है। ६ डितीय स्थिति के डब्य का अपकर्षण करके उसके प्रथम स्थिति

में निकोचन करने को झानाल कहते हैं। झाचरहा—र: माया अणिक्तः उपिकः निकृतिः शाचरणं नक्ष्मता वस्मः कृटम् शतिस्त्वातन् झनार्थ-गिरस्त्वात्तरम् । (त. मा. च-१०) । २. शाचरं-ते प्रमित्तस्यते मस्यते वा परस्त्वोषास्त्रुवदेश्यास्य-वाष्ट्रात्त्या चयुक-मार्जार-गृहकोनिकास्यः प्रसिद्धाः। (त. मा. सिद्धः वृ. ६-१०, पृ. १४६) । २ जिस उपायभूत माया व्यवहार के द्वारा दूसरे जीवों का वात किया जावे उसे झावरण कहते हैं। माया कवाय के प्रणिवि व उपवि सावि पर्याय शक्तों में से

यह ची एक है। झावरितवीय — तज्ज (कुटी-इटकारिक) दूरदेशा-दानीतवायपितम् । (च. सा. मृक्ता. टी. २३०) । दूर देश ते नाई यह दुटी व चटाई शांवि के ग्रहण करने को झावरित (वततिका-उद्गम) श्रोव कहते हैं।

**ब्राचार** —देलो बाचारांग । १. से कि तमायारे ? बावारे जं समजानं जिन्मंथाणं बावार-गोयर-विजय-वेणइय-सिक्खा-भासा-ग्रभासा-चरण-करण-जाथा-मा-या वित्तीमो माघविज्जं। 🗙 🗙 से तं मायारे। (जंबी. ४५, पु. २०६)। २. माचरणमाचारः, बावर्यंत इति वा बाचारः, शिष्टाचरितो ज्ञानाचा-सेवनविधिरिति भावार्यः, तत्प्रतिपादको प्रन्थोऽप्या-बार एवोच्यते। (नम्बी. हरि. वृ. पृ. ७५)। ३. बाचारो ज्ञानादियंत्र कथ्यते स बाचारः। (त. भा-हरि. व सिद्धः वृ. १-२०)। ४. प्राचारे वर्यावि-बानं शुद्धघष्टक-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते । (त. बा. १, २०, १२; वब. पु. १, पू. १६७) । ५. नाणंमि दंसणंमि स चरणंमि तवमि तह य विरियम्मि । झायरणं झायारो इय एसो पंचहा भणिदो ॥ (सु.सु.बट्.स्बो.सू. ३,पृ. १४)। ६. बाचरणमाचारः बाचवंत इति वा बाचारः, पूर्व-पुरुषाचरितो ज्ञानाद्यासेवनविधिरित्यर्थः । तत्प्रति-पादकग्रन्थोऽप्याचार एवोच्यते । (नन्दी. सलय. बृ. ४५, वृ. २०६) । ७. भाचरन्ति समन्ततोऽनुतिच्छ-न्ति मोक्षमार्गमारावयन्ति अस्मिन्ननेनेति वा आ-वारः। (गो. जी. जी. प्र. ३५६)।

है जिस बुतरुग्य में निर्देश साबुधों के साथार (जानावारावि), निजाविधि, विनय, विनयस्त, स्रिता, नावा, सनावा, वरण (त्रतावि), करण (चिन्वयुद्धि सावि), संवयधात्रा, स्राहुराधात्रा स्रोर बृति (नियाविधीयों का परिरामत); इनका कथन किया गया है उसका नाम साथार है।

आचारकान् --१. धावारं पंचविहं वरदि चरा-वेदि जो जिरदिचारं। उवदिसदि य धायारं एसो धायारवं नाम ॥ (ज. सर. ४१९)। २. धायार- वमायारं पंचविहं मुणइ जो उद्यावरह। (बृ. बृ. बहु. स्वो. बृ. ७, बृ. २०)।

१ को निरित्तवार पांच प्रकार के आवार का स्वयं आवरण करता हैं, दूसरों को आवरण कराता है, तथा उसका उपवेश भी देता है; वह आवारवान कहलाता है।

स्राचारविनय —तत्राचारविनयः स्वस्य परस्य वा संयमतरोगया [गुग-]प्रतिमादिहारादिकावाचारीसा-धनतक्षणः । (गृ. गृ. वह. स्वी. वृ. ३७, गृ. वह ) । संयम, तरोग्न, प्रतिमा (धावक के स्थानवेद) पूर्व विहारादिक साचारों के तिह्न करने का नाम स्राचारविनय है ।

**ग्राचाराङ्ग--**देलो ग्राचार। १. कथं चरे कथं बिट्ठे कथमासे कथ सए । कवं मुंजेज्ब भासेज्ज कथं पावं ण बज्भदि ॥ जदं चरे अनदं चिट्ठे जदमासे जदं सये। जदं मुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बच्छह ।। (मूला. १०-१२१, २. एत्यायारंगमद्वारहपदसहस्सेहि १८००० "कम् चरे कम् चिट्ठे ...." एवमादियं मुणीणमायार वण्णेदि । (श्रवः पु. १, पृ. **१६; वयष. १, पृ. १२२)** । ३. श्रव्टादशपदसहस्र-परिमाणं गुन्ति-समितियत्याचारसूचकमाचाराञ्जम् १८०००। (खुतभ. टी. ७, पृ. १७२)। ४. यत्या-चारसूचकं भ्रष्टादशसहस्रपदप्रमाणमाचाराङ्गम् । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । ५. ग्रायारं पडमंग तस्य-हुरससहस्सपयमेत्त । यत्यायरति भव्वा मोक्खपहं तेण त णाम ।। कहं चरे कह तिट्ठे कहमासे कहं सये । कहं भासे कहं भुजे कह पाव ण बधइ। जदं चरे जदं तिट्ठे जदमासे जदं सये। जदं भासे जदं भुजे एव पावं ण बंधइ ॥ महत्वयाणि पचेव समिदीयो-ऽक्सरोहणं । लोघ्रो भावासयाख्यकमवच्छण्हभूसया ।। भदंतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि । यदीणं यं समापारं वित्यरेवं[ण]परूवए ॥ (प्रंगपण्यासी 2, 24-28) 1

र जिसमें की बना जाय, की सड़ा हुआ जाय, और की बैठा जाय, इत्यादि मुनियों के आचार का वर्णन किया जाता है जसे आचारांन कहते हैं।

स्राज्यार्थ (सामरिय)-१. धदा सामारिवहण्ड्र सदा सामरियं चरे । सामारसामारवंती सामरिको तेण उच्चदे ॥ जम्हा पंचिवहाचारं सामरेती पमासदि ।

धायरियाणि देसंतो धायरिक्रो तेण वृश्वदे ।। (मूला-७, =-१) । २. पंचाचारसमग्गा पंचिदिय-दंति-दप्पणिङ्लणा । घीरा गुणगंभीरा भावरिया एरिसा होंति ।। (नि. सा. ७३) । ३. पंचमहव्ययतुंगा तक्कालिय-स-परसमयसुदश्वारा । जाणागुणगणभरिया भाइरिया मम पसीयंतु ॥ (ति. प. १-३)। ४. मंदर-रवि-ससि-उवही वसुहाणिलधरणिकमलगयणसमा । णियवं द्यायारघरा द्यायरिया ×××॥ (पडन-वरिय =६-२०)। ५. भाचरन्ति तस्माद् वतानी-त्याचार्याः । (स. सि. ६-२४; स. इलो. ६-२४; त. सुलबो. १–२४; त. बृत्ति श्रुत. १–२४)। ६. पंचिवहं मायारं मायरमाणा तहा पगासंता। धायारं दंसंता धायरिया तेण बुज्यंति ।। (**धा**य-नि. ११४)। ७. बाखरन्ति यस्मान् वतानीत्याचार्यः। यस्मात् सम्बन्धानादिगुणाधारादाहृत्य वतानि स्व-र्गापवर्गसुखामृतबीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स भाचार्यः । (त. वा. ६, २४,३)। इ. पंचविधमा-चारं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्याः चतुर्दशविद्यास्यान-पारगाः एकादशाञ्चवराः। भाषाराञ्चवरो वा तास्का-लिकस्वसमय-परसमयपारगो वा मेरुरिव निश्चल', क्षितिरिव सहिष्णुः, सागर इव बहि.क्षिप्तमलः, सप्तभयवित्रमुक्त बाबार्यः। (बब. पु. १, पृ. ४८); पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावा • सो। मेरुव्य विष्यकंपो सूरो पंचाणको वज्जो ॥ देस-कुल-जाइसुडो सोमंगो संग-भंग-उम्मुक्को । गयण व्य णिरुवलेवो द्याइरियो एरिसो होई।। संगह-णिग्गहकुसलो सुत्तत्थ-विसारद्यो पहियकित्ती । सारण-वारण-साहण-किरियुज्जलो हु भाइरिया ॥ (भव. पु. १, पृ. ४६ उड्हत) । १. पञ्चस्वचारेषु ये वर्तन्ते परांश्च वर्तयन्ति ते झाचार्याः । (भ. झा. विजयोः तथा मूलाः टी. ४४४) । १०. [ग्राचारं] पञ्चप्रकारं स्वयमाचरन्ति तेभ्योऽन्ये चागत्याचरन्ति इत्याचार्याः । (प्रायश्चित्तवि. वृ. २५१) । ११. विचार्यं सर्वमैतिहामाचार्यकमुपेयुषा । प्राचार्यवर्या-नर्वामि संवार्य हृदयाम्बुजे ॥ (उपासका. ४०७) । १२. यस्मात् सम्यग्ज्ञानादिपञ्चाचाराघारादाहृत्य बतानि स्वर्गापवर्गमुखकल्पकुजबीजानि भव्या द्यारम-हिताबंगाचरन्ति स भावायः । (शा. सा. पृ. ६६)। १३- पंचाचारसमन्त्रे पंचिदयणिज्यिदे विगयमोहे । पंचमहुम्बयणिलये पंचमगइणायगायरिए ।। (सं. दी.

प. १-३) । १४. ये चारयस्याचरितं विवित्रं स्वयं त्ररन्तो जनमर्चनीयाः । ग्राचार्यवर्या विचरन्तु ते मे प्रमोदमाने हृदयारिवन्दे ॥ (ब्रिक्स. आ. १-३)। १५. ग्राचार्यः ग्रनुयोगघरः । (ग्राचाः सी. व. २, १, २७६, पू. ३२२) । १६. सङ्ग्रहानुब्रहशीढो रूढः श्रुत-चरित्रयोः । यः पञ्चविषमाचारमाचारयति योगिनः ॥ बहिःक्षिप्तममः सत्त्वगाम्भीयातित्रसाद-बान् । गुणरत्नाकरः सोऽयमाचार्योऽवार्यवैर्यवान् ।। (प्राचा. सा. २, ३२-३३) । १७. छत्तीसगुणसमन्मे पचित्राचारकरणसंदरिसे । सिस्साणुगाहकूसचे धम्माइरिए सदा बंदे ॥ (लघु झा. अस्ति वृ. ३०५) । १८. पञ्चथाचारं स्वयमाचरन्ति शिष्यां-दवाचारयन्तीत्याचार्याः । (सा. इं.--क्रियाक. टी. वृ. १४२; कार्तिके. टी. ४५६); पञ्चवा चरन्त्याचारं शिष्यानाचारयन्ति च । सर्वशास्त्रविदो घीरास्त्रे ग्राचार्याः प्रकीतिताः ।। (कियाक. टी. पू. १४३) । १६. दंसण-णाणपहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे । भ्रप्यं परंच जुजइ सो ब्राइरियो मुणी भेन्द्रो।। (ब्रव्यसं. ५२) । २०. ग्राचाराराधनादि-चरणशास्त्र-विरतीर्णवहिर ङ्गसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चा-चारे च स्व परं च योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्धं करोति स बाचार्यो मवति । (वृ. इञ्चलं ५२, पू. १६२) । २१. घाडित्यभिन्याप्त्या मर्यादया वा स्वतं पञ्च-विधानारं नरति मानारयति वा परान् मानायंते वा मुक्त्यर्थिभिः श्रातेव्यते इति श्राचार्यः। (उत्तरा. नि. ज्ञा. वृ. १-५७, पृ. ३७; योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०)। २२. धाचार्योऽनुयोगाचार्यादिक: । (व्यव. भा. मलय. बृ. २-३४); ग्राचार्यो गच्छाविपति:। (ध्यवः भाः मलयः वृ. २-६४) । २३. पञ्चाचार-रतो नित्यं मूलाचारविदयणीः। चातुर्वर्ण्यस्य सङ्गस्य यः स ग्राचार्य इष्यते ।। (नीतिसार १५)। २४. भाचाराद्या गुणा घष्टौ तपो द्वादशघा दश । स्थिति-कल्पः षडावश्यमाचार्योऽमीभिरन्वितः। (धर्मसं. धा. १०-११६) । २४. घाचार्योऽनादितो रूढे योगादपि निरुव्यते । पञ्चाचारं परेम्यः स बाचारयति संय-मी ।। (लाटीसं. ४-१६७; पञ्चाच्यायी २-६४६)। २६. पडिरूवो तेयस्सी जुमप्यहाणागमो सहुरवक्को । गंभीरो वीमंतो उवएसपरो म मायरिमो ॥ (बा-बि. पू. ११३ उ.)। ५ जिनते भव्य जीव बतों का भावरण किया करते हैं वे सावार्य कहरताहै हैं।
सावार्यप्रवासीयय-हरने पाए करने नासा उट्टे
विद्यालया वेश । सामगा-वक्त-सुरुवा पानुप-टूटा व काणा य ॥ पच्छावि हृंति विगला सामपितसं न कप्पए तेंस । सीसी ठावेसच्यो काणगाहिसो व नन्नाम्म ॥ (सा. सि. उद्वृत्त, पृ. ११३); पंचा-वार्यवितिर्मृत्त, कुर. पदसमाययः । कुरूप: सम्बद्ध-ताङ्ग्रस्त्र पुट्टेसपपुद्धस्त्रः ॥ होनशित-कुलो मानी निविद्यालयिवेषयित् । सिरुप्तरस्त सामुयो सामु-रोहरस्वनितिन्तः ॥ चनद्वस्त्यः कात्रस्त्र निर्मृत्ये

निष्कलः सतः । इत्यादिदोषभाग् साधुनीनायंपदम-

होंता ॥ (बा. दि. पू. ११३) । वो वर्षनाचार साँद पांच प्रकार के झावार से रहित हो, पूर हो, कठोर भावण करने बाता हो, कुक्य हो, विकृत हो, पूर हो, विकृत हो, पुरू देवा में उत्पन्न हुआ हो, बाति-कुल से हीन हो, ध्विभागों हो, विवास-हुआ हो, बाति-कुल से हीन हो, ध्विभागों हो, विवास-हुआ हो, हेंग हो, वाह्य वारोरादि में इंक्टि एकने वाता हो, इतियों को वंचसता से युक्त हो, बनों से हेव रखने वाता हो, कारर हो, गुणहोन हो, कनामें से हुआ एक हो, और दुक्ट हो; ऐसा साचु सावामं पदके समीम हो, सा है।

होता है।

आचार्यभक्तिः - १. महंराचार्यं वह भूतेषु प्रवचने व
प्रावार्यभक्तिः - १. महंराचार्यं वह भूतेषु प्रवचने व
प्रावार्यक्तिः - १. महंराचार्यं वह भूतेषु प्रवचने व
प्रावार्यक्तिः प्राचार्यं प्रावार्यक्तिः )। (स. सि. ६,
२४; त. स. ६, २४, १०)। २. साचार्यं प्रवाप्रावार्यक्तिः वह प्रावार्यक्तिः प्रवाद्यं प्रवाप्रावार्यक्तिः प्रावार्यक्तिः प्रावार्यक्तिः प्रवाद्यं प्रवाद्यं प्रवादः
प्रवादः प्रवादः । (सा. सा. दो. १०)।
४. साचार्याणाम् सप्रवादः । (स. सा. दो. ७०)।
४. साचार्याणाम् सप्रवादः । (स. स्रतः प्रवादः ।
प्रवादः । प्रवादः । (त. स्रतः प्रवादः ।
प्रवादः वहत्याः भावार्यम्भितः । (त. स्रतः प्रवादः ।

१ बाचार्यों में भावनिशृद्धियुक्त बनुराग रखने को

स्रावार्यमस्ति कहते हैं। स्रावार्यवर्णकनन-१. मुक्ताहार-पयोधर-निवाकर-वासरावीक्य-कल्पमहीस्त्राव्य इव त्ररपुषकारानदे-सानुष्रहृष्यापृताः, निर्वाणपुरप्रापणकमे सार्ग निर्मले स्विताः, परानिष् विनतान् विनेवान् प्रययेषन्तः, प्रायतातिष्यवज्ञानपृषुलदर्धनग्रदमवेश्वणाः, कृतीना विनता विनमा विमाना विराणा विश्वत्या विमोहा वर्षात तपरित महित वा उदितीया इव पूष्णं पूरव इति सुरिवर्णवननम् ॥ (च. प्राः विक्यो टी. ४०)। २. पञ्चवाचारां त्वयमावराति शिच्यानाचारवित इति प्रावादीः । प्रत्युलकारीनरनेश्वरपरिकाराः, सुर-भूवरद्वशीराः सर्वेशास्त्रपर्दानाः त्वयं अवसर्वे त्विताः विनयविद्याः माननमानिको विनयतान् इत-जात्यो विनयविद्याः माननमानिको विनयतान् इवस्ताहाः सत्यव्ययेतात्त्वसि तेशति वर्षाति तर्रावि वत्तमा (स. प्राः प्रत्यान्तमा विनयतान्तमानिको विनयतान्तमानिकान्तमा । स्वयः स्वयः व्यवस्ति वर्षाति वर

जननम् । (भ. सा. मूला. दी. ४७) ।
र प्रावासं नृस्ताहार, नेय, कप्तमा, सूर्य और कल्यकृषं सारिष के समान प्रत्युक्तार से निरपेक होते हैं;
स्वयं मोसलागी पर बकते हुए वे सम्य विजय शिक्यों को जी उत्त पर बलाते हुँ; तब बालगों के वारणायी होते हैं; राग, इंब, व मोह से रहित होते हैं; तथा निःसाव्य निर्मंत, एवं निर्दासमानी होते हैं; इस प्रकार से सावायों की प्रसंता करने को सावायंवर्ण-जनन कहते हैं !

साबीण (साधिषण)—देनो प्रांमहत दोव।
१. उनु तिहिं तत्तिह ना घरेहि नदि सागदं हु सा-धिण्यं। (भूता. ६-२०)। २. ऋजुक्या पहांतिस्य-रूपेण याति त्रीणि यत्त हहाणि वा व्यवस्थिताति तेमालिक्यः सत्यस्यो वा ग्रहेम्यो यवागतमोदनादि-कं वाधिननं सहययोग्यम्, दोवामावात्। (भूता. वृ. ६-२०)।

सीबी पंक्ति में स्थित तीन या सात वरों से लाये गये ब्राहार को ब्राबीर्ण कहते हैं। ऐसा ब्राहार साथु के लिए ब्राह्म होता है।

प्रावितस्य (अञ्चेतस्य) — १. बरवादिय-बन्नेय य प्रद्वाय रसारणा धर्मवरणां । फान्नुसण शिमांचं प्रम्वेतस्यं कर्पार पूज्यं ॥ (मुस्ता. १-१०) । २. सक्तपरिप्रहृत्याग धाचेतत्वयम् ॥ (म. धा. विब-धो. डी. ४२१) ॥ ३. धास्त्वमानं चेतं वरसं यस्या-साव्येवस्त्रकर्त्यानः धाचेतत्वयम् ॥ (चीतस्तः प्र. हे. ध्या. पु. १३) । ४. चेतानां वरत्राणां बहुष्त-नदी-नावदात-पुत्रमाणानां सर्वयां बाऽमानः धाचेत्रस्तियन् थः ॥ (सम्बासः सम्बन्धः यु. २२, पु. २६) ॥ १. वस्त-सावित्यस्यार्थेरासंदर्भाः वरम् ॥ धाचेतस्ययः- लंकारानंत्रयंत्रवंतित् ॥ (ब्राचाः सा. १–४२)।

६. नम्नता नाम्यमाचेत्रवर्धास्त्यः, तदि चाचेतक्याित्र खुरोवरेकोनास्या घारणं परिजीणांत्रपुरखण्डितावरंत्रपुरावरणस्यं म्, तत्रािप सोके नाम्यक्रण्यदेशम्त्रपुर्तत्वर्ताता । (क्रव्यक्तं. स्तयः व. ४-४२),

इ. १६०)। ७. घाचेतकक वस्त्रादिपरिवहामाचो
नम्मत्वमाचं वा। (स. सा. स्त्राः औतः ४२१)।

स. न विक्रते चेत्रं वस्त्रं वस्त्र वः प्रचेनकत्तस्य
मावः घाचेत्रवस्य, विगतवस्त्रमित्यर्थः। (क्रव्यक्रुप्तः
११)।

्र रहन, बनकृत, बनकत स्वयदा पता साहि में किसी से भी सारीर को सान्कादित नहीं करना; इस प्रकार सनस्त परिषष्ठ के परिस्थान का नान साथ-नव्य है। ६ भीचं, सन्य नूत्य वाले सीर लिचत वस्त्र के बारण करने वर भी सावेदय माना गया है।

**प्राच्छेद्य बोच-१.** राया-चोरादीहि य संजदिभ-क्लासमं तु बट्ठूण । बीहेदूण णिजुञ्जं भ्रक्छिज्जं होदि णादव्यं ॥ (मूला. ६-२४) । २. प्रच्छेज्ज चार्किदिय जंसामी भिच्छमाईणं॥ (पंचाक्षक ६०८) । ३. भृत्यादेराच्छिख यहीयते तदाच्छेखम् । (बाबाराङ्क शी. बृ. २, १, सू. २६६, पू. ३१७) । ४. राजामात्यादिभिभैयमुपदर्श्य परकीयं यहीयते तदुष्यते अच्छेज्जं। (भ. घा. विजयो व मूला. २३०; कार्तिके. टी. ४४६) । १. प्रच्छेज्जुं तिविहं-पहुम्बद्धेज्जं सामिश्रच्छेज्जं तेणश्रच्छेज्ज । (बीतक. चू. पृ. १४, पं. २०)। ६. प्रभुग हादिना-यकः, ग्रन्येषां दरिद्रकौटुम्बिकानां बलाद् दातुमनी-प्सितामपि बद् देशं ददाति तत् प्रभु-माच्छेद्यम्। स्वामी प्रामादिनायकः स यदा साधून् दृष्टवा कल-हेनेतरया वा कौटुम्बिकेम्योऽशनाखुदाल्य ददाति तदा स्वाम्याच्छेद्यम् । स्तेनादचौराः ते सार्थेकेम्यो बलादाच्छेद्य यत् पाथेयादि साधुम्यो दखुस्तत् स्तेन-विषयाच्छेद्यम् । (जीतक. चू. वि. च्या. पृ. ४६) । ७. नृप-तस्करभीत्यादेदंत्तमाच्छेश्यमुच्यते ।(ग्राचा. सा. द-३४) । द. यदाच्छित्व परकीयं हठात् गृहीत्वा स्वामी प्रभुक्चौरो वा ददाति तदाच्छेद्यम् । (योगशा. स्बो. विव. १–३८, पृ. १३४) । १. ××× ग्राच्छेद्यं देयं राजादिभिर्मीषितैः। (श्रन. थ. ४. १७); यदा हि संयतानां भिक्षाधमं वृष्ट्वा याजा

वन्त्यो वा चौरादिवाँ कुट्टीन्वकान् 'यदि संयताना-मारातार्गा मिखायामं न करिय्यण तथा युष्पाकं इब्य-मयहिष्यामो प्रामाद्या निर्वादिष्यामानः' इति भीव-रियत्वा दापवति तदा दीयमानमान्नेखनामा दोषः स्वात् । (ब्यन. च. डी. ४-१७) । १०. घान्नेक्षं यत् मृतकादिनम्यमान्धिख दीवते । (ब्यन. मा. ब्. है, पृ. ३४) । ११. यद्बतात् कस्मादिष उहाल्य यृही दति तदान्नेखम् । (गृ. षु. चट्. स्त्रो. बृ. २०, पू. ४१) । १२. राजमयान्त्रोरस्याबहीयते तदा-न्वेतम् । (मा. प्रा. डी. १६) ।

१ संयतों के भिक्षाभग को बेल कर राजा, अमास्य प्रथमा कोर प्रावि के द्वारा भयभीत करके जो दान की योजना की जाती है; यह प्राच्छेद नामका योज है।

साओव — १. जाई कुल गण कम्मे सिप्पे धाजीव-गा उ पर्वविहा। सुपाए समुपाए व धप्पाण कहेहि एक्केक्टि ।। (पिक्टॉन-४३७) । २. धाजीवे जार-कुलादिमिलो ।। (जीतक. च्. पु. १४, वं. २६)। ३. ध-तीतावर्षसूचक निरिस्तं जाति-कुल-गण-कम्मे-शिक्पानो कपनादिना धाजीवनम् । (जीतक. च्. वि. व्या. पु. ४६, १४-२४) ।

१ जाति, कुल, गण, कर्म और शिल्पके मेद से झाजीब पोच प्रकार का है। सपनी उच्छ जाति झाबि को भूवा से— सप्रयट रूप में— सपचा सचुचा से— प्रयाद रूप में— कह रूप भोजन प्राप्त करना, यह झाजीब नामका उत्पादन बोच है।

द्वाजीवकुशील—प्रात्मनो जाति कुलं वा प्रकास्य यो मिलादिकमुरादयति स साबीवकुषीलः । केन-चिदुपदृद्धतः परं वारणं प्रविचाति, सनावकालां वा प्रवि-स्थात्मनिर्व्वकिस्सां करोति साव्यजीवकुष्ठ [शी]लः । (स. सा. विजयो. टी. ११४७)।

पपनी नाति या कुल को प्रकट करके भिकादिक के उदरान करने वाले सायु को घानीवकुष्मील कहते हैं। तथा किसी के द्वारा उपद्रव किये जाने पर नुसर के तरन में बाने वाले और प्रमाणकाला में बाकर प्रपनी विकित्ता कराने वाले सायु को जी ग्राजीवकुछा[थी]ल कहते हैं।

स्नाजीव दोष-रेको मानीव । १ जादी कुलं च .सिप्पं तवकम्मं ईसरल मानीवं । तेहि पुण उप्पादी मानीवदोसो हवदि एसो ॥ (मूला ६-३१)। २. मात्मनो बाति कुलं च निर्दिश्य शिल्पकमं तपः-कमॅबरत्यं च निर्दिश्यात्रीवनं करोति यतोत्रः मा-जीवचचनायेतानि, तेम्यां च निर्दात्रात्रात्रः पुन-स्थाद माहारस्य योज्यं च माजीवदोषो भवस्येषः, वीर्यञ्चत-वीनस्वादिदोषदर्शनादिति । (मूना. वृ. ६-वृ?)।

भाति, कुल, फिल्प, ठप और ऐक्क्योंबि को प्रगट करके भिक्षा एवं वसति भावि को उत्पन्न करना; यह भावीव बोच है।

सालीववीवबुष्टा वसति — १. धारमनो वार्ति हुनं ऐरवर्षे वार्मियाम स्वमाहारम्यफ्टरनेनोत्पादिता वस्ति दानीवच्छन्देनोच्यते । (स. घा. विवक्ते, २३०)। २. स्वस्य बार्ति हुन्तम्वर्यमीमधाय माहारम्यप्रकास-नेनोत्पादिता (वसतिः) धानीवदोयहुष्टा । (स. झा. सूला. ही. २३०) कालिके. ही. ४४६–४०)।

जूला ही. २३०; कासिके. डी. ४४६-४०)। प्रपती जाति, कुल सवाचा ऐटसर्थ के सपन द्वारा प्रपता जाहारच्य जगड करके वृक्ति को प्राप्त करता; यह प्राजीय नामका चलस्वितेष है। ऐसी वसति प्राजीयबोच से द्वायत कही जाती है।

श्चाजीवन—देखो आजीव। श्चाजीवनं यदाहार-शस्यादिकं जात्याद्याजीवनेनोरपादितम्। (अयवः भरः मलयः मृ. ३–१६४, पृ. ३४)।

देको प्राजीवदोष ग्रौर ग्राजीवदोषहुष्टा वसति । ग्राजीवना दोष-पिण्डामं दातुः सत्कजात्यादि स्वस्य प्रकाशयतः ग्राजीवनादोषः। (मृ. मृ. घ. स्वो. मृ. २०, पृ. ४८)।

देको आजीवदोष कोर आजीवदोषहुष्टा वसति । आजीव (आजीविकरा) पिष्ट्र— १. वारशायाजी-वनादवाच्या आजीवदापिष्टा । (आचायाः शो. वृ. २, १, २७३, ष्ट्र. १३०) । २. जाति-कुल-गण-सम् जिल्पारिप्रणानेम्य आरामस्तद्वमुख्यवारोपणं प्रिक्षाम् गार्जुविष्ण्यः । (योगसा स्वो. विव. १-३६; वर्मसं.

मान. स्वो. षू. ३, २२, वृ. ४१) ।

देलो झाजीवरोव ।

भाजीवसय-मात्रीयो वर्तनीपायस्तस्मिन् ग्रन्येनी-परुष्यमाने मयमाजीवसयम् । (सलितवि. मृ. पंजि-का वृ. ३८)।

देशो बाजीविकासय ।

बाजीविकाभय---१. बाजीविकाभयं दुर्जीविका-जयम्। (बाब-मा हरि. बृ. १८४, पृ. ४७३)। २. मात्रीविका माजीवनम्, तस्या उच्छेदेन अयमा-जीविकाभयम् । (म्राचः भाः मलयः कृः १०४, पृः ५७३) । २. माजीविका जीवनवृत्तिः, तदुगायिन्ता-जनितमाजीविकाभयम् । (गृः गृः वः स्त्रोः कृः ६, पृः २१) ।

२ ग्राजीविका के नष्ट होने से जो भय उत्पन्न होता है उसे ग्राजीविकाभय कहते हैं।

प्राक्ता (प्राक्ता)— १. घाणा चाय घाणमी सिदंदो विजयसमिति एवट्टी। एवर माहायो— चुणिवण- समाहायो ह्या हुए समाहायो हुणिवण- समाहायो हुणिवण- समाहायो हुणिवण- समाहायो हुणिवण- सहायुमाले महाधिवणी। प्राप्त कर्याची क्षा क्षा कर्याची प्राप्त कर्याची क्षा कर्याची प्राप्त कर्याची क्षा क्षा कर्याची प्राप्त कर्याची क्षा कर्याची क्षा कर्याची क्षा कर्याची क्षा कर्याची क्षा कर्याची कर

१ ब्राज्ञा से प्रनिप्राय धाराण, सिद्धान्त प्रयचा जिल-वाणी का है—ये सब शब्द समानार्थक हैं। २ वह महाप्रभावज्ञातिनी जिल-धाज्ञा ज्यात के बोवों को समागी विज्ञलाने के लिए उत्तम दीपक के समान होक्य उनके सिप्ते हित की प्राप्ति और प्रहित के परिहार में समर्थ है।

स्नाज्ञाकनिष्ठता (सार्याकरियट्ठवा) — १. प्राणा सिद्धंतो प्रागमो इदि एगट्टो । तिस्से कणिट्टरा सग-क्षेत्रे योवतं प्राणाकणिट्टरा णाम । (बद. पु. १४, पु. १२६) ।

प्राप्ता से प्रापम प्रभिप्रेत है। उस प्रापम की किन-कता—हीमताया श्रुत की प्रस्पता—का नाम प्रापमकनिष्ठता है। यह प्राहार क्षरीर की उत्पत्ति में कारण होती है।

झाझापती (झारावरणी)—१- साजवणी णाम जो जस्स झाणतियं देश ता साजवणी भवति । बहा गच्छ पत्र पठ कुर भृङ्ख एवमादि । (स्वार्थ, बू. ७, पू. २३६) । २- स्वाध्यायं कुरुत, विरस्तासंय-माद्य स्थादिधानुसासनवाणी झाणवणी । (म. सा. बिक्यो. टो. ११६४) । ३- झाझाप्यतेऽन्यतेशासापता [नी], ब्राज्ञां तवाहं ददामीत्येवमादिवचनमाज्ञापनी भाषा । (मूला. वृ. ५-११=) । ४. 'इदं कुरु' इत्या-दिका आजायनी । (अ. आ. मूला. टी. ११६५)। माज्ञापनं प्रमुखेनाऽऽदेशो यः स्वोक्तकारिणा । त्तर्तिचिदाशु कर्तव्यं यन्मयादिश्यते तव ।। (ब्राचा-सा. ५-८६) । ६. झाज्ञापनी कार्यनियोजनभाषा । यथा इदं कुर्याः इत्यादिः । (गो. जी. म. प्र. टी. २२४) । ७. इदं कुरु इत्यादिकार्यनियोजनभाषा ब्राजापनी । (गो. जी. जी. ब्र. २२६) । व. ब्राजा-पनी कार्ये परस्य यथेवं कुर्विति । (वर्मसं मानः स्थो. **बृ. ३–४१, पृ. १२३)**। ह. झाणावयणेण जुझा माणवणी पुरुवभणिम्र भासाम्रो । करणाकरणाणियमा हुटुविवक्साइ सा भिण्णा ॥ (भाषार. ७३)। २ स्वाध्याय करो व झसंयम से विरत होवी इत्यादि बनुशासनात्मक भाषा को ब्राज्ञायमी भाषा कहते हैं। बाज्ञारुचि (बारगारुई)—१. रागो दोसो मोहो **अन्नाणं जस्स अवगयं होइ। आणा**ए रोयंतो सो खलु ब्राणारुई नाम ।। (उत्तराः २८-२०; प्रवः सारो. ६५३) । २. भगवदहंत्प्रणीताज्ञामात्रनिमित्त-श्रद्धाना ब्राज्ञारुचयः । (त. वा. ३,३६,२) । ३. सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन षड्द्रव्यादिषु या रुचि.। साऽऽज्ञा  $\times \times \times II$  (स. पु. ७४-४४१) । ४. राग-हेप-रहितस्य पुंसः माज्ञयैव धर्मानुष्ठानगता रुचिराज्ञा-रुचिः । (वर्मसं मान स्वो बृ २, २२, पृ ३७) । ५. माज्ञा सर्वज्ञवचनात्मिका, तया रुचिर्यस्य सः। (उत्तराः नि. बृ. २६-१६)। ६. जिणग्राणं मन्नतो जीवो झाणारुई मुणेयव्यो । (गु. गु. व. स्थो. वृ. १४, q. ३६) i

२ भगवत् झहँतसर्वजञ्जीत झागम मात्र के निमित्त से होने वाले खडान और अडावान् जीवों को भी झाजा-विच कहा जाता है।

श्राज्ञारिक्वय — १. पंजायकाय-छज्जीविषिकाये कालदक्ष्मफण्ये । श्राणांगेण्ये भावे श्राणांविषयेण विचिणादि ॥ (मृत्ता १-२०२; भ. श्रा. १७११; वस. पु. ११, ५, ७१ वस्.) । २. उपदेवट्टपावाम-न्दर्शिदायात कर्मोदेवात् सुरुपस्वाच्च पदार्थानां हेतु-वृद्धान्तोपप्पे सति सर्वक्रपणीतमायानं प्रमाणीकृत्य 'ह्यानेवेदं नान्यपावादिनां विनागं इति गहनपदार्थ-अद्धानाद्यविच्यारणमाताविचयः । (स. सि. १-६९, त. वा. १, १६, ४; भ. आ. मृता. टी. १७०६; त. बृत्ति अत. ६-३६); प्रथवा - स्वयं विदित-पदार्वतत्त्वस्य सतः परं प्रति पिपादिययो स्वसिद्धा-न्ताविरोधेन तत्त्वसमर्थनार्थं तर्क-नय-प्रमाणप्रयोजन-परः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञात्रकाशनार्यत्वादा-शाबिचयः इत्युच्यते । (स. सि. ६-३६; म. मा. मुला. टी. १७०८; त. बृत्ति खूत. ६-३६)। ३. साजाप्रकाशनायों वा । प्रथवा सम्यग्दर्शनविशुद्ध-परिणामस्य विदितस्व-परसमयपदार्यनिर्णयस्य सर्वज्ञ-प्रणीतानाहितसौक्ष्यानस्तिकायादीनर्थानवधार्वं 'एव-मेते' इत्यन्य पिपादयियतः कथामार्गे श्रुतज्ञानसाम-ध्यति स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतु-नय-प्रमाणविमर्द-कर्मणा ग्रहणसहिष्णून् कृत्वा प्रभाषयतः तत्समर्थं-नार्थस्तर्कं-नय-प्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्बाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । (तः **बा. ६, ३६, ५)**। ४. म्राणाविजए णाम—तत्य व्याणाणाम ग्राणेनि वा सुक्तंति वा वीनरागादेसी वाएगद्वाः विजयो णाम सम्मणाः। यह? जहाजे सुहुमा भावा भ्राणिदियगिष्का भ्रवण्का चक्खुविसया-तीया केवलनाणीपच्चक्ला ते वीयगागवयण ति काऊण सरहर । भणित च---वचित्रकाए आणाए जीवे ग्राणाए छव्विहे। सद्दे जिणपण्णते घम्मउमा-र्ण फियायडा। तहा—तमेव सच्चं नीसकं अं जिणेहि पवेदित । भणितं च - वीयरागो हि सञ्बण्णू मिच्छं णेव उभासइ। जम्हातम्हावईतस्स तच्चा भूतत्वदरसिणी ।। एवं म्राणाविजयं। (दन्नवै. पू. १, पू. ३२) । ५. भ्राप्तवचनं प्रवचनं चाज्ञाविचय-स्तदर्धनिर्णयनम् । (प्रज्ञासरः २४८) । ६. एदीए धाणाए पञ्चन्खाणुमाणादियमाणाणमगीयरत्याण जं भागं सो प्राणाविचग्रो गाम उक्ताण। (वव. पु. १३, पु. ७१) । ७. तत्थ य महदोव्यलेणं तब्बिहाइरिय-विरहमो वा वि । शेयगहणत्तणेण य जाशावरणो-दएणं च ।। हेऊदाहरणासंभवे य सह सुट्ठु अं न बुजमेजजा। सव्यण्णुमयमवितह तहावि तं चितए मद्दमं ॥ प्रणुवकयपराणुग्गहपरायमा जं जिला जगप्पवरा । जियराग-दोस-मोहा य जन्महावादिको तेणं। (ज्यानशः ४७-४६ बावः हरिः वृः पृः ueo]; वब. पु. १३, पू. ७१ पर कुछ पाठमेदों के साच उद्युत) । दः जैनीं प्रमाणयन्नाज्ञां योगी योग-विदावरः । ध्यायेव् धर्मास्तिकायादीन् भावान्

धूरुमान् ययागसम् ।। धाज्ञाविचय एष स्वात् × × ×।।(ब. वु. २१, १४--१)। ६. ग्रतीन्द्रियेषु भावेषु बन्ध-मोक्षादिवु स्फुटम् । जिनाज्ञानिश्चयध्यानमाज्ञा-विचयमीरितम् ।। (ह. पु. ५६-४९) । १०. कर्माणि मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेषां चतुर्विधो बन्धपर्यायः, उदय-फलविकल्पो जीवद्रव्य मुक्त्यवस्थेत्येत्रमादीनामती-न्द्रियत्वात श्रृतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाभावाद् बुद्धचितशयेऽसति दुरवबोधं यदि नाम वस्तुतस्वं तवापि सर्वज्ञज्ञानप्रामाण्यादागमविषयतस्यं तथैव, नान्यवेति निश्चयः सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्मोक्षहेतु-रित्याज्ञाविचारनिष्चयज्ञानमाज्ञाविचयास्यं धर्मध्याः नम् । अन्ये तु वदन्ति स्वयमधिगतपदार्थतस्वस्य परं प्रतिपादयितुं सिद्धान्तनिरूपिनार्थप्रतिपत्तिहेतुभूतयु-क्तिगवेषणावहितचित्ता सर्वज्ञज्ञानप्रकाशनपरा धनया युक्त्या इय सर्वविदामाज्ञावबीचयित् शक्येति प्रवर्त-मानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत इति । (भ. झा. विक-वो टी. १७०८) । ११. तत्राज्ञा सर्वज्ञप्रणीतागमः । तामाज्ञामित्यं विचिनुयात् पर्यासोचयेत् । XXX तत्र प्रज्ञायाः परिदुर्वनत्वादुपयुक्तोऽपि सूक्ष्मया शे-मुख्या यदि नावैति भूतमर्थं सावरणज्ञानत्वात् । ×××तवाऽप्येवं विचिन्वतोऽवितथवादिनः श्लीण-रागद्वेषमोहाः सर्वज्ञाः नान्यथाव्यवस्थापितमन्यथा-वयन्ति भावन्ते वा ऽनृतकारणाभावात् । प्रतः सत्य-मिदं शासनमित्याज्ञायां स्मृतिसमन्वाहारः । (त. भा. सिद्धः बृ. ६-३७) । १२. प्रमाणीकृत्य सार्वजीमा-ज्ञामयविधारणम् । गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचय उच्यते ॥ (त. सा. ७-४०) । १३. मा मभिव-धिना ज्ञायन्तेऽर्या यया साज्ञा प्रवचनम्, सा विचीयते निर्णीयते पर्यालोच्यते वा यस्मिस्तदाज्ञाविषय धर्म-ध्यानमिति, प्राकृतत्वेन विजयमिति; ध्राश्रया विजी-वते अधिगमदारेण परिचिता कियते यस्मिन्तित्याज्ञा-विजयम् । (स्थानाः स्रभयः षुः ४, १, २४७) । १४. बाजाविषयमतीन्द्रियज्ञानविषयं विज्ञातुं चतुर्षु ज्ञानेषु बुद्धिशक्त्यभावात् परलोक-बन्ध-मोक्ष-लोका-लोकसदसद्भिवेकवृद्धिप्रभाव-धर्माधर्म-कालद्रव्यादिपदा-र्थेषु सर्वेज्ञत्रामाच्यात्तत्प्रणीतागमकथितमवितथं नान्य-वेति सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्निश्चयचिन्तमं नवमं बर्म्यम् । (बा. सा. पू. ६०) । १४. वस्तुतस्य स्व-सिद्धान्तप्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् । सर्वज्ञाकाभियोगेन तदाज्ञाविषयो मतः ॥ (ज्ञानार्थव ३३-६) । १६. स्वयं मन्द्रबृद्धिखेऽपि विशिष्टोपाध्याया-भावे अपि श्वासीबादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि सति 'सूक्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभियंन्न गम्मते । माज्ञासिखं तु तद् बाह्यं नान्यवावादिनो जिनाः ॥' इति इलोककथितकमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञा-विश्वयध्यानं भण्यते । (बृ. इब्बर्स. ४८, वृ. १७७; कार्तिके. टी. ४८२, पू. ३६७) । १७. घात्रा जिन-प्रवचनम्, तस्या विचयो निर्णयो यत्र तदाजाविच-यम् । प्राकृतत्वादाणाविजयं घाज्ञागुजानुचिन्तनिम-त्यर्थः । (ब्रोपपा. ब्रभव. वृ. २०, वृ. ४४) । १८. विश्वात् न त् शन्यमानृतियुताऽध्यकानुमानादिना-स्यक्षामन्तविवर्तवितस्रकलं वस्त्वस्तदोवाहैताम् । पाज्ञावारिवचयस्तयोक्तमन्तं नैवेति तहस्तुनदिचन्ता-ऽऽज्ञाविचयो विदुर्नयचयः सज्ञानपुण्योदयः ॥ (प्राचाः सा. १०-२६)। १६. एते पदार्थाः सर्वज्ञनाचेन बीतरागेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न कदाविद् व्यभिचरन्ती-श्यास्तिक्यबुद्धधा तेषां पृथक् पृथग्विवेचनेनाऽऽज्ञा-विश्वयः । यद्यप्यास्मनः प्रत्यक्षबलेन हेतुबलेन वा न स्पृष्टा तथापि सर्वज्ञाज्ञानिदेशेन गृह्याति, 'नान्यथा-वादिनो जिनाः' यत इति । (मूला वृ. ५-२०२) । २०. माजां यत्र पुरस्कृत्य सर्वज्ञानामवाचिताम्। तस्वतिदिवन्तयेदर्थान् तदाज्ञाध्यानमृज्यते ।। (बोगञ्जा १०-६; तु. य. वट्. स्वो.बृ. २, पृ. १०; तुण. कमा. २=) । २१. इमामाज्ञा समालम्ब्य स्याद्वादन्याय-योगतः । द्रव्य-पर्यायरूपेण निस्यानिस्येषु वस्तुषु ।। स्बरूप-पररूपाञ्चा सदण्डूपशालिखु। यः स्थिरप्रत्ययो घ्यानं तदाज्ञाविचयाह्वयम् ॥ (त्रि. ज्ञ. यु. च. २, २, ४४=-४६) । २२. छट्व्य णवपयत्था सत्त वि तच्याइं जिमवराणाए । वितइ विसयविरत्तो झाणा-विचयं तुत मणिय।। (भावसं. हे. ३६७)। २३. सर्वज्ञाज्ञयाऽस्यन्तपरोक्षार्थावधारणार्थमित्यमेव सर्व-क्राकासम्प्रदाय इति विचारणमाज्ञाविचयः । (त. **युक्तको. १-३६**) । २४. माज्ञाया निर्द्धारः सम्यन्द-शंनम्, माज्ञाया भनन्त[न्तत]त्वपूर्वापराविरोधि-त्वादिस्वरूपे चमत्कारपूर्वकचित्रविश्रामः ब्राज्ञा-विषय धर्म्यध्यानम् । (ज्ञा. सा. वे. वृ. ६-४, यू. २३) । २४. सर्लंका द्विविधो नयः शिवपवस्त्रेधा चतुर्वा गतिः, कायाः पञ्च बहिन्तां च निचयाः सा सप्तभञ्जीति च । प्रष्टी सिद्धगुणा पदार्थनवकं

वर्षं रवाङ्कं विनः, प्राहेकारक देशसंस्वददशः सद्हारवाङ्कं तरः ॥ सम्बद्धेशः चक्ष्मा वीक्ष्मावः,
बद् वाङ्कं वरं वाश सम्बद्धेशः चक्ष्मा वीक्ष्मावः,
बद् वाङ्कं वर्वेवधावचकः । तसादृकं चिन्तवन् वरतु
यामादाज्ञायस्य्यानमुद्धां प्रृतीनः ॥ (प्रास्त्यः ८६,
८०) । २६. वर्य्यपि ज्ञान-दर्शन-चारिक-वैरायजावनाशिः कृताम्यासस्य न्यारिकि-दिशक्तं न कृष्यते
तुष्क्यतिना, परं सर्वजनसं स्त्यमेवीत चिन्तनं साज्ञाविचकः । (वर्षसं आतःस्थीः स् १-२७, १, ६०)।
१७. स्विद्धानतेवतमार्थेण तस्यानां चिन्तनं यथा।
साज्ञयां विननायस्य तदाज्ञाज्ञाच्यां सत्यम्॥ (सावसं,
बाकः ६१०)। २०. शाज्ञाचित्रयं स्वत्यम् ॥ (सावसं,
विचन्तनारस्यम् । (लोकः, १०-४५७)।

१ जीवादि पांच प्रस्तिकाय, पृथिवीकायिक छादि छह जीविनिकास बीर कालहब्य; ये जो जिनाला के प्रमुतार प्रहम योध्य दवार्च हैं उनका उसी प्रकार के—जिनागम के सनुसार—दिवार करना, यह साहाविषय यर्थव्यान है।

**प्राज्ञाव्यवहार**— १. ग्राणाववहारो-गीयायरिया ग्रासेवियसत्बस्था सीणजधाबला दो वि जणा पगिट्ट-देसतरनिवासिणो बन्नोन्नसमीवमसमत्या गन्त् जया, तया मद्द्यारणाकुललं भगीयत्थसीस गृहत्थेहि भद्द-याग्पयासेवणीहं पेसेइ ति । (जीतक. चू. पू. २, वं. ३२) । २. देसतरद्विद्याण गुढपयालोग्नणा प्राणा । (न. न. वट. स्को.वू.३, पू. १३)। ३. तथा प्राज्ञायत ब्रादिक्यत इत्याज्ञा। तद्रुव्यवहारस्तु केनापि शिष्येण निजातिचारालोचकेन द्यालोचनाचायः सन्निहितोऽप्राप्तः, दूरे त्वसौ तिष्ठति । ततः केन-चित्कारणेन स्वय तावत् तत्र गन्तुं न शक्नोति । प्रगीतार्थस्तु कश्यित्तत्र गन्ता विद्यते । तस्य हस्ते मागमभाषया ग्रहानि घपर।घपदानि लिखित्वा यदा शिष्यं प्रस्थापयति; गुरुरपि तथैव गृहपदै: प्रायदिचतं लिखित्वा प्रेषयति तदासौ धाशालक्षणस्तृतीयो व्यव-हारः। (जीतक. चू. वि. व्या. पू. ३३)।

के बेगान्तर-रिचल गुढ को कारने दोखों की झालो-चना कर लेने के लिए किसी खगीतामें के द्वारा स्थापनभाषा में पत्र निचकर मेलने तथा गुढ के द्वारा नी उसी मकार गुढ़ पदों में ही प्राथरिचल सिचकर मेनने की सालाम्यवहार प्राथरिचल चहते हैं।

आज्ञाच्यापादिको क्रिया-१. यथोक्तामाञ्चामावस्य-

कारियु चारितमोहोदयाद कर्तुं मसस्मृबतोञ्ज्या प्रक्रपदासास्यापादको किया । (स. सि. ६-५; त. बा. ६, ४, १०) । २. वयोचतासान्य-त्याद्वाको एक्या । एक्या प्रक्रपदाञ्चया मोहा-दासान्यापादिको किया ॥ (स. पु. ४६-७०) । ३. धावस्यकारियु । स्वयानाह्दासानुयासितुम् । स्वयस्यव्याप्यसास्यानादासान्याद्वास्याविको किया ॥ (स. क्या. ६, १, २०) । ४. विनेदासां स्वयमनुष्ठातु- सस्ता ६, ४, २०) । १ । ४. विनेदासां स्वयमनुष्ठातु- सस्ता ६, ४, २०) । १ . विनेदासां स्वयमनुष्ठातु- माहाद्वास्याविकायोन तद्वासाम्यापादनिका ॥ (त. वृक्षको ६-४) । १. वारिव- मोहोदयात् विनोस्तावस्यकारिविधानासम्यद्वास्य सम्य- पाक्यमन्यासाव्यापादनिका । (त. वृक्षको ५८-४) । (त. वृक्षि स्वत. ६-४) ।

र चारित्रमोह के उदय से जिनोक्त बावक्यकारि विवासों के पालन करने में स्वयं ससमयं होने के कारण जिनाला से विपरीत कपन करने को बाला-व्यापादिकी किया कहते हैं।

स्राज्ञासम्प्रस्त्य — देलो प्राज्ञास्य । १. 
प्राज्ञासम्प्रस्त्य पुत विरुचित वीतरापार्विव ।
(प्रात्तप्रस्त्रप्रप्रच विवमनुतर्थ महण्मोह्शान्तेः। 
(प्रात्मान् १२) । २. भगवर्त्यस्वक्रप्रभानोगमान् ।
ज्ञासंज्ञा प्राज्ञा । (उपात्तकः पु. ११४) । ४. देवोप्रंतिव तस्येव वयस्त्यपं विवम् । प्रमः स्-१-१३) ।
१. प्राप्ताप्तम-पतीशानां तत्यानामस्ववृद्धितः ।
प्राप्ताप्तम-पतीशानां तत्यानामस्ववृद्धितः ।
(भाषतं वास्य ११७) । ६. तत्राज्ञा विनोतनागमानुज्ञा । (प्रसः सः स्वो. डी. २-६२) । ७.
विनर्ववंक्रवीतरात्वयनमेव प्रमाणं क्रियते तराज्ञासम्यस्तं क्रयते ॥ (६. प्रा. डी. १२) ।

देको भाजावन्ति ।

सावक---१. चतुःप्रस्यमाढकम् । (त. वा. ३, ३८, ३, पू. २०६) । २. प्रस्यदेश्यतुभिरेकः स्यादाढकः प्रथितो जने । (लोकप्र. २८--२७४) ।

१ चार प्रस्य (एक प्राचीन मापविशेष) प्रमाण माप को खाढक कहते हैं।

स्रातङ्क — प्रातङ्कः सबोधाती रोगः। (पञ्चतुः टी. पृ. १४)। शीम्र प्राणवातक रोग को स्रातङ्क कहते हैं।

सात्र क्रान्यवात्म राग का कात्र कहत है। सात्र क्रान्यवानसम्प्रयुक्त — बार्यकसंपयोगसंप- उत्तो तस्स विष्णयोगामिकंसी सितसमनागते। तत्स बातंकी गाम सामुकारी, तं जरो बातिसारो सू(का)स सज्बहुओ एवमारि। धातंकगढ्येण रोमोचि सूक्को वेव। सो व दीहकातिको प्रवद्। तं गंबी धतुवा कोडी एवमारि। तत्य वेदणानिमसं धायंकरोवेसु परोसमावण्यो घारुणामिकंस्नी राग-दो-यस्वयाओ वेहाणुग्यो निवसंती असुभक्तम्यरयमसं उत्तविचाति। महुक्आणस्स त्वद्यो नेदो गयो। (द्या-सं. षु. १, ९ ३०)।

बाग्नुवाती रोग का गाम प्रातंक है। ऐसे श्वर व प्रतिसार प्रावि रोग के उपस्थित होने पर उसके विनाध का बार-बार स्मरण करना, यह तृतीय (प्रातंकसंप्रयोगसंप्रयुक्त) प्रातंन्यान है।

स्नातंष— १. सादित्यादिनिमित्तं उष्णप्रकाशकसणः । स. सि.  $\chi$ —२४; त. स्त्तीः  $\chi$ —२४) । २. सातंष्य उष्णप्रकाशकसणः । सादत्यः सादित्यनिमित्तः उष्ण-प्रकाशकसणः दुष्प्रकारित्यामः । (स. स.  $\chi$ , २५, १, १८) । ३. को सादवो णाम ? तोष्णः प्रकाशः सातंषः । (ब्य. पू. ६. पू. ६०) । У. सातंषोऽपि दुर्वनपारिणामः, ठापकत्वातः स्वेदहुत्यात् उष्ण-त्यात् सम्मित्वः । (स. मा. सिंद्यः पू.  $\chi$ —२४, १, १, १८) । १. सा समन्तात् तपति सन्तापमित जग-दिति सातंषः । (स्तराः ति. शा. पू. १–२५, प्. १ वंदा । ६. उष्णप्रकाशकसणः सूर्ववद्वः मृतिनिमित्साताः । (स. पृ. वि. पृतः स्तु स्तु -२१४) ।

१ सूर्य झावि के निभित्त से जो उच्च प्रकाश होता है उसे झातप कहते हैं।

स्नात्यनाम— १. यदुदयानिव वृंतमातथनं तदा-तथनाम। वदाव्यि वर्तते । (स. सि. स–११; स. सा. द. ११, १४)। २. धातपति वेन, धातपनम्, धातपतीति वातपः। तस्य निवर्तकं कमं धातपनाम्, त्वादित्ये वर्तते। (त. सा. स., ११, १४; त. स्तो. स–११)। ३. धातपसामध्येजनकमातपनामः। (स. सा. स–१२)। ४. धातपनाम वदुदयादातपयान् मति। (सा. म. दी. २२; सात. नि. हरि. सृ. १२२)। ४. सूर्वविमानप्तन्त्रपित्रीजीवजनितदाही सस्तात-प्तामा। (वंचतं. स्तो. सृ. ३–१२७, प्. ३०)। ६. धातपमातपाः। वस्स कम्मस्स जदएण औव-सरीरे धातपो होज्य तस्स कम्मस्स धादयो ति सण्या। (वस. दृ. ६, पू. ६०)। ७. धातपतीत्या- तपः, भातप्यते वाऽनेनेति भातपः। तस्यातपस्य सामर्थ्यं शक्तिरतिशयो येन कर्मणोदितेन जन्यते तदापनाम । भाको मर्यादावचनत्वात् । (त. भा-सिद्धः बू. द-१२) । द. जस्सुदएण जीवे होइ सरीरं तुतानिलं इत्यः। सो प्रायवे विवागो जह रविविवे तहा जाण ।। (कर्मबि. वर्षे. वा. १२४, वृ. ४१) । ६. यदुदयाज्जीवस्तापवच्छरीरो भवति तदातपनाम । (समबा. प्रमय. वृ. ४२, वृ. ६७) । १०. वस्य कर्मण उदयाज्जीवस्य शरीरं तापवदुष्णप्रकाशकारि भवति स प्रातपस्य विपाकः। (कर्मवि. परमा. व्या-१२४, पू. ४२) । ११. बदुवयाज्जन्तुशरीराणि स्व-रूपेणानुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुर्वन्ति तदालपनाम । (कर्मस्त. वो बृ. ६-१०, वृ. ८८; शतक. यल. हेम. बृ. ३७-३८, पृ. ४१; प्रव. सारो. बृ. १२६४; कर्मवि. वे. स्वो. बृ. ४४; कर्मप्र. वको. डी. १, पू. ६) । १२. यदुदयवशाज्जन्तुशरी-राणि भानुमण्डलगतपृथिवीकायिकरूपाणि स्वरूपेणाः नुष्णान्यपि उष्णप्रकाशसभागमात्रप कुर्वन्ति तदातप-नाम । (षष्ठ कर्मः सलयः बृ. ६, पृ. १२६; प्रज्ञा-प. २३-२६३, पू. ४७३; पंचर्स. मलय. बू. ३-७; कर्मप्र. टी. १, पू. ६) । १३- प्रातपनाम यदुदयाज्ज-म्तुशरीर स्वयमनुष्ण सत् धातपं करोति । (वर्नसं. मलयः वृ. ६१६) । ४४. यदुवयादातपनं निष्पद्यते तदातपनाम । (भ. धा. मूला. टी. २०६४) । १४. यदुदयेन ग्रादित्यवदातापो भवति तदातपनाम । (तः बृत्ति भृत. ५–११) ।

२ जिस कर्म के उदय से शरीर में बातप हो ब्रयवा को प्रातप का निवंतिक हो उसे प्रातपनामकर्म

कहते हैं। द्भाताप--देखो भातप । १. मूलोव्णवती प्रमा तेजः, सर्वाङ्गव्याप्युष्णवती प्रमा धातापः, उष्ण-रहिता प्रभोद्योतः इति तिण्हं मेदोवलंभादो । (धवq. c, q. 200) 1

सर्वांगव्यापिनी उष्णतायुक्त प्रभा को झालाप कहा बाता है।

द्मातापनाम-देलो बातपनाम । १. जस्त कम्म-स्सुदएण सरीरे घादावो होदि तं घादावणाम । सोव्यात्रभा भातापः। (थव. वु. १३, वृ. ३६४)। यस्य कर्मस्कन्थस्योदयेन जीवशरीर मातपो मवति तदातापनाम । (मूला. बु. १२-१६२) ।

देखो झातपनाम । **बात्मकैवल्य**-कर्मणोऽपि वैकल्यामारमकैवल्यम-स्त्येव । (श्रष्टशती ४)।

कर्म की भी विकलता को ब्रास्मक्षेत्रस्य कहा

**ब्रात्मज्ञप्ति**-नन्वहप्रत्ययोत्पत्तिरात्मज्ञप्तिनिगद्यते ।

(त. इतो. १-२०२, व. ४१) ।

'मैं हू' इस प्रकार की प्रतीति के उत्पन्न होने को ब्रात्मज्ञप्ति कहते हैं।

**ब्रात्मज्ञान**-ब्रात्मज्ञान वादादिव्यापारकाले कि-ममु प्रतिवादिन जेतु मम शक्तिरस्ति न वा इत्या-लोचनम् । (उत्तरा. नि. शा. वृ. १-४८, पृ. ३६)। क्या इस प्रतिवादी को जीतने की मेरी शक्ति है या नहीं, इस प्रकार (शास्त्रार्थ) आदि व्यापार के समय विचार करना; इसका नाम धात्मशान है। यह बार प्रकार की प्रयोगसम्पत्ति का प्रथम भेव है। **ब्रात्मतस्य** — १. ब्रविक्षिप्त मनस्तस्य विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मनः । (समाधिः ३६) । २. ग्रविक्षिप्त रागाद्यपरिणत देहादिनाऽऽत्मनोऽभेदाघ्यवसायपरि-हारेण स्वस्वरूप एव निश्चलतां गतम्, इत्यंभूतं मनस्त-त्त्व वास्तवं रूपमात्मनः । (समाधि ही. ३६) । मन की विक्षेप-रहित प्रवस्था का नाम ही प्रात्म-तत्त्व-- ब्रात्मा का स्वरूप है।

**ब्रात्मदमन**—१. ब्रात्मनो दमनम् ब्राहारे सुसे प योऽनुरागस्तस्य प्रशमनात् । (भ. ग्रा. विजयो. टी. २४०)। २. आत्मनी दमनमाहारे मुखे वानुराग-प्रश्नमनार्द्पंखण्डनम् । (भ. द्या. मूला. टी. २४०) । ब्राहार ब्रीर इन्द्रियसुक्त में बनुराग को ज्ञान्त करके जो अभिनान को नष्ट किया जाता है उसे ग्रात्मदमन कहते हैं।

**ब्रात्मश्रभावना**---मोहारातिक्षते. शृद्धः शृद्धा<del>ञ्चुद</del>ः तरस्ततः । जीव शुद्धतमः कश्चिदस्तीत्यात्मप्रमा-वना ।। (साटीसं. ४-३१६; पंचाध्यायी २-६१३)। मोहकर्म का उत्तरोत्तर विनाश करते हुए भ्रात्मा को सुद्ध से शुद्धतर बीर शुद्धतर से शुद्धतम बनाने की ब्रात्मप्रभावना कहते हैं।

**बात्मप्रवाद — १.** यत्रात्मनोऽस्तित्व-नास्तित्व-नित्यत्वानित्यत्व-कर्तृंत्व-भोक्तृत्वादयो धर्माः षड्-जीवनिकायभेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टाः तदात्मप्रवा-दम् । (त. बा. १, २०, १२, पृ. ७६) । २. घात्म- प्रवादपूर्वं यत्रात्मनः ससारि-मुक्ताद्यनेकमेदभिन्नस्य प्रवदनम् । (वशवै. नि. हरि. वृ. १-१६) । ३. माद-पवावं सोलसण्हं वत्यूणं १६ वीसुत्तर-तिसवपाहुडाणं ३२० छव्वीसकोडिपदेहिं २६०००००० बादं बज्येदि वेदो ति वा विष्टु ति वा भोते ति वा इच्चा-दिसरूवेण । (थव. पु. १, पू. ११६); यत्रात्मनीsस्तिस्व-नास्तिस्वादयो धर्माः बङ्जीवनिकायभेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टास्तदात्मप्रवादम् । (वव. पु. ६, पू. २१६) । ४. प्रादपवादो णाणाविहदुण्णए जीव-विसए णिराकरिय जीवसिद्धि कुणइ। प्रत्यि जीवो तिलक्खणो सरीरमेत्तो स-परप्ययासघो सुहुमो धनुत्तो भोला कत्ता ग्रणाइवंधणबद्धो णाज-दसमलक्खणो उड्ढगमणसहावो एवमाइसरूवेण जीवं साहेदि ति वृत्तं होदि । सञ्बदव्याणमादं सरूव वश्णेदि धादपवादो त्तिके वि ग्रायरिया भणंति। (अयम. १, पृ. १४२) । ५. ब्रात्मप्रवादं सप्तमम्-माय त्ति ग्रात्मा, सोऽनेकथा यत्र नयदर्शनैवंष्यंते तदात्मप्रवा-दम्। (समबाः ग्रमयः बृ.१४७, वृ. १२१)। ६. वडविंशतिकोटिपदं जीवस्य ज्ञान-सुखादिमयत्व-कर्तृं त्वादिधमंप्रतिपादकमात्मप्रवादम् । (श्रुतभक्तिः ही. ११, पृ. १७५; त. बृश्ति श्रुतः १-२०)। ७. ग्रप्पपवाद भणिय भ्रप्पसरूवप्परूवय पुर्वा। छव्वीसकोडिपयगयमेव जागंति सुपयत्था ।। (श्रंग-पण्णत्ती २--=४, पृ. २६४) ।

१ म्नाटमा के मस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-मनित्यत्व, भीर कर्तृंत्व-भीक्तृत्व भावि वर्म एवं कह जीवनि-कामोंके अतिपादन करने वाले पूर्व को मात्मप्रवाद कहते हैं।

धात्मश्रज्ञांसा-स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रवासा । (नि. सा. बृ. ६२) ।

अपने विद्यमान या अविद्यमान गुणोंकी स्तुति करने को आत्मप्रशंसा कहते हैं।

द्धारमञ्जूत (सक्षरग)—१. तत्र भारमञ्जूतमन्तेरौ-ष्ण्यम् । (त. वा. २, ६, ३) । २. यहस्तुस्वरूपानु-प्रविष्टं तदारमञ्जूतम् । यथान्तेरौष्ण्यम् । (न्या. वी.

पू. ६)। को सक्षण ग्रान्ति की उच्चता के समान बस्सु के स्वरूप में प्रविष्ठ—तन्मय—हो उसे ग्रास्पमूत सक्षण कहते हैं।

श्वास्मानूत (हेत्)-तत्र श्वास्मना सम्बन्धमापन्त-

विधिष्टनायकमाँगासपरिण्डिलस्थान-गरिमाणनिर्मा-णक्षकुरादिकरणवाम धात्मभूतः [बाह्यो हेतुः]। XXX तिलिमिस्तो (इव्योगनिमिस्तो) शावयोगो वीर्यान्तराय-वर्षनावरणक्षय-अयोगक्षमित्तिस्ता प्रात्मनः प्रवादव्यात्मभूतः [धान्यन्तरः] इत्याख्या-महीति। (स. बा. २, व. १)।

वात्वा से सन्बद्ध विशिष्ट नामकर्ष के निनित्त से स्थान व परिमाण निर्माण के अनुसार को चब्रु ब्रादि इन्द्रियों का समृद्धारण्य होता है वह चैतम्पा-नृत्विवायी वच्योग का बाह्य आस्पान्तुत हेतु होता है। तथा उथ्ययोग के निमित्त से को आव्योग और वीयन्तिराय, ज्ञानावरण एवं वर्धानावरण के कथ व सयोग्यान के अनुसार को आस्पा की असन्पता भी होता है, यह उक्त उपयोग का आस्पारस आत्मजूत हेतु होता है।

पञ्च राज्य । समामितः १. × × मिक्षायः प्राप्तिरा-त्यनः । (समामितः ३६) । २. रागादिपरिणतं देहा-दिना बात्यनोऽमेदाध्यवसायेन त्यस्वरूप एव ब्रास्य-रतां गरं मनः बात्यनो प्राप्तिः बात्सस्वरूपं न भवतीति । (समामितः दी. १६) ।

शरीर को झात्मा नानकर रागादि से परिणत हुआ मन जो झात्मस्वरूप में झस्पिरता को प्राप्त होता है, इसका नाम भारमध्यान्ति है।

स्मात्मयोगी—तथाऽप्रत्मयोगी — प्रात्मनी योगः कुश्चलमनःप्रवृत्तिरूपः स्मात्मयोगः, स यस्यास्ति स तथा, सदा सर्मेष्यानावस्थित इत्यर्थः । (सूत्रकः सी.

बृ. २, २, ४२, वृ. ६६) । निर्मल मन को प्रवृत्तिरूप बात्मयोग से युक्त बात्म-कानी को बात्मयोगी कहते हैं ।

कास्यरक्क — १. धारमरकाः । (स. स. ४-४; त. वर. ४-४)। २. धारमरकाः धिरो- रक्कस्यानीयाः । (त. सा. ४-४)। ३. धारमरकाः धिरो- रक्कस्यानीयाः । (त. सा. ४-४)। ३. धारमरकाः किरोरकोषम्याः । धारमान रक्षन्तीति धारमरकाः, ते किरोरकोषम्याः । धारमान रक्षन्तीति धारमरकाः, ते इत्योक्ष्या रौद्राः पृष्ठतीऽसस्यानियः । (त. वा. ४, ४, ४)। ४. धारमान रक्षन्तीरवारमरकार विरोरकोषमाः । (त. वक्ष. ४-४)। ५. धारमरकाः । विरोरकासमानाः भोष्ठताऽस्य । विभावायैव पर्यन्तान् पर्यव्यायौर्षाः नाम् ॥ (स. ५. २२-२७)। ६. धारमरकाः रक्षकः । (त. इ. २२-२७)। ६. धारमरकाः रक्षकः । (ति. स. इ. २२-२७)। ६. शारमरकाः ।

3

इन्द्राणामात्मानं रक्षन्तीत्थात्मरक्का, "कर्मणोऽण्"। ते ह्याप्यामानेऽपि स्मितियरियाननाम प्रीत्पुत्तरावे नेन्द्राणी परितो दृवनिबद्धमृनदोषित्रपरिकरा चनु-राविश्वहरण्यव्यवाण्यः स्व-वस्थापित्मरतित्वस्य-वृद्धदः परेषां सोभमापात्यन्तोऽङ्गरक्षका इत तिष्ठ-तित । (विश्वस्था दे- दू- १)। तः सारमन इन्द्रस्य रक्षा येन्सर्वे सात्मरका पङ्गरकाः विरोरस्ववद्धाः। (स. वृत्ति वृत्त ४-४)।

१ जिरोरक — प्रज़रनक के समान — इन्द्र की रक्षा करने वाले — उसके पास में प्रवस्थित रहने वाले — देवों को प्रात्मरक कहते हैं।

द्वारमरकी —विवयानिजावविवमान्नितितः सन् द्वारमार्ज रक्षरयपयिन्यः कुवतिवमनादिन्यः इत्ये-वंश्वोत द्वारम्यदेशी । वहाऽऽदीयते स्वीत्रियते द्वारम-हित्तननेत्यादानः संयमः, तद्वशी । (वलरा. सू. द्वार मु. ४-१०, पु. २२४)।

को इन्द्रियविषयों की प्रभिलाका के नब्द हो बाने से निवान से रहित होता हुया कुगति में ले बाने बाले प्रपायों से प्रपने घारणा की रक्षा करता है उसे प्रास्मरकी कहते हैं।

भारमबाद—एक्को चेव महत्या पुरिसो देवो य सञ्चवाबी य । सञ्चगणियुद्धो व य सचयणो जिम्मुणो परमो ।। (गौ. क. ==१) ।

परसो।। (गी. स. कर)।
संतार में सर्वत व्यापक एक ही महाल झाल्या है,
बही पुष्क है, वही देव है, तथा बही सर्वामों से
प्रकार हे करते, निर्मुण धीर तर्योत्कार है;
इस प्रवार के मत्त्वक को झाल्यवाद कहते हैं।
झाल्यवंकरण—धारमसंकरणः सरीर-कर्य-राग-देवमोहादिनुःक्वारीशाल्यदिलोऽसं मागत्या वर्तन, झारीर
तिक्ठलसुद्धनिश्ययनयेन मारीरं न स्पृश्चति, कर्यबन्धनतद्वी अर्थ यन् कर्यवन्यनेत्वो न प्रवति निर्मानीयसस्थितनवनविदीवृशं भेरज्ञाननारासयंकर्य
उच्छति। (मीसामा टी. थे)।

स्नास्त्रसंधीय—१. प्रोवस्तिए व सहए स्वप्नोवस्तिए व गारियाचे या एको चलिवही सन्नु नावस्त्रों स्वर्णसंद्रीयों। जो सिन्वाहमी सन्नु भावों उदएम विजयों हो। इस्तारसंद्रसंजीगे एको स्वर्णसंद्रीयों।। (उत्तरा. ति. १, ४०—४१)। २. प्रात्तसंवीय: प्राव्यात्मापित (त्रवापितो नाम स्नायिकादि-मंत्राः सावसर्वे प्राव्यात्मापित (त्रवापितो नाम स्नायिकादि-मंत्राः सावसर्वे प्राव्यात्मित्रपादिक्षेण स्वर्णसंद्रसंद्रीयः वत्रवन्त्रपारोच्या वक्ष्या स्थापितः—स्वा. वृ. ति. ४५) सम्बन्धनतंत्रीयः। (जत्तरा. ति. सा. वृ. १, ४० व ४१)।

स्रोपसिष्क, जामिक, जामीपसिष्क और सारिपामिक मार्वो के ताथ सात्या का जी संबंध है करें
सायसंबंधीय कहते हैं। सौरिधक को छोड़कर इन
सायसंबंधीय कहते हैं। सौरिधक को छोड़कर इन
सावों के परप्पर संबोध से को ध्यारह (दि. सं.
६- कि. सं. ४ - क. सं. १ = ११) संबोधक संब
होते हैं इस सकको सारमसंबंध कहा जाता है।
सारमसारी इसंबेकनी — माससरी एसंबेधणी जहा
जमेर्स सार्वक्य सरीरसं एवं सुकक-तीपिय-संतवसा मोर मजबहि-गहार-चरम-केस-रोम-गह-संत-सरादिसंबायिष्कण्णायतिण जुत-पुरीक्षायणालिण य
समुद्र कि कहेगाणों सोयारहस सरेग ज्यारह, एसा
सायसरी एसंबेयणी । (इसके नि. हरि. बू. १,

1 (.5 33)

यह हमारा शरीर शुक्र, शोजित, मांस, बसा, मेदा, मन्त्रा, झस्थि, स्नायु, पर्म, केश, रोम, नवा, बांत और बांतों बादि के समुदाय से बना है; इसलिए तथा मूत्र-पुरीव (मल) झावि से भरा होने के कारण प्रकृषि है। शरीरविषयक यह कवन चूंकि श्रोता के लिए संवेग को उत्पन्न करता है, बत एव उसे ब्रात्मसंवेजनी कथा कहते हैं। ब्रात्मा (ब्रादा, ब्रप्पा)-१. एगो मे सासदो श्रप्पा णाण-दसणतनसणो । (नि. सा. १०२) । २. स्वसं-वेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरस्ययः। भनन्तसीस्यवा-नात्मा लोकालोकविलोकनः ॥ (इच्टोप. २१)। ३. सोऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं कमाद्वेतुफलावहः। यो बाह्योऽबाह्यनाचन्तः स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकः ॥ प्रमेयत्वादिभिषंमें रचिदात्मा चिदात्मकः । ज्ञान-दर्शन-तस्तस्माञ्चेतनाचेतनात्मकः ।। ज्ञानाद् भिन्नो न वाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथवन । ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीतित: ।। (स्वरूपसं. २-४)। ४. एवं

बैतन्यवानात्मा सिद्धः सततभावतः । (बास्त्रवा. १--७८)। ५. अजातोऽनव्यरो मूर्तः कर्ता मीक्ता सुसी बुध: । देहमात्रो मलैम् बतो गत्वोध्वंमचल: प्रभु:। (ब्रात्मानु, २६६) । ६. दंसण-गानपहाणो धसंखदेसी हु मुत्तिपरिह्वीणो । स-गहियदेहपमाणो णायव्यो एरिसो भ्रप्पा ।। (तस्वसार १७)। ७. धारमा हि स्व-परप्रकाशादिरूप:। (म्या**ववि.** १-४)। मात्मा हि ज्ञान-दृक्सीक्यलक्षणो विमलः परः । सर्वाश्वचिनिदानेम्यो देहादिम्य इतीरितः ॥ (बी. चंत्र ७-२२)। १. धतित सन्ततं गच्छति शुद्धि-सं-क्लेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यातमा । (उत्तरा. चू-शा. ब. १-१५) । १०. ग्रतति सततमेव ग्रपरापर-पर्यायान् गन्छतीति द्यारमा जीवः । (वर्षेति. मृ. बृ. १-१, पू. १) । ११. बात्मा ज्ञान-दर्शनोपयोगगुण-इयलक्षण:। (ज्ञा. सा. बू. १३-३, वू. ४६)। १२. 'प्रत' धातुः सातस्यगमनेऽर्थे वर्तते । गमनशब्देनात्र ज्ञान अण्यते । तेन कारणेन यथासम्भवं ज्ञान-सुखादि-गुणेषु ग्रा समन्तात् अतित वर्तते यः स धात्मा, imes imes imes शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैयंथासम्भव तीव-मन्दादिरूपेण ग्रा समन्तात् ग्रतति वर्तते यः स भारमा । ××× ज्ञत्याद व्ययः ध्रौव्यैरा समन्ता-वतित वर्तते यः स मात्मा । (वृ. ब्रध्यसं. टी. ५७) । १३- भ्रात्मा ताबदुपयोगलक्षणः । (स्वाः मं. टी. 1 (09

१ ज्ञान-वर्शनस्वरूप जीवको झात्मा कहा जाता है। **प्रात्माङ्गुल--** १. जस्सि जस्सि काले भरहेशवद-महीसु जे मणुवा । तस्सि तस्सि ताणं श्रंगुलमाव-गुलं णाम ।। (ति. प. १−१०६)। २. से किं तं भायंगुले ? जे णंजया मणुस्सा भवंति तेसि णंतया धप्पणो धंगुलेणं ××× (धनुयो. सू. १३३)। ३. जे जिम्म जुने पुरिसा बहुसयंगुलसमूसिया हुंति । तेसि सयमंगुल जंतयं तु आयंगुलं होइ ॥ (जीवस-१०३)। ४. जिम्ह य जिम्ह य काले अर-हेरावएसु होंति जे मणुया । तेसि तु शंगुलाई प्रावं-गुल णामदो होइ।। (वां. बी. प. १३-२७)। ४. यस्मिन् काले पुमांसो ये स्वकीवाङ्गुलमानतः। मध्टोत्तरशतोत्तुङ्गा मात्माङ्गुलं तदङ्गुलम् । (लोक-म. १-४०)। ६. तत्र ये यस्मिन् काले अरत-सग-रावयो मनुष्याः प्रमाणयुक्ता भवन्ति तेवां यदात्मीय-मङ्गुलं उदारमाङ्गुलम् । (संबहनी दे. वृ. २४४) ।

१ जरत-पेरावत कोजों में उत्पन्न विभिन्न कालवर्ती वनुष्यों के संगुल को उस-उस समय प्रात्मांगुल कहा बाता है।

सात्माङ्गुलाभास— एतरप्रमाणतो (मञ्जोत्तर-यतोत्तुङ्गप्रमाणतो) न्यूनाधिकानां तु यदङ्गुलम् । तत्स्यादात्माङ्ग्यसाभासं न पुनः पारमाधिकम् ।। (सोकप्र. १-४१) ।

एक सी बाठ अंगुल प्रमाण ऊँचाई से हीन या अधिक प्रमाण बाले बनुव्यों का अंगुल बात्यांगुल न होकर बात्यांगुलाभास है।

ब्रात्साधीन क्रियाकर्म (ब्राहाहीरण) — तत्य किरियाकर्म कीरमाणे घप्पायतत्तं घपरवसत्तं ब्राहाहीणं लाम । (वव. बु. १३, वृ. व=) ।

क्याकर्म करते समय परवज्ञ न होकर स्वाधीन रहना, इते झाल्माचीन क्याकर्म कहते हैं।

झात्सराम — भात्सरात्मस्य — पार्त्सवाराम ज्ञानं रतिस्थान यस्य, यस्यम शतिप्रतिवस्थकस्यात् । ४ × × अथवा धात्सनोधेर सकाधादारात्मी निमु-त्त्वंस्थेत्याराम इति बाह्मम्, बस्तुतः स्वासम्बर्धि रतेः गावक्षतया मोक्षप्रतिवस्थकस्येन मुद्धस्थित्ता-दर्शमयत्वात् । (सन. च. स्थे. डी. – २१४) । को विवेको बीच सात्या को ही धाराम — रति

जा त्रवकत जाव जात्या का हा भाराय-रात का स्वान्थ्र त क्षान-मान कर विषय-भोगादि से पराह्मुक होता हुचा वसी में रमण करता है खह धारवाराम कहलाता है। प्रथवा धारवा की बोर से भी को धाराम — निवृत्ति— को भारत होकर निर्धि-करवाता है।

**प्रात्मोत्कवं**—प्रात्मन उत्कवं घात्मोकवं:—प्रहमेव जात्यादिभिक्तकृष्टो न मत्तः परतरोऽन्योऽस्तीत्यध्यव-सायः । (व्यवः गः ७७७) ।

जाति-कुलाबि में मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, इस प्रकार से अपने उत्कर्ष के प्रगट करने को आत्मोत्कर्ष कहते हैं।

द्वारयन्तिकमरस्य – १. बात्यनिकं वविषयस्य-विषयांतादि बारिसीत्यमरणं भवति । तं नहा-यानि इव्याणि साप्रतं मरति, मुचतीत्यमं, न हाली पुनस्तानि सरिव्यति । (जत्तरा चू. घ. चू. १८९) । २- बात्यनिकमर्थं यानि नारकाष्ट्रपक्तता करं-राक्तिकमयुद्धय प्रियते मृतस्य, न पुनस्ताम्यसुद्धय मरिष्यति; एवं यत्मरणं तद् द्रध्वापेक्षवा ध्रत्यन्त-भावितस्वात् धात्यन्तिकमिति । (समवाः धनवः वृ. १७)।

२ जीव नारक साथि सायस्थरूप जिन कर्नप्रदेशों का धनुभव करके मरता है---उन्हें छोड़ता है, घचवा मर चुका है -- उन्हें छोड़ चुका है--बह भविष्य में उनका प्रमुख करके मरने वाला नहीं है--उन्हें पुनः छोड़ने वाला नहीं है - बतः इस प्रकार के प्रव्याश्रित मरण को भ्रात्यन्तिकयरण कहा जाता है। श्रावाननिक्षेपरासमिति- १. पोत्वइ-कमडलाइं गहण-विसग्गेस् पयतपरिणामो । ब्रादावण-णिक्खेवण-समिदी होदि ति णिहिट्टा ।। (नि. सा. ६४) । २. णाणुवहि सजुम्बहि सउचुवहि ब्रच्णमप्यमुवहि वा । पयदं गह-णिन्खेवो समिदी भादाणणिन्खेवा ।। (मूला. १-१४); भादाणे जिक्लेवे पडिलेहिय चक्खुणा पमञ्जेज्जो । दब्बं च दब्बठाणं संजमलद्वीय सो भिक्सू ।। (मूला. ५-१२२); सहसाणाओइय-दुप्पमिज्जद-प्रप्पञ्चुवेश्लणा दोसा । परिहरमाणस्स हवे समिती प्राताणणिक्सेवा ।। (मूला. ५-१२३; **भ. भा. ११६**८) । ३. रजोहरण-पात्र-चीवरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकार्थं निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान-निक्षेपौ बादान-निक्षेप्णसमिनिः । (तः भा. १-५)। मादानं ग्रहणम्, निक्षेपण मोक्षणमौषिकोपग्रहिक-भेदस्योपधेरादान-निक्षेपणयोः समितिरागमानुसा-रैण प्रत्युवेक्षण-प्रमाजना। (तः भाः हरिः व सिद्धः 🍕 ७--३) । ५. बादानं ग्रहणम्, निक्षपो न्यासः स्थापनम्, तयोः समितिः प्रावचनेन विधिना बनुगता भादान-निक्षेपणा समितिः । XXX मादान-निक्षेपसमितिस्वरूपविवक्षया प्राह-'रजोहरणादि' रजोहरणादिपात्र-चीवरादीनामिति चतुर्दशविघोप-धेर्प्रहणं द्वादशविधोपधिप्रहणं च पंचविश्वतिविधोपधि-ग्रहरूच, पीठफलकादीनामिनि चाशेषौपग्राहिकोप-करणम् प्रावश्यकार्थमित्यवश्यंतया वर्षास् पीठफल-कादिग्रहः, कदाचिद्धेमन्त-ग्रीष्मयोगपि, क्वचिदनूप-विषये जनकणिकाकुलायां भूमौ, एवं द्विविधमप्यूधि स्थिरतरमभिसमीक्य प्रमुख्य च रजोहृत्याऽऽदान-निसेपो कर्तव्यावित्यादान-निसेपणा समितिः। (तः मा. हरि. व सिंड. वृ. ६-५)। ६. धर्मोपकरणानां ग्रहण-विसर्जन प्रति यतनमादाननिक्षेपणसमितिः। (स. था. १, १, ७; त. इलो. १-१) । ७. पुब्बि चक्सूपरिक्सिय पमन्जिलं जो ठवेइ गिण्हइ वाः। म्रायाणमंडनिक्सेवणाइसमिम्रो मुणी होइ।। (उप-बेशमाला २६६; वृ. वृ. वह. स्वो. बृ. ३, वृ. १४)। व्यादानमीक्षित्वा योग्यवस्तुनः । समितिः सात् विश्वेया निक्षेपादाननामिका ।। (ह. पू. २, १२५) । १. सहसा दृष्ट (मृ व्टप्रत्यवेक्षणदूषणम् । त्यवतः समितिर्ज्ञेयादान-निक्षेपगोवरा ॥ (त. सा. ६-१०) । १०. शय्यासनोपधानानि शास्त्रोपकर-णानि च । पूर्वं सम्यक् समालोच्य प्रतिलिक्य पुनः पुनः ॥ बृह्धतोऽस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा घराससे । मवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फुटम् ।। (ज्ञाना-वंब १८, १२-१३) । ११. धर्माविरोधिनां परानु-परोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां ग्रहणे विसर्जने च निरीक्य प्रमुख्य प्रवर्तनमादान-निक्षेपणसमितिः। (बा. बा. वृ. ३२) । १२. निक्षेपादानयोः समिति-निक्षेपादानसमितिश्चक्ष पिच्छकप्रतिलेखनपूर्वकसयत्त-ग्रहण-निक्षेपादिः । (मूला. मृ. १-१०)। १३. ज्ञा-नोपधि-संयमोपधि-शौचोपधीनामन्यस्य चोपधेर्यत्नेन यौ बहुण-निक्षेपौ प्रतिलेखनपूर्वकौ सा आदाननिक्षे-पणा समितिर्भवति । (मूला. वृ. १-१४) । १४. ज्ञानोपकरणादीनामादानं स्थापन च यत् । यत्नेना-दान-निक्षेपसमितिः करुणापरा ॥ (स्राचा. सा. १-२५); विहायादान-निक्षेपौ सहसाऽनवलोक्य च। दु:प्रमार्जनमद्रत्यवेक्षण चार्द्रमानस ।। विघायोपाधि-तहेशवीक्षणं प्रतिलेखनैः। लब्बस्वेदरजःसुक्मलता-तिमृदुभिः पुनः ॥ तौ प्रमृज्योपधेर्यस्नान्निक्षेपादा-नयोः कृतिः । यतेगदाननिक्षेपसमितिः परिकीर्तिता ।। (ब्राचाः सा. ४, १३०–३२) । १४. धादानग्रहणेन निक्षेप उपलक्ष्यते । तेन पीठादेर्ग्रहणे स्थापने च या समिति:। (योगशा स्वो. बिव. १-२६)। १६. ग्रासनादीनि संवीक्य प्रतिनिख्य च यत्नतः । गृह्णी-यान्निक्षिपेद्वा यत् सादानसमितिः स्मृता ।। (योगशा. १-३६)। १७. सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने त्यजेलादृशि पुस्तकादि । कालेन भूयः किसतापि वश्येदादाननिक्षेपसमिस्यपेकः ॥ (सन. घ. ४-१६८)। १८० पुस्तकाद्युपींच बीक्स प्रतिलेख्य च गृह्युतः। मुञ्चतो दान-निक्षेपसमितिः स्याद्यतेरियम् ॥ (**धर्मसं**॰ बा. १-७)। ११. यत्पुस्तक-कमण्डलुप्रभृतिकं गृह्यते तत्पूर्वं निरीक्ष्यते, पश्चान्मृदुना सयूर्रापच्छेन प्रति-लिक्यते. परचाद् ग्रह्मते, चतुर्थी समितिर्भवति ।

(बा. बा. टी. ३६)। २०. धर्मोपकरणग्रहण-विसर्जने सम्यगालोक्य मयूरबहुँण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रा-दिना प्रतिलिक्य स्वीकरणं विसर्जनं च सम्यगादान निक्षेपणसमितिभंवति । (त. वृत्ति अत. ६-५)। २१. प्राह्मां मोच्यं च धर्मोपकरण प्रत्युवेक्य यत् । प्रमार्ज्यं चेयमादान-निक्षेपसमितिः स्मृता ॥ (लोकप्र. ३०-७४७) । २२. झासन-संस्तारक-पीठफलक-बस्त्र-पात्र-दण्डादिकं चक्षुषा निरीक्ष्य प्रतिलिख्य च सम्यगुपयोगपूर्वं रजोहरणादिना यद् गृङ्कीयाञ्च निरीक्षित-प्रतिलेखितभूमौ निक्षिपेतृ सा धादान-निक्षेपणसमितिः । (वर्मसं. मान. स्वो. वृ. ३-४७, षु. १३१)। २३. धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विस-र्जने च निरीक्य मयूरिषच्छेन प्रमृज्य प्रवर्तनमादान-निक्षेपणसमिति: । (कार्तिके. टी. ३६६, वृ ३००) । २४. ग्रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समितिः स्फुटम् । वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलोपिधगोचरा ॥ यावन्त्यु-वकरणानि गुहकर्मोचितानि च । तेषामादान-निक्षेपौ कर्तव्यौ प्रतिलेख्य च ।। (लाडीसं. ५, २५३–५४) । २. ज्ञान, संयम ग्रीर शीच के साथनभूत पुस्तक, पिच्छी व कमण्डलुतया ग्रन्य उपिव को भी साव-वानीपूर्वक देख-शोध करके उठाने और रखने को **बा**बान-निक्षेपणसमिति कहते हैं।

श्रादानपद - १. ग्रावती चाउरंगिञ्जं ग्रसंसयं ग्रहा-तत्यिज्जं घट्डज्जं जण्णहज्जं पुरिसहज्जं (उसुकारि-क्जं) एलइज्जं वीरीयं घम्मो मग्गो समीसरणं जं-महमं से तं भायाणपएण । (भनुयो. १३०, पृ. १४१) । २. प्रादानपद नाम प्रात्तद्रव्यनिबन्धनम् । ××× वधुरस्तर्वत्नीत्यादीनि ब्रात्तमतृं-बृतापत्य-निबन्धनत्वात्। (वव. पु. १, पू. ७५-७६); छत्ती मउली गाँक्भिणी ग्रइहवा इच्चाईणि ग्रादा-णपदाणि, इदमेदस्स प्रत्यि त्ति विवक्खाए उप्पण्ण-सादी । (वय. पु. १, पू. १३४-३६) । ३. दंही छत्ती मोली गव्मिणी प्रइह्बा इच्चादिसण्णामो ब्रादाणपदाब्रो, इदमेदस्स ब्रिट्थ त्ति संबंधणिबंध-णसादी । (वयव. १, पू. ३१-३२) । ४. दब्द-क्केस-काल-भावसंजीयपदाणि रायासि-अगुहर-सुर-लोयणयर-भारहय-ग्रइरावय-सारय-वासंतय-कोहि -माणिइच्याईणि णामाणि विद्यादाणपदे चेव जिव-

दंति। (वयव. १, पू. ३४)।

१ सायम का विवक्तित सम्प्रयन व उद्देश्य साहि सर्वप्रयम किस पर के उच्चारण से प्रारम्भ होता है उसे सादानयर कहते हैं। जैसे—सामंत्री (साया-रोग का पांचवां प्रमायम), बाउरिंगव्यं (उत्तराम्प्यमों में चौचा सम्प्रमा) हत्यादि वद। २. 'यह इसके हैं। इस विवक्ता में बो पद निक्चल होते हैं उन्हें सादानयर समस्ता बाहिए। किस चन्नी, मौली, पांचयी सीर सर्विवक्षा साहि।

स्नावानम्य — १. किञ्चन व्ययजातमादानम् तस्य नाश हरणादिस्यो भवमादानभवम् । (साव. मा. हरि. व नत्त्वाः वृ. १८५९, वृ. ४७३ व १४७३) २. चनादि-श्रहणाद् भवमादानभवम् । (कल्युष सि. वृ. १–१६, वृ. ६०) ३. वादीयत हत्यादानम्, तदवं वीरादिस्य-वृद्भयं तदावानभवम् । (लिलावि. वृ. दक्षि. वृ. १८) ३ वो भाषीयतं सर्वात् वृहण किया वाता है, इत निवर्षस्य के सनुतार शहल की सामे वाली वस्तु सावान कहलाती है । उसके लिए को चौर सावि हो अब होता है उसे सावानभव कहते हैं।

आवित्य — १. मादो मन भादित्यो बहुलवचनात् त्य-प्रत्ययः इति ब्युत्पत्तेः । (सूर्यप्र. यू. २०-१०४, १०६) । २. श्रदितेर्देवमातुरपत्यानि मादित्याः । (त. वृत्ति भृत. ४-२४) ।

१ झादि में होने वाले का नाम झादित्य है। २ झदित—देवमाता—की सन्तानों को झादित्य (लौकान्तिक देवसिशेष) कहा जाता है।

स्रावित्यमास—१. धाइज्यो सनु नासो तीलं धर्वं ब होद दिवसाणं । (कार्तिक्कः, ३७) । २. स कैस्य दिवसायनश्योत्तरायनस्य वा प्र्यात्यिक-दिनसत्यमाणस्य चळ्यामयानः । यदि वा सादिस-वारिनण्नत्यादुण्वारतो मासोज्यादित्यः । (ब्यवः सा. समयः कृ २–११, कृ ७) । ३. सादित्यसास-दिनसद्योत्तरायनाणे राजिन्दस्य चार्चम्, विषण-वनस्योत्तरायनस्य वा चळ्यामयानः इत्यवं: । (बृहुकः कृ १११०) ।

१ साड़े तीस (२०६) दिन-रात प्रमाण काल को स्नादित्यमास कहते हैं। २ यह प्रादित्यमास उत्तरा-यण प्रयथा दक्षिणायन के कठें भाग प्रमाण होता है (१८३—६ = ३०२)। अथवा पूर्व के संवार से उत्पन्न होने के कारण इस बास को भी आदित्य कहा बाता है।

क्षाविस्पर्वक्सरर—१. छप्पि उठतपरियट्टा एसो संवच्छरी उ प्राइच्चो । (ज्योतिष्कः ३४)। २.तया शावता कालेन वद्यपि प्राइचादयः कृतनः परिपूर्णाः प्राइता भवन्ति तावान् कालविषेच पारित्यसंवस्तरः। (सूर्वतः सत्तरः, इ. १०, २०, ४)।

्षताने काल में परिचूर्ण कह ब्लुखों का परिवर्तन होता है उतने काल का नाम शादित्यसंवस्तर है (एक ब्लुड्ड १ बिन, ६१-४ ६-३६६ बिन)। शादिमानृ कंस्रसिक बंग्य-तनारिमान् स्निग्य-रूपमुण्यानिमतः विश्वदुक्तावनवाराकोत्रयनुरादि-विषयः। (त. बा. ४, २४, ७)

ह्मिण्य और रुक्ष गुण के निर्मित्त से विज्ञती उत्का, स्रतथारा, स्राम्न और इन्त्रधनुष प्रादिक्य जो पुद्-गर्लों का संग्य होता है वह प्राविमान वंत्रांतक सन्य कहलाता है।

स्राहिमोक्स- १. इत्थिमो ने ज तेनति धाइनोक्खा हि ते जणा इति । (सुन्नकः १-४)। २. धादिः समारस्तरमान् मोक स्राहिमोक्षः (त) संमारबिमुक्ति यावशिति । यमेकारणाना व। ऽऽदिभूत गरीरम्, तिहिनुस्ति यावत्, यावजनीवमित्ययं.। (सुन्नकः सी. इ. १, ७, २२)।

र जो स्त्रियों का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषों को स्नाविमोक्ष कहते हैं।

प्राविधनाम— १. प्रभोपेतवरीरकारणमारेवनाम । (त. सि. ८–११) म. मूला. ही. २१२१) । २. प्रावेसभावरीर्वर्तकं धारेवणमा । (त. सा. ८, १२) । ३. प्रावेसभावरीर्वर्तकं धारेवणमा । (त. सा. ८, १२) । ३. प्रभोपेतवरीर त्रावेट्युग्नामानं त्रवर्ववनाम । यत्यां, व्यभोपेतवरीर दृष्टेट्युग्नामानं त्रवर्ववनाम । (त. सा. ८, ११, ३६; त. क्लो. ८–११) । ४. धारेवनाम चहुदयादावेदी भवित, म्चचेच्टंत भावंत वा तसर्वं लोकः प्रमाणीकरोति । (बा. प्र. ती. २५; वर्षकं, सत्तव. कृ. १२, ५, २३३) । ४. पृही-तबाबयरावरावरोपनमनहेतुद्यात्रिवरेष्ट वेदयावर्विकं प्रविच्यावर्वे व्यव्यविकं प्रविच्य छत् । एततुक्त भवित—वस्यादेवनामकर्में-वस्त्रलेकं प्रमाणं क्रिक्ते यन् किञ्चवर्षि, वर्धन-समन्तरतेव वाध्युत्यानादि लोकः समाचरतेत्वे विविचित्रकारोवनामोनित्र ४ प्रमाणं स्वत्रते वर्षकं स्वाव्यवरावेश्वनामीवर्गने

श्रद्धेयता दर्शनादेव यस्य भवति, स च शरीरगुणो यस्य विपाकाद् भवति तदादेवनाम । (त. भा. हरि. ब सिद्ध- बू. द-१२) । ६. भादेयता भ्रहणीयता बहुमान्यता इत्यर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स ब्रादेयत्तमुष्यज्जिद तं कम्ममादेय णाम । (बन. पु. ६, पृ. ६४); जस्स कम्मस्सुदएण जीवो घादेग्जो होदि तमादेज्जणामं । (भव. पु. १३, पृ. ३६६) । ७. यस्य कर्मण उदयेनादेयत्व प्रभोपेतशरीरं भवति तदादेयनाम । श्रथवा यदुदयादादेयवाच्यं (नय) तदादे-यम् । (मूला. मृ. १२-१६५) । ८. यदुदयाज्जीवः सर्वस्यादेयो भवति बाह्यवाक्यो भवति तदादेयनाम । (कर्मविः वर्गः पू. व्याः ७५, पू. ३३) । १. यदुदयेन यत्किञ्चिदिप बुवाणः सर्वस्योपादेयवचनो भवति तदादेयनाम । (कर्मस्तः गो. ६-१०, पृ. ८७; प्रव. सारो. बृ. १२६६; जतक. मल. हेम. बृ. ३७-३८, षु. ५१; धर्मसं. मलय. बृ. ६२१) । १०. तथा यदुदयवशान् यच्चेष्टने भावते वा तत्मवं लोकः प्रमाणीकरोति, दर्शनसमनन्तरमेव जनोऽभ्यृत्थानादि समाचरति तदादेयनाम । (प्रज्ञाप. सलय. बृ. २३, २६३; पचसं. सलय. वृ ३-८; पृ. ११७; कर्मप्र. यक्ती. टी. १, पृ. ६) । ११. आदेयनामकर्मोदयात ग्राह्मवाक्यो भवति । (पंचसं. स्वो. वृ. ३-६, पृ. ११६)। १२ प्रभायुक्तसगैरकारकमादेयनाम । (त. बृत्ति श्रुतः ६–११)।

रि जिस कमं के उदय से प्रभा (कांग्सि) युक्त सारीर हो उसे धावेय-नामक्स कहते हैं। र जिसके उदय से प्राची झावेय — चाह्य या बहुवायय — होता है, बहु जो भी व्यवदार करता है या बोसता है उसे सोग प्रमाय मानते हैं, उसे धावेय नामकर्म कहा बाता है। झावेयववव्यता — चारंग्यवव्यता यक्तववाशहाया-क्यता। (जलार, नि. जा चू. १-५८, पु. १-२)। सर्व भोगों के द्वारा व्यवनीकी चाहुता या उपायेयता को झावेयवव्यता कहते हैं। यह झावार्य के १६ प्रचार के स्मत्यतंत्र वार प्रकार की व्यवस्थात्त्र में प्रवास है।

सावेश — प्रपरः (निर्देशः) बादेशेन भेदेन विशेषेण प्ररूपणमिति । (सव. पु. १, पृ. १६०)।

बादेज से ब्रामिप्राय भेद या विशेष का है। धर्मात् बीदह मार्गवारूप भेदों के ब्राध्यय से जो विवक्तिस बस्तुका कथन किया जाता है वह ब्रादेश कहलाता है। स्रावेशकवाय— १. धारेवकसाएण वहा विश्वकमे विविद्धे कोही कवित्रों तिवित्रविवाली निविद्धे काळम । (क्लावयण कु.पू. २५) १ २. धारेवा क्यायः कैरावकृतमृष्टिमस्तुराकारः, तस्य हि क्या-यमनरोपापि तथायेधार्यानात् । (बाव. कि. हरि. पू. ११०, ११ २१०) । १. भगडिक काळण मृष्टुटि इच्या, तिवालिशिकाली विवित्रवित्रयः, मृष्टुटिको इच्या, तिवालिशिकाली विवित्रवालियः, मृष्टुटिको क्रीयः धारेवकचायः । ४ × ४ सम्भावदुवना क्रीयः धारेवकचायः । ४ × ४ सम्भावदुवना स्वायपकवणा कसायवुढी च धारेवकसायो । (बय-स. १, ९, २०१) ।

१ जिसकी भोहें चड़ी हुई हैं तथा सस्तक पर जियली— वर्षगत तीन रेकायें— पड़ी हुई हैं, इस प्रकार से चित्र में अंकित कोश कवाय को धादेश-

कवाय कहा जाता है। स्रावेशभव--- प्रावेशभवो णाम चतारि गडणामाणि, तेहिं जणिदजीवपरिणामो वा। (वव. पु. १६, पू. ११२)।

चार गतिनामकर्मी को प्रथवा उनसे जनित जीव-परिणान को प्रादेशभव कहते हैं।

**ग्रावोलकर**ग-देखो ग्रह्वकर्णकरण । १. सपहि म्रादोलनकरणसण्णाए ब्रत्थो बुच्चदे-मादोल नाम हिदोलम्, ब्रादोलिमव करणमादोलकरणम् । यथा हिंदोलत्थभस्स वरलाए च श्रतराले तिकीणं होऊण कण्णायारेण दीसइ एवमेत्य वि कोहादिसंजलणाण-मणुभागसंणिवेसी कमेण हीयमाणी दीसइ क्ति एदेण कारणेण ग्रस्सकण्णकरणस्स श्रादोलकरणसण्णा जादा । एवमोबट्टणमुख्बट्टणकरणे सि एसो वि पञ्जायसहो अणुगयहो दहुन्वो, कोहादिसंजनगाण-मणुभागविष्णासस्स हाणि-वड्डिसक्सवेणावट्टाणं पे-क्लियूण तत्थ भोवट्टणमुख्बट्टणसण्णाए पुक्वाइरिएहि पयट्टाविदत्तादो । (जयमः--- ववः पुः ६, वृः ३६४, टि. ५)। २. से काले घोवट्टणि-उब्बट्टण ग्रस्सकणा मादोलं। करणं तियसण्यगयं संजलणरसेसु वट्टि-हिदि।। (लक्ष्यः ४५६)। १ ब्रादोल नाम हिंडोले (झूले) का है। हिंडोले के समान को करण-परिणाम-कम से उत्तरोत्तर हीयमान होते हुए बले जाते हैं, इसे बादोलकरण

कहते हैं। धपवर्तन-उद्वर्त्तन धौर अध्वकर्ण करण

इसी के नामान्तर हैं।

श्राव्यस्यस्य स्थान्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

रदा।
क्रिकेस नरम से ब्रामामी मरण के मिललाय होने
को ब्राह्मत्मरण कहते हैं। सर्थात् प्रकृति, स्थिति,
ब्रमुमाय बोर प्रदेशों की बर्यका कर्मों के हमउदयादि प्रवस्ता करी सर्वामा नरण के समय है
क्षीत हरू प्रयोग करण के समय होताः या सर्वतोप्रादेश मही, इसका नाम ब्राह्मत्मसरण है।

**भाषाकर्म---१.** जं तमाबाकरमं णाम । तं भ्रोहा-वण विद्वावण-परिहावण-ग्रारंभकदणिष्पण्णंत सन्वं माधाकम्मं गाम । (बट्सं. ५, ४, २१-२२---पु. १३, ४६) । २. छज्जीवणिकायाण विराहणोहावणादि-णिप्यण्य । ब्राधाकम्म णेय सय-परकदमादसंपण्यं ।। (मूला. ६-५)। ३. माहा ग्रहेय कम्मे द्यायाहम्मे व अत्तकम्मे य । पडिसेवण पडिसुणणा संवासऽणुमोयणा चेव ।। घोरालसरीराण उद्दवण-ति-वायणं च जस्सद्वा । मणमाहित्ता कीरइ ग्राहाकम्मं तम बेति । (पिण्डनि. ६५ व ६७) । ४. जीवस्य उपद्रवणं बोहावणं णाम । धङ्गरुक्टेदनादिव्यापारः विद्वावण णाम । सतापजननं परिदावणं णाम । प्राणिप्राणवियोजनं भारम्भो णाम । भ्रोहावण-विद्या-वजः परिदावण-धारंभकज्जभावेण णिप्फण्णमोरालिय-शरीरं तं सब्वं माधाकम्म णाम । जिम्ह सरीरे द्विदाणं जीवःणं बोहावण-विदावण-परिदावण-बारभा ग्रण्णेहिंतो होंति तं शरीरमाधाकम्म ति भणिदं होदि। (वद. पु. १३, पू. ४६)। ४. भोरालमा-हजेषं तिरिक्स-मणुयाऽहवा सुहुमबज्जा। उद्दवणं पुण जाणसु ग्रद्दवायविविज्ञिय पीष्ठ ।। काय-विद-मणी तिन्नि उ महवा देहाउ-इदियप्पाणा । सामित्ताबा-याणे होइ तिवाधो य करणेसुं ।। हिययमि समाहेउं एयमचेग च गाहगं जो उ। वहण करेइ दाया कायेण तमाह कम्मं ति ।। (पिण्डनि. जा. २४-२७, पृ. ६०)। ६. ब्राहाकम्म-खाणकप्पाइयं वा वह ब्रह्यारं करेज्या। दीहरिनाणकप्पस्स वा ब्रवसाणे ब्राहाकम्मसन्ति-हिसेवणं वाकयं होज्जा। (जीतक. चू. पृ. २०, वै ४-६)। ७. वृक्षच्छेदस्तदानयनं इध्टकापाकः भूमिसननं पावाणसिकतादिभिः पूरणं घरायाः कुट्टनं कर्दमकरणं कीलानां करणं प्रस्तिनायस्तापनं (कार्ति---- अग्निना लोहतापन) कृत्वा प्रताडघ ऋकचैः काळपाटनं वासीभिस्तक्षणं, (कार्तिः—'वासीभिस्त-क्षणं नास्ति ) परशुभिष्रक्षेदनं इत्येवमादिव्यापारेण षण्यां जीवनिकायानां बाधां कृत्वा स्त्रेन वा उल्ला-दिता भन्येन वा कारिता वसतिरावाकर्म-शब्देनी-च्यते । (भ. धा. विजयो. टी. २३०; कार्तिके. टी. ४४२) । व. साध्वर्यं यत्सचित्तमचित्ती क्यते अचित्तं बा पच्यते तदावाकमं । (ब्राचारांग शी. बृ. २, १, २६६, पृ. ३१६) । १. ग्राभाय विकल्प यति मनसि कृत्वा सर्वित्तस्याचितीकरणभवित्तस्य व। पाको निरुक्तादाधाकमं । (योगशा. स्थो. विव. १-३८) । १०. भाषाकर्म प्रध्वानकस्पादिकं वा शुष्ककदली-क्लादिघरणतः । दीर्घंग्लानेन वा सता यदाघाकर्मर-सादिकारणतः । सन्निधिसेवनं वा चरितम् । (जीतकः **ब्रू. वि. व्या. पृ. ५१,** २०–४) । ११: वृक्षच्छेदेष्ट-कापाक-कर्दं मकरणादिव्यापारेण थण्णां जीवनिका-यानां बाघां कुरवा स्वेनोस्पादिता ग्रन्येन वा कारिता कियमाणा वानुमोदिता वसतिराधाकर्म-शब्देनोच्यते । (भ. मा. मूला. टी. २३०)। १२. बाद्यानम् बाद्या ×××साधुनिमित्तं चेतसः प्रणिधानम्, यथा सम्-कस्य साचोः कारणेन मया भक्तादि पचनीयमिति, श्राथया कर्म पाकादिकिया ग्राधाकर्म, तद्योगाद भक्ताचपि भाषाकर्म । × × × यद्वा बाधाय —साधुं चेतसि प्रणिषाय---यत् ऋियते भक्तादि तदाधा-कर्म । (पिण्डनिः मलयः वृ. ६२); अधःकर्मेति ष्रधोगतिनिबन्धनं कर्मं श्रवःकर्म । ×××श्रात्मान दुर्गैतिप्रपातकारणतया हन्ति विनाशयतीत्यात्मध्नम्। तथा यत् पाचकाविसम्बन्धि कर्म पाकादिलक्षणं ज्ञानावरणीयादिलक्षणं वा तदात्मनः सम्बन्धि ऋयते धनेनेति बारमकर्म । एतानि (बाबाकर्म, बाब:कर्म, **प्रात्मध्नकर्म, धारमकर्म) च नामान्याधाकर्मणो** मुख्यानि । (पिण्डनिः नलयः पृ. ६५) । १३. वत् षट्कायविराषनया यतिन प्राचाय संकल्पेनाशनादि-

करणं तदाषाकर्म । (षु. षु. षट्. स्थो. षु. २०, ष्ट्र. ४८) । १४. साधुं बेलीह साखार प्रणियाय, साष्ट्र-निमित्तमित्यर्थः, कर्मे—हषिताषित्तीकरणमित्तस्य वा राको निरक्तादाषाकर्म । (षर्मेसं. मान. स्यो. षु. ३, २२, ष्ट्र. ३८) ।

३. जिस एक या अनेक साधुओं के निमित्त मन की बाहित-प्रवर्तित-करके औदारिकझरीरवारी तिसँच व ममुख्यों का अपदावण — अतिपात (मरण) रहित पीडन-सोर जिपात--- मन-क्षन-काय---- प्रथका देह, बायु और इन्द्रिय प्राण इन तीनों का विनास किया जाता है उसे बाधाकर्म या ब्रधःकर्म कहते हैं। इसके प्राथाकर्म, प्रथ:कर्म, प्रारमध्नकर्म और ब्रात्मकर्म ये गामान्तर हैं। ४ उपदावण, विदायण, परिक्रावन और बारम्भकार्य के द्वारा निष्यान भौदारिक शरीर को प्राधाकर्म कहते हैं। श्रीभशाय यह कि जिस शरीर में स्थित प्राणियों के भ्रन्य प्राणियों के निमित्त से उपद्रावण आदि होते हैं उस शरीर को बाधाकमं कहते हैं। ७ वृक्षों के छेदने, ईंटों के पकाने एवं भूमि के स्तोदने झादि क्य व्यापार से छह काय के प्राणियों को बाधा पहुँचा कर स्वयं या अन्य के द्वारा वसतिका के उत्पादन को भी आधा-कर्म कहा जाता है।

साधाकर्मिक — देखो प्राधाकर्मः । प्राधाकर्मिकं यन्त्रुलत एव साधुनां कृते कृतम् । (स्थवः आ. मलवः, वृ. ३—१६४, पृ. ३४) ।

साधुद्धों के लिए बनाये गये ब्राहार को ब्रामाकर्मिक कहते हैं।

आधाक मिका—देवो शाधाक में । प्राधाक मिका साधुनाने वार्थीय कारिता। (बृहत्क. वृ. १७६३)। साबुओं के लिए बनवाई गई वसतिका को आधा-कांकका कहते हैं।

झाधिकरिएको क्रिया—देको धविकरणक्रिया। हिंसोपकरणादानादिधिकरणिको क्रिया। (स. सि. ६–५; त. सा. ६, ६, ६)।

हिंसा के उपकरण-सङ्ग व भाला झावि-के पहल करने को झाविकरणिकी किया कहते हैं। झाच्यारिनक खर्म्यध्यान -- स्वसंवेशमाध्यात्मि-कम्। (बा. बा. पृ. ७६)।

स्वतंत्रेश्च-स्वतंत्रेश्वनगोषर-वर्ग्यव्यान को श्वा-व्यात्मिक वर्ग्यव्यान कहते हैं। **झाध्यान**— म्राघ्यानं स्यादनुष्यानमनित्यत्वादिचि-न्तनै:। (म. पु. २१–२६)।

संसार, देह व भोगादि की अनित्यतादि के बार-बार चिन्तन को आध्यान कहते हैं।

आन-सङ्ख्येया प्रावितका घानः, एक उच्छ्वास इत्ययः । (बबरोति हे. स्त्रो. वृ. ६६, वृ. १६५) । सङ्ख्यात घावली प्रमाण काल को घान (उच्छ्वास) कहते हैं।

भानति—तया पूजितसंयतस्य पञ्चाङ्गप्रणामकर-णम् भानतिः । (ता. च. ५–४५) । वो सम्बन्धे वाल वीर सम्बन्धः स्वतं वे

वो हाथ, दो जानु ग्रीर मस्तक इन पांच ग्रंगों ते प्रणाम करने को ग्रानित कहते हैं।

द्धान-पानपर्याप्ति — देवो उच्छ्वास-गि.स्वासपर्या-प्ति । उच्छ्वास-नि.स.रणशक्तेनिष्यस्ति राजपानपर्या-प्तिः । (मुक्ता- षु. १२-१९४) । उच्छ्वास के निकलने की शक्ति की उत्पत्ति का नाम साम-यानपर्यास्ति हैं।

प्रान-पानप्रार्ग - १. उच्छ्वासपरावर्तारान्त्रेवर-रहितिवानुवनिरताणाडिपरीतसवृध सान-पानप्राण: । (व. बम्पस्तं ती. १) । २. उच्छ्वास-निःत्वासनाय-कर्माद्रप्यहित्तरेहोदेये सर्युच्छ्वास-निःत्वासप्रवृत्ति-कारणसनित्वरूप सान-पानप्राण: । (गो. की. स. स. स. की. श. ती. १११) । २ उच्छ्वास-निःत्वास नामकर्म के साच सारीर नाम कर्म का उवस्य होने पर उच्छ्व्यस-निःत्वास प्रवृत्ति की कारणभूत सक्ति को सानपानप्राण कहते हैं ।

की कारणमूल सक्ति को सामयानमाण कहते हैं। सामप्रास्ता — १. ससंबरेया सामितका एक साम-माणः, हिरण्यास्यविषयित्रवार्गियक्वतसंव्यावित-काप्रमाण एक सामप्रमाण हित बृद्धवन्ध्रदाः। तथा चौत्तवम्—एगो सामापाण् तथामोल वया उ बाव-म्या। सामित्रयमाणेणं समंत्रनाणीहि चिहिद्धो ॥ (सूर्यम. सक्सा चृ. २०, १०%—१०६)। २. साम-प्राणी ज्युवास्य-तथासकालः। (क्ष्यसूच वित्रस. मु. ६—११०, हु. १७३)।

यु. ६-११व, पृ. १७३)। प्रसंस्थात बावलियों का एक बान-प्राण होता है। युद्धसम्प्रदाय के अनुसार तेतालील सी बावन बावली प्रभाग झानप्राण होता है।

धानप्रासाकाल-ह्य्टस्य नीरोगस्य धम-बुभुक्षा-दिना निरुपकुष्टस्य यावता कालेनैतावुच्छवास-निः- श्वासी भवतः तावान् कालः झानप्राणः । (श्रीवाश्रीः मलवः वृ. ३, २, १७८, पृ. ३४४) ।

मसयः वृ. ३, २, १७६, पृ. ३४४) । वेस्रो बानप्राणः।

सानप्रास्त्रस्यवर्गस्या—प्राणवाषुद्वस्याणा जास सामपाषुद्वसाणि वेत्त्व सामपायुत्तार् परिपार्मेति वोवा। (कर्मंत्र पू. वं. वं. गा. १६, पू. ११)। वित्व पुर्वत्तवर्गमास्त्रां को प्रहण कर बोव वर्म्हें स्वात्रसाच्याव्यवर्गमा क्हेत हैं। सानसाच्याव्यवर्गमा क्हते हैं।

स्नानप्रात्मध्यप्ति— देखो स्नानपानपर्याप्ति व उच्छ्वासपर्याप्ति । सानप्राणपर्याप्तिः उच्छ्वास-निःश्वास्त्रोप्यान् प्रुप्तगान् प्रृहीत्वा तथा परिणयस्या-अनप्रगणतया विसर्जनसन्तिः । (स्थाना-स्नम्यः स् र, १७, १, पू. २०)।

उच्छ्यास-निःश्वास के योग्य पुरुगलों को प्रहण कर प्रोर उनको उच्छ्यास-निःश्वास रूप से परिणया-कर प्रानप्राणरूप से विसर्जन की शक्ति का नाम प्रान्त्राणपर्याप्ति है।

**म्रानयन**—१. मात्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशाद्यत्किञ्चिदानयेत्याज्ञापनमानयनम् । (स. सि. ७-३१; त. वा. ७, ३१, १; बा. सा. पृ. ६)। २. प्रन्यमानयेत्याज्ञापनमानयनम् । (त. इलो. ७, ३१)। ३. मानयनं विवक्षितक्षेत्राद् वहिः स्थितस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्, सामध्यत् प्रेच्येण, स्वय गमने हि वतभक्तः स्यात्, परेण तु बानयने न ब्रतभङ्गः स्यादिति बुद्धधा प्रेष्येण यदा ऽज्ञाययति सचेतनादिव्रव्यं तदाऽतिचारः । (**योगसा**. स्वो. विव. ३-११७) । ४. तह् शाव् वहिः प्रयोजन-वशादिदमानयेत्याज्ञापनमानयनम् । (रत्नक. ही. ४-६) । ५. धानयनं सीमर्बाहर्वेशादिष्टवस्तुनः प्रेच्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रायणम् । च-शन्देन सीमबहि-वेंसे स्थितं प्रेष्यं प्रति इदं कुवित्याज्ञापनं वा । (सा. ब. स्थो. टी. ५-२७)। ६. झानयनं विवक्षितक्षेत्राव् बहिः स्थितस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम् । (वर्मसं मान स्वो प् २-४६, पृ. ११६) । ७. बात्मसकत्पितदेशस्थितेऽपि प्रतिषिद्ध-देशस्थितानि वस्तूनि कार्यवशासद्वस्तुस्वामिन कथ-वित्वा निजदेशमध्ये धानाय्य कप-विकयादिकं यत्क-रोति तदानयनम्। (त. वृत्ति खुत. ७-३१)। झात्मसंकित्वताह् शाव् बहिः स्थितस्य वस्तुनः ।

धानवेतीङ्कितैः किञ्चिद् ज्ञापनानयनं मतम् ॥ (साटीसं ६-१२६) ।

१ प्रतिकात देश में स्थित रहते हुए प्रयोजन के दश मर्यादित क्षेत्र के बाहर से जिल किसी दस्तु के संवाने को सानयन कहते हैं।

सानसम्प्रमान् — देशो भागवत । १. विशिष्टाविकते 
मूत्रवेशामिग्रहे परतो शमनासंत्रवात सति यदन्योम्यविकृतयेशात् वहित्रेशतः सविकारिकत्यस्थानवनामः
प्रवुज्यते 'स्वरेशसानेवम्' सन्देशकप्रवानाविना भागवगप्रयोगः । भागायनप्रयोग हत्यपरे पठितः । (त. मा.
हरि. व सिक. व. ७.—२६; सात्र. हरि. व. ६, इ.

स्वरं, मा. म. डी. ३२०)। २. धानवाने विवशिक्तसेनात् वहित्रंतमानस्थ सचैतनादिहण्यस्य विवशिकाने
नमाप्त्रे प्रयोगः, स्वयं माने बतनक्रम्भायाय्यस्य
स्वयमेव वा गच्छतः सन्देशादिना स्थापात्मानयनप्रवोगः। (वस्तिः व. ३-३२)।

**मानापानपर्याप्ति — दे**खो मानपानपर्याप्त ।

## वेको मानयन ।

**रज्य्**वासनिस्सरणशक्तेनिष्पत्तिनिमित्तपुद्गलप्रचया-बाप्तिरानापानपर्याप्तः । (वव. पु. १, वृ. २५४) । देखो बानपानपर्याप्ति । **झानुगामिक प्रवधि**—देलो धनुगामी । १. झानु गामिकं यत्रक्विषदुत्पन्नं क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रति-पतिति भास्करवत् घटरक्तभाववच्च। (त. भा. १--२३) । २. धनुगमनशीलम् धानुगामिकम्, धव-षिज्ञानिनं लोजनवद् गच्छन्तमनुगच्छतीति भावार्यः। (नन्दी. हरि. वृ. १४, पृ. २३) । ३. अनुगमनशील बानुगामिकः लोचनवत् । (बाबः नि. हरिः बृ. ५६, षु. ४२) । ४. तथा गच्छन्तं पुरुषमा समन्तादनु-गच्छतीत्येवंशीलमानुगामि मानुगाम्येव वाऽऽनुगामि-कः। स्वार्थे कः प्रत्ययः। ग्रथवा धनुगमः प्रयोजन यस्य स भानुगामिकः लोचनवत् गच्छन्तमनु-गच्छति सोऽवधिरानुगामिक इति भावः। (प्रकायः सलय. बृ. ३३-३१७, षृ. ५३६) । ५. उत्पत्तिक्षेत्रा-दन्यत्राप्यनुवर्तमानमानुगामिकम् । (जैनतः ११,

## षृ. ७) । वेको अनुगामी अविव ।

भानुपूर्वी -- १. गतावृत्पत्तृकामस्यान्तर्गतौ वर्तमा-नस्य तदिभमुखमानृपूर्व्या तस्त्रापणसमयमानुपूर्वी ना-वेति । निर्माणनिर्मितानां सरीराङ्गोपाङ्गानां विनि- वेशकमनियामकमानुपूर्वी नामेत्यपरे । (त. भा. ८, १२) । २ बानुपूर्वी नाम यदुदयादपान्तरालगती नियतदेशमनुश्रेणिगमनम् । (शा. प्र. डी. २१)। ३. श्रानुपूर्वी--वृषभनासिकान्यस्तरज्जूसंस्थानीया, यया कर्मपुद्गलसहत्या विशिष्टं स्थानं प्राप्यतेऽसी, यया वोर्घ्वोत्तमाञ्जाधश्चरणादिरूपो नियमतः शरीर-विशेषो भवति साऽऽनुपूर्वीति । (साब. नि. हरि. वृ. १२२, पृ. ८४)। ४. भवाद् भवं नयत्यानुपूर्व्या वया साऽऽनुपूर्वी वृषभाकवंणरज्जुकल्या । (पंचसं. च. स्वो. बृ. ३-१२७, षृ. ३=) । ५. पुब्बुत्तरसरीराणमन्तरे-एग-दो तिब्बिसमए बट्टमाणजीवस्स अस्स कम्मस्स उदएण जीवपदेसाण विसिट्ठी संठाणविसेसी होदि तस्य द्माणुपुन्ति सि सण्णा । (श्व. पु. ६, पृ. ५६); मुक्कपुव्वसरीरस्स बगहिदुत्तरसरीरस्स जीवस्स ब्रहु-कम्मक्खघेहि एयत्तमुवगयस्स हंसधवलविस्सासोवध-एहि उवचियपंचवण्णकम्मक्संबंतस्स विसिद्वमुहागा-रेण जीवपदेसाणं घणु परिवाडीए परिणामी घाणु-पुरुवी जाम । (बद. पु. १३, पृ. ३७१) । ६. म्रानु-पूर्वी च क्षेत्रसन्निवेशक्रमः, यत्कर्मोदयादतिशयेन तद्गमनानुगुष्यं स्यात् तदप्यानृपूर्वीशब्दवाध्यम् । (त. भा. सिक्क. ब्रू. ६-१२) । ७. यदुदयादन्तराल-गतौ जीवो याति तदानुपूर्वी नाम । (समबाः सभयः **बृ. ४२, वृ. ६७)। ८.** द्विसमयादिना विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो जीवस्यानुश्रेणिनियता यमनपरिपाटीहानुपूर्वीत्युच्यते, तद्विपाकवेद्या कर्म-प्रकृतिरपि मानुपूर्वी । (कर्मस्त. गी. वृ. ६-१०, षृ. ६६) । १. नारय-तिरिय-नरामरभवेसु **जां**तस्स बतरगईए। ब्रणुपुब्बीए उदधी सा चउहा सुणसु जह होइ ॥ (कर्मवि. गर्ग. १२१, पृ. ५०) । १०. द्मानुपूर्वी नरकादिका, यदुदये जीवो नरकादौ ग<del>ण्ड</del>ति, नरकादिनयने कारण रज्जुदद् वृषमस्य । (कर्मवि. पू. ब्या. ७४, पृ. ३३) । ११. तथा कूर्पर-लांगल-गोमूत्रिकाकाररूपेण यथाकमं द्वि-वि-चतुःसमय-प्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं गच्छतो जीवस्यानुश्रेणियमनं मानुपूर्वी, तन्निबन्धनं नाम ग्रानुपूर्वीनाम । (सप्ततिका समय. वृ. ६, पृ. १६२) । १२. मानुपूर्वी नाम यदुदयादन्तरालगतौ नियतदेशमनुसृत्य अनुश्रेणियमनं भवति । नियतः एवाक्नविन्यास इत्यन्ये । (धर्मसं. मलय. वृ, ६१८)। १३. कूपॅर-लाङ्गल-गोमूत्रिकाकाररूपेण यथाकमं द्वि

फि-चनु-समयप्रमाणेन विश्वदेण मवान्तरोत्पत्तिस्थानं गण्डती जीवस्थानुविधानियता वमनपरिपाटी धानु-पूर्वी । तदियाकवेशा कर्मबहृतिदारि कारचे कार्योप-चारात् धानुवृत्ती । (वंचतः सक्यः सु. ३-६, पु. ११४; प्रकारः सक्यः चु. २२-६०, पू. ६००; यस. सारोः चु. २२६३) । १४. सार्याप्त यानस्थारेद्ययानुवृत्तीना । (क्वति हे कसे चु. ४२) । १४. विश्वदेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं गण्डतो जीवस्थानुविधानियता गमनपरिपाट्यानुवृत्ती । तदि-पाकवेशा कर्मबहृतिरधानुवृत्ती । (कर्मकः सकोः डी. १, प्र. १) ।

१ को जीव विवक्तित गति में उत्पन्न होने का इच्छुक होकर धन्तर्गति— विवक्तिति— में वर्तमान है यह वित्त कर्म के दवय से थेथि के — धाकाकाप्रदेश-पंतित के प्रमुतार जाकर धनेथाट स्थान को प्राप्त करता है उत्का नाम धामुख्य है। धन्य कितने हो धाचार्य यह भी कहते हैं कि जो कर्म निर्माण नाम-कर्म के द्वारा निर्मत तरीर के धंग धीर उपोगों की रचनार्याय के कर्म का नियामक होता है वह

सानुपूर्वी नामकर्म कहलाता है। स्नानपूर्वीसक्रम — कोड माण-प्राया-शोका एसा परिवाडी स्नाणुपुत्र्वीसकमो णाम। (कसायपाः चूः पु. ७६४)।

कोब, मान, माया और लोज का कम ते एक का कुतरे में संक्रमण होने को अर्थात् कोबसंज्यलन का मानसंज्यलन में, मानसंज्यलन का मायासंज्यलन में और नायासंज्यलन का लोनसंज्यसन में संक्रमण होने को बालुपुर्वीसंक्रम कहते हैं।

सानुष्यंनाम — रेनो धानुष्या । १. पूर्वचरीरा-काराविनाधो यस्योध्याद मस्ति तदानुष्यां नाम । (स. सि. स-११) । २. सहुद्वात पूर्वकारीराकारा-विनासस्यानुष्यां नाम । स्तूबंबरीराकाराविनाधः स्योदयात मस्ति तदानुष्यां नाम ॥ (स. स. स. १ ११, ११) । ३. सहुद्यात पूर्वचरीराकाराविनाधः स्तानुष्यां नाम । (स. सती. स-११) । ४. दूर्यो-स्तानुष्यां नाम । (स. सती. स-११) । ४. दूर्यो-स्तानुष्यां नाम । (स. सती. स-११) । ४. दूर्यो-स्तानुष्यां नाम । (स. सती. स्त्रीयं प्रदोमानस्य सस्य कर्माकार्यादेश एथः विनिष्यस्येष्ठ वर्दमानस्य सस्य कर्माकार्यादेश नाम । (मूला. सू. १२, १८९) । ४. सहुद्येन पूर्ववारीकार्यादा [गानाधो भनति तदानुष्ट्रव्यंन (स. बृत्ति बृतः स-११) । १ जिस नामकर्म के उदय से विप्रह्नगति में जीव के पूर्वश्चरीर के झाकार का विनाश नहीं होता है उसे झानुपूर्व्य नामकर्म कहते हैं।

झान्तर तप-देशो झाम्यन्तर तप। झन्तरव्याणार-गृयस्तावस्यतीयंविषेवतः । बाह्यस्थानयंक्षलादा-न्यतं तत उचने ॥ (त. मा. तिक्वः सू. २-९० वह्न्)। प्रायविष्यताविषयः छह प्रकार के तय को बूकि लोकिक जन देश नहीं सकते हैं, विषयीं कन भाव ते उतका आराथन नहीं कर सकते, तथा मुक्ति-प्राप्ति का सन्तरङ्क कारण मी यह है; सनत्य जसे स्थान्तर या झाम्यन्तर तथ कहते हैं।

ग्रापुच्छा - १. ब्रादावणादिगहणे सण्णाउन्माम-गादिगमणे वा । विजयेणायरियादिस् श्रापुच्छा होवि कायव्या ।। (मूला. ४-१४) । २. ग्राप्रच्छनमा-पृच्छा, स च कर्तुमभीष्टे कार्ये प्रवर्तमानेन गुरी: कार्या 'ग्रहमिद करोमीति'। (ब्राव. नि. हरि. वृ. ६६७) । ३. बायुच्छा प्रतिप्रश्न किसयमस्माभिर-नुगृहीतव्यो न वेति संघप्रश्नः । (भ. मा. विकयो. टी. ६१); ब्रापृच्छा किमयमस्माभिरनुगृहीतव्यो न वेति सर्थ प्रति प्रश्नः। (भ. भ्रा. मूला. टी. ६६)। ४. ब्रापृच्छनमापृच्छा, विहार-भूमिगमनादिषु प्रयो-जनेषु गुरोः कार्या । च-शब्दः पूर्ववत् । इहोक्तम्--ब्रापुच्छणा उ कञ्जे गुरुषो तस्संमयस्स वा नियमा । एव खुतय सेय जायइ मह निज्जराहेऊ ।। इति । (स्वानाः सभयः वृ. १०, १, ७५०, पृ. ४७५)। ग्रापुच्छा — ग्रापुच्छा स्वकार्य प्रति गुर्वाधिभ-प्रायग्रहणम् । (मूला. च्. ४-४) ।

१ बुक के मुक्त में बाबचा कुले आकाश में कायोत्सर्य सादि के धहुवच्य धाताप्त्योगादि के विवय में तथा साहार वा सन्य किसी निमित्त से बुक्त साम के तिए जाने सादि कार्य के विवय में विनयपुर्वक सावार्य सादि से पुछना, इतका नाम सायुक्का है। साप्त्रक्कृत—सन्यारम-कालोलोच-कावस्व्विक्तया-दिसु। प्रवन: मुगोदिनुज्यानो भवत्याप्रकटन मुनी।। (साच्याः सा. २-१३)।

वन्त्र के बारान्त्र में, केशलूंच करने के समय सौर कावसूबि साथि कियाओं को करते हुए सावार्य कुप्त पुरुषों से पूछने को बाप्तप्रकल कहते हैं। साप्तरक्कमा—देवो बापुक्छ। १. सापुक्छणा उ कप्त्रे ×××। (साथ. नि. ६२७)। २. सापु-

**अञ्च**णाउ करुचे गुरुषो गुरुसम्मयस्स वा णियमा। एवं खु तयं सेयं जायति सति णिञ्जराहेक ॥ (पंचा-क्षक १२-५७०)। ३. इदं करोमीति प्रच्छनं ब्रा-प्रच्छना । (जनुयो. हरि. वृ. वृ. १८) । बेक्तो मापुण्छा । **बापुच्छनावस, ब्राप्रच्छनो भाषा—१.** कय्यतां यन्यया पृष्टं तदित्याप्रच्छनावचः ॥ (ब्राचाः सा. ६, व्यक्ति । २. किमेतदित्यादिप्रश्नभाषा ग्राप्रच्छनी । (गी. जी. जी. प्र. टी. २२४)। १ जो मैंने पूछा है उसे कहिए—मेरे प्रश्न का उत्तर कहें, इत्यादि प्रकार के क्थनों को बाप्रच्छनावयन मा ब्राप्रकाती भाषा कहते हैं। **प्राचेशिक सीक्ष्य-**-प्रापेक्षिकं (सीक्ष्म्यं) जिल्ला-मलक-बदरावीनाम् । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, १०; त. युक्तको. ५-२४) । दीया दी से अधिक वस्तुओं में जो अपेक्षाकृत बुक्नता (डोटापन) दिसती है उसे बापेक्षिक शीक्य कहते हैं। जैसे-बेल की अपेका आंवला छोटा है। **भाषेक्षिक स्थील्य** - भाषेक्षिकं (स्थील्य) बदरा-मलक-विल्व-तालादिवु । (स. सि. ५-२४; त. वा. ४, २४, ११; त. बुक्तको. ४-२४) । दो या दो से प्रविक वस्तुघों में जो एक-बूसरे की धपेका स्यूलता (बड़ायन) दिलती है उसे आपे-क्षिक स्पील्य कहते हैं। जैसे--ब्रांवले की ध्रयेका बेल बड़ा है। **भाप्त (भ्रस)--१.** ववगयभ्रसेसदोसो सयलपूर्णपा हवे प्रतो । (नि. सा. १-५) । २. णाणमादीणि झत्ताणि जेण झत्तो उसो भवे। रागद्दोसपहीणो वा जे व इट्टा विसोधीए ।। (अथवः भा. १०–२३४, पृ. ३५) । ३. भाष्तेनीत्सन्नदोषेण सर्वज्ञेनाऽज्ञमेश्विना । भवितव्यं नियोगेन नान्यया ह्याप्तता भवेत् । (रत्न-क. ५) । ४. ये दर्शन-ज्ञान-विशुद्धलेश्या जितेन्द्रियाः

शान्तमवा वमेशाः । तपोभिरुद्भासितवाहदेहा ग्राप्ता गुणैराप्ततमा भवन्ति ।। निद्रान्त्रम क्लेश-विवाद-

बिन्ता-क्षुसृष्ट्-जरा-व्याधि-भवैविहीनाः । श्रविस्मयाः

स्वेदमर्लरपेता भाष्ता भवन्त्यप्रतिमस्वभावाः ॥

द्वेषश्च रामश्च विमूढता च दोवाश्वयास्ते जगति

प्ररुढाः । न सन्ति तेषां गतकल्मवाणां तानईतस्त्वा-

प्ततमान् वदन्ति ॥ (वरांनः २४, ८६-८८) ।

 यो यत्राऽविसंवादकः स तत्राऽऽप्तः । (प्रव्यक्ती ७=) । ६. भ्राप्तो रागादिरहितः। (वज्ञवै. भा. हरि. बृ. ४-३४, वृ. १२८; सूत्रकृ. शी. बृ. सू. १, ६, ३३, वृ. १८५)। ७. श्राममो श्राप्तवचनमाप्तं दोषस्याद् विदु:। वीतरागीऽनृतं वाक्यं न बूयादे-त्वसम्भवात् ॥ (समितवि. पृ. ६१; थव. पु. ३, पू. १२ उ.)। ८. बाग्तावमः प्रमाणं स्याख्याबद्वस्तुसू-चकः । यस्तु दोवैविनिभूक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ।। (बाप्तस्वरूप १) । १. सर्वज्ञं सर्वलोकेशं सर्वदोष-विवर्जितम् । सर्वसस्वहितं प्राहृराप्तमाप्तमतोविताः ।। (उपासका. ४६) । १०. यथानुभूताऽनुमितश्रुतार्था-विसंवादिवचनः पुमानाप्तः । (नीतिवाः १५-१५) । ११- बत्तो दोसविमुक्को × × × । स्टुह तण्हा भय दोसो रागो मोहो जरा रुजा चिन्ता । मण्जू सेमो सेको करइ मध्ये विभक्तो जम्मं।। णिहा तहा विसाधी दोसा एदेहि विकायो धत्तो । (बसु. आ. ७-६)। १२. अभिषेयं यस्तु यथावस्थितं यो जानीते यथाज्ञातं चाभिषत्ते स झाप्तः । (प्र. न. त. ४-४; बङ्द. स. टी. वृ. २११) । १३- म्राप्तास्त एव ये दोवैरष्टादशभिरुजिभताः । (वर्मशः २१, १२८) । १४. व्यवेताऽवेषदोषो यः शरीरी तस्य-देशकः । समस्तवस्तुतत्त्वज्ञः स स्यादाप्तः सतां पतिः ।। (ब्राचा- सा. ३-४) । १५. यथार्थदर्शनः निर्मूत-कोघापगमादिगुणयुक्तश्च पुरुष इहाऽऽप्तः। (वर्मसं-मलय. षू. ३२) । १६. घाप्तः शंकारहितः । (नि. सा. बू. १-५) । १७. मुक्तोऽष्टादशभिर्दोषेर्युक्तः सार्वज्ञ्य-सम्पदा । शास्ति मुक्तिपथ भव्यान् योऽसा-वाप्तो जगत्पतिः ।। (श्रन. श्र. २-१४) । १८. द्याप्यते प्रोक्तोऽर्थो यस्मादित्याप्तः; यद्वा द्याप्ती रागादिदोषक्षयः, सा विद्यते यस्येत्यर्शमादित्वादिति ग्राप्तः ।××× श्रक्षरविलेखनद्वारेण श्रक्कोपदर्शन-मुखेन करपल्लव्यादिचेष्टाविशेषवशेन वा शब्दस्मर-णाद् यः परोक्षार्थविषयं विज्ञानं परस्योत्पादयति सोऽप्याप्त इत्युक्तं भवति । (रत्नाकरा. ४-४, पृ. ३७) । १६- वातिकमंद्ययोव्भूतकेवलज्ञानरिवसीमः । प्रकाशकः पदार्थानां जैलोक्योदरवतिनाम् ॥ सर्वज्ञः सर्वतो व्यापी त्यक्तदोषो ह्यवंचकः । देवदेवेन्द्रबन्धां-थ्रिराप्तोऽसौ परिकीर्तितः ।। (भावसं. वाम. ३२८, ३२६) । २०. स्राप्तः प्रत्यक्षप्रमितसकलपदार्थत्वे सति परमहितोपदेशकः । (न्या. दी. पु. ११३)।

२१. ग्राप्तोऽष्टादशभिदोंर्विनमु काः शान्तरूपवान् । (पू. उपासकाचार ३)। २२. सृत्यिपासे भग-द्वेषी मोह-रागौ स्मृतिजंरा। रुग्मृती स्वेद-खेदौ च मदः स्वापो र्रातजंनिः॥ विषादविस्मयावेतौ दोषा घष्टा-दशेरिताः। एभिमुक्तो भवेदाप्तो निरञ्जनपदा-भित: II (धर्मसं. भा. ४, ७-६)। २३. यथास्थिता-र्थंपरिज्ञानपूर्वकहितीपदेशप्रवण बाप्तः । (जैन तर्कः g. 28) 1 ३ बीतराय, सर्वज्ञ और झायम के ईश (हितोपदेशी) पुरुष को म्राप्त कहते हैं। **याबाधा**--देखो प्रवाघा । १. न बाबा धवाघा,

भवाषा चेव भावाथा। (वयः पुः ६, पृः १४०)। २. कम्मसरूवेणागयदव्वं ण य एदि उदयरूवेण । रूबेणुवीरणस्स व भावाहा जाव ताव हवे ॥ (गो. ₩. १XX) I २ कर्नरूप से बन्ध को प्राप्त हुआ इच्च जितने समय तक उदय या उदीरणा की प्राप्त नहीं होता, उतने काल का नाम प्रवाश या प्रावाशकाल है। स्राबाधाकाण्डक - उक्कस्साबाधं विरसिय उक्क-स्सिट्टिविं समखंडं करिय दिण्णे रूवं पिंड ब्राबाधा-कंडयपमाणं पावेदि । (श्वब. पु. ६, वृ. १४६) । विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थित में उसी के उत्कृष्ट भावाभाकाल का भाग देने पर जो लब्ध हो उतमा भावाधाकाण्डक का प्रमाण होता है, प्रयात उतने स्थितिविकरपों का बाबाधाकाण्डक होता है। धाभिप्रहिक--१. घाभिप्रहिकं येन बोटिकादि-कुदर्शनानामन्यतमदभिग्रह्णाति । (कर्मस्तः गोः पूः ६-१०, पू. ६३) । २. तत्राभिग्रहिकं पाखण्डिनां स्व-स्वशास्त्रनियत्रितविवेकालोकानां क्षेपदक्षाणां भवति । (योगशाः स्वोः विवः २-३) । ३. तत्रामिग्रहेण इदमेव दर्शनं शोमनं नान्यद् इत्येवं रूपेण कुदर्शनविषयेण निवृंत्तमाभिग्रहिकम्, यद्वशाव् बोटिकादिकुदर्शनानामन्यतमं दर्शनं गृह्णाति । (बड-शीति मलय. बृ. ७५-७६; बढशीति हे. स्त्रो. बृ. ५१; सम्बोधस. बृ. ४७, पृ. ३२; पंबसं. बसय. बृ. ४-२) । ४. प्रभिग्रहेण निवृ त तत्राभिग्रहिकं स्मृ-तम्। (लोकन्न. ३-६६०)।

३ यही बर्शन (सम्प्रदाय) ठीक है, सन्य कोई भी बर्शन ठीक नहीं है; इस प्रकार के कदाप्रह से निर्मित निञ्चात्व का नाम शाभिप्रहिक है।

**ब्राभिनिकोधिक-- १.** ईहा घ्रपोह मीमंसा मग्गणा य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सब्बं धार्भिण-बोहियं ।। (नम्दी. या. ७७; विशेषा. ३६६)। २. ग्रत्याभिमुहो णियतो बोघो ग्रमिनिबोधः । स एव स्वाधिकप्रत्ययोगादानादाभिनिवोधिकम् । प्रहवा धभिनिबोधे भवं, तेण निब्बत्त, तस्मतं तप्पयोयणं वा ऽश्मिणिबोधिकम्। श्रहवा श्राता तदभिनिबुण्मए, तेण वार्जभिणबुज्भते, तम्हा वा[र्जभिण]बुज्भते, तर्मिह वाभिनिबुज्भए इत्ततो ग्राभिनिबोधिकः । स एवाऽभिणिवोधिकोपयोगतो अनन्यत्वादाभिनिवोधि-कम् । (नन्दीसुत्त चू. सू. ७, पृ. १३) । ३. पञ्चकस परोक्सं वा जं घत्थं कहिकण णिहिसइ। तं होइ श्रमिणिबोह श्रमिमुहमत्यं न विवरीय । (बृहत्क. १, ३६) । ४. होइ प्रपोहोऽवाची सई धिई सब्बमेव मइपण्णा। ईसा सेसा सब्दं इदमाभिणिबोहियं जाण ।। (विद्योषाः ३६७) । ५. श्रा प्रयोभिमुसो नियतो बोधः श्रमिनिबोधः । श्राभिनिबोध एव श्रामि-निबोधिकम्×××। ग्रभिनिबोधे वा भवम्, तेम वानिर्वत्तम्, तन्मयं तत्त्रयोजनं वा, श्रथवा श्रभि-निवुध्यते तद् इत्याभिनिवोधिकम्, अवग्रहादिरूप मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसविदितरूपत्वात् भेदोपचारात् इत्यर्थः । मभिनिबुध्यते वाऽनेनेत्याभिनिबोधिकः, तदावरणकमंक्षयोपशमः इति भावार्थः । श्रभिनिबुध्य-तेऽस्मादिति वाभिनिबोधिकम्, तदावरणक्षयोपशम एव । ग्रमिनिबुध्यतेऽस्मिनिति वा क्षयोपशमे सस्या-भिनिवोधिकम् । आस्मैव वा अभिनिवोधोपयोग-परिणामाननन्यत्वात् श्रमिनिबुध्यते इति श्राभिनिबी-धिकम् । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. २४-२५; आव. नि. हरि. बृ. १, पृ. ७)। ६. जमवम्गहादिरूवं पञ्जुप्यन्तत्वगाहगं लोए । इंदिय-मणोणिमित्तं तं माभिणिबोहिगं वेति ॥ (धर्मसं. हरि. ६२३)। ७. ग्रहिमुहणियमियबोहणमाभिणिबोहियमणिदिइदि-यजं । बहुउग्गहाइणा खलु कयछत्तीसा तिसयभेयं । (ब्रा. वंबसं. १-१२१; वब. पु. १, पू. ३४६ छव्.; यो. जी. ३०६) । द. तत्य झाभिणिबोहियणाणं णाम पंचिदिय-णोइंदिएहि मदिणाणावरणसम्रोवस-मेण य जणिदोऽनगाहेहावायघारणाध्यो सद्द-परिस-रूव-रस-गंव-दिट्ट-सुदाणुभूदविसयाध्रो । बहु-बहुविह-

सिप्पाऽणिस्सिदाणुत्त-बुबेदरभेदेण तिसयस्तीसाभी। (बच. पु. १, पृ. ६३); ग्रहिमुह-णियमियग्रत्वावबी-हो माभिणिबोहो, पुल-बट्टमाण-मणंतरिदमत्या महि-मुहा । चिन्सदिए रूवं णियमिदं, सोदिदिए सहो, माणिदिए गंबी, जिब्भिदिए रसी, फासिदिए फासी, षोइंदिए दिट्ठ-सुदाणुमूदऽत्या वियमिदा । प्रहिमुह-णियमिदऽट्ठेसु जो बोहो सो श्रहिणिबोहो । श्रहि-णिबोध एव झाहिणिबोधिय णाणं। (धव. पु. ६, पू. १५-१६); तस्य बहिमुहणियभिदत्यस्स बोहणं आभिणिबोहियं णाम णाणं। को ग्रहिमुहत्थो ? इदिय-गोइंदियाणं महणपाद्मीमो । कुदो तस्स णियमो ? प्रण्णत्य ग्रप्यकृतीदो । प्रस्थिदियासी-गुवजोगेहितो चेव माणुसेसु रूवणाणुप्पत्ती । इ.स्थि-दिय-उवजोगेहितो चेव रस-गंध-सर्-फासणाणुष्पत्ती । विट्ठ-सुदाणुभूदट्ट-मणेहितो जोइंदियणाणुव्यत्ती । एसो एत्य णियमो । एदेण णियमेण अभिमृहत्येसु जमुप्पज्जदि णाणं तमाभिजिबोहियणाण णाम । (यव. पु. १३, पू. २०६-१०)। ६. श्रमिमुलो निश्चितो यो विषयपरिच्छेदः सर्वेरेव एभिः प्रकारैः -तदाभिनिवोधिकम् । (तः भाः सिद्धः षु. १-१३)। १०. भभिमुख योग्यदेशावस्थितं नियतमर्थमिन्द्रिय-मनोद्वारेणात्मा येन परिणामविशेषेणावबुध्यते स परिणामविशेषो ज्ञानापरपर्यायः द्याभिनिशोधिकम् । -(भावः नि. मलयः वृ. १, पृ. २०) । ११. अर्थाभि-मुखो नियतः प्रतिस्वरूपको बोधो बोधविवेषोऽभि-निबोघोऽभिनिबोघ एव ग्राभिनिबोधिकम्imes imes imes। अथवा प्रभिनिबुध्यते ग्रस्मादस्मिन् वेति प्रमिनि-बोबस्तद।बरणक्षयोपशमस्तेन निवृ तमाभिनिबोधि-कम्। तच्च तत् ज्ञान चाभिनिबोधिकज्ञानम्। इन्द्रिय-मनोनिमित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविषयः स्फुट: प्रतिलाभो बोधविशेष इत्यर्थ:। (प्रज्ञाप. मलयः वृ. २६-३१२, षृ. ५२६) । १२. स्यूल-वर्त-मानयोग्यदेशावस्थितोऽर्थः सभिमुखः, सस्येन्द्रियस्या-यमर्थं इत्यवधारितो नियमितः। प्रमिमुखक्वासौ नियमितश्यासौ भभिमुखनियमितः, तस्यार्वस्य बोधन ज्ञानम्, भ्रामिनिबोधिकं मतिज्ञानम् । (बो. बी. ब. भ. व जी. भ. टी. ३०६)।

य प्रमिमुख भीर नियमित परार्थ के इत्रिय और नन के द्वारा जानने की प्राप्तिनियोधिक ज्ञान कहते हैं। यह मतिकान का नामान्तर है। स्राधितिवेशिकः— १. सामिनवेशे मयं सामिनवेशे विकस् । सहित्यविद्योहात्त्रं गोध्यानाहित्यवेश । (पेक्स. च. करे. च. ४-२, पु. १५५) । २. सामिनवेशे । पेक्स. च. ४-२, पु. १५५) । २. सामिनवेश- केशविद्यानाविद्यानीविद्याने व्यवस्थित । (वोष्ट्या- केशविद्यानाविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद्यानीविद

२ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए भी दुराग्रह के वज्ञ से जमानि के समान जिनप्रक्षित तस्य के धन्यथा प्रतिपादन करने को आर्मिनिवेशिक निष्यात्व कहते हैं।

स्नाभियोगिक—देखां भ्राप्तियोग्य । प्रशियोगः पार-वस्यम्, स प्रयोजन येचां ते भ्राप्तियोगिकाः । (वि-पाकसूत्र सभयः वृ. २-१४, वृ. २१) ।

समियोग का सर्व पराधीनता है वह, पराधीनता ही जिनका प्रयोजन है, सर्यात् वो दूसरों के साधीन रहकर जनकी साझानुकार सेवाकार्य किया करते हैं उन्हें समियोगिक वेष कहते हैं।

सामियोगिकभावना— १. कोउम भूई पित्रणे पित्रणाविक निमित्तमात्रीको । हिस्त-एक-साव्युक्तो स्थियोम भावणं कुण्यः ॥ (बृह्युक्तः भा. १३०४) । २. कोऊव-भूदकमे पित्रणाविक निमित्रमात्री । हिस्तु-एक-साव्युक्तम अभियोग भावणं कुण्यः ॥ (पू. यू. यू. यू. यू. यू. १५, १, १८ व्य.) ।

१ कोतुक दिलाकर, भूतिकमें बताकर, प्रकारें के उत्तर देकर और स्वरोप्तत विद्वारिकों के सुमाशुभ कम बताकर प्राणीविका करने को तथा खुदि, रस और सात गौरकनय प्रवृत्तियों के रक्षने को स्वामियो-गिकमायना कहते हैं।

स्नामियोगिको, स्नामियोगी—१. या समतात् ग्रामिमुक्येन[ता] कुप्तरु प्रेयप्रश्नीय स्थायमंत्र स्थानियोग्याः किकस्थानीया देवविद्येशस्त्रेशामिय-ग्रामियोगी। (कुह्युल- ४-१२६४)। २- स्नामियोगाः किकस्थानीया देवविद्येशस्त्रेशामित्रं स्नामियोगिको। (वर्षकं मानः स्वो. ४-६१, ४-१८)।

१ जो देव इन्त्रादि के सेवाकार्य में नियुक्त रहते हैं दे

धाभियोग्य कहलाते हैं। उनसे सम्बन्धित नावना का नाम धाभियोगिकी या बाजियोगी है।

श्राभियोग्य-१. प्राभियोग्या दाससमाना वाहना-दिकर्मण प्रवृत्ताः । (स. सि. ४-४) । २. ग्रामि-योग्या दासस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) । ३. झा-भियोग्या दाससमानाः । यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कुर्वन्ति तया तत्राभियोग्या बाहनादिभावेनोपकुर्वन्ति । धाभिमुख्येन योगोऽभियोगः, अभियोगे भवा आभि-योग्याः । ××× प्रथवा प्रभियोगे साधवः प्राप्ति-योग्याः, धिभयोगमहँन्तीति वा । (त. वा. ४, ४, ६) । ४. वाहनादिभावेनाभिमुख्येन योगोऽभियोग-स्तत्र भवा मभियोग्यास्त एव माभियोग्याः इति । XXX प्रथवा अभियोगे साधवः आभियोग्याः, मियोगमह्निति वा माभियोग्यास्ते च दाससमा-नाः । (त. इलो. ४-४) । ५. ग्रियुज्यन्त इत्यामि-' योग्याः वाहनादौ कुत्सिते कर्मण नियुज्यमानाः, वाहनदेवा इत्यर्थः । (जयम. यत्र ७६४) । ६. भवे-यूराभियोग्यास्या दासकर्मकरोपमा: ।। (म. पू. २२, २१)। ७. दासप्राया भ्राभियोग्याः। (त्रि. ज्ञ. पु. च. २, ३, ७७४) । द. ग्रा समन्तादिभयुज्यन्ते प्रेष्यकर्मणि व्यापार्यन्त इत्याभियोग्या दासप्रायाः। (संप्रहणी दे. ष्. १; बृहत्सं. नलय. ब्. २)। म्रियोगे कर्मणि भवा माभियोग्या दासकर्मकर-कल्पाः । (त. वृत्ति खुत. ४-४) ।

१ सवारी प्राप्ति में काम प्राप्ते वाले दास समान देवों को प्राप्तियोध्य कहते हैं। आभियोग्यभावना—देखो प्राप्तियोगिकी। १- मंता-

निम्रीय-कोतुग-सूदीयम्मं पर्जवदे जो हु । हिन्दु-रस-सादहेदुं प्रमिम्रीगं भावणं कृषदः ॥ (स. मा. १, २०८१)। २. वे भूदिकम्म-मंतामित्रीय-कोहूहलाइ-संजुता। वण्यकणं य रमहा वाहणदेवेदु ते होंति ॥ (ति. य. १-२०१)।

१ ऋदि, रस और तात गारव के हेतुभूत मंत्रानियोग (भूतावेशकरण), कुतूहलोपवर्शन (धकालवृष्टि ग्राहि वर्शन) और भूतिकर्म का करने वाला ग्रनियोग्य-भावना को करता है।

द्धाञ्चीत---१. धानोगो उत्तमोगो। (त्रत्या.स्व. या. १५)। २. धानोगनमानोगः, 'मुब-पालनाम्यव-हारयोः' मर्यादयाऽनिविधिना वा न्नोगनं पालनमा-भोषः। (बोत्रनिः कृ. ४, १. २६)। ३- झालाप्य- कायसिवनमाभोगः। (बाव. ह. वृ. मल. हे. टि. पृ. २०)।

३ जान करके भी श्रकार्य के सेवन करने को झाभीय कहते हैं।

स्रामोगनिर्वेतित कोय--वदा परस्थापराथं सम्ब-गवकुण्य कोषकारण व व्यवहारतः पुष्टमवलस्य नाम्यवाञ्च विकायजायते इत्यामोग्य कोर्य विवत्ते तदा स कोप सामोगनिर्वेतितः। (प्रकाय समय. वृ. १४-१६०, पृ. २६१)।

बूतरे के बपराय को अलीआंति जान करके तथा अवहार ते पुष्ट कोष के कारण का खाल्य लेकर 'अन्य अकार ते इते जिला नहीं मिल सकती हैं यह वेशकर यह कोष करता है तब उसके इस कोष को जाओगनिवंतित कोष कहते हैं।

कालागालकात काम कहत है। आसोगनमासोशः प्रालो-लगम्, श्रीमसन्दिरित्यदं: । झाशोगेन निर्वेतितः उत्पादित सामोगनिर्वेतितः, साहारवामीरीन्छापूर्वं निर्मापितः इति यावत् । (प्रज्ञायः सलसः वृ. २६, ३०४, षृ. ४००) ।

सिम्रायपूर्वक बनवामा गया झाहार झाभीगनिर्व-तिताहार है। यह नारकियों का झाहार है।

स्नासीयबकुशः - १. यंचित्यकारी सामोगवकुशः । (त. ला. वितः प्. २८४८) । २. द्विवनः (तारीरो-एकरणः) पूचणकृष्टामित्येवंपूरं जानम्, तात्रवातो बकुश्च सामोगवकुशः । (वर्षकः नातः स्वो. पू. ३-४६, पू. १४२) । ३. सामोगः सामूनामकृत्य-मेतक्खरीरोपकरणविभूवयमित्येवंभूतं जानम् । तातः धानो बकुश्च सामोगवकुशः । (मय. सारो. पू. ७२४) ।

१ जो साथु विचारपूर्वक करता है—धारीर व उप-करणों को विज्ञावित रक्तता है—उसे आभोगवकुका

झान्यन्तर झात्ममूतहेतु —तन्निमित्तो (ब्रब्योग-निमित्तो) भावयोगो वीर्यान्तराय-झान-दर्शनावरण-क्षय-स्रयोपक्षनिनित्त झात्मनः प्रसादश्कात्मभूत इत्याक्यामहृति । (त. बा. २, ६, १)।

व्रथ्ययोगिनिक्तक भावयोग बीर बीर्यास्तराय तथा ज्ञानावरण व वर्शनावरण कर्म के व्यय-प्रयोगवान-निमित्तक वात्मा के प्रसाद को व्यान्यस्तर व्यात्मभूत हेतु कहते हैं। ..."

श्चाम्यन्तर तप---१. कथमस्याभ्यन्तरत्वम् ? मनो-नियमनार्थत्वात् । (स. सि. ६-२०) । २. बन्तः-करणध्यापारात् । प्रायदिवत्तादितपः धन्तःकरण-व्यापारालम्बनम्, ततोऽस्याभ्यन्तरत्वम् । बाह्य प्रश्रा-नपेअत्वाच्य । न हि बाह्यद्रव्यमपेक्य वर्तते प्रायश्चि-सादि ततस्वास्याभ्यन्तरत्वमवसेयम् । (त. बा. ६, २०, २-३; बा. सा. पृ. ६०)। ३. इदं प्रायश्चि-**त्तादि**बपुरसर्गान्तमनुष्ठानं लौकिकैरनभिलक्ष्यत्वात् संत्रान्तरीयैश्व भावतोऽनासेव्यत्वान्मोक्षप्राप्त्यन्तरङ्ग-रवाच्चाभ्यन्तरं तपो भवति । (दशवै. नि. हरि. वृ. १-४८, वृ. ६२) । ४. इदं चाम्यन्तरस्य कर्मण-स्तापकत्वात्, ग्रम्यन्तरैरेवान्तम्खैर्भगवद्भिर्ज्ञायमान-त्वाच्चाभ्यन्तरत्वम् । (बोगञ्चाः स्वोः विवः ४–६०)। इच्छानिरोधन यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्। (धर्मसं. था. १-१६६) ।

२ को प्रायधिकत्तादि तय बाह्य द्रव्य को अपेका न कर सन्तःकरण के स्थापार के झासित होते हैं वे स्थास्थनतर तप कहलाते हैं।

साम्यस्तर इध्यसन — १. पुष्ठ विक्कीवरचेते णि-वदक्षाद यदि-ठिदिसाई ॥ सण्यागणदेवादं वर्डीह एत्यंत्तक्षेत्रक्षमाण् तु । शाणावरणपद्वेदी सुदृष्ठिहं कम्मपित्वनपावन्य ॥ सम्बद्धव्यवन्यं जीववरचेत्रे निवदिसिद्धिते । (ति. व. १, ११–१३) । २. धन-कठिनजीवप्रदेशीनवद्धक्राति-रिस्तरमुमार,प्रदेशिय -न्वज्ञानावरणाष्ट्रद्विककर्माम्यन्तरस्थ्यमनम् । (धव. पु. १, षु. २२) ।

२ सवन व कठिन जोवप्रदेशों से जो प्रकृति, स्थिति, धनुभाग धौर प्रदेश बन्य रूप से झानावरणादि बाठ प्रकार के कर्मपुद्गल सम्बद्ध रहते हैं उन्हें आम्यन्तर प्रकार के कर्मपुद्गल सम्बद्ध रहते हैं उन्हें आम्यन्तर प्रकासक कहते हैं।

ष्ठाम्बरस्तरिवृँ त्ति — १. उत्तेषाङ्गुनासंस्थेयभाय-प्रामतानां युद्धारमञ्जानां शितिनवत्त्वस्त्राद्धीय-संस्थानेनावस्थितानां वृत्तिराज्यन्तरा निवृं तिः। (स. सि. २–१७)। २. विश्वद्वारमञ्जयेशवृत्तिराज्यन्तरा । उत्तेषाङ्गुनासस्येयमाणप्रमितानां विश्वद्वानामात्त्य-प्रदेशानां प्रतिनियत्त्वसुरादीन्त्रियसंस्थानमानावमा-नावस्त्रियानां वृत्तिराज्यन्तरा निवृत्तिः। (स. वा. २, १७, ३)। ३. लोकप्रमितानां विश्वद्वानामात्यव्र-देशानां प्रतिनियत्वसुरादीन्त्रियसंस्थानेनावस्थिताना-मुत्तेषाङ्गुनस्यासंस्थेयभागप्रमितानां वा वृत्तिराज्य-

न्तरा निवृ'ति: । (बब. यु. १, यू. २३२) । १ प्रतिनियत चसु सावि इन्द्रियों के झाकार से सब-स्थित उत्सेथाङ्स के झसंस्थातवें भाग प्रभाण विशृद्ध झास्मप्रदेशों के झबस्थान को प्राम्यन्तर निवृ'ति

(ब्रब्येन्द्रिय) कहते हैं।

झाम्यन्तर प्रत्यय—तत्य ग्रब्भंतरो कोषादिदव्य-कम्मक्सवा ग्रव्यंतावतपरमाणुसमुदयसमागमसमुप्प-व्या जीवपदेसहि एयत्तमुदयया पयडि-ट्विदि-प्रणुमाग-

भेविभाजा। (अयब- १, पृ. २८४)। सन्तानात परमाणुमे के समुदाय के प्रागमन से उरलम् जो कोचादि कायकण प्रका कर्मरकम्य महित, दिस्ति और सनुमाण में विभन्त होकर जोवप्रदेशों के साथ एकरत को प्राप्त होते हैं उन्हें प्राप्यत्तर प्रत्या कहते हैं।

झामन्त्रम् — धामच्चणं कामचारानुजाः। (अष्टसः यक्षोः वृ३, पृ. ५८)। इच्छानुसार काम करने की झन्छा देने को झामंत्रण

कहते हैं। **ग्रामन्त्रराो भाषा--१.** यया वाचा परोऽभिमुली-कियने सा ग्रामत्रणी । (भ. द्या. विजयो. ११६५)। २. गृहीतवाच्य-वाचकसम्बन्धो व्यापारान्तर प्रत्यभि-मुखोकियने यया सामंत्रणी भाषा । (मूला. बृ. ४, ११६) । ३. तत्रामन्त्रणमन्यस्य परत्रासक्तचेतसः । ग्राभिमुख्यकरो हही नरेन्द्रेत्यादिक वचः ।। (ग्राचाः सा. ५-=५) । ४. 'ग्रागच्छ भी देवदत्त' इत्याचा-ह्यानभाषा ग्रामन्त्रणी । (गो. जी. जी. प्र. २२५) । ५. संबोहणजुलाजा धवहाण होइ जंच सोऊण। द्यामंतणी य एसा पण्णला तत्तदंसीहि ॥ (भाषार-७२) । ६. या सम्बोधनैः हे-प्रये-भोप्रभृतिपदैर्युक्ता सम्बद्धा, यां च श्रुत्वा बवधानं श्रोतृणां श्रवणाभि-मुख्यम्, सम्बोधनमात्रेणोपरमे किमामन्त्रयसीति प्रका-हेतुजिज्ञासाफलकं भवति । एषा तत्त्वदर्शिभिरामन्त्रणी प्रज्ञप्ता । (भाषार. टी. ७२) ।

१ जिस भावा के द्वारा दूसरे को सभिमुख किया जावे उसे सामन्त्रणी भाषा कहते हैं।

स्नामररणान्त दोष---गरणमेवान्तो गरणान्तः, धा गरणान्तात् श्रामरणान्तम्, श्रस>त्रातानुतापस्य काल-सौकरिकादेरिव या हिसादिषु प्रवृत्तिः सैव दोवः श्रामरणान्तदोषः । (श्रीषपः वृ. २०, षृ. ४४)। मरच होने तक बिना किसी प्रकार के पश्चाताप के काससीकरिक (एक कवायी) श्रादि के समान जो हिंसादि पापों में प्रवृत्ति होती है उसे श्रामरणा-न्त बोच कहते हैं।

स्मामर्जन--- भामर्जनं मृदुगोमयादिना लिम्पनम्।

(स्वतः भा. सलयः वृ. ४-२७, वृ. ६)।
मुद्रु गोबर धार्वित से लीपने को भागसंत कहते हैं।
भागसंत—१: स्वयक्त्य धारीरैकवेशस्य राधीनम् भागसंत—१: सामक्त्य धारीरैकवेशस्य राधीनम् भागसंतम् । (भ. भा. विवयो: ६४८)। २: वारी-रैकवेशस्थितम् । (भ. भा. मूला: डी. ६४८)। समाधिमरण करने वाले सामु के वारीर के एकवेश

का स्पर्श करने को ब्रामशंन कहते हैं।

का त्या करत का खामान कहत है। धामान्यंतिक्य - चेलो धामाशेशिय कृदि। तन धामानंतमामानं, संस्थानंमित्याथे। स एव धोपधियं-स्थानावामागेशियाः साक्ष्येत, सस्यानंतमानावेल व्या-ध्यान्यनमानाये (स्थाः, साक्ष्येत, स्थानंतिप्रेप्राच्। स एवामार्यानंतिरित (धास. नि हरि. व सत्य. व. ६१; प्रव. सारो. वृ. १४६६)

जो साधु स्पर्ध मात्र से ही रोग के दूर करने में समयं होता है उसे ग्रभेद विवक्ता से ग्रामशंतिक्य— ग्रामशं व्यक्ति का पारक— कहा जाता है। ग्रामशौविधि व्यक्ति— देवो ग्रामशंत्रीव्य। रिसि-

द्धामिकाषाच ऋहाद्ध—देखा प्राप्तशनाब्द्य । रिस-कर-चरणादीण प्रत्लियमेत्तान्म ओए पासन्मि । जीवाहीति णिरोगा सा ग्रम्मरिसोसही रिद्धीः। (ति.प.१०६≒)।

जिस ऋदि के प्रभाव से सायू के स्वयं मात्र से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं उसे खामशौविष ऋदि कहते हैं।

सामकी विश्वास-—१. सामकी: सरपकी: यदीव-हरत-वादाधामकी स्रीयधिप्राप्ती येवते सामकीविध-प्राप्ता (त. स. १, १६, १, १, २०१) । र. सा-मर्थ-स्रीयस्व प्राप्ती येवां ते सामयीवयप्राप्ताः। XX र तथोमाष्ट्रपण जीविष्ठ सामयीवयप्राप्ताः। स्व प्रत्ये तथेनास्त्रपण जीविष्ठ सामयीवयप्राप्ताः। १. १, १८-६५) । २. सामकी: संद्यकों हुल्त-पादा-सामकी: सक्तीयवि प्राप्ती येवा त सामकीविध्रा-

प्ताः। (वा. सा. पृ. २९)। ग्रामशं का प्रयं स्पन्नं होता है, जिन नहष्यों के हाथ-पांव ग्रादि का स्पन्नं ग्रीयवि को प्राप्त हो नया है—रोपियों के दुःसाध्य रोगों के दूर करने में स्रोबधिक का काम करता है— वे महर्षि सामशोधिक-प्राप्त — सामशोधिक्य कि के पारक — कहे जाते हैं। सामुख्य — सामुख्यते संकोच्यते वितर्ततीर्थे प्रजया इति सामुख्या। (चव. पु. २३, पु. २५३)। वितरके द्वारा विकासिक प्रवार्ष का संकोच किया जाय उसे सामुख्या बृद्धि (सवाय) कहते हैं।

**ग्रामधौबधप्राप्त – दे**खो ग्रामशौषधिप्राप्त । **ब्राम्नाय -- १.** घोषणुद परिवर्तनमाम्नायः । (स. सि. ६-२४; त. इलो. ६-२४) । २. झाम्नायो षोर्वावशुद्ध परिवर्तन गुणनम्, रूपादानमित्यर्थं । (त. मा. ६-२५; योगज्ञा. स्वो. वि. ४-६०) । घोषविशुद्धपरिवर्तनमाम्नायः । व्रतिनो वेदित-समाचारस्यैहजीकिकफलनिरपेक्षस्य द्रत-विलम्बि-तादिघोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नाय इत्यूपदिश्यते । (त. वा. १, २५, ४) । ४. ग्राम्नायोऽपि परिवर्तनम्, उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणीयमध्यासविशेषः । गुणन सरुयान पदाक्षरद्वारेण, रूपादानमेकरूपम् एका परिपाटी द्वे रूपे त्रीणि रूपाणीत्यादि । (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-२५) । ५. झाम्नायो गुणना । (भ. बा. विजयो. १०४); घोषविशुद्ध-श्रुतपरावत्यं-मानमाम्नायः स्वाध्यायो भवत्येव । (भ. प्रा. विजयो. १३६) । ६. ब्राम्नायः कथ्यने घोषो विशुद्धं परिवर्तनम् । (त. सा. ७-१६) । ७. व्रतिनो विदित-समाचारस्यहलौकिकफलनिरपेक्षस्य द्वत विलम्बित-पदाक्षरच्युतादिघोषदोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नायः। (बा. सा. पू. ६७) । द. परिवर्तनमाम्नायो घोपदोष-विवर्जितम् । (बाबा. सा. ४-६१) । ६. ग्राम्नायो घोषशुद्धं यद् वृत्तस्य परिवर्तनम् । (ज्ञन. ध. ७, ८७)। १०. भ्रष्टस्थानीच्चारविशेषेण यत् शुद्धं घोषण पुनः पुनः परिवर्तन स म्नाम्नायः । (स. वृत्ति थ्त. १-२४); कार्तिके. टी. ४६६) ।

३ झाचारसास्त्र का ज्ञाता बती जो ऐहिक कत की स्रयेका न कर दूत-विलम्बित झाढि घोष से दिशुद्ध —इन दोषों से रहित—याठ का परिश्लोलन करता है, यह झाम्माय स्वाच्याय कहलाता है।

स्नाम्नायार्थवाचक- १. झाम्नायः झागवः, यस्यो-स्वर्गाच्यात्ववक्षेत्रमं, त वक्तीस्याम्नायार्थवाचकः पारवर्षप्रवकार्यक्ष्मतंत्रम्यतुष्ठाहकोऽस्रानित्रधानुत्रागी प रूचम झावारंः। (त. सा. तित्रः षृ. ६-६, पृ. २०६)। २. झाम्नायनुस्वर्गापवास्त्रक्षमभर्यं विक्र यः स प्रवचनार्यक्षयनेनानुषाहकोऽक्षनिचवाचनुज्ञायी प्राप्नायार्यवाचकः, धाचारगोचरविषयं स्वाप्यायं वा । (योगञ्जा. स्वो. विष. ४–१०) ।

वा (पापका रचा रखन २-८०) । १ सामान के मनुतार साम के उत्तर्ध और बर-बादक्य धर्म के प्रतिरादन करने वाले धावार्य को साम्मावार्यवाचक कहते हैं। वह परवर्षित्रोक्त परमानम के धर्म का व्याव्यान करके शिष्यों का धनुवह किया रुता है। वह प्रवानक धारि पांच सामार्यवेशों में स्नित्म है।

श्चाय-ग्रायः सम्यग्दर्शनाद्यवाप्तिलक्षणः×××। (सनवाः चभयः वृ. ३३)।

सम्यवर्शनादि गुर्नों की प्राप्त की साथ कहते हैं। स्राध्यतम् —सम्यक्तादिगुणानामायतनं गृहमावास स्राध्यत साधारकरादिगुणानामायतनं भण्यते। (व.

ब्रब्बलं. टी. ४१, पू. १४८) । सम्बद्धांन्स्त्रें बुनों के साथार, सामय या निमित्त को साथासक बहुते हैं।

**प्रायास**—प्रायासो दुःसहेतुद्देष्टाविशेषः, प्रहरण-सहायान्त्रेषणं संरम्भावेशारुणविलोचन-स्वेदद्रवप्रवाह-प्रहारवेदनादिकः। (त. भा. सि. वृ. १-६, पृ. १६२)। बु:स के कारणभूत वेष्टाविशेष को प्रायास कहते हैं। **बायु कर्म-** १. एति बनेन नारकादिभविति झायुः । (स. सि. द–४; त. वृत्ति श्रुत. द−४; त. सुक्तवो. द−४) । २. चतुष्प्रकारमायुष्कं××× स्थितिसस्कारणं स्मृतम् ॥ (बरांम. ४-३३) । ३. यस्भावाभावयोजीत्वित-मरणं तदायुः । यस्य भावात् धात्मनः जीवितं भवति, यस्य चाभावात् मृत इत्यु-च्यते तद् भवधारणमायुरित्युच्यते । (त. वा. =, १०, २) । ४. नारक-तिर्यग्योनी-सुर-मनुष्य-[ योनि-मनुष्य-] देवानां भवनशरीरस्थितिकारणमायुष्कम्। (समुबो. हरि. वृ. वृ. ६३) । ५. एति वाति चेत्वायु:, मनुभूतमेति मननुभूतं च याति । (भा. प्र. टी. ११; धर्मसं. मसय. ६०८) । ६. ग्रायुरिति प्रवस्थिति-हेतवः कर्मपुद्गलाः । (भाषाराः ज्ञीः वृ. २, १, पृ. १२)। ७. यद्भावाभावयोजीवित-मरणं तदायुः । (त. इलो. ६-१०)। ६. एति भववारणं प्रति इत्यायुः। जे पोम्मला मिच्छत्तादिकारणेहि णिरयादिभवधारण-सतिपरिणदा जीवणिविद्वा ते आउधसण्यिदा होंति । (बब. पु. ६, पू. १२); भवधारणमेदि

कुणदि ति माउमं। (वब. पु. १३, पू. २०६);

एति भवधारणं प्रतीति झायुः। (बब. पु. १३, पू. ३६२)। १. अवधारणसहावं झाउछं। (जयब. २, पु. २१) । १०. चतुर्गतिसमापन्तः प्राणी स्थानात् स्थानान्तरमेति यद्वशात् तदायुः। (पंचसं. स्वो. यू. ३-१, पू. १०७) । ११. नृ-तिर्यंङ्-नारकामत्यंभेदा-दायुश्चतुर्विधम्। स्व-स्वजनमनि जन्तूनौ घारकं मुप्तिसन्तिभम् ॥ (त्रि. श्र. पु. च. २, ३, ४७२)। १२. बायुनंरकादिगतिस्थितिकारणपुद्गलप्रचयः । (मूला. बृ. १२-२); नारक-तिर्यष्ट्-मनुष्य-देवभव-बारणहेतु: कर्मपुद्गलपिण्ड ब्रायु:, ब्रौदारिक-तन्मिश्र-वैक्रियिक-तन्मिश्रशरीरघारणलक्षणं वा द्यापुः। (मूला. वृ. १२–६४) । १३. ग्रायु:कर्म पञ्चमं, जीवस्य चतुर्वतिष्ववस्थितिकारणम् । (कर्मवि. पू. व्या. ६, पू. ५) । १४. एति गच्छति प्रतिबन्धकतां नारकादिकुगर्नेनिब्कामिनुमनसो जन्तोरित्यायुः । (कर्मवि. पर. व्या. ६, पू. ६) । १५. एति म्रा-गच्छति प्रतिबन्धकतां स्वकृतकर्मबद्धनरकादिगते-निष्कमितुमनसी जन्तोः इत्यायुः। (प्रशायः मलयः बृ. २३-२८८, पृ. ४५४; यंबसं. मलय. बृ. ३-१, पू. १०७; प्रव. सारो. वृ. १२४०; कर्मप्र. यज्ञो. बु. १, १, पू. २) । १६. एति गच्छति घनेन गत्य-न्तरमित्यायुः, यद्वा एति झागच्छति प्रतिबन्धकर्ता स्वकृतकर्मावाप्तन रकादिदुर्गतेर्निगंन्तुमनसोऽपि अन्तो-रित्यायुः,×××वडा ग्रायाति भवाद् भवान्तरं संकामतां जन्तूनां निश्चयेनोदयमागच्छति 🗙 🗙 🗙 इत्यायु.सन्दिसिद्धः । 🗙 🗙 अथवा आयान्त्युप-भोगाय तस्मिन्नुदिते सति तद्भवप्रायोग्याणि सर्वा-व्यपि शेषकर्माणीत्यायुः । (कर्मवि. वे. स्वो वृ. ३, g. x) t

१ नारक ग्रादि भव को प्राप्त कराने वाले कर्मको ग्रायुक्हते हैं।

स्रायुर्वन्यप्रायोग्य काल-प्रगजीविदितभागस्त पढ-मसमयप्पट्टिद जाव विस्तमणकालस्रणतरहेट्टिमसमस्रो ति स्राउम्बद्धपाधोग्यकालो । (वद. दु. १०, दू. ४२२)।

धपने जीवित-- मुज्यमान घायु-- के त्रिभाग के प्रवम समय से लेकर विभागकाल के धनम्तर (अव्यवहित) ध्रवस्तन समय तक का काल नवीन खायु के बन्च के योग्य होता है।

ब्रायोजिकाकररा-१. प्रपरे 'ब्रावज्जियाकरणं'

पठीन । तत्रैयं साम्यसंस्कारमाचसते—धायोजिका-करणमिति । सयं चात्रान्ययार्थः—साह मर्यादायाम्, सा मर्यादया केवतिसृद्ध्या सुभानां योगानां व्यापा-रणमायोजिका, भावे बुढ, तस्याः करणमायोजिका-करणम् । प्रसाद मलतः सु- ३६, पु. ६०४ ; पंचतं. सन्यतः सु. १-१४, पु. २६) । २ सायोजिकारूण्या नाम केवलिसमुद्धातादवांभवति, तत्राह् मर्यादा-याम्, पा मर्यादया केवतिसृद्ध्या योजन व्यापारणमा-योजनम्, तज्यातिसुमयोगानामवतेयम्, सायोजन-मरायोजिका, तस्याः स्थामायोजकरणम् । (पंचतं. वरी. स. सन्तयः सु. ७६, पु. १४०७) ।

जयात क. स्तर्य न हुए हैं हो सिताय जुम योगों का स्थानन (स्थापार) किया जाता है उसे सायोजिककारण कहते हैं। इसे हुतरे नामों से सायोजिककारण कीर सावर्गीकरण यो कहा जाता है।
सारमदा—१. वितहकरणीम्म तुरिष्य सण्ण सण्णं
व गिष्टु सारमदा। (चंचच २४६); सारमदा
प्रत्युक्तेलीत स्वविधिक्या। (चंचच हॉर्ट वृ२४६); वितयकरणे वा प्रस्कोटनावस्यायोजिन वा
सारमदा, त्वरितं वा हुतं वा वेनारमभाष्यस्य,
सारमदात्रस्युक्तेलितमेव वृत्तस्य करणसम्बद्धा हुव्हः
सारमद्रेति। (पञ्चव, हॉर्ट, वृ-२४६)। २ वितहकरणेण तुरिस, सम्लागित्रणे व सारमदा। (पुवृ-वह- वसो वृ-२६, वृ-६१)।
१ आवृनेसाविके सम्बस्य सेवन में, सच्चा शावता ते

शेष (प्रतिसेखनायोष) होता है। आरस्भ — १. प्रकम घारम्म: । (स. सि. ६ – १. प्राप्त मारम्म: प्राप्त पीता हुत्यापार: । (स. सि. ६ – ११)। २. प्राप्त प्रस्ता हुत्यापार: । (स. सि. ६ – ११)। २. प्राप्त प्रस्ता हुत्यापार: । (स. प्र. ६ – १)। ३. धारम्मे हुल कर्म । हितनवीता हिला:, तेषा कर्म हुल्यार: । (स. प्र. ६, १२, २)। ४. प्राप्त प्रस्ता पुरुष र ४. । (ध्यस पु. मा. १, ४. पु. १, १६, थ. पु. मा. १, ४. पु. १, १६, थ. पु. मा. १, ४. पु. १, १९, थ. पु. मा. १, ४. पु. १, १९, थ. पु. १, १९, थ. पु. मा. १, ४. पु. १९, १९, थ. पु. मा. १, थ. मा. १, थ. पु. मा. १, थ. मा. १, थ. मा. १, थ. पु. मा. १, थ. मा.

धारम्भ करते हुए, धयवा धर्ष प्रत्युपेक्षित को छोड़

कर ग्रन्य करूप को ग्रहण करते हुए ग्रारभटा नामक

सचित्तहिसाञ्चपकरणस्याद्यः प्रक्रमः ग्रारम्भः । (भः बा. विकयो. द११; बन. व. स्वो. टी. ४-२७); पृथिक्यादिविषयो व्यापार ग्रारम्भः। (भ. ग्रा. विकयो. =२०)। १०. बादी कमः प्रकम बारम्भः। (बा. सा. पू. ३६)। ११. झारम्यन्ते विनाश्यन्त इति ग्रारम्भाः जीवाः, ग्रथवा ग्रारम्भः कृष्यादि-ब्यापारः, ग्रथवा आरम्भो जीवानामुपद्रवणम्। (प्रश्तब्या. बृ. ११) । १२-×××म्रगि[म्राग्ति-] वातादिः स्यादारम्भी दयोज्भितः ॥ (बाचा. सा. ५-१३) । १३. बपद्रावयतो जीवितात्परं व्यपरी-पयतो व्यापार झारम्म:। (व्यव. भा. मलव. मृ. १-४६; प्रव. सारो. बू. १०६०) । १४. प्राणिनः प्राणव्यवरोप द्यारम्भः। (भा. प्रा.टी. ६६)। १५. प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एव झारम्भः। (त. बृत्ति अृत. ६-८); ब्रारम्यत इत्यारम्मः प्राणिपीडाहेतुर्व्यापारः । (त. वृत्ति भृत. ६-१५) । १ कार्य के प्रारम्भ कर देने को झारम्भ कहा जाता है। अधिंको पीड़ायहुँचाने वालाओ स्थापार (प्रवृत्ति) होता है वह भी बारम्भ कहलाता है। **ग्रारम्भकवा** — तित्तिरादीनामियता तत्रोपयोग इत्यारम्भकथा। (स्थानाः सभयः वृ. ४, २,४६२, q. 88E) 1 वहां इतने तीतर आदि का उपयोग होना चाहिये, इत्यादि प्रकार की प्राणिविधात से सम्बद्ध कथा का नाम ब्रारम्भकवा है। **ग्रारम्भकोपवेश-१.** ग्रारम्भकेम्यः कृवीवलादि-म्बः क्षित्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारमभोऽनेनोपा-येन कर्तव्य इत्याख्यानमारम्भकोपदेशः। (त. वा. ७, २१, २१; चा. सा. पृ. ६) । २. पामरादीना-

१ कृषि श्रादि झारम्मके करने वाले मनुष्योंको भूमि स्रोदने, जल सींचने और वनस्पति काटने श्रादिक्य हिंहात्मय झारम्म का उपवेश देने को झारम्मकोप-देश (झनवंदण्ड) कहते हैं।

मन्ने एवं कथयति-भूरेवं कृष्यते, उदकमेव निष्का-

ध्यते, वनदाह एवं कियते, श्रुपादय एवं विकित्स्यन्ते, इत्याद्यारम्भ भनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनं

धारम्भोपदेशनामा चतुर्यः पापोपदेशो भवति । (त.

बृत्ति खुत. ७-२१)।

सारम्भक्तिया-- १. हेदन-भेदन-विद्यस-(विसंस--त. वा.) नादिकियापरत्वमन्येन वा झारम्भे क्रिय- माणे प्रहर्षः प्रारंस्मितवा। (त. ति. ६-६; त. सा. ६, ४, ११; त. चृति खूत. ६-४)। २. धारम्मे किमानोवेन्देः स्वयं हर्ष-प्रमादितः। सा प्रारम्भिक्यास्यनं ताल्प्यं वाध्मिद्धतादित् ॥ (ह. ५३-४०, ७०)। ३. छेदनाविक्यास्यनं ताल्प्यं वाध्मिद्धतादित् ॥ (ह. ५३-४०, ७०)। २. छेदनाविक्यास्यनंपत्तत्व स्वस्य वद् भवेत्। परेण तस्कृतौ हृषः सेहारम्मिक्या मता।। (त. क्ली. ६, ४, २३)। У. भून्यादिकायध्यातः लक्षणा शुक्कनुषातिहेदलेकारिका वाध्यारम्भिक्या। (त. मा. तिद्ध. १९. ६०)।

१ प्राणियों के छेदन-भेदन ग्रादि कियाओं में स्वयं प्रमृत होने को, तथा श्रन्य को प्रमृत देखकर हाँचत होने को ग्रारम्भकिया कहते हैं।

प्रारम्भभवतकथा— धान-नगराधाश्यारक्षाग-महि-ध्यादयः, धारम्यका आद्येक्कारितांतर-कुरङ्गाला-कादयः हतावन्तीःमुक्तस्य रास्तरयां हत्ना संक्तियन्त इत्येक्क्या (काव. ह. कृ. कत. हे. टि. पृ. १२) । धर्मुक के यहां भोज में धान-नगरादि के धानित रहते वाले कतरे वा भेजा आदि इतनी संक्यार्थे तथा जंगल में रहते वाले तीतर व हिरण धादि इतनी संक्या में बार कर वकाए जाने वाले हैं, हत्यादि मकार को

कवाधार्म को प्रारम्भननका कहते हैं। प्रारम्भिकी क्रिया—देको प्रारम्भक्रिया प्रारम्भः पृष्ठिष्याष्ट्रपत्रदें, उन्हर्त च—धारंभो उद्वती सुद-नव्यापु ह वन्नेसि ॥ प्रारम्भः प्रयोजनं कारणं यस्याः सा प्रारम्भिकी । (प्रताय जनव कृ २२-२६४, पृ. ४४७)।

पृथ्विनौकायादि जीवों के संहाररूप घारम्भ ही जिस किया का प्रयोजन हो उसे घारम्भिको किया कहते हैं।

सारम्भ-प्रेवोहिष्टवर्वक — १. वज्ये सावज्यारं सं स्वृति परिवण्णा ।।।। प्रतरेणावि सारमं जवती नो करावण् । दसनी पुण वरिद्व कासुमं पि व मूंबरा।।।। (मृ. वृ. व्ह. क्ये. वृ. ११) । २. सारम्प्राच स्वसं कृष्णादिकरणम् प्रेवस्थ प्रेवण परेशां पाषकर्मतु व्यापारणम्, उदिष्टं च तमेव व्यवकपु-हिस्स सवेतन्यनिकृतं व्यवं यो वर्षयित परि-हरस सवेतन्यनिकृतं व्यवं यो वर्षयित परि-हरस सवेतन्यनिकृतं व्यवं यो वर्षयित परि-हरस सवेतन्यनिकृतं व्यवं । (सम्बोधः स. वृ. ६१, पू. ४४) ।

२ जो आवक कृषि ब्रादि करने रूप ब्रारम्भ को, इसरों को पापकार्यों में प्रवृत्त कराने रूप प्रेवण को, तथा समने उद्देश्य से अधिक्त किये गये अथवा ककाए गए सचेतन उद्दिश्य (ओव्य पदार्थ) को छोड़ वेदता है उते आम्प्य-अये-उदिव्यवर्कत (बाठवाँ, गौधीं और उससीं इन तीन प्रतिलाखों का परिपासक) कहा जाता है।

ग्रारम्भविरत-१. सेवा-कृषि-वाणिज्यप्रमुखादा-रम्भतो व्युपारमति । प्राणातिपातहेतोयोंऽसावारम्भ-विनिवृत्तः ॥ (रत्नकः १४५) । २. जो धारंभ ण कुणदि घण्ण ण कारयदि णेव ग्रणुमण्णे। हिंसा संतद्रमणो चतारंभो हवे सो हु।। (कार्तिके. ३०४)। ३. एवं चिय धारंभं वज्जइ सावज्जमहुमास व । तप्पडिमा ×××॥ (था. प्र. वि. १०-१४)। ४. ब्रारम्भविनिवृत्तो ऽसि-मसि-कृषि-वाणिज्यप्रमुखा-दारम्भान् प्राणातिपातहेतोबिरतो भवति । (श्वा. सा. षु. १६) । ५. सर्वप्राणिष्वंसहेतु विदित्वा यो नाऽऽ-रम्भ वर्मवित् तत्करोति । मन्दीभूतद्वेषरागादिवृत्तिः सोऽनारम्भः कथ्यते तस्वबोधैः ।। (वर्षयः २०-६०)। ६. निरारम्भः स विज्ञेयो मुनीन्द्रैहैतकल्मपैः। कृपालुः सर्वजीवाना नारम्भं विद्याति यः ।। (सुभाः सं. ६४०) । ७. विलोक्य षड्जीविष्य तमुञ्चीरारम्भ-मत्यस्यति यो विवेकी । धारम्भमुबतः स मतो मुनी-न्द्रैविर।गिकः संयम-वृक्षसेकी ।। (ग्रमितः आर. ७, ७४)। ८.जंकिचि गिहारभंबहु थोगंबासया विवज्जेइ । बारभणियत्तमई सो बहुमुसावधी भणियो ।। (बसु. था. २६८) । १. घटी मासान् (पूर्वप्रतिमानुष्ठानसहितः) स्वयमारम्भं न करोती-त्यष्टमी । XXX वञ्जे सावज्जमारभं भट्टीम पडिवन्नग्री ॥१॥ (योगशाः स्वोः विवः ३-१८४, षृ. २७२) । १०. निरूदमप्तनिष्ठोऽगिषाताङ्गत्वा-स्करोति न । न कारयति कृष्यादीनारम्भविरत-स्त्रिधा ।। (सा. घ. ७-२१) । ११. यः सेवा-कृषि-वाणिज्यव्यापारत्यजन भजेत् । प्राण्यभिषातसंत्यागा-दारम्भविस्तो भवेत् ॥ (भावसं वाम ५४०)। १२. निर्व्यूढसप्तधर्मोऽङ्गिवधहेतून् करोति न । न कारयति कृष्यादीनारम्भरहितस्त्रिषा ।। (धर्मसं. भा. ८-३६)। १३. सर्वती देशतश्चापि यत्रारम्भस्य वर्जनम् । श्रष्टमी प्रतिमा साimes imes imes**6−3**₹) i

१ हिंसा के कारणभूत सेवा, कृषि व बाणिज्य धादि धारम्भों का परित्याग करने वाले आवक को धारम्भविरत (अध्वम प्रतिमा वारक) कहते हैं। १ पूर्व प्रतिमाओं के साथ बाठ नात तक स्वयं धारम्भ न करने वाले व्यावक को धारम्भविरत कहा बाता है।

सारम्भ-समारम्भ-धारम्भसनारम्भी ति धारम्थ-त्वे विनायस्य इति धारम्भा जीवास्त्रेचां समारम्भ त्वा स्थान्या धारम्भः कृष्णाविक्याधारस्त्रेन समा-रम्भा जीवोष्यस्यः । अयवा धारम्भो जीवानामुख्यस्य णम्, तेन सह समारम्भः परितायनमित्यारम्भ-समा-रम्भा, आवयस्य वर्षाय इति । अयवेहारस्म-समा-रम्भा, आवयस्य वर्षाय इति । अयवेहारस्म-समा-रम्भा, आवयस्य वर्षाय इति । अयवेहारस्म-समा-रम्भाक्यारोक्तर एव गणनीयो बहुस्यस्थलाविति । (जलन्त्वस्य. सु. ११)।

'ब्रारम्यन्ते विनाश्यन्ते इति बारम्भाः बीवाः' इस नियम्ति के अनुसार आरम्भ शब्द का अर्थ जीव होता है, उनके समारम्भ-पीडन-का नाम ब्रारम्भ-समारम्भ है। प्रथवा कृषि ग्रादि व्यापार से जो प्राणिविद्यात होता है वह ब्रारम्भलमारम्भ कह-लाता है। प्रथवा जीवों को उपद्रव के द्वारा जो संतप्त किया जाता है उसे झारम्भसमारम्भ जानना चाहिए। प्रथमा प्रारम्भ प्रीर समारम्भ इन दो शब्दों में से किसी एक ही की गणना करना चाहिए। **प्राराधक-- १.** पंचिदिएहिं गुत्तो मणमाईतिविह-करणमाउत्तो । तव-नियम-संजर्ममि ग्र जुत्तो ग्राराधग्रो होइ।। (धोवनि. २०१, पृ. २५०)। २. जिहयकसामी भव्बो बंसणवंतो हु णाणसंपण्णो । दुविहपरिमाह-चत्तो मरणे आराहआं हवइ ।। संसारसुहविरत्तो वेरमां परमज्बसमं पत्तो । विविहतवतवियदेही मरणे द्याराहद्यो एसो ।। प्रप्यसहावे णिरघो वज्जियपरदम्ब-संगमुक्सरमो । णिम्महियराय-दोसो हवेइ बाराहबी मरणे ॥ (भारा. सा. १७-१६) । ३. 🗙 🗙 भव्यस्त्वाराधको विशुद्धात्मा । (भ. श्रा. मूला. १ उद्घुत) । १ जो पांचों इन्तियों से गुप्त है अर्थात् उन्हें अपने श्रचीन रसता है, मन भावि (वबन व काय) तीन करणों की प्रवृत्ति में सावधान है; तथा तप, नियम व संयम में तंलान है; वह आरावक कहलाता है। धाराधना-१. उज्जीवणमुज्जवणं गिव्वहणं साहणं च णिच्छ (त्य)रणं । दंसण-णाण-चरित्तं तवाणमारा-

हणा भणिदा ।। (भ. आग. २) । २. धाराच्यन्ते

वेष्यने स्वापंत्रधानकानि क्याने सम्यवर्धनादीनि मोससुसाविनित्यनेस्याधाना धाराप्यनिष्ठ धारा-सक्त्यापारः उपवातसम्यवर्धनादिशीलामस्याल-तत्त्वपंतासम्यवर्धनादिशीलामस्याल-तत्त्वपंतासम्बद्धनाः ( स. सा. सूता. टी. १) । ३. सारापाना रिखुडप्रकृत्यानामत्त्रसा। ( उप. प. पू. ४६६) ।

रे सम्बन्धर्यक्र, ज्ञान, चारित्र और तप के उद्योतन, उद्यापन, निर्वहन, साथन एवं निस्तरण—भावान्तर-प्रापण—को साराचना कहते हैं।

झाराझनी भाषा— १. झाराहणी उ बब्ने सच्चा 
× × । (दज्ञबै. नि. २७२)। २. झाराझ्यते 
परलोकापीडया यथाबदिमधीयते वस्त्वनयेत्यारा- 
स्ती। (दज्ञबै. नि. हिर. बृ. २७२)।

२ जिस भाषा के द्वारा दूसरे प्राणियों को पीड़ा न पहुँचा कर वस्तु का यवार्ष कवन किया बाता है उसे बाराबनी भाषा कहते हैं।

झारोह—झारोहो नाम बारीरेण नातिर्दर्ध नाति-हस्त्वता, × × घपना बारोहः बारीरोज्छानः । (बृहस्कः वृ. २०११) कारोर ने कारोर ने कारोर ने नाति कारोर से न तो धान सम्बाहोना और न वाति छोटा भी होना, इसका बाग बारोह हैं। बचका

सरीर को संबाई को सार्थ्य कहते हैं । स्रासंब कमं - १. मोत्त कृष्टितसारं पिनमसहिद-रेण वरिंद को तथाने । स्वावसम् उत्तरे तस्त हु संवदि पियमेण । (हास्त्राम्, ७६) । २. मोग-स्वावकता प्रार्थवम् । (स. ति. ६-६; त. क्लो. ६, ६; त. कुष्टते. ८-६; त. कृषित कृत. ८-६) । १. भावविवृद्धितिस्वावन यांवेवकतम् । मञ्जूमारः ऋषुकर्म वार्थवम्, तावदीयवर्जनिम्त्यमं: । (त. मा. ६-६) । ४. योगस्यावकता सार्थवम् योगस्य काय-बाह्मनीनसम्यावकता सार्थवम् योगस्य काय-बाहमनीनसम्यावकता सार्थवम् । स्वावस्तरे । (त. सा. ६, ६, ४) । १. सम्यवस्त नाम वज्युत्तराणं ति वा सकृष्टिकसमणं ति वा । एमं च कुक्सनालसः कम्मणिक्यरा भवद, धकुव्यमाणस्य य कम्मो-बचयो भवद्द । (दशकै. चू. वृ. १८; उक्जुता-भावो प्रकार्य । (दशबै. चू. वू. २३३)। ६. परस्मि-र्गनकृतिपरेऽपि मायापरित्यागः भाजंवम् । (दश**र्व**-नि. हरि. बृ. १०-३४६)। ७. जो चितेइ ण वंकं कुणदि ग वंकं च जंपए वंकं। ग य गोवदि णिय-दोसं प्रज्यवधम्मो हवे तस्स ॥ (कार्तिके. ३६६) । आकृष्टान्तद्वयसूत्रवद्वत्रताऽभाव भाजंवम् । (भ. धाः विवयोः टी. ४६) । १. वाङ्मन:काययोगा-नामवक्रत्वं तदार्जवम् । (त. सा. ६-१६) । १०. मार्जवं मायोदयनियहः । (भीपना समय नृ. १६, ३३) । ११. योगस्य कायबाङ्मनोलक्षणस्यावकता-ऽऽजंबिमत्युच्यते । (बा. सा. वृ २=) । १२. ऋजो-र्भाव ग्राजेवं मनोवाक्कायानामवकता । (मूला वृ ११-५) । १३. चित्तमन्वेति वाग् येवां वाचमन्वेति च किया। स्वपरानुब्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ।। (जन. च. ६-२०) । १४. घण्जवो य प्रमाइत X  $\times \times$  । (गु. गु. वद. स्वो. वृ. १३, पृ. ३८) । १५. मनोवचन-कायकर्मणामकौटित्यमाजंवम् । (त. बृत्ति श्रृतः १-६) । १६. ऋजुरवक्रमनोवाक्काय-कर्मा, तस्य भावः कर्मे वा बार्जवम्, मनोवास्काय-विकियाविरही मायारहितत्वम् । (सम्बोधसः कृ १६०, पृ. १७; वर्मसं मान स्वो. बृ. ३–४३, पृ. १२८) । १ कुटिसता को छोड़कर निर्मंस अन्त:करण से प्रवृत्ति करना झार्जन धर्म कहलाता है, जो मृनि के

सम्बद्ध है ।

प्रातंक्ष्मात— १. प्रमणुण्यसंपयोगे सुद्दिश्योए परिस्वातंत्र्यान— १. प्रमणुण्यसंपयोगे सुद्दिश्योए परिस्वतंत्र्या । (व. प्रा. १७०२) । २. प्रमणुण्ययोग-१ट्टविश्रोम-परिषद्ध-शिवाणकरणेखु । प्रदर्ट कतायसहियं
मार्थ मार्थ समार्थेण ।। (मूला. ४-११८०) । ३.
प्रातंत्रमनीस्तर संप्रयोगे विद्ययोगाय स्कृतिसम्बन्धस्वारं ।। विश्यतेतं मनोसस्य ।। वेदनायाच्य ।। निवानं
य ।। (त. पू. १. १०–१३) । ४. स्वातं द्वस्तु, प्रदंभारतियां, त्वा मनवार्यम्य । (स. १८–२८, स.
सुस्वाते. १–२८; त. वृत्ति बृत. १–२८) । ४. तस्य
संकितिकुरम्यस्यायो सद्दं । (स्वातं. पू. १९) । ५.

राज्योपपोष्ट्यान्यास्याह्यन् । १. स्वातंत्रस्य इत्तीयस्याह्यमियारलियुष्ट्यन्त्र । १. स्वातंत्रस्य इत्तीयस्याह्य-

मोहाद् ध्यानं तदार्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ (बसबै. नि. हरि. वृ. १-४८)। ७. ऋतं दुःसं तन्निमित्तो वृढाध्यवसायः, ऋते भवमातंम्, विसध्ट-मित्यर्थः। (ध्यानञ्च. ५-द्याव. हरि. वृ. पू. ५६४)। इष्टेतरवियोगादिनिमित्तं प्रायशो हि तत् । यथा-शक्त्यपि हेयादावप्रवृत्त्यादिवजितम् ॥ उद्देशकृद्धि-षादाडघमात्मवातादिकारणम् । धार्तध्यानं 🗙 🗙 × II (हरि. ब्रष्टक. १०, २-३) । १. ऋतमवंत-मातिर्वा, तत्र अवमार्तम् । ऋतं दुःखम्, प्रथवा प्रदे-नमार्तिवा, तत्र भवमार्तम् ॥ (त. वा. ६, २८, १)। १०. तत्रातिरदंनं बाधा ह्यातं तत्र भवं पुनः । सुकृष्ण-नील-कापोतलेश्याबलसमुद्भवम् ।। (ह. पू. ४६-४) । ११. बातं दुःसमवं दुःसानुबन्धि चेति । (त. भा. सिद्धः बृ ६-२६); ब्रातिश्च दुःसं शारीरं मानसं वानेकप्रकारम्, तस्यां भवमातं व्यानम् । (त. भा. सिक्ष. बृ. ६-३१) । १२. ऋतमर्दनमर्तिर्वा, ऋते मवमार्तमतौ मवमार्तमिति वा दुःसभावं प्रार्थना-मावं वेत्यर्थः । (त. इलो. ६-२६) । १३. झट्टं तिव्यकसाय ××× ॥ दु:लयरविसयजोए केम इमं चयदि इदि विचित्ततो । चेट्टदि जो विक्लिसी बट्टज्भाण हवे तस्त ।। मणहरविसयविद्योगे कह तं पावेमि इदि वियप्पो जो । संतावेण पयट्टो सो चिय सट्टं हवे ज्याणं ।। (कार्तिके. ४७१, ४७३-७४) । १४. तंबोल-कुसुम-लेवण-भूसण-पियपुत्तचितणं ब्रह्टं । (ज्ञा. सा. पद्म. ११)। १५. राग-द्वेषोदयप्रकर्षादि-न्द्रयाधीनत्वराग-हेषोद्रेकात् प्रियसंयोगाऽप्रियवियोग-वेदना-मोक्षण-निदानाकांक्षणरूपमार्तम् ॥ (पंचा. का. बमृत, बृ. १४०)। १६. प्रियभंशेऽप्रियप्राप्तौ निदाने वेदनोदये । भार्तं कवायसंयुक्तं व्यानमुक्तं समासतः ॥: (त. सा. ७-३६) । १७. ऋते भवमवार्तं स्वादसद्-ध्यानं शरीरिणाम् । दिग्मोहान्मत्ततातुल्यमविद्या-वासनावशात् ॥ (ज्ञानार्षेष २५-२३) । १८० ऋतं दुःस्तम्, तस्य निमित्तं तत्र वा भवम्, ऋते वा पीडिते भवमार्तं व्यानम् । (स्थानाः स्रमयः मृ. ४, १, २४७) । १६- तत्रातं मनोज्ञामनोज्ञेषु वस्तुषु वियोग-संयोगादिनिवन्धनिवत्तविक्सवलक्षणम् । (स-नवा. समय. पू. ४) । २०. तत्र ऋतं दुःशंतत्र अववार्तम्, यहा अतिः पीका बातनं च, तत्र भवमा-र्तम् । (बोमजाः स्वोः विषः ३-७३) । २१. स्वदेश-त्यागात् द्रव्यनामात् मित्रवनविदेशनमनात् कमनीय-

कामिनीवियोगादनिष्टसंयोगाद्वा समुपदातमार्तंच्या-मम् ॥ (नि. सा. वृ. ११) । २२. व्यनिष्टबोग-त्रिय-विप्रयोगप्रभृत्यनेकातिसमुद्भवत्वात् । भवोद्भवार्ते-रय हेतुमावाद्ययार्थमेवार्तमिति प्रसिद्धम् । (बाल्बप्र. ६१)। २३. भार्त विषयानुरञ्जितम्। (वर्नसं. मान. स्वो. इ. ३-२७, वृ. ६०)। २४. घार्तशावं गत प्रातः, प्रातंस्य वा ध्यानमातंध्यानम् । (बाः **पू. ४ झ.—श्रमिथाः १, पृ. २३४)** । २४. ग्रतिः बारीर-मानसी पीडा, तत्र भव झातः, मोहोदयाद-गणितकार्याकार्यविवेक:। (श्रभिषा. १, पु. २३५)। २६. निवइ निधयकयाई पसंसई विम्हियो विभूईयो। पत्येइ तासु रज्जइ तयज्जणपरायणो होई ॥ सहा-इविसयगिद्धो सद्धम्मपरम्मुहो पमायपरो । जिनमय-मणविक्संतो बट्टइ झट्टिम भागम्मि ।। (शाब. ४ च. १६-१७—चभिथा. १, वृ. २३७)। २७. शब्दा-दीनामनिष्टानां वियोगासंत्रयोगयोः । चिन्तनं वेद-नायाश्य व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥ इष्टानां प्रणिधानं च संप्रयोगावियोगयोः । निदानचिन्तनं पापमार्तमित्यं चत्रविषम् ॥ (ब्रष्यात्मसार १६, ४-५)।

१ मनिष्य का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए, इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्तिके लिए, पीड़ा के हीने वर उसके परिहार के लिए, तथा निदान-ब्रागामी काल में सुत्र की प्राप्ति की इच्छा—के लिए बार-बार चिम्तन करना; इसे बार्तच्यान कहते हैं। आर्य-- १. गुणैर्गुणविद्भवी अर्थन्त इत्यायीः । (स. सि. ३-३६; त. वा. ३, ३६, २; रत्नक. डी. ३, २१; त. बृत्ति खुत. ३-३६) । २. इक्वाकु-हर्युब-कुरुप्रधानाः सेनापतिश्चेति पुरोहिताद्याः । धर्मप्रिया-स्ते नृपते त एव धार्यास्त्वनार्था विपरीतवृताः॥ (बरांग. ६-४) । ३. सद्गुणैरयंमाणत्वाव् गुणवद्-शिदच मानवैः। (त. इलो. ३, ३७, २)। ४. शर्थ-षड्विशतिजनपदजाताः भूयसा भार्याः । भन्यत्र जाता म्लेच्छाः । तत्र क्षेत्र-जाति-कुल-कर्म-शिल्प-माषा-ज्ञामः दर्शन-चारित्रेषु शिष्टलोकन्यायधर्मानपेताचरण-शीला भार्याः । (त. सिख. ब्. ३-१४) । ५. बाराद् हेयधर्में स्यो वाताः प्राप्ता उपादेयधर्में रित्यार्थाः । (प्रज्ञाप. सलय. बृ. १-३७, पू. ५४) ।

१ जो गुर्जों से युक्त हों, अववा गुणी बन जिनकी सेवा-पुथ्रवा करते हैं उन्हें बार्व कहते हैं । १ जो हेव वर्म वालों में से उपावेय वर्म वालों के द्वारा प्राप्त

किये बाते हैं वे बार्य कहलाते हैं। बार्यिका - बार्यिका उपचरितमहावृत्वपराः स्त्रियः । (सा. थ. २-७३) ।

उपचरित नहाबतों की बारक महिलाओं को वार्षिका कहा जाता है।

**बावं विवाह--१.** गोमियुनपुर:सरं कत्याप्रदाना-दार्थः । (वर्षवि. मृ. वृ. १-१२)। २. गोमिशुनदान-पूर्वकमार्थः । (बाढम्. पू. १; योनशा. स्वो. विष. १-४७; वर्नतं मानः स्वो. मृ. १-४, पृ. ४) । गौयुगल के दानपूर्वक कन्या प्रदान करने को धार्च विवाह कहते हैं।

आहंन्स्य क्रिया-धाहंन्त्यमहंती भावी कर्म वेति परा ऋया । वत्र स्वर्गावतारादिमहाकल्याणसम्पदः ।। बासौ दिबोऽवतीर्णस्य प्राप्तिः कल्याणसम्पदाम् । तदाहुँन्त्यमिति ज्ञेयं त्रैलोक्यक्षोभकारणम् ॥ (म. पु. \$E, 203-8) 1

बरहंत के भाव बचवा कर्मक्य किया की बाहंत्य क्या कहते हैं, जिसमें स्वर्गावतरणादि क्य कस्याच-सम्पदार्वे प्राप्त होती हैं । स्वर्ग से घवतीर्च हुये अगवान् अरहंत को जो कल्याच-सम्पदाझों की प्राप्ति होती है वह बाहंन्त्य किया कहलाती है, जो तीनों लोकों को स्रोभ उत्पन्न करने वाली है।

**ग्रालपनबन्ध**—देखो ग्रालापनबन्ध। रव-शकटा-दीनां लोहरज्जु-वरवादिभिरालपनादाकर्षणात् बस्धः बालपनवन्यः । बनेकार्यत्यात् वातूनां लिपः बाक-वंगिकियो सेयः। (तः वा. ४, २४, ६)।

रव व शकट बादि के बंग-उपांगक्य काळ बादि को लोहमय सांकल व रस्सी झादि के हारा श्लींच कर बांचना, वह बालपनबन्ध कहलाता है।

झालक्य दोष- !. उपकरणादिकं लब्ध्या यो वन्दनां करोति तस्थालब्धदोषः । (मूला. पू. ७, १०६) । २. उपच्याप्त्या किया लब्धम् । (श्रम. ध. स्बो. टो. द–१०६) ।

१ उपकरण झाबि पाकर गुव की बम्बना करने की द्यालक्ष्य दोष कहते हैं।

**द्यालम्बन--१.** बालंबणेहि भरियो लोगो फाइदु-मगस्य सवगस्त । वं वं मणसा पेच्छइ तं तं ग्रासं-वर्ष होई। (वय. पु. १३, पू. ७०)। २. झालम्बनं बाष्ये पदार्थे प्रहेंत्स्वरूपे उपयोगस्पैकत्वम् । (ज्ञान-

सार वे. वृ. २७-५) । ३. झालम्बनं बाह्यो विवयः । (वोडसक वृ. १६-४) ।

र तारा लोक प्यान के बातस्वनों से भरा हुआ है। प्याता ताबू बिस किती भी वस्तु को आवार बना कर पन से बिस्तन करता है वही उसके लिए प्यान कर पन से बिस्तन करता है। ३ प्यान के बाबार-भूत बाह्य पदार्थ को उसका बातस्वन कहा बाता है।

स्नालस्वन-प्रहरासाधन—१. जेण वीरियेण प्राण-पाण-मास-मणाणं पाउपापीमाले कावजीनेण पेतूल प्राणपाण-भास-मणताण् प्रालंबिता णिसिरित तं वीरियं प्रालंबणहणसाहणं ति वृज्यति । (क्लंब्र. चू. बं. ब. ४, पू. २१)।

जित शक्तिविश्वेष के द्वारा दवासोच्छ्वात, भावा और मन के योग्य प्रुव्यकों को काययोग ते प्रहण कर दबासोच्छ्वाल, मावा और लनक्य से खबल-निव्यत कर निकासता है उसे आलम्बन-प्रहण-सावन कहते हैं।

स्नालस्वनसुद्धि- पालस्वनसुद्धिनुंस्तीयं-वेदय-यति-वन्दनादिकसपूर्ववास्त्रायंग्रहणम्, संवतप्रायोग्यक्षेत्रमा-गंगम्, वैदावृत्यकरणम्, धनियतावासस्वास्यवस्मा-देने अगरपावयम् (मृता-संपादनं अम्बवयो), नानादेशभावाद्यमम्, विनेयवनऽतिवोधनं चेति प्रयोजनापेश्वाद्या सालस्वनसुद्धिः। (म. सा. विस्तयो. च मृता. टी. ११८१)।

गुड, तीर्थ, भैरव एवं यति आवि की बन्दनापूर्यक-प्रपूर्व शास्त्र के प्रयं को प्रदृष करना; संसत के योग्य स्वान का नावेचक करना; शापूर्वों को वंश-बुष्य करना, व्यनियत प्रावासों में रहकर स्वास्त्र-साम करना, परियमवार्थी होना, नाला देशों को नावासों का लीचना, तथा विनेय (शिच्य) जनों से प्रतिभाव से लाग; यह सब प्रयोजन की व्यवेशा सालस्वनसुद्धि है।

क्षालापनसम्बन्ध — देवी धालपननमा ( , वो तो धालावणवंधी गाम तस्त इसी गिइसी — सगडाणं वा बालाणं वा मुनाणं वा गृहीणं वा शिस्तीणं वा रहाणं वा संदगाणं वा सिदिवाणं वा गिहाणं वा पालावण वा गोकूराणं वा तोरणाणं वा से कर्ट्ठेण वा नोहेण वा गुलुधा वा वन्नेण वा स्तमण्ड ये बालाणं प्रकारिया धण्णस्वालमण्डमेहि बालावियार्थं बंधी होदि सी सख्वी धालावणबंधी णाम । (वर्षाः ५, ६, ४१--पु. १४, पृ. ३८) । २. से कि तं भाषावणवधे ? भाषावणवधे जंणं तणभाराण वा, कटुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पला-लभाराण वा, वेस्लभाराण वा, वेत्तसता-वाग-वरत्त-रज्जु-बल्लि-कुस-दब्भमादीएहि ग्रालावणबंबे समु-प्पज्जइ, जहन्नेणं घतोम्हत्तं, उन्कोसेण संबेज्ज कालं, सेत्त बालावणवंधे । (भगवती व, ६, ११-सण्ड ३, पू. १०३)। ३. रज्जु-वरस-कट्टब्बादीहि जं पृषभूदाणं[दव्याण]बंघणं सो झासायणबंघी गाम । (धव. पु. १४, पू. ३४); कट्ठादीहि प्रज्यदक्त्रेहि प्रज्यदक्त्राण प्रालाविदाणं जोइदाणं जो वंशो होदि सो सञ्जो ग्रालावणवंशो णाम । (धव-षु. १४, पू. ३६) । ३. तृण-काष्ठादिभाराणां रज्जु-वेत्रसतादिभि:। सङ्ख्यकालान्तमुहूतौ बन्ध ग्राला-वनाभिषः ॥ (लोकप्र. ११-३२) ।

ह चन कारान्याच्या कुला है। ह स्रालीह स्थान — १. तत्य धालोई नाम दाहिणं गर्व धमतोहृत काळणं वामपार्य पण्छतोहृत्तं उसा-रेठ धदरा दोण्डिय रावाणं पण पाए । (धाय. मि. सत्तव. यू. १०१६, ए. १६७)। २. तत्र विष्ठामपुर-मत्तवो मुखं हत्या वामपुरं पण्यानुस्त्रप्यपारादी, धन्तरा च ह्योरिए पादयोः पञ्च पादाः, तत्री वास-हत्त्रीत चनुष्टं होत्या विध्यहत्तेन प्रराज्ञ्यानाव्यति, यू. ११)।

२ वाहिने पंर को आगे करके और बावें पैर को यांच वादों के जन्मर से पीछे वसार कर बावें हाच में थमुब लेकर वाहिने हाब से उसकी अस्थम्या की सींचते हुए सड़े होने को सालीबस्थान कहते हैं। सालु खन — कम्म-महोकहमूलच्छेदसमस्था ककीय-परिणामो। साहीणो सममावो मालुछणमिदि समु-हिट्ठं।। (नि. सा. ११०)।

क्संक्य वृक्ष के सूलोच्छेद करने में समर्थ ऐसे स्व-कीय स्वाचित्र सम्भावकय परिचाय को द्वालुंखन काले हैं।

कहते हैं । प्रासंपनवस्थ — देवो प्रत्सीवणवन्य । कृडपप्रासा-दादीनां मृत्पिण्डेटटकादिभिः प्रतेपदानेतान्योत्यालेप-नादर्यगादालेपनवन्यः । (त. वा. ५, २४, ६) । भित्त व भवन सादि के मिट्टी व ईट सादि से लेव वेने से वो परस्परमें एकक्पता होती है उसे स्रानेपन-वन्य कहते हैं।

**ग्रालोकितपान-भोजन--- १.** ग्रालोकितपानभोजन-मिति प्रतिगेह पात्रमध्यपतितिपण्डश्वक्षुराखुपयुक्तेन प्रत्यवेक्षणीयस्तत्समुत्यायन्तुकसस्वसरक्षणार्वमागत्य च प्रतिश्रयं भूयः प्रकाशवति प्रदेशे स्थित्वा सुप्र [त्य] वेक्षित पानभोजनं विद्याय प्रकाशप्रदेशावस्थितेन बल्गनीयम् । (तः भाः सिद्धः वृ. ७–३) । २० द्या-लोक्यते स्मालोकितम् । पानं च भोजन च पानभो-जनम् । प्रालोकितं च तत्पानभोजनं चालोकित-पानभोजनम् ॥ (त. सुक्तवो. ७-४) । ३. पान च भोजनं च पान-भोजने, बालोकिते सुर्यप्रत्यक्षेण पूनः पुनर्निरीक्षिते ये पान-भोजने ते भालोकितपान-भोजने । प्रथवा पान च भोजनं च पानभोजनं समा-हारो इन्द्रः। प्रालोकितं च तत् पानमोजनं च मालो-कितपानभोजनम् । (त. वृत्ति अत. ७-४) । २ प्रकाश में देख कर भोजन-पान करने को झालोकित-पान-भोजन कहते हैं।

स्वासोधन — देवो प्रामोगना । १. वं मुह्नमुहुसु-हिल्मं वंपत्रिय प्रमेगनियप्पविसेता । त दोसं वी वेवदिस सामु मानीयणं वेदा ।। (सम्बद्धाः ४०४) । १. जो परसर्थि प्रत्याणं सममानं संठितन्तु परिणाना । आसोपयामिति जाणह परपतिकांससा उवएसं ।। (मि. सा. १०६) । १. तम पुरंदे प्रमादनिवर्द द्यायोग-विवर्गतप्रसामीयम्म । (स. सि. १–२१ - १ द्यायोग-स्वास्त्र प्रसादनिवर्द । (स. मा. १–२२) । १. तम पुरंदे प्रमादनिवर्द सक्षयेण्यम्भितामोग-म्म । तम् पुरंदे प्रमादनिवर्द सक्षयेण्यम्भितमामोग-नम् । तम् पुरंद प्रमादनिवर्द सक्षयेण्यम्भितमामोग-

निषण्णाय प्रसन्नमनसे विदितदेश-कालस्य शिष्यस्य सविनयेनात्मप्रमादनिवेदनं दश्भिदोषैविवजितमालो-चनमित्याख्यायते । (त. वा. ६, २२, २) । ६. मा-नोचनं मर्यादया गुरोनिवेदनं पिण्डितास्यानस्य । (त. भा. हरि. ब्. ६-२२)। ७. ग्रालोचनं मर्यादन मर्या-दया गुरोनिवेदनम् । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-२२) । द. बालोचनं प्रमादस्य गुरवे विनिवेदनम् । (त. सा. ७-२२)। १. एकान्तनिषण्णायापरिश्राविणे खुत-रहस्याय गुरवे प्रसन्नमनसे विद्यायोग्योपकरणग्रहणा-दिव् प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तस्य विदितदेश-कालस्य शिष्यस्य सविनयमारमप्रमादनिवेदनमालोचनमित्यु-च्यते। (चा. सा. पू. ६१)। १०. ग्रालोचनं गुरु-निवेदनम् । (स्थानाः सभयः मृ. ३, ३, १६६) । ११. ग्रालोचनं दशदोषविवर्जितं गुरवे प्रमादनिवे-दनमालोचनम् । (मूलाः मृ. ११-१६) । १२. तमा-लोचनं गुरोः पुरतः स्वापराषस्य प्रकटनम् । तच्या-सेवनानुलोम्येन प्रायश्चित्तानुलोम्येन च । प्रासेवना-नुलोम्य येन क्रमेशातिचार आसेवितस्तेनैव क्रमेण गुरोः पुरतः प्रकटनम् । प्रायश्यितानुलोग्यं च गीता-बंस्य शिष्यस्य भवति । (योगञ्जा. स्वो. विव. ४-६०, वृ. ३१२) । १३. तत्र गुरवे स्वयंकृतवर्तमानप्रमाद-निवेदनं निर्दोषमालोचनम् । (त. सुलबो. वृ. ६-२२, ष्टु. २१६) । १४. भालोचन सत्कर्मणां वर्तमानगु-भाशुभकर्मविपाकानामास्मनोऽत्यन्तभेदेनोपसम्भनम् । **बन. च. स्वो. टी. =-६४) । १५. बाङ् नर्यादा-**याम्। साच मर्यादा इयम्—जह बालो जंपंती कञ्जमकञ्जं उञ्जुए भणइ। तंतह घालोएज्जा माया-मयविष्यमुक्को य ॥ धनया मर्यादया 🗙 🗙 लोकनं लोचना प्रकटीकरणम् भालोचनम्, गुरोः पुरतो बचसा प्रकटीकरणमिति भावः। यत् प्राय-व्यक्तमालोचनामात्रेण शुद्धघति तदालोचनाह्तया कारणे कार्योपचारादालोचनम् । (व्यव. भा. सलय. बू. १-४३, पू. २०)। १६. एकान्तनियञ्जाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोष-देश-कालाय गुरवे ताद्येन शिष्येण विनयसहितं यथाभवत्येवमबञ्चनशीलेन शिश्वतसरलबुद्धिना धात्मप्रमादप्रकाशनं निवेदन-मारावनाभगवतीकथितदशदोषरहितमासोचनम् (त. वृत्ति श्रुत. ६-२२; कार्तिके. टी. ४४६)। १७. नुरोरखे स्वत्रमादनिवेदनं दश्यदोषरहितमालो<del>य</del>-नम्। (मानप्रा. टी. ७८)।

१ समेक भेरकम को सुनासुभ कर्म उदय को आप्त होते हैं उनको सारमदक्कर है पुषक् साहत कर दोव-कर मानना, इसका नाम सातोषन है। ३ गुव के सम्बुख रह रोवों से रहित सपने अमारबनित दोवों के निवेदन करने को सातोषन बहुते हैं।

7

मालोचना--देशो मालोचन । १. करणिज्या वे जोगा तेसुवजत्तस्स निरद्दयारस्त । छजमत्यस्स विसोही जहनो बालोयना भनिया। (बीतक. सू. १) । २. उग्गह्समयाणंतरं सब्भूयविसेसत्याभि-मुहमालोयणं भालोयणा भण्णति । (नन्दी. पू. बू. २६) । ३. तत्व झालोवणा नाम झवस्त-करणिज्जेसु भिक्सायरियाईसु जइवि धवराहो नत्य-तहाबि प्रणालोइए प्रविणयो भवद ति काऊण प्रवस्सं भ्रासीएयव्यं। सो जइ किंचि भ्रणेसणाइ भवराहं सरेज्या, सो वा मायरितो किंचि सारेज्या तम्हा कांलीएववां। बालोयणं ति वा पगासकरणं ति वा ग्रंक्सणं विसोहि ति वा । (वशवै. चू. १, पू. २५) । ४. भालोवणा पयडणा भावस्स सदोसकहणिमह गुरुको । गुरुको एसा य तहा सुविक्जराएक विन्ते-धा ॥ (बालो. बि. हरि. १५-३) । १. घालोचना प्रयोजनवतो हस्तशताद् बहिर्गमनागमनादौ गुरोवि-कटना । (बाब. नि. हरि. वृ. १४१८, वृ. ७६४) । ६. आह् मर्यादायाम्, आलोचनं दर्शनं परिच्छेदो मर्यादया यः स बालोचनं यथोक्तं पुरस्ताद् वस्तु-सामान्यस्यानिर्देश्यस्य स्वरूप-नाम-जात्यादिकल्पना-वियुतस्य यः परिच्छेतः सा धालोना मर्यादया भवति । (त. भा. सिंद. वृ. १-१४) । ७. गुरूण-मणिरस्सवाणं सुवरहस्साणं बीयरायाणं तिरयणे मेरु 🚧 थिराणं सगदोसणिवेयणमालोयणा लाम पाय-क्किसं। (थव. पु. १३, पू. ६०)। ६. स्वक्रताप-राषगृहनत्यजनमालोचना । (भ. धा. विजयो. टी. ६); स्वापराधनिवेदनं गुरूणामालोचना । (भ. धा. विषयो. टी. ६१) । १. स एव वर्तमानकर्मविपा-कमारमनोऽस्यन्तमेदेनोपलम्भमानः घालोचना भवति । (समबप्ताः समृतः वृ. ४०५) ।

३ ब्रद्धस्थकरणीय जिसानयाँ (निसान् गयन) प्रादि में यहारि सपरान नहीं है, फिर भी सालोक्ता करना बाहिए: क्यॉकि घालोक्ता न करने पर प्रदित्य होता है ! क्यांकिता, प्रतासकरण, सीर सक्कन(?) चित्रांढ़ि; वे सब समानार्थक हैं। ६ सपने क्य, नास और बाति ब्राह्मिकी करपना से रहित वस्तुसामान्य का वो अर्थाशपूर्वक बोच होता है उसे ब्रालीयना कहा बाता है।

सालोबनानय-(नयतो नयप्रपञ्चतः इत्ययः । यवना कदा कारक इत्येतावद् द्वार गतम्, नयत इत्येतम् द्वारान्तरनेव) इहामिमुख्येन गुरोरास्परीय-प्रकाशनम् सातोचनानयः । (साव. भा. हरि. वृ.

१७म, पु. ४६९) । प्रमुखता से गुर के समक्ष अपने दोवों के प्रगट करने का नाम धासोचनानम है।

श्रास्त्रीयनानुसोम्य — श्रास्त्रीयनानुसोम्यं तु पूर्वं सघवः श्रासोच्यन्ते यस्वाद् गुरवः। (श्रावः तिः हरिः वृ. १४०१)।

नृद के सामने पहले लघु प्रधरामों की और पीछे गुरु मपरामों की झालोचना करने को झालोचनानु-लोम्य कहते हैं।

सास्त्रोबनाहँ — प्राम्तेश्वार्गार्थं — प्रा नज्जावाएं वहुद्दा के सा माज्याया ? यह वाली अंदेती कञ्ज- मक्ज व जन्जुधी मणद्दा सं तह धालीएच्या गाया-मवस्त्रियमुक्को उ ।। एसा गज्जाया । सालो- वर्ष पराशिक्त्य समुद्राव्यक्षीकरण मज्जाया। प्राप्ते मज्जाया। प्राप्ते स्वाप्तिकरणं समुद्राव्यक्षीकरण मज्जायाएं। व पार्व सालोद्दरमेलेणं वेश्व सुक्क्षद्र एवं धालोवायार्गिद्धं । (बीतकः षु. १, ६)।

चिन ग्रपराचों की शुद्धि केवल जालोचना से ही हो जाती है उन्हें धालोचनाहूँ कहते हैं। वह पालो-चना सर्वाराष्ट्रकं — वालक के समान माना और सब से रहित होकर — सरसतापूर्वक की जानी चाहिए।

झालोचनाशुद्धि—१. हंतूच कसाए इंदियाणि सब्धं च गारचं हंता। तो मलिदरान-शेषो करेहि स्राचेचनासुद्धि॥ (अ. आ. ४२४)। २. माया-शुचारहितता धालोचनासुद्धिः। (अ. आ. मूला. टी. १६६)।

१ कोबादि कवाय, इन्त्रियविषय, सब (तीनों प्रकार का) गारव और राग-द्वेव को दूर कर बालोचना करने को बालोचनाशुद्धि कहते हैं।

**झावररा**—१. झावरणं कारणभूतं (स्नज्ञानादिदो-वजनकं) कर्मः । झववा×××ज्ञान-दर्शनावरणे झावरणम् ।(शा. सी. वृ. ४)। २. झात्रियते झाच्छा-खतेऽनेनेत्यावरणम् । यहा आवृणोति झाच्छाद**रति**   ४ अप्रवरणं मिथ्यात्वादिसं ववजीवन्यापा-राष्ट्रतकमैवगंगान्तः पाती विशिष्टपुद्गलसमूहः । (कर्म-वि. हे. स्वो. टी. कृ. पू. ४) ।

१ प्रशानादि दोवों के कारणभूत कर्म को धावरण कहते हैं। धमवा जानावरण और दर्शनावरण वे दो कर्म धावरण कहलाते हैं।

**ग्रावर्जन**—उक्तं च—ग्रावज्जणमुबग्नोगो बाबारी वा इति । (प्रज्ञायः सलयः सू. ३६, पू. ६०४) । द्मावर्जन का वर्ष उपयोग वा व्यापार होता है। केवलिसमुब्धात के समय वेदनीय, नाम और गोत्र कमों की स्थिति को ब्रायु के समान करने के लिये जो व्यापार होता है वह झावर्जनकरण कहलाता है। धार्वीजतकरण-देखी ग्रायुक्तकरण-१. केवलि-समुग्धादस्स घहिमुहीभावो धावज्जिदकरणमिदि । (जयम. घ. प. १२३७—थव. पु. १०, पृ. ३२५ का टि. ७)। २. घपरे ग्रावजितकरणमित्याहुः। तत्रायं शब्दार्थः -- प्रावर्जितो नाम प्रमिमुखीकृतः । तथा च लोके वक्तारः भावजितोऽयं मया, सम्मुसी-कृत इत्यर्थः । ततस्च तथा भव्यत्वेनावजितस्य मोक्ष-गमनं प्रत्यभिमुखीकृतस्य करणं क्रिया शुभयोगव्या-पारणं प्रावर्जितकरणम् । (प्रकापः मलयः मृ. ३६, पू. ६०४; पंचसं. मलय. वृ. १-१४, वृ. २८) । २ भोक्ष गमन के प्रति श्रमिमुक्त हुए जीव (केवली) के द्वारा की जानेवाली किया-शुन भोगों के व्यापार-को प्रावक्तितकरण कहते हैं। इसे प्रायो-जिकाकरण भी कहते हैं। भावतंनता-१. वर्त्यते अनेनेति वर्तनं क्षयोपशम-करणमेव, ईहाभावनिवृत्यभिमुखस्यापायभावप्रतिप-

आवर्तनता— १. यर्पतेजेनेति वर्तनं आयोशयकरणमेव, हृंद्वाचाविनृद्यविनुस्तवायोग्यावात्रातियस्विन्युक्तस्य चार्यविविचायवोध्येवास्य धा यर्पतस्वान्युक्तस्य चार्यविविचायवोध्येवस्य धा यर्पतस्वा वर्षानमावस्तनम्, तद्माव धायसंत्रता; (वन्तीहृरि- हु- पु- ६६) । २. रहातो निवृत्यायसमावं
प्रश्वामुख्याचे यर्पते वेन वोचपरिणायेन स धायसंतस्वत्याच धायसंत्रता! (वन्ती- क्षय- हु- हु- १२) ।
२ विक्त बोच परिचाय के हारा हृंद्याचे निवृत्य हुक्तरस्वायसमाय के प्रति धानियुक्त होकर स्वायसमाय के प्रति धानियुक्त होकर
स्वायसमाय के प्रति धानियुक्त होता है।
सावसंत्राची एककि माव का माव धान्तनता है।
सावसंत्राची एककि माव का माव धान्तनता है।

(बृहत्क. वृ. १६८१) । जल ते डॉटे देने का नाम भाववंत्र है । **प्रावति -- १**- प्रसंखिज्जाणं समयाणं समुदयसमिति-समागमेणं सा एगा भावलिम ति वृच्यह । (अनुयो. सु. १३७; जम्बूही. सू. १८; भग. सू. ६-७)। २- ते (समयाः) ऽसंसा बावितया।(श्रीवस. १०६)। ३. ते त्वसङ्ख्येया भावनिका । (त. भा. ४-१५)। ४. होति हु ग्रसंबसमया ग्रावनिनामो 🗙 🗙 । (ति. य. ४-२८७)। ५. घसंस्येयाः समया भावलिका। (त. वा. ३, ३८, ७)। ६. धावलिका धसस्येयस-मयसंघातीपलक्षितः कालः। (नन्दी. हरि. वृ. वृ. ३६; बाव. नि. हरि. वृ. ३२ एवं ६६३)। ७. तेसि (समयाणं) धसंखेज्जाण समुदयसमितीए धाव-लिया । (बनुयो. हरि. वृ. वृ. ५४) । ८. घसंस्येय-समयसमुदायः ग्रावलिका । (पंचर्सः स्वो. वृ. २, ४२, पू. ७६) । १. ते चासंख्येयाः समया भावलिका भव्यते । सा च जवन्ययुक्तासंस्येयसमयप्रमाणा भवति । (त. भा. सिद्धः वृ. ४-१५; बावः नि. नलयः बृ. ६६३; जीवाजी. बृ. ३, २, १७६) । १०. घसं-बेज्जे समए घेलूण एया ग्राविलया हवदि ××× भावति असंत्रसमया। (शव. वु. ३, वृ. ६४; षु. ४, पू. ३१८) । ६१- तेसि पि य समयाणं संसा-रहियाण बावली होई। (भावतं है. ३१२)। १२. बावलि बसंस्रसमया imes imes imes imes। (कं. दी. व. १३-५; गो. जी. ५७४) । १३. जवन्ययुक्ता-सस्यातसमयराशिः प्रावितः। (तो. जी. जी. प्र. ५७४) । १४. बाविन तेहिं समएहिं घसंसहि किज्जह। (म. पू. पुष्प. २, सं. २२)। १४. घसं-स्येयसमयसमुदायात्मिका द्यावलिका । (सूर्यप्र. नलय. ब्.३०, १०५-६)।१६. श्रावलिका असंस्थात-समयरूपा । (कस्पन्नु. बि. बृ. ६-११८) । १७. घसं-व्ययेः समयेरेकावलिका । (प्रकाप. मलय. मृ. X-50x) I

१ आवंत्र्यात समयसभूह की एक आवर्षित होती है। आवंद्रयक (आवंत्रस्य) -१ ज वची अवशो अव-सरस कामानाशयं ति बौद्धवा । (क्षा- ८१४) । २- समयेका शावर्ण व अवंत्रस्यकार्य केंद्र दक्षा । आंती आहोनियस्त य उन्हा धावस्त्यं नाम ॥ (क्ष्य-वो. हु. २८, मा. २, पू. १६; विक्रेषा. स्थ६) । १- आवंद्रशं अवंद्रशक्त गिष्कं जं तमावसं, सहस गुणाम्यावाष्ट्रस्य ही भावासं करेति दंसण-वाज-वरवगुणाण तग्हा तं धावासं, घहवा तक्करणातो भाषादिया गुणा धाव-सिति ति बाबासं, ग्रहवा बा मञ्जायाते पसस्यमाव-णातो धावासं, घहवा था मञ्जाए वस धाच्छादने पसत्वयुणेहि भ्रष्पाणं छादेतीति मावासं । (अनुयो. **मृ. वृ. १४) । ४. श्रमणादिना बहोरात्रस्य मध्ये** यस्मादवस्य क्रियते तस्मादावस्यकम् । (धनुयो. मल. हेम. बू. २८, पू. ३१) । ५. प्रवश्यं कर्तव्य-मावश्यकम्, धरवा गुणानामावश्यमात्मानं करोती-स्यावदयकम्, यथा अन्तं करोतीत्यन्तकः। अथवा 'बस निवासे' इति गुणवून्यमात्मानमावासयति गुणै-गुणसान्निष्यमात्मानं करोतीति रित्यावासकम्, भावार्थः । (बाब. हरि. वृ. पृ. २१; अनुवी. हरि. ब्. प्. ३; अनुवी. मल. हेम. ब्. ८, प्. १०-११)। २ वनव (मृति) घौर आवक दिन-रात के भीतर जिस विवि को प्रवश्यकरणीय समऋ कर किया करते हैं उसका नाम बावश्यक है।

कारत है करका गांग आवश्यक हा व बाववयक हराएं — अन्य 'आवश्यक हवां हति बुबते । तत्राप्ययमन्वयं: — आवश्यकेन अवश्यंभावेन करवामावश्यक रुपम् । त्वाहि — मुद्दामा के विषय कुर्वन्ति, केविच्च न कुर्वन्ति । इदं त्वावश्यक रणं सर्वभी केविच्च न कुर्वन्ति। । आवश्यक स्वत्य कृर्वे इस्त्रीप केविच्च कुर्वन्ति। । आवश्यक स्वत्य वृ. १४, पू. १६ ।

विस किया को अवश्य-अनिवार्यरूप से-किया बाता है उसे आवश्यकसरण कहते हैं। बेसे---केवलितमृब्यात को कितने ही केवली किया करते हैं और कुछ नहीं भी किया करते हैं, पर इस बाब-श्यककरण को तो सभी केवली किया करते हैं। **ग्रावदयकनियुं बित-्र**. चुत्ति ति उवाय ति य जिरवयवा होदि जिज्जुत्ती ।। (मूला: ७-१४) । २. **जिज्**नुता ते घत्या जं बद्धा तेण होइ जिङ्जुत्ति । (बाब. नि. ८८) । ३. निश्चयेन सर्वाधिक्येन धादौ बा युक्ता निर्युक्ताः, धर्यन्त इत्यर्थाः जीवादयः श्रुत-विषयाः, ते हार्या निर्युक्ता एव सूत्रे, यत् यस्मात् बद्धा सम्यम् अवस्थापिताः योजिता इति यावत्, तेनेयं निर्युक्तिः । निर्युक्तानां युक्तिनियुक्तिरिति प्राप्ते युक्तशब्दस्य लोपः क्रियते—उष्ट्रमुखी कन्येति यथा, निर्युक्तार्थव्याख्या निर्युक्तिरिति हृदयम् । (बाब. नि. हरि. वृ. यम) । ४. युनितरिति उपाय इति

चैकार्षः, निरवयवा सम्पूर्णाऽखिष्डता भवति निर्यु-क्तिः । भावश्यकानां निर्युक्तिः भावश्यकनिर्युवित-रावस्यकसम्पूर्णोपायः । बहोरात्रमध्ये साधुनां यदा-चरणं तस्यावबोधकं पृथक् पृथक् स्तुतिरूपेण "जयति भगवानित्यादि" प्रतिपादक यत्पूर्वापराविस्द्धं शास्त्रं न्याय ग्रावश्यकनिर्युक्तिरित्युक्यते । (मूला. बृ. ७, १४) । ५. यस्मात् सूत्रे निश्चयेनाधिक्येन साधु वा भादौ वा युक्ताः सम्बद्धा निर्युक्ताः, निर्युक्ता एव सन्तस्ते श्रुताभिषेया जीवाजीवादयोऽर्था धनया प्रस्तुतनिर्युक्त्या बद्धा व्यवस्थापिताः, व्याख्याता इति बावत्, तेनेयं भवति निर्युनितः। नियुन्ताना सूत्रे प्रयममेव सम्बद्धानां सतामधीनां व्याख्यारूपा युक्तियोंजनम् । निर्युक्तियुक्तिरिति प्राप्ते शाकपाणि-बादिदर्शनात् युक्तलक्षणस्य पदस्य लोपात् निर्यु-क्तिरिति भवति । (ब्रावः निः सलयः वृः ८८)। १ 'निर्' का धर्म निरवयब या सम्पूर्ण और युक्ति का अर्थ उपाय है; तदनुसार सम्पूर्ण या प्रसन्धित उपाय को निर्युक्ति जामना चाहिए। ४ साधु-साध्वियों के वैद्यसिक भीर राजिक बावस्थक कर्तव्यों के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को शावश्यक-निर्मुक्ति कहते हैं।

**भावत्रयकापरिहारिंग--१.** वण्णामावश्यकत्रियाणा यवाकाल प्रवर्तनमावस्यकापरिहाणिः। (स. सि. ६, २४) । २. वण्यामावस्यकिमाणां यथाकालप्रवर्तन-मावश्यकापरिहाणिः । षडावश्यकक्रियाः--सामा-यिकं चतुर्विश्रतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गश्चेति । तत्र सामायिक सर्वसावद्ययोगनि-वृत्तिलक्षणं चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम् । चतु-विश्वतिस्तवः तीर्थकरगुणानुकीर्तनम् । वन्दना त्रिशु-द्धिः द्वयासना चतुःशिरोऽवनतिः द्वादशावर्तना। श्रतीतदोषनिवर्तन प्रतिक्रमणम्, श्रनागतदोषापोहन ब्रत्यास्यानम्, परिमितकालविषया शरीरे ममत्वनि-वृत्तिः कायोत्सर्गः । इत्येतासां वण्णामावश्यकक्रिया-णां यथाकालप्रवर्तेनम् धनौत्सुक्यं धावश्यकाऽपरि-हाणिरिति परिभाष्यते। (स. वा. ६, २४, ११; त. मुखबो. बृ. ६-२४) । ३. एदेसि (समदा-थव-वंदण-पडिक्कमण-पञ्चक्लाण-विद्योसम्माणं) छण्य माबासयाणं व्यविद्याश्रसंबदा मावासयापरिही-यदा । (शव. यु. ८, यू. ८४) । ४. धावदयकक्रिया-णां बण्णां काले प्रवर्तनं नियते । तासां साऽपरि- हाणिक्रेंचा सामाधिकाशीनाम् ।। (ह. पु. ६४-१४२)।

५. सावस्वकित्राणां पु स्वमाकालं प्रवर्तना । सावरवकारिहाणि स्वण्यासि वसामस् ।। (त. क्लो,
६, २४, १४) । ६. एतेवां (सामाधिकाशीनां)
सण्यामावस्वकानामपरिहाणिरेका जुद्रेशी भागना ।
(भा. बा. की. ७७) । ७. सुमुहत्विवनयेकाम् यवस्यं
निवस्वेन कर्तस्थानि सावस्यकानि, तेवामपरिहाणिः
सावस्यकाऽपरिहाणिः। (त. बृष्ति सृत. ६-२४) ।
१. सस्वत-भव्यनाधि छह आवस्यक विधालीं का
स्वर्ति हैं।

प्रावस्यको क्रिया – १. धवस्यं गन्तव्यकारणि-रखतो पश्चामीत धस्यावंस्य संपूषिका धावस्यको, ध्रम्यापि कारणायेका या किया सा क्रिया ध्रव-रथा कियेति धूषितन् । (ध्रमुषो. हरिः बु. पृ. ४.६)। २. धवस्यक्तंत्र्यसावस्यकत्, तत्र भवा धावस्यिकी, ज्ञानाधालन्वनेनोपाश्रमात् बहिरवस्यं गमने समुप-रिचते धवस्य क्तंत्र्यास्यकाति इत्यम् । (ध्रमुषो. चस. हैस. बु. सु. ११८, पृ. १०३)।

१ जाने का कारण क्रवस्य है, ब्रतः जाता हूँ; इस क्रयंकी सूचक किया तया कारणसायेश क्रन्यान्य कियाभी ब्रावस्थकी कियाकही जाती है।

स्रावाप (भक्त) कथा — १. शाक-गृतादीग्येता-वन्ति तस्यो रसवस्यापुरपुत्र्यस्य हरवेक्स्या कथा भावापकथा । (क्षामाः स्रम्यः कु. ४, २, २०, १, १९८) । २. समुकस्य राजः सावगाहादेवां रसवस्या दश सावविवेषाः, ४००० पतानि सपिरसाध्रऽकस्त-पूजानापुरपुत्रयत इत्यादि यदा सामान्येन विविद्यित-रसवतीक्रयसंक्ष्याकथां करोति सा सावापमक्तकथा। (सावः हरि. वृ. सतः हेमः टि. पृ. १२)।

१ अमुक रसोई में इतने शाक व वी आदि का उप-योग होगा, इस प्रकार की चर्चा करने को आवाप-(अक्स)कवा कहते हैं।

स्राज्ञास—१. दह-सेस-दुमारीणं रस्माणं उवरि हॉर्ति सावासा । (स्न. २. २-२३);  $\times \times$  दह-पिरिसहृद्वीणं एवरि. य. १-७) । २. संडरस्स संतो द्वियो कण्डडडंडरते।द्वियवक्तार-समाणो प्रावासो णाम । (बच. दु. १४, दू. द६) । ३- उड्डगया घावासा × × × (त्रि. सा. २६५) । ४. एकॅकस्मिन्नच्यरे घसंस्थातलोकमात्राः घावासाः, तेऽपि प्रत्येकजीवशरीरमेदाः सन्ति । (गो. जो. स. प्र. व जी. प्र. टी. १६४) ।

१ नवनवासी और व्यन्तर देवों के जो निवासस्थान ग्रह, पर्वत और वृक्ष साहित के ऊपर प्रवस्थित होते हैं वे सावनत कहातो हैं। ४ निगोद श्री बोर् के प्रमय-पूत सम्बर्धों में ते अत्येक में जो प्रसंख्यात ओक प्रमाण स्कन्यश्चित्र होते हैं उनका नाम धावास है। वे स्वावास अतिकिट्स प्रयोक श्रीओं के शारीरभेदक्य हैं। स्वावासक —देशो धाववयक।

**द्याबाहनी मुद्रा**--हस्ताभ्यामञ्जलि कृत्वा प्रकास-मूलपर्वाङ्गुष्ठसंयोजनेनाबाहनी मुद्रा। (**निर्वाणक. पृ.** ३२)।

रोगें हार्यों से अञ्चलि को बांधकर प्रकाममूल (पहुंचे), पर्व और अङ्गुष्ठ के परस्पर मिलाने को

घावाहनीनुद्रा कहते हैं। **द्मावोचिमररा**-१- भावीची नाम निरन्तरमित्यर्थः, उदबन्नमत्त एव जीवो अणुभावपरिसमाप्तेः निरन्तरं समये समये भरति । (उत्तराः चू. पू. १२७)। २. वीचि-शब्दस्तरङ्गाभिषायी, इह तु वीचिरिव वीचिरिति भागुष उदये वर्तते-यथा समुद्रादी वीचयो नैरन्तरर्येणोद्गच्छन्ति एवं क्रमेण श्रायुष्का-स्य कर्म धनुसमयमुदेति इति तदुदय धावीचिशव्देन मध्यते । ग्रायुषः ग्रनुभवनं जीवितम्, तश्च प्रतिसमयं जीवितभङ्गस्य मरणम् । भतो मरणमपि भन मावीचि, उदयानन्तरसमये मरणमपि वर्तते इति । (अ. द्या. विजयो. २१) । ३. द्या समन्ताद्वीचय इव वीचयः-- प्रायुदंतिकविच्युतिलक्षणावस्था यस्मिस्त-दावीचि । प्रथवा वीचि:--विच्छेदस्तदभावादवीचि, दीर्घत्वं तु प्राकृतस्वात्तदेवंसूतं मरणमावीचिमरणं---प्रतिक्षणमायुर्देव्यविचटनलक्षणम् । (समवाः प्रभयः बृ. १७, बृ. ३४) । ४. प्रतिसमयमनुभूयमानायुषो-ऽपरापरायुर्वेलिकविच्युतिलक्षणा भवस्या यस्मिन् मरणे तदावीचिमरणम् । (प्रव. सारो. वृ. १००६, वृ. २१६) । ५. तत्र भवीचिमरणम्-वीचिः विच्छेदः, तदभावाद् ग्रवीचिः---नारक-तियंड्-नराणामुत्पत्तिसमयात् प्रभृतिनिज-निजायुष्क-कर्मदलिकानामनुसमयमनुभवनात् विचटनम् । (उत्तराः

२ बीबि नाम तरंग का है। तरंग के समान जो निरन्तरता से झायुकर्म के नियेकों का प्रतिक्षण कम से उदय होता है उसके झनुमदन को आदीविमरण कहा जाता है।

न्या**वोतिलङ्गः** — साध्यधर्मप्रतिपत्तिराबीतमुच्यते । (प्रमाणयः षृः ७४) ।

साध्यवर्म का ज्ञान कराने वाले हेतु को बाबीतलिङ्ग कहते हैं।

स्राक्षंसा - १. प्रापंतनगाथंसा, प्राकाह्सवाधित्य-यं: (स. सि. ७-६७)। २. राज्यस्वाणं वेवं स्परिमाणेण होह कावव्यं। वेति तु परीमाणं तं दुर्दे होह प्रापंता। (वत्तरा निः ३-१७०, वृ. १७६)। १. प्राकाह्सवसायंसा। प्राकाह्साण्यान्-सायः प्रावसेत्युव्यते। -(स. वा. ७, १७, १)। ४. युनेच्छाऽप्रसंता, निवंशाहुपनतेष्ठेष्ट्रशायनाव्यत्ति-वेषस्य प्राणत्। (शास्त्रका. सी. १-३)।

१ माकांक्षाया इच्छा करने को माझंसा कहा जाता है।

स्राशाः— सविद्यमानस्यार्थस्याशासनमाश्चेत्यपरलोभ-पर्यायः । सथवा— साव्यति तनुकरोत्यात्मानमित्या-

शा लोभ इति । (जयस. य. ७७७) । श्रविद्यमान वस्यु सी इच्छा करने की आजा कहते हैं। प्रथवा जो आत्मा को छुत करे उसे आजा कहते कहते हैं। यह लोभ का पर्यायमान है।

स्वातास्य — १. यो हतायः प्रवान्तायस्याया-स्वरम्भिर । (उपावसः ६६०) । २. प्राणास्यः रियम्बरः परियागादिवस्वर्वाज्ञते कोक्यादिव केने-कदेशीयो दर्शनविषेषः । (सम्बोधकः वृ. २, ५, २)। १ विसकी वसस्य सावार्षे — एकावे — तस्य हो चुकी है ऐसे बस्य सावि तसस्य परिवृत्ते रहित सावृ को सावास्यर (दिवास्य) कहा बाता है।

बाबालक-प्राथालकस्तु धवष्टम्मसमन्वित ग्रास-

नविशेष: । (वज्ञबै. चू. हरि. बू. ६-५५, पू. २०४)। स्वष्ट-म समन्त्रित (झाश्रय सहित) झासनविशेष को झाशालक कहते हैं। ऐसे झासन का झाषरण साचु के लिए निविद्ध है।

भारती—िस्यता वयमियत्कालं यामः क्षेमादयोऽस्तु ते । इतीष्टाशंक्षन व्यन्तरादेराशीनिरुष्यते ॥ (भाषाः सा. २-१०) ।

निवासस्थान को छोड़ते समय उस क्षेत्र के स्वामी व्ययसरादि को 'कुम्हारा कल्याण हो' ऐसा बाशीबीद देना, यह झाशो नामक सामाचार है।

आ (आ) शोतिका — प्रायश्चित्तिक्षिका आशी-तिका। (त. वृत्ति श्रुत, १–२०, वृ, ६७, वं. २०-२१)।

प्रायदिवल का निकपण करने असे एक धंगबाह्यभूत को बाबीतिका या ब्रह्मीतिका कहा जाता है। बाशीविष—१. बर इदि भणिदे जीको मरेइ सहस्र ति जोए सत्तीए । दुक्खरतवजुदमुणिणा धा-सीविसणाम रिद्धी सा॥ (सि. प. ४-१०७६)। २. श्रविद्यमानस्यार्थस्य श्राशंसनमाशीः, श्राशीविष येणां ते आशीविषाः । वेसि ज पडि मरिहि ति वयणं णिप्पहिदं तं मारेदि, भिक्तं भमेत्ति वयण भिक्तं ममावेदि, सीसं छिज्जउ ति वयणं सीसं छिददि; ते बासीविसा नाम समना । X X X प्रांसी व्यवसम-मियं वेसि ते द्यासीविसा— वेसि वयणं थावर-जंगम-विसपूरिदजीवे पडुच्च 'णिब्बिसा होंतु' ति णिस्सरिदं ते जीवावेदि, वाहिवेयण-दालिहादिविलयं पहुच्य णिप्पडिदं संतं तं तं कञ्जं करेडि ते वि झासीविसा त्ति उत्तं होदि । तवोबलेण एवंबिहसत्तिसंजुल-वयणा होदूष जे जीवाणं णिम्यहाणुम्मह ण कुणंति ते ग्रासीविसा ति चेत्तव्या । (बब. पु. १, पृ. ६५)। १ दुश्वर तपश्वरण करने वाले मुनि के जिस ऋडि के प्रनाव से 'मर का' ऐसा कहने पर प्राणी सहसा मरण को प्राप्त होता है उसे आश्रीविष ऋडि कहते हैं।

साझीविष — रेवो घासीविष । १. घास्यो संदूर-स्ताष्ट्र विषयं नेषां ते घासीविषाः । ते च कमंदो वातितवच । तत्र कमंतरित्यंह-मनुष्याः कुलोऽपि गुणादाधीविषयाः सुः । देवास्वासहकाराच्छापादिना परस्यापादनार्दितः । X X आतितः सावीविषाः वात्याधीविषाः वृश्चिकावयः । (स्वाताः समस्तः . ४, ३, ३४१, पू. २५१) । २. आशीवियमध्यिन-ग्रहानुग्रहसामर्प्यम् । (योगशाः स्वोः विवः १–६) । २. आसी दाढा, तग्यसहावियाऽऽसीविताः। (प्रवः

सारो. वृ. १५०१) । १ स्नाक्षी का सर्व बाढ़ होता है, जिनकी बाढ़ों में बिथ होता है वे सामीविष कहलाते हैं ।

द्धास्त्रमः—१. प्राजमः तापसावावासः। (बीच्या. द्यासः बृ. १२, पृ. ४४)। २. प्राप्तमस्तापस्तिनि-वासः। (प्रस्तन्या. समयः वृ. पृ. १७४)। ३. प्रा-अमास्त्रीयंस्तामित तापसस्यानानि वा। (कस्पमृ. वि. षृ. ४-४८)।

३ तीर्थस्थानों को या तपस्यिं के निवासस्थानों को साथन कहते हैं।

स्नासक्त-धावनतः पतितंत्रीय वीयं नारीचरीरमानि-क्रम तिन्द्रति । (सा. वि. १६. पू. ५४) । वीयंगात हो जाने पर भी को क्षी के द्वारोर का धानियन करके स्थित रहता है उसे झालक्त कहा जाता है। वस प्रकार के नयुंक्कों में यह सन्तिम भेत हैं। ये सब ही बीका के स्रयोग्य होते हैं।

स्नासन — निवचेनारानोऽनयेअस्थानं सत्तरावनम् ।
लोकव्यवहारेण तदक्रयानसाधनाञ्चलेन यय-नियमाखण्टाञ्चेषु मध्ये धारीयानय-मानिहानाव मानाविश्वतप्रवर्षामार्थनिविद्यां स्वयं त्यार्थन्तिहानाव मानाविश्वतप्रवर्षामार्थनिविद्यां स्वयं क्योर्थन्ति ।
निवच्यतः धारमा से प्रनन्य में—धारमा में ही—
लो स्ववस्थान है, इतका नाल सासन है। इत प्रवर्षामा से सामन्य मानाविद्यां क्योर्थन्ति ।
निवच्यतः धारमा से प्रनन्य मानाविद्यां क्यों में
निवच्यतः सारमा से प्रनन्य मानाविद्यां क्यां स्वयं स्

किया है।

श्चासनप्रवान -- बासणपदाणं णाम ठाणघो ठाणं संचरतस्स शासणं गेण्हिकण इच्छिए ठाणे ठवेइ । (वशवे. चू. पृ. २७) ।

एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने बाले के खासन को लेकर खनीच्ट स्थान में स्थापित करना, इसका नाम जासनप्रदान है।

श्चासनशुद्धि-पर्यङ्काष्टासनस्थायी बद्ध्या केशादि यो मनाक्। कुर्वस्तां न चलत्यस्याऽऽसनशुद्धिर्मवेदि-यम् ॥ (वर्षसं. आ. ७-४७)।

पर्यंक ब्रांवि (कायोत्सर्ग) आसन से स्थित होकर व बालों ब्रांवि को बांच कर जो उस बन्दना को करता हुआ किवित भी विचलित नहीं होता है, उसके ब्रासनसुद्धि होती है।

आसनानुप्रदान—प्राधनानुप्रदानम् प्राधनस्य स्था-नात् स्यानान्तरसञ्चारणम् । (समबाः सभयः बृ. ११, वृ. ≖१) ।

स्रासन का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानास्त-रित करना, दूसका नाम प्रासनानुभवान है। स्थासनाभिग्रह — धासनाभिग्रह: विष्ठत एवासनान-यनपूर्वकमुपविश्वतात्रेति भणनम् । (समबाः स्थयः

बृ. ६१, पृ. ५६) । ठहरते हुए साबु को झासन लाते हुए 'यहां बैठिये' ऐसा कहना, इतका नाम झासनाभिग्रह है ।

ब्रासन्न (ब्रोसण्ण)-१. श्रोसण्णमरणमुज्यते -निर्वाणमार्गप्रस्थितात् संयतसार्थाद् यो हीनः प्रच्युतः सोऽभिधीयते घोसण्ण इति । तस्य मरणं घोसण्ण-मरणमिति । श्रोसण्णब्रहणेन पाश्वेस्थाः स्वच्छन्दाः कुशीलाः संसक्ताश्च गृह्यन्ते । तथा चीनतम्---पासत्यो सच्छंदो कुसील संसत्त होंति घोसण्णा । जं सिद्धिपच्छिदादी भोहीणा साधुसस्थादो ।। के पुनस्ते ? ऋदित्रिया रसेव्वासक्ताः दुःखभीरवः सदा दुःस-कातराः कषायेषु परिणताः संज्ञावशगाः पापश्रुता-म्यासकारिणः त्रयोदशविधासु क्रियास्वलसाः सदा संक्लिब्टचेतसः भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धाः निमित्त-मंत्रीवस्योगोपजीविनः गृहस्यवैयावृत्त्यकराः गुण-हीना मुप्तिब समितिब बानुखताः मन्दसंदेगा दश-प्रकारे वर्में उकृतबुद्धः शवलवारित्रा ग्रासन्ता इत्यु-च्यन्ते । (म. बा. विजयो. टी. २४, वृ. ८८) । २. निर्वाणमार्गप्रस्थितसंयतसायीत् प्रच्युत द्यासन्न उच्यते । तदुपलक्षणं पाद्यंस्थ-स्वच्छन्द-कृशील-संस-

क्तानाम्। XXX ते यद्यन्ते घारमधृद्धि कृत्वा भ्रियन्ते तदा प्रशस्तमेव मरणम्। (भा प्रान्दी. ३२)।

२ व्यक्तिम्य, रहों में सासकत, इ. बभीन, क्यायपरिगान, चाहारादि संज्ञामों के वानीमृत, कुमुतान्याधी,
तेरह प्रकार के चारित्र के पातन में ब्रात्मकी, स्वा
संविक्तव्यक्ति, भोजन व उपकरण में संतकत;
निमित्त, मंत्र व धौजिक से जोविका करने वाले;
नुहस्तां की देवानुच्य (त्राच-तुष्या) करने वाले;
नुहस्तां की देवानुच्य (त्राच-तुष्या) करने वाले,
नुष्यां की रहित, गृचित व तर्मितियों में अनुचल,
मन्त संवेश से सहित, चमे से विज्ञुक तथा दूषित
भारित वाले तायुओं को ब्राह्म कहते हैं। (वेषिये
'स्ववत्म')।

स्रासन्तमध्यता — भव्यो राजवयाविभावयोग्यो श्रीवः, प्रासन्तः कतिपयभवप्राप्तनिर्वाणयः, प्रासन्त-क्वासौ भव्यस्वासन्तमध्यस्तस्य भाव प्रासन्तमध्यता। सा. च. स्वो. डी. १-६)।

कुछ ही भवों को भारण करके मुक्ति प्राप्त करने बाले जीव की रत्नत्रय के ग्राविभाविवयक योग्यता को जासन्मभव्यता कहते हैं।

श्वासन्तमर्ग्-देखो ब्रासन्त ।

श्वासावन—१. कायेन वाचा च परप्रकारयज्ञानस्य वर्जनमासावनम् (ति. सि. ६-१०)। २. वाष्टवा-याच्यां ज्ञानवर्जनमासावनम् । कायेन वाचा च परप्रकारयज्ञानस्य वर्जनमासावनं वेदिव्यम् । (त. वा. ६, १०, ४)। ३. वाष्ट्रवायान्यामनावर्तनमासा-वनम् । (त. व्लो. ६-१०)। ४. प्रायं सावयतीति प्रासावनम् भनत्यानुविष्यकाययेदनम् । नैक्को य-व्याव्यत्रोत्रः। (वर्षम्कतः वो. चृ. २, ५ ७०)। ४. कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य विनयमकायन-गुन-कौतेनादेरकरणमासावनम् । (त. वृत्ति स्तृत. ६-१०)। ६. काय-वाय्यामननुमननं कायेन वाचा वा पर-प्रकारयज्ञानस्य वर्जनं वेद्यासावना। (वो. क. जो. प्रकारयज्ञानस्य वर्जनं वेद्यासावना। (वो. क. जो.

१ झरीर से व वजन से प्रकाशित करने योग्य कुसरेके आन को रोक देना, इतका नाम झासावन है। यह झानावरण व दर्शनावरण के बन्ध का कारण है। ४ झननानुक्यी कवाय के बेदन घडनी द्वितीय गुजस्थान को सासावन कहा खाता है। झासादना—वेडी झरायानावन। मासोविष-देखो माशीविष मौर माशीविष। १. बास्यो दंष्ट्राः, तासु विषमेषामस्तीति बासी-विषाः । ते द्विप्रकारा भवन्ति—जातितः कर्मतस्य । तत्र जातितो वृश्चिक-मण्डूकोरग-मनुष्यजातयः, कर्म-तस्तु तियं ग्योनयः मनुष्या देवाश्चासहस्रारादिति । एते हि तपश्वरणानुष्ठानतो उन्यतो वा गुणतः खस्वासीविषा भवन्ति । देवा म्रपि तच्छक्तियुक्ता भवन्ति, शापप्रदानेनैव व्यापादयन्तीत्यर्थः । (पावः नि. हरि. बृ. ७०. वृ. ४८) । २. झास्यो दंष्ट्राः, तासु विषमेषामस्तीति श्रासीवियाः। ते द्विविधा जातितः कमंतश्च । तत्र जातितो वृश्चिक-मण्डूको-रग-मनुष्यजातयः कमेण बहु-बहुतर-बहुतमविषाः। वृश्चिकविष हि उत्कर्षतोऽर्धभरतक्षेत्रप्रमाणं शरीरं व्याप्नोति, मण्डुकविषं भरतक्षेत्रप्रमाणम्, भुजंगमविषं जम्बुद्वीपप्रमाणम्, मनुष्यविषं समय[ब्र]क्षेत्रप्रभाणम् । कमंतरव पञ्चेन्द्रियतियंग्योनयो मनुष्याः देवाश्चा-सहस्रारात्, एते हि तपश्वरणानुष्ठानतोऽन्यतो वा गुणतः श्रासीविष-वृश्चिक-भुजंगादिसाघ्यां कियां कुर्वन्ति, शापप्रदानादिना पर व्यापादयन्तीति भावः। (बाव. नि. मलय. बृ. ७०, पू. ७६) । ३. ग्रास्यो दण्ट्रास्तासु विषं वेषां ते ब्रासीविसाः। उनतं च---श्रासी दाढा तग्गयविसाऽऽसीविसा मुणेयव्या इति । (बीबाजी, मलय. वृ. १-३६)।

देखो-- ग्रासीविव ।

झालुरविवाह — पणवन्येन कन्याप्रदानमालुरः । (योगाता. स्वो. विक. १-४७) वर्षातिः मु. १, १-१२; आद्भु- १, १४, वर्षातं. नान. स्वो. वृ. १-४, १, ४)। वर ते ह्रथ्य नेकर कन्या के वेने को झालुरविवाह कहते हुँ।

झासुरिको भावना — १. धणुब दोस-विगाहसंतत्ततत्रो गिनितपरिकेशी। पिनिकर-पिराणुतारी प्रापुरिक्षं भावनं कुणिर ।। (व. सा. १=१) । २. चणुवद्धियाही चित्र सस्तत्त्रे निमित्तास्त्री ।
निक्क-निराणुक्यो धासुरिसं मावणं हुण्यः ।।
(बृहक-११११; व.ग. वह. स्त्री. व. १.९.१ २१)
१ मवान्तरास्त्री कोच को पत्ता, कहत्त्व्युल्त सर्व करना, क्योतिक स्नादि निमित्ताल के हारा नीविका करना, व्यारिक होकर किसालों की करना तथा साचित्रक करने भी पश्चासाय व सरना; से सब साचुरिकी सावणा के सत्तर है। भ्रासेवनाकुशीस —भ्रासेवना संयमस्य विपरीता-ऽऽराधना, तया कुशील मासेवनाकुशीलः । (प्रव-सारोः ष्- ७२५; वर्षसं- मान-स्वोः ष्- ३-५६, प्र-१५३)।

२: १८-४) । संस्था से विषयित स्नाराधका या स्नसंयम का विषय करने वाले साथु को स्नासेवनाकुषील कहते हैं। स्नासेवनाकुलीस्य—स्नासेवनाकुलीस्यं येन क्रमेवानिवार स्नासेवनाकुलीस्यं येन क्रमेवानिवार स्नासेवनाकुलीस्यं युवार प्रकटनम् । (सीशक्षाः स्वी: विवा. ४-८-) ।

जिस कम से घरियार का सेवन किया है उसी कम से उसके गुरु के सामने प्रगट करने को घासेव-नानुसोध्य कहते हैं।

सास्तरम् (प्रवेक्षा-प्रमाजनानपेक्षम्) बास्तरण संस्तरोपकमणम् । (सा. घ. ५-४०) ।

'जीव-जन्तु हैं या नहीं इस प्रकार विना देखें झौर बिना शोधे विष्ठीना के विकान की झास्तरण कहते हैं।

स्वास्तिक्य — १. जीवादयोऽयां यथात्वं मार्वः सन्ती-ति मतिरास्तिवयम् । (त. बा. १, १, १ ३०) । २. यातिस्वर्याते — प्रस्तयासादिष्यायंक्टरबन्धान-रत्येषा मतिर्यस्य क घात्तिकः, तत्य भावः तथापिः णानवृत्तिता घात्तिक्यम् । (त. भा. सिद्धः वृ. १-२) । जीवादि पराधं यथायोग्य प्रपने स्वभाव से संयुक्त १, इस प्रकार को बृद्धि को घात्तिक्य कहते हैं ।

स्मास्यविष--देको माशीविष व माशीविष । प्रकु-स्टतपोवना यतयो यं बुवते त्रियस्वेति स तस्कण एव महाविषपरीतो त्रियते ते मास्यविषाः। (त. बा. १, २६, १ प्र. २०३-४)।

प्रकुष्ट तप के सामध्यं से संयुक्त जिन गृनियों के 'भर जा' ऐसा कहने पर प्राणी उसी समय मयानक विच से स्थाप्त होकर मर जाता है वे भास्यविच कहलाते हैं।

झास्याविय — उप्रविषक्षंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्य-गतो निर्विषीभवति, यदीयास्यनिगंतवच-श्रवणाडा महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति, ते मास्याविषाः। (त. वा. ३, ३६, ३ ष्टु. २०३)।

जिनके मुक्त में गया हुआ तीव विच से निश्चित भी भोजन निविच हो जाता हैं, स्थवा जिनके मुक्त से निकते हुए बचन को सुनकर भयानक विच से पीड़ित भी प्राणी उस विष की वेदना से मुक्त हो जाते हैं, वे झास्याविष कहलाते हैं।

**ब्रास्त्र(अ)व--**१. कायावाङ्मन:कर्मयोग: ॥ स ब्राह्मवः ॥ (त. सू. ६, १-२) । २. शुभाशुभकर्मा-गमद्वाररूपः ग्रास्रवः। (स. सि. १-४; त. वृत्ति मृत. १-४); योगप्रवालिकयात्मनः कर्म धास्रवती-ति योग ब्रास्नवः। (स. सि. ६-२)। ३. स एष त्रिवियोऽि योग बास्रवसत्रो भवति । शुभागुमयौः कर्मणोरास्रवणादास्रवः, सरसः सलिलावाहि-निर्वाहि-स्रोतोवत् । (त. भा. ६-२) । ४. ग्रास्नवति प्रनेन, बालवशमात्रं या बालवः। (त. वा. १, ४, ६); तत्त्रणालिकया कर्मालवणादालवाभिधानं सलिलवा-हिद्वारकत्। यथा सरःसलिलवाहिद्वार तदास्रवण-कारणत्वात् झास्रव इत्याख्यायते तथा योगप्रणासि-कया आत्मनः कर्मं झास्रवतीति योग सास्रव इति व्यपदेशमहंति । (त. वा. ६, २, ४) । ५. प्रास्नूयते गृह्यते कर्म सनेन इत्यासवः शुभाशुभकर्मादानहेतुः। (त. भा. हरि. वृ. १-४) । ६. काय-वय-मणोकि-रिया जोगो सो बासवो। (बा. प्र. ७६); काय-वाङ्-मन:किया योग: 🗙 🗙 🗙 ग्रास्नव: । 🗙 🗙 🗡 ब्रात्मनि कर्मानुप्रवेशमात्रहेतुरास्रव इति । (भा. प्र. टी. ७६) । ७.×××मिन्यात्वाद्यास्तु हेतवः । ये बन्धस्य स विज्ञेयः ग्रास्त्रवो जिनशासने ॥ (वद्दः स. ४-५०, पृ. १७५)। ८. भ्रास्रवन्ति समा-गच्छन्ति संसारिणा जीवानां कर्माणि यै: ग्रेभ्यो वा ते ब्रासवा रागादय:। (सिद्धिवि. टी. ४-६, पू. २५६)। ६. स भासव इह प्रोक्तः कर्मागमनकार-णम् । (त. इलो. ६, २, १) । १०. ब्रास्न्यते येशु-हाते कमं त बाखवाः, शुभाशुभकमदि। नहेतवः इत्यर्थः । ××× भ्रास्रवो हि निष्यादशंनादिरूपः परि-णामो जीवस्य । (तः भाः सिद्धः यू. १-४) । ११. मास्रवित मागच्छति जायते कर्मत्वपर्यायः पुर्वगला-नां येन कारणभूतेन धात्मपरिणामेन स परिणामः द्यास्रवः, धयवा घास्रवणं कर्मतापरिणतिः पुद्गला-नामास्रवः। (म. जा. विजयो. टी. १-३८)। १२. बाखबति प्रविशति कर्म येन स प्राणातिपाता-दिरूपः ग्राश्रवः कर्मोपादानकारणम् । (सुत्रकृ. शी. बु. २, ४, १७ पू. १२८) । १३. कर्मबन्धहेतुरास-वः। (ब्रीपयाः सभयः बृ. ३४, पृ. ७१)। १४. निरास्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणामेन शुभा-

शुभकर्मागमनमास्रवः। (वृ. इव्यक्तं. टी. २८)। १४. कायवाङ्भनसां कर्म स्मृतो योगः स भासवः । (त. सा. ४-२)। १६. कर्मणामागमद्वारमास्रवं संप्रचक्षते । स कायबाङ्मनःकर्म योगत्वेन व्यवस्थि-तः ॥ (च. च. १८-८२) । १७. यद्वाक्कायमनः-कर्म योगोऽसावास्रवः स्मृतः । कर्मास्रवत्यनेनेति 🗴 🗙 🗙 🛭 (श्रमितः थाः ३-३८) । १६. मनस्तनु-वय:कर्म योग इत्यभिषीयते । स एवास्रव इत्युवत-स्तत्त्वज्ञानविशारदैः ॥ (ज्ञानार्वेव १, वृ. ४२) । १६. मनोवचन-कायानां यत्स्यात् कर्मं स आश्रवः । (बीगन्नाः स्वोः विवः १-१६, पृ.११४); मनोवानकाय-कर्माणि योगाः कर्म शुभाशुभम् । यदाश्रवन्ति जन्तू-नामाश्रवास्तेन कीर्तिताः ।। (योगझा. ४-७४); एते योगाः, यस्मात् शभं सद्देशादि प्रशुभमसद्देशादि कर्म प्राथवन्ति प्रस्नुवते तेन कारणेन प्राथवा इति कीर्तिताः । भास्न्यते कर्मेभिरित्यास्रवः । (योगञाः स्वो. विव. ४-७४) । २०. शरीरवाङ्मनःकर्म योग एवालवो मतः। (वर्मका २१-६४)। २१. बाल-वति कर्मं यतः स द्यास्तवः कायवाङ्मनोब्यापारः । (बहर. स. ही. ४७, वृ. १३७) । २२. ग्रा समन्तात् सर्वति उपढौकते कर्मानेनास्रव: । (मुला. वृ. ५-६) । २३. मिच्छत्ताऽविरइ-कसाय-जोग्र-हेऊहि बासवइ कम्मं। जीवम्मि उवहिमण्मे जह सलिलं छिद्णा-बाए।। (बसु. भा. ३६)। २४. ग्रात्मनः कर्मास्र-बरमनेनेस्यास्रवः । स एव त्रिविधवर्गणालम्बन एव थोगः कर्मागमनकारणत्वात् म्रास्त्रवव्यपदेशमहंति । (त. युसवो. ६-२) । २४. ज्ञानावृत्त्वाऽऽदियोग्याः सद्गधिकरणा येनं भावेन पुंस: शस्ताशस्तेन कर्म-प्रकृतिपरिणति पुर्गला ह्यास्रवन्ति । बागच्छन्त्या-स्रवोऽसावकथि पृथगसद्दृग्मुसस्तत्प्रदोषप्रष्ठो वा विस्तरेणाञ्चवणमूत मतः कर्मताप्तः स तेषाम् ॥ (ब्रन. ब. २-३६)। २६. ब्रास्नदन्ति ब्रागच्छन्ति श्चानावरणादिकर्मभावं तश्चोग्या धनन्तप्रदेशिनः समा-नदेशस्थाः पुद्गला येन मिथ्यादर्शनादिना तत्प्रदोव-निह्नवादिना वा विष्नकरणं तेन जीवपरिणामेन स शासवः । प्रथवा प्रास्तवणं प्रास्तवः पुद्गनानां कर्म-स्वपरिणतिः। (भ. घा. मूला. टी. ३८)। २७. भाश्रवति भादसे जीवः कमं वैस्ते भाश्रवाः हिसा-नृतस्तैन्याबह्मपरिग्नहलक्षणाः पञ्च । (बाव. ह. वृ. मल. हेम. डि. पू. ६४)। २८. शास्त्रवः कर्मसम्बन्धः

सास्त्रविनिरोध— कर्मागर्गनिमित्ताऽप्रादुर्भृतिराज्ञवन्तिरोधः । तस्य × × कायवाङ्मनःप्रयोगस्य स्वात्यामहेत्वसन्तिभागात् स्रप्रादुर्भृतिः स्नालविनरोधः इत्युच्यते । (त. बा. ६, १, १) ।

कर्मागम के निर्मित्तमूत कार्य, बचन व मन के प्रयोग का अत्रादुर्भाव होना, इसे आलवनिरोध कहते हैं।

सालवभावना — देको धालवानुत्रेक्षा । संसार-मध्यस्थितसम्दर्कवीवागां मिध्यात्व-कपायाविरति-प्रमावात-रोडध्यानाविहेतुर्क्षिनिरत्वतं कमाणि वध्य-मानानि सन्ति, इत्यादिचित्तनमालवभावना । (सम्बोचस. बु. १६. पृ. १८)।

समस्त संतारी बीवों के मिन्यात्व, कवाय, झविरति, प्रमाद एवं बार्त-रीक्र म्यान झादि कारणों से निरन्तर कर्म बंबा करते हैं; इत्यादि विचार करना, यह झालवभावना है।

सासवानुप्रेक्षा-ेच्हां प्रालवजान्ता । १. सालवा इहानुष्राधायमुक्ता महानदीकोतोवेगतीव्या हृत्यि-क्ष्मायावतादयः । तर्जनिद्याणि तावत् रच्येतादीति वनगज-वायस-यन्त-पत्रकु-हृरिणादीत् व्यवनाणंव मवनाहवानित तवा क्षायादयोऽनीह वय-वन्यायवर-परिक्तेवादीत् वनयन्ति, प्रमुक च नानातित् बृह्विषदु-स्वप्रवातित्वातु परिक्रमयन्तित्वेवनास्व-रोषानुचिन्तनयास्वानुप्रेक्षा। (स. सि. १-७) । २. सालवा हिं इहानुष्र वापायसम्बत्ता महानदीको-तोवेगतीक्या इत्रियादयः। तष्ठाय-प्रमुत्यवस्त्रीयर-प्रमायावाहृत्वारियुन्तम्यन्तन्वनिकारियाः सदावा सन्तवन्तोऽपि बारणाः  $\times \times \times 1$  (त. बा. ६, ७, ७) । १. शालबातुन्नेसास्य मावयकाशनायाह्— प्रास्त्र्वात् महानदीज्ञीतोव्याह्— प्रास्त्र्वात् महानदीज्ञीतोव्याह्म सहस्रास्त्रात् महानदीज्ञीतोव्याह्म प्रकृतसाराम- क्रम्यस्त्रात् चित्र्यादीन् प्रवदातित्र्यत्तेत् । त. आ. सित्वः वृ. १-७) । ४. मनवयणकाययोया जीवण्यसाण फदणविष्येषा । मोहोदण्य जुला विजुदा वि य प्रास्त्रम होति ॥ मोहिष्यायस्त्रादी जे परिणामा ह्वति जीवस्स्त । ते प्रास्त्रम प्रिणज्ञसु मच्छताई प्रवेपविद्या ॥ (कार्ति-के. ६६-८६) ॥

१ महानदी के प्रवल प्रवाह के समान इन्त्रिय, कवाय और प्रविदित प्रादि प्रालव हैं जो इस लोक व पर-लोक दोनों ही लोकों में दु:बदायक हैं; इस प्रकार आलवजन्य दोयों के चिन्तन को प्रालवन्त्रपेसा कहते हैं।

भाहराम् — साध्य-साधनान्वय-व्यक्तिरकप्रदर्शनमाह-रणम्, दृष्टान्त इति भावः । (भ्रावः नि. मलयः युः ८६, पृ. १०१) । साध्यः और साधन के ग्रन्थय-व्यक्तिरेक के विज्ञलाने

को प्राहरण (बुध्टान्त) कहते हैं। **प्राहार--१.** त्रयाणां शरीराणां वण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणम् प्राहारः। (स. सि. २-३०; इलो. बा. २-३०; त. बृत्ति भूत. २-३०)। २. त्रयाणां शरीराणां बन्नां वर्षाप्तीनां योग्यपुर्वस-प्रहणनाहारः । तैजस-कार्मणशरीरे हि मासंसारान्ता-न्नित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपृद्गले, बतः शेवाणां त्रया-णां शरीराणामौदारिक-वैक्रियिकाहारकाणामाहाराद्य-भिलावकारणानां वण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रह-णामाहार इत्युच्यते । (त. बा. २, ३०, ४) । ३. बाहरति बात्मसात् करोति सूक्ष्मानर्थाननेति बाहारः। (भव. पु. १, पृ. २१२); शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिण्ड-ग्रहणमाहारः। (भव. पु. ७, पृ. ७; नूला. बू. १२-१५६); तरीरपाम्रोग्गपोग्गलक्खंबग्गहणमा-हारो । (धव. पु. १४, पु. २२६) । ४. बौदारिक-वैकियिकाहारकशरीरपरिपोषकः पुद्गलोपादानमा-हार इति । (वर्षी. मलब. बू. ३३, पृ. १६३) । ५. णोकम्म-कम्महारो कवलाहारो य लेप्प बाहारो। उज्ज मणो वि य कमसो बाहारो छिन्विहो णेयो ।। (भावसं. दे. ११०; प्र. क. मा. २–१२; पृ. ३०० **उद्.)। ६. निर्विकारपरमाङ्कादकारिसहजस्बभाव**- समुद्दमबसर्वकाससन्तर्यणहेतुभूतस्वसंददनज्ञानानन्दा-मृत्तरस्वारमार्टीनमंदपरसाहरदिवलक्षणो निजोपार्जि-तासद्वेदनीयकर्मोदयेन तीजबुमुक्षावशाद् व्यवहारनया-चीनेनारमना यदस्वन-पानादिकमाद्रियते तदाहारः । (बारा. सा. टी. २६)।

१ भौदारिकादि तीन शरीर भौर छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के प्रहण करने को ब्राहार कहते हैं। ३ जिसके बाध्यसे साथु सूक्ष्म तस्त्रों का बाहरण या उन्हें ब्रात्मसात् करता है- तद्विषयक शंका से रहित होता है—उसे बाहार (शरीर) कहा जाता है। बाहारक (शरीर)--१. शुभ विशुद्धमध्याधाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्यैव [शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधर एव---भाष्यसम्मतपाठ]। (त. सू. २-४१) । २. सूक्ष्मपदार्थनिक्रीनार्थमसंयम-परिजिहीर्षया वा प्रमत्तसंयतेनाह्नियते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् । (स. सि. २-३६) । ३. आहि-यते तदित्याहारकम् । सूक्ष्मपदार्थनिकानार्थमसंयम-परिजिहीवंगा वा प्रमत्तसंयतेनाह्नियते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् । (त. था. २, ३६, ७); तखया-कदाचित्लब्धिविशेषसद्भावज्ञापनार्थम्, सूक्ष्मपदार्वनिर्घारणार्वम्, संयमपरिपालनार्थं च भरतैरावतेषु केवलिबिरहे जातसंशयस्तिन्निर्णयार्थं महाविदेहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरौदारिकेण मे महानसंयमो भवतीति विद्वानाहारकं निर्वर्तयति । (त. बा. २, ४६, ४); दुर्श्वनमसूक्ष्मपदार्थतस्य-निर्णयलक्षणमाहारकम् । (त. वा. २, ४६, व) । ४. प्रयोजनायिना बाह्रियते इत्याहारकम् । (बाब. नि. हरि. बू. १४३४, वू. ७६७) । ५. श्राह्मियत इत्याहारकम्, बृह्यत इत्यर्थः, कार्यसमाप्तेश्च पुनर्मु-च्यते याचितोपकरणवत् । (समुद्योः हरिः पू. पू. ६० शुभं मनःश्रीतिकरं विशुद्धं संक्लेशरहितम् प्रव्याचाति सर्वेतो व्याचातरहितं ×××ग्राहारकं श्ररीरम् $\times \times \times$ । (त. इसो. २–४६) । ७. कार्या-यिभिश्वतुर्देशपूर्ववरराह्मियते इत्याहारकम् । (पंच-सं. स्वो. वृ. १-४)। ८. शुभतरशुक्लविशुद्धद्रव्य-वर्गणात्रारव्यं प्रतिविधिष्टप्रयोजनाय ग्राह्मियकेऽन्त-र्मुहुर्तस्थिति भाहारकम्। (स. भा. सिद्धः वृ. २, ३७)। १. ब्राहारस्सुदएण य पमत्तविरदस्स होदि ब्राहारं। ब्रसंजमपरिहरणहुं संदेहविणासणहुं च ॥ णियसेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कमणपहृदिकस्लाणे। . .:

परस्रेत्ते संवित्ते जिल-जिलघरबंदणट्टं च ।। उत्तम-

श्रंगम्हि हवे बादुविहीणं सुहं श्रसंहणणं । सुहसंठाणं

षवलं हत्यपमाणं पसत्युदयं ॥ प्रव्याघादी श्रंतीमुहु-त्तकालद्विदी जहण्णिदरे। पज्जत्तीसंपुष्णे मरणं पि कदाचि संमवइ ॥ (गी. बी. २३४-३७) । १०. ग्रा-हारकाः-विशिष्टतरपुद्गलाः, तन्निष्पन्नमाहारकम्, षयं (ब्राहारककाययोगः) च चतुर्दशपूर्ववरस्य समु-त्पन्नविशिष्टप्रयोजनस्य कृताहारकशरीरस्य भव-तीति । (ग्रीपदा. ग्रभय. ब्. ४२, वृ. १११)। ११. बर्यानाहरते मूक्ष्मान् गत्वा केवलिनोऽन्तिकम् । संशये सति लब्धर्द्धेरसंयमजिहासया ।। यः प्रमत्तस्य मूर्घोत्थो घवलो घातुवजितः । ग्रन्तर्मुहुर्तस्यतिकः सर्वव्यावातिवच्युतः ।। पवित्रोत्तमसंस्थानो हस्त-मात्रोऽनवस्तुतिः । बाहारकः स बोडव्यो 🗙 🗙 🛚 ।। (पंबसं. समित. १, १७५-७७, पृ. २४)। १२. चत्-र्दशपूर्वविदा तीर्थंकरस्फातिदर्शनादिकतयाविधप्रयो-जनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलब्बिवशादाह्रियते निर्वर्त्यंत इत्याहारकम् । XXX उक्तं च —कज्जिम समु-प्पण्णे सुयकेवलिणा विसिद्दलढीए । ज एत्य प्राहरि-ज्जद भणियं घाहारयंतंतु ।। कार्यं चेदम्—पाणि-दय-रिद्धिदंसण सुहुमपयत्थावगहणहेउ वा । संसय-बोच्छेयरथं गमणं जिणपायमूलंमि ॥ (प्रजापः नलयः च. २१-२६७, पृ. ४०१) । १३. चतुर्देशपूर्वविदा तीर्थंकरस्फातिदर्शन।दिकतवाविधप्रयोजनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलिश्विशादाहित्यते निर्वत्यंते इत्याहारकम्। (सप्ततिका च. नलय. वृ. ५, वृ. १६०; वच्ठ कर्म. है. स्वो. बृ. ६, पृ. १२३) । १४. चतुर्दशपूर्वविदा तथाविषकार्योत्पत्तौ विशिष्टलब्थिवशादाह्रियते निर्व-त्यंते इत्याहारकम् । अथवा ब्राह्मिन्ते गृह्मन्ते तीर्यक-करादिसमीपे सूक्ष्मा जीवावयः पदार्था अनेन इत्या-हारकम्। (शतक मल. हेम. वृ. २-३, पृ. ४; वडशीति हरिः व्याः ३४) । १५. माकाशस्फटिक-स्वच्छं श्रुतकेवलिना कृतम् । अनुत्तरामरेम्योऽपि कान्तमाहारकं भवेत् ॥ (लोकप्र. ३-६६)। २ सूक्ष्म पदार्थी के निर्धारण के लिए धयवा बसंयम के परिहार की इच्छा से प्रसत्तसंयत के द्वारा जो प्रशीर रचा जाता है वह माहारक कहलाता है। **ब्राहारक** (जीव)—१. ब्राहरदि सरीराणं तिण्हं एयदरवग्गणामी य । भासा-मणस्स णियदं तम्हा

धाहारमो भणियो । (त्रा. पंचसं. १-१७६; वद.

पु. १, पृ. १५२ उ., गो. अरी. ६६४)। २. शेषा उक्तविलक्षणा बाहारका जीवाः घोज-लोम-प्रक्षेपा-हाराणां यथासम्भवं येन केनचिदाहारेण। (आ. प्र. दी. ६=) । ३. उदयावण्णसरीरोदएण तहे ह-वयण-वित्ताणं । गोकम्मवम्गणाणं गहणं भ्राहारयं णाम ॥ (गो. जी. ६६३) । ४. गृह्माति देहपर्याप्तियोग्यान् यः खलु पुद्गलान् । भ्राहारकः स विज्ञेयः × × × ।। (त. सा. २-६४) । ५. घट् चाहार शरीरेन्द्रियान-प्राण-भाषा मनःसंज्ञिकाः वर्याःतीः यथासम्भवमाह-रतीत्याहारकः । (त. सुस्रको. २-३०) । ६. भ्राहार-यति भ्रोज-लोम-प्रक्षेपाहाराणामन्यतममाहारमित्या-हारकः। (बढशीति नलव. बु. १२, पृ. १३४; पंचलं. मलय. वृ. ८, पृ. १४; वडशीति हे. स्वो. बृ. १-१४)। ७. बाहारकः बाहारकशरीरलव्यिमान् । (ब्यव. भा. मलय. व्. १०-६१६, पृ. ६१)। १ जो भौदारिकादि तीन शरीरवर्गणाश्रों में ते किसी एक बर्गणा को तथा भाषावर्गणा धौर मनोवर्गणाको नियमसे ग्रहण करता है वह प्राहारक कहलाता है। २ क्रोज, लोन और प्रक्षेप बाहार में से किसी एक प्रकार के बाहार के ग्रहण करने वाले जीव की बाहारक कहते हैं। ७. बाहारक शरीरलब्धि से संयुक्त जीव को भ्राहारक कहते हैं। **ब्राहारक-ब्राहारकबन्धन-**देखो बाहारकाहारक-बन्धन । यथाऽऽहारकपुद्गलानामाहारकपुद्गलैरेवा-हारकाहारकबन्धनम्  $\times \times \times$  (कमंबि. ग. पू. व्या.

बाह्यरकारीरपुर्वगानों का बन्य बाह्यरकारीरपुर्वगानों के ताब वन्यन कराते वाले कर्म की बाह्यरक-माह्यरक वन्यन नामकर्स कर्हा जाता है।
बाह्यरक-कार्मएखन्यन-- रे. धाह्यरा-कामवंवणं
तह य। (कर्मीव. य. १०४, पु. ४३)। २. ××
तथाऽड्डार-क-वार्यवन्यन च तृतीयम्। (कर्मीव. य.
इ. ब्या. १०४, पु. ४३)। ३. तेवामीवाद्वारकपुरयानानां पूर्वपृत्तीनां पुरुमाणानां च कार्यपृत्तनुकपृद्धमाणीः पूर्वपृत्तिनेत्व सह सम्बन्ध बाह्यरककार्यप्यन्तनम् । (वस्तिः कस्तयः इ. १-११, पु.
१२१; कर्माम वहारक-कार्यप्यन्तम् वि. १, पू. ७)।
को ताबक्य सहारक वीर कार्यय पुरुपानों को साक्ष

को नामकर्म झाहारक और कार्मण पुष्पानों को लाख के सवान परस्पर में सम्बन्ध के घोग्य करता है उसे झाहारक-कार्मणबन्धन नामकर्म कहते हैं।

ग्राहारक-तंजस-कार्मराबन्धन - ग्राहारक-तेजस-कार्मणबन्धननामाध्येवमेव (ग्राहारकपुद्गलानामा-हारक-तैजस-कार्मणपुर्गलैरेव बन्धनम् बाहारक-तैजस-कार्मणबन्धनम्) । (क्रमंबि. पू. व्या. १०४, 절. ४३) 1 को कर्म बाहारक, तैजस और कार्मन पुर्वनलों को परस्पर सम्बन्ध के योग्य करता है उसे ब्राहारक-तैजस-कार्मणबन्धन नामकर्म कहते हैं। **प्राहारक-तेजसबन्धन--१.** यथाऽऽहारकपुद्गला-नामाहारकपुद्गलैरेवाहारकाहारकबन्धन तयाऽऽहा-रक-तैजसपुद्गलैरेवाहारक-तैजसबन्धनं द्रष्टव्य द्विती-यम् । (कर्मवि. पू. च्या. १०४) । २. तेपामेवा-हारकपुद्गलानां पूर्वगृहीताना गृह्यमाणानां च तैजस-पुद्गलैगु ह्यमाणै: पूर्वग्रहीतैश्च सह सम्बन्धः ब्राहारक-तैजसबन्धनम् । (पंचसं. मलय. वृ. ३-११, वृ. १२१;

कर्मप्र. बक्तो. टी. १, पृ. ७)। जो कर्म ब्राहारक ब्रौर तंजस पुर्वगलों को परस्पर में लाख के समान सम्बन्ध के योग्य करता है उसे ब्राहारक-तंजसबन्धन नामकर्न कहते हैं।

माहारकप्रव्यवर्गरण-देखो माहारद्रव्यवर्गणा । श्राहारगदव्यवग्गणा णाम श्रोरालिय-वेउव्यिय-श्राहा-रगाणं तिष्ह सरीराणं गहणं पवत्तति । (कर्मप्र. चू. १-१८, पू. ४०)।

जिस वर्गणा के पुर्गलस्कन्थों की बहुण कर झौदा-रिकाबि तीन शरीरों की उत्पत्ति प्रवर्तित होती है उसे भाहारकत्रव्यवर्गणा कहते हैं।

**प्राहारकबन्धन--**१. तेसि जं संबंधं प्रवरोप्पर पुग्गलाणमिह कुणइ। तं जउसरिसं जाणसु बाहारग-बधणं पढमं ।। (कर्मबि. स. १०३, पृ. ४३) । २. यदुदयादाहारकशरीरपृद्गलाना गृहीतानां गृह्य-माणानां च परस्पर तैजस-कार्मणपुद्गलैश्च सह सम्बन्धस्तदाहारकबन्धनम् । (प्रज्ञायः मलयः वृ. २२, 255' å. Ano) 1

१ को कर्म बद्ध चौर बध्यमान बाहारक शरीर के योग्य पुरुगलों को लाख के समान वरस्पर में सम्बन्ध के योग्य करता है उसे ब्राहारकबन्धन नामकर्म कहते हैं। २ जिस कर्मके उदय से गृहीत और गृहा-माण ब्राहारक वारीर के पुर्वालोंका परस्पर में तथा तैवस और कार्मण शरीर के पुर्वलों के साथ मी

सम्बन्ध हो उसे ब्राहारकबन्धन कहते हैं। बाहारक योग-बाहरदि-धणेण मुणी सुहमे बत्ये सयस्य संदेहे । गत्ता केवलिपासं तम्हा भाहारगो जोगो। (वद. दु. १, वृ. २६४ उ.; घो. जी. २३८)। जिसके द्वारा जुनि सूक्ष्म तस्य के विषय में सम्बेह होने पर केवली के पास जाकर उसका निर्णय करते हैं उसे बाहारक योग कहते हैं।

**ब्राहारकवर्ग**रगा—तदनन्तरं (वैश्रियवर्गणानन्तरं) इब्यती वृद्धानां परिणामं स्वाधित्य सुक्ष्मतराणा-मेकोत्तरवृद्धिमतामेव स्कन्धानां समुदायरूपा झाहार-कशरीरनिष्पत्तिहेतुभूता भनन्ता भाहारकवर्गणाः । (ञतक. सल. हेम. बृ. ६७-६६, पृ. १०४)। वैकियिकवर्शना के समन्तर द्वव्य की स्रवेका वृद्धि को प्राप्त, परन्तु परिणाम के ब्राध्य से ब्रत्यन्त मुक्त, एकोत्तर वृद्धियुक्त स्कन्धों के समुदाय रूप होकर बाहारकशरीर की निष्यत्ति की कारणभूत

बनन्त वर्गणायें बाहारकवर्गणा कहलाती हैं। झाहारकशारीरनाम—यदुदयादाहारवर्गणापुद्गल-स्कन्धाः सर्वेशुभावयवाहारशरीरस्वरूपेण परिणमन्ति तदाहारकशरीरं नामकमं। (मूला. वृ. १२-१६३)। जिस कर्म के उदय से बाहारवर्गणा के पुद्गल स्कन्ध समस्त शुभ धवयवाँ वाले ब्राहारकशरीरकप से परिचत होते हैं उसे बाहारकशरीर नामकशं कहते हैं।

ब्राहारकशरीरबन्धननाम—वेखो ब्राहारक-ब्राहा-रकबन्थन भौर बाहारकबन्धना पूर्वगृहीतैराहारकश-रीरपुद्गलैः सह परस्परं ग्रह्ममाणान् माहारकपुद्गलान् उदितेन येन कर्मणा बध्नाति आत्माज्योऽन्यसंयुश्तान् करोति तद् जतुसममाहारकशरीरबन्धननाम । (कर्मवि. दे. स्वो. बृ. ३४, वृ. ४६) ।

जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीत धाहारकशरीर के पुर्वालों के साम वर्तमान में गृह्यमाण माहारकशरीर के पुद्गल परस्पर में मिलकर एकक्पता को प्राप्त हों उसे बाहारकशरीरबन्धन नामकर्म कहते हैं। बाहारकशरीराङ्गोपाङ्ग-देखो बाहारकाङ्गो-पाङ्ग । जस्स कम्मस्स उदएण बाहारसरीरस्स शङ्गोवञ्च-पञ्चनाणि उप्पञ्चति तं बाहारयसरीर-गोवंगं गाम । (शव. पु. ६, पृ. ७३) ।

भीर प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं उसे साहारकशरीरांगी-पांग नामकर्म कहते हैं।

स्नाहारकसभुद्धार— १. घयोक्तविधिना धरप्सा-वध-मुक्तार्थयवणप्रयोजनाहारकसरीरिनवृत्त्वयं धा-हारकसनुद्धातः । (त. बा. १, २०, १२, १२, ७७) । २. धाहारक प्रारम्यमाचे सनुद्धातः धाहारकसभुद् चातः । स च धाहारकसरीरनाकमण्ययः । (बीच-बी. ससय. बृ. १–१३, बृ. १७; पंचर्तः सतय. बृ.

२-१७, प्. १४)। १ सस्य पाप सीर सुक्त तत्त्वों के सबवारण क्य प्रयोजन को सिद्ध करने वाले आहारक हारीर की रचना के लिए जो तन्युवात (सात्मवदेशवहिगंगन) होता है उसे साहारकसमृद्यात कहते हैं।

स्वाहारकसंघातननाथ — यहुरवाद धाहारकारीरस्वर्गरावात दुर्पावातारा सङ्घातवित धानोध्यस्वर्गरावात दुर्पावातारा सङ्घातवित धानोध्यसामाना व स्वर्वाप्यति तर् धाहारकसंघातननाम । (कर्वति है स्ती. वृ. २३. वृ. ४७) ।
वित्त कर्ष के ज्वय से साहारक सरीरक्य से परिचतः
दुर्पु दुर्पाव परमाचुर्यों को सारमा संचातित करता है
— यरस्यर के संनिवाल (तसीपता) से व्यवस्थानिक करता है
— यरस्यर के संनिवाल (तसीपता) से व्यवस्थानिक करता है
— यरस्यर के संनिवाल (तसीपता) से व्यवस्थानिक करता है
— स्वता है— इते साहारकसंघात्वन नामकर्म कहते हैं।
साहारकाङ्गीपाञ्जनाम— देवो धाहारसरीरागेपांग । यदुदयाद् धाहारकसंघात्वेच तद्
साहारकाङ्गीपाञ्जनाम । (कर्मवि है स्ती. वृ. २३,
इ. ४६)।

विस कर्म के उदय से जाहारकवारीरकप से परिचत हुए पुद्गल परमाणुद्धों का धंग-उपांग के विभाग से परिजमन होता है उसे बाहारकाङ्गोपाङ्क गाम-कर्म कहते हैं।

साहारकाययोग — माहरति भारतमात् करोति सुक्षमानपनिनेनेति माहारः। तेन माहारकायोग योगः माहारकायोगः। (वक. पु. १. पू. २२२)। मुक्म ववार्योको मात्मतात् करते वाले माहारकायोगः स्वाप्त करते वाले माहारकाय ले को नोग होता है उसे माहारकाययोग कहते हैं। भाहारकामांस्थानार्येग्यान्यः स्वाहारकम्मद्वारारे-रखें भारतमांस्थानार्येग्यान्यः स्वाहारकम्मद्वारारे-रखें भारतमांस्थानार्येग्यान्यः स्वाहारकमान्यः स्वाहारकमान्यः स्वाहारकामान्यः स्वाहारकमान्यः स्वाहारकमान्

रखंबी (धाहार-कम्मइयसरीरनखंबाणं एककम्हि जीवे णिविद्वाणं जो घण्णोष्णंण बंधो सो धाहार-कम्मइय-सरीरबंधो णाम—देखो सु. ४८ की चवला)। (बङ्-सं. ४, ६, ४४,—पु. १४, पु. ४३)। जाहारक जीर कार्मण शरीर सम्बन्धी पुब्तलस्कार्यो का जो एक जीवमें परस्पर बन्ध होता है उसे झाहार-कार्मणक्षरीरवन्य कहते हैं।

स्नाहारकाहारकबन्धन—देखो प्राहारक-माहारक-बन्धन। दुर्वगृहीवानामाहारकपुर्वावानां स्वेरेबाहार-कपुर्वगृहें हुमाणेः वह यः सम्बन्धः स प्राहारका-हारकबन्धनम् । (वंबसं. मक्षयः षु. १-११, दु. १२१; कमंत्र. यतो. टी. १, वू. ७)। पूर्वगृहीतं साहारकपुराचीं का गृह्णमाण साहारक-

१२१; कर्नप्र. यशो. टी. १, पू. ७)।
पूर्वपृष्टीत आहारकपुरुवर्तों का गृह्यभाण आहारक-पुरुवर्तों के साथ सम्बन्ध होने को आहारकाहारक-बन्धन कहते हैं।

झाहार-सैवस-कार्मराशरीरबन्ध-झाहार-सैवा-कम्मइस्मरीरवंधी (काहार-तेवा-कम्मइसरीर-क्षंत्रार्थ एक्टिन्ड वीवे गिविट्ठाणं जो सम्मोण्णेण क्षंत्री तो साहार-तेवा-कम्मइस्मरिटवर्श गाम )। बद्धं-४,६,४६—५,१४,५,४४)। झाहारक, तैवस सौर कार्यव सारोर्ड सम्बन्धी पुर्-गलक्क्यों का बो एक बीव में रस्सर बन्ध होता

साहारफ, तैसस और कार्मण सारीरों सम्बन्धी पुर-गतस्क्यों का को एक कीश में परस्वर बन्ध होता है उसे साहार-तैसक-मानंपकरीरसम्ब कहते हैं। साहार-तैसकरारीरसम्ब-साहारतैयासरीरखेंथे (साहार-देशासरीरखंचांचे एक्टिंड जीवे निर्मिद्दान जो प्रमाण्या बंधों को साहार-तैयासरीरखेंथे गाम)। (बद्दार्स- ५, ६, ४४— ५, १४, १५ ४३)। साहारक सौर तेसन सारीरों के पुर्वणसम्बन्धों का एक बोब में को परस्वर बन्ध होता है उसे माहार-तैसस सारीरसम्ब कहते हैं।

साहारद्रस्थमां स्वाहारद्रस्थमां गाम का। धाहारद्रस्थमां तर्ले व्यवद्वित। धाहारद्रस्थमां तर्ले व्यवद्वित। धाहारद्रस्थमां वाण्य व्यवद्वित। धाहारद्रस्थियां वाण्य व्यवद्वित। धाहारद्रस्थियां वाण्य व्यवद्वित। धाहारद्रस्थमां वाण्य व्यवद्वित। धाहारद्रस्थमां वाण्य व्यवद्वित। धाहारद्रस्थमां वाण्य । (ब्रह्मं ४, ६, ७२स-१०-१९ १९, १, ४९६)। २. विस्ते पर-मामुप्तेमाव्यवस्यं वेतृत्व तिष्णं वरीराणं महण जिप्य-तीव्यवद्वित होति सा साहारद्रस्थमाणा याम। (ब्रह्म १९, १, ४४६); आणि धोरावित्य-वेत्वित्य-साहारस्यरीराणं पाधीमाणि व्यव्याणि ताणि वेतृत वालिकत्व धोरावित्य-वेत्वित्य-साहारस्यरीराणं पाधीमाणि व्यव्याणि ताणि वेतृत वालिकत्व धोरावित्य-वेत्वित्य-साहारस्यरीराणं सक्ष्येण ताणि विराणिकत्वेत्रव्यवस्याहारस्यरीराणं सक्ष्येण ताणि वरिष्णोवित्यनं वरिष्णावित्यनं विह्नस्य परिणावित्यनं विद्यालामान्य विद्वालामान्य व

सुच्छति जीवा ताणि दव्याणि द्याहारदव्यवस्थाना णाम । (चयः पु. १४, प. ६४७) ।

जिसके बाभय से बौदारिक, वैक्षियिक और जाहारक इन तीनों शरीरों की निव्यत्ति होती है उसे बाहार-ब्रज्यवर्गया कहते हैं।

**धाहारपर्याप्ति--१.** बाहारपञ्जत्ती णाम बल-रसपरिणामसत्ती। (नन्दी. चू. वू. १६)। २. शरी-रेन्द्रिय-बाङ्-मनःप्राणाऽपानयोग्यदलिकद्रव्याऽऽहरण-कियापरिसमाप्तिः ब्राहारपर्याप्तिः । (त. भा. =, १२; नम्बी. हरि. बू. वू. ४३-४४) । ३. ब्राहारब्रहण-समर्थंकरणनिष्पत्ति राहारपर्याप्तिः । 🗙 🗙 🗴 श्वरी-रस्येन्द्रियाणां वाचो मनसः प्राणापानयोश्वागमप्र-सिद्धवर्गणाक्रमेण यानि योग्यानि दलिकद्रव्याणि तेषाम् भाहरणिकवा ग्रहणम् — ग्रादानम्, तस्याः परिसमाप्तिराहारपर्याप्तः करणविशेषः। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. =-१२) । ४. तत्राहारपर्याप्तेरवं उच्यते — शरीरनामकर्मोदयात् पुद्गलविपाकिनः माहारवर्गणागतपुद्गलस्कन्धाः समवेतानन्तपरमाणु-निष्पादिता ग्रात्मावष्टव्यक्षेत्रस्याः कर्मस्कन्यसम्बन्ध-तो मूर्तिभूतमात्मानं समवेतत्वेन समाश्रयन्ति; तेषा-मुपगतानां पुद्गलस्कन्धाना खल-रसपर्यायैः परि-णमनशक्तेनिभित्तानामाप्तिराहारपर्याप्तिः (बल-परिणमनशक्तिराहारपर्योप्तः--मूला-वृ.)। (धवः पु. १, पू. २१४; मूलाः बू. १२, १६५) । ५. ग्राहारपर्याप्तिनीम खल-रसपरिणमन-शक्तिः। (स्थानाः स्रभयः वृ. २, १, ७३, वृ. ५०)। प्तिः। (त. भा. सिद्धः बृ. ६-१२)। ७. यया शक्त्या करणभूतया जन्तुराहारमादाय खल-रसरूप-तया परिणमयति सा बाहारपर्याप्तः । (प्रवः सारोः बू. १३१७; विचारसः वि. ब्या. ४२, पू. ६; बृहत्कः. षु. १११२; संग्रहणी हे. बु. २६८)। ८. यया बाह्य-माहारमादाय खल-रसरूपतया परिणमयति सा ब्राहा-रपर्याप्तिः । (प्रज्ञायः मलयः बृ. १-१२, यू. २५; नम्बी. मलय. बृ. १३, पृ. १०५; वडशीति मलय. बू. ३, पृ. १२४; पंचसं. मलय. बृ. १–५, पृ. ८; जीवाजी. मलय. थू. १-१२, पू. १०; बष्ठ कर्म. मलयः बृ. ४, पृ. १५३; शतकः मलः हेमः बृ. ३७, ३८, पू. ५०; कर्मस्तव गो. बृ. ६-१०, पू. १६; कर्मवि. हे. स्वो. वृ. ६; वडसीति हे. स्वो. वृ. २,

वृ. ११७; बच्ठ कर्म. वे. स्वो. वृ. ६, वृ. १२६) । ब्राहारवर्गणाभ्य भागतसमयप्रवद्यपुद्गलस्कन्धान् सल-रसमागेन परिणमयितुं पर्याप्तनामकर्मोदयसहि-ताहारवर्गणावष्टम्भजनिता मात्मनः शक्तिनिष्पत्तिः म्राहारपर्वाप्तः। (यो. जी. य. प्र. टी. ११६)। १०. ब्रीदारिक-वैकियिकाहारक-शरीरनामकर्मोदय-प्रथमसमयमादि कृत्वा तच्छरीरत्रय-षट्पर्याप्तिपर्याय-परिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान् सल-रसभागेन परिणम-वितुं पर्वाप्तिनामकर्मोदयावष्टम्भसम्भूतात्मनः शक्ति-निष्पत्तिः बाहारपर्याप्तिः । (गो. बी. बी. प्र. ही. ११६; कार्तिके. टी. १३४) । ११. तत्रीयाऽऽहार-पर्याप्तियंयाऽऽदाय निजोचितम् । पृथक् सल-रसत्वे-नाऽऽहार परिणति नयेत् ॥ (लोकप्र. ३-१७)। १ बाहारवर्गणा के परमाणुझों की सल भीर रस भागक्य से परिणमन कराने की शक्ति को बाहार-पर्याप्ति कहते हैं। बाहारपोवध-तत्राहारपोवधो देशतो विवक्षित-विकृतेरविकृतेराचाम्लस्य वा सकृदेव द्विरेव वा भोज-नम् । (योगञा. स्वो. विष. ३-८४, पू. ५११) । विवक्षित विकृति-विकारजनक घी-दूब भावि, धविकृति-कामादि विकार को न उत्पन्न करने बाला सावा भोजन-वयवा बाचाम्ल (संस्कार-रहित कांजी व भात मावि) का एक-वो बार भोजन करना; यह देशतः बाहारपोवधवत कहलाता है। **ब्राहारमिश्रकाययोग** — ब्राहार-कार्मणस्कन्यतः समुत्पन्तवीर्वेण योगः माहारमिश्रकाययोगः । (भव-षु. १, वृ. २६३) । ब्राहारकशरीर बीर कार्मणशरीर के स्कन्धों से उत्पन्न हुए बोर्व के द्वारा जो योग होता है उसे ब्राहारमिश्रकाययोग कहते हैं। **भाहारशरीर**-भंतोमुहूत्तसंचिदपदेसकलामो भा-हारसरीरं णाम । (वब. पु. १४, पृ. ७८) । बन्तर्मुहुतं काल में संचित नोकर्मप्रदेशों के समूह का नाम बाहारशरीर है। **ब्राहारशरीरनाम-ज**स्स कम्मस्स उदएण भ्राहार-वस्मणाए संघा बाहारसरीररूवेण परिणमंति तस्स भाहारसरीरमिदि सण्णा । (भव. पु. ६, पू. ६१) । · जिस कमं के उदय से ब्राहारवर्गणा के स्कन्य

बाहारक्षरीर के क्य में परिचत होते हैं उसे बाहार-

श्वरीरनामकर्ष कहते हैं।

**माहारक्षरीरबन्धननाम**-देखो श्राहारकश्चरीरबन्धन नामकमं । जस्स कम्मस्स उदएण श्राहारसरीरपरमाणू ग्रण्णोण्णेण वंधमागच्छति तमाहारसरीरबंधणणाम ।

(बब. पु. ६, पू. ७०)। जिस कर्म के उदय से झाहारझरीर के परमाणु पर-स्पर में बन्ध को प्राप्त होते हैं उसे झाहारझरीर-बन्धन नामकर्म कहते हैं।

आहारकारीरसंघातनास—देखो घाहारकारीर-संघातनाय। जस्स कम्मस्स उदएण माहारस्वीर-स्वंबाणं सरीरमावनुवनदाणं वंबणणानकम्मोदएण एमवंबणवढाण मट्टलं होदि तमाहारसरीरवंबण-णाम। (बल. पु. ६, पू. ७०)।

जिस कर्म के खदय से दारीर खदस्था को प्राप्त ब्राहारशरीर के स्कन्य बन्धन नामकर्म के उदय से एक बन्धनबद्ध होकर छिद्ररहित बबस्या को प्राप्त होते हैं उसे बाहारशरीरसंबात नामकर्म कहते हैं। **माहारतमुद्धात ---** देखो भाहारकसमुद्धात । १. ब्राहारसमुखादो णाम पत्तिब्ढीणं महारिसीणं होदि । तं च हत्युस्सेषं हंसधवलं सञ्चगसुंदरं लगमे-त्तेण धर्णेयजोयणलक्खगमणक्खम अप्पडिह्यगमणं उत्तमंगसंभव बाणाकणिट्वदाए असंजमबहुलदाए च लद्भपसंस्वं । (श्व. पु. ४, पू. २८); बाहारसमु-न्धादो नाम हत्यपमाणेन सब्बंगसुदरेन समयउरस्स-सठाणेण हसभवलेण रस-रुधिर-मम-मेदद्वि-मञ्ज-सुक्कसत्तधाउद्यवज्जिएण विसन्गि-सत्यादिसयल-बाहामुक्केण वज्जसिलायंभ-जल-पव्ययगमणदच्छेण सीसादो उम्मएण देहेण तित्ययरपादमूलगमण। (थव. पु. ७, पृ. ३००) । २. समुत्यन्नपद-गदार्थ-भ्रान्तेः परमद्विसम्पन्नस्य महर्षेर्मूनशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकमध्या-न्निर्गत्य यत्र-कुत्रचिदन्तर्मुहुर्तंमध्ये केवलज्ञानिन पश्य-ति तद्शंनाच्य स्वाश्यस्य मुनेः पद-पदार्थनिश्चयं समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति वसौ बाहारसम्-व्धातः ॥ (वृ. प्रव्यतं. टी. ११; कार्तिके. टी. १७६) ।

१ प्रमाण में एक हायका, क्षर्यागतुन्तर, समस्तुरक-संस्थान से सहित, हंसके समान बदल, रस-क्षिपादि सात बातुओं से रहित, समस्त बावाओं कि विन्तृत्वेत, पर्यंत एवं बस बादि के भीतर गमन में सक्बे और मस्तक से उरपन्त हुए ऐसे सुन स्नरीर के डारा तीर्थंकर के पारमूल में बाना; इसे ब्राहारतनुद्धात कहते हैं।

बाहारसंज्ञा-१. बाहारदसणेण व तस्युवजोगेण्या कणकुट्ठाए । सादिदरुदीरणाए हबदि हु बाहार-सण्या दु ।। (त्रा. पंचसं. १-५२; गो. जी. १३४)। २. बाहारसंज्ञा बाहाराभिलावः क्षुद्वेदनीयोदय-प्रभवः सल्वातमपरिणाम इत्यर्थः । (बाब. हरि. मृ. षृ. ४८०; जीवाजी. वृ. १-१३, पृ. १४) । ३. घस-ह्रेदनीयोदयादोज-सोम - प्रक्षेपभेदेनाहाराभिलाषपूर्वक विशिष्टपुद्गलग्रहणमाहारसज्ञा, संज्ञा नाम विज्ञानं तदिषयमाहारमभ्यवहरामीति । (त. भा. हरि. व सिद्धः बू. २-२५) । ४. घाहारे या तृष्णा काङ्का सा बाहारसजा। (वद. पु. २, पृ. ४१४) । ५. बा-हाराभिलाव बाहारसङ्गा, सा च तैजसक्तरीरनामकर्मी-दयादसातोदयाच्य भवति । (आचाराः नि. शी. बू. १, १, १, ३६, पृ. ११)। ६. तत्राहारसंज्ञा बाहारा-भिलाय:। (स्वानाः सभयः वृ. ४-४, ३४४, वृ. २६३)। ७. तत्राहारसंज्ञा क्षुद्वेदनीयोदयादाहाराभि-सायः । (धर्मसं. मान. स्वो. वृ. ३-२७, वृ. ६०) । प्राहारे विशिष्टान्नादौ संज्ञा वाञ्छा प्राहारसंज्ञा । (गो. जी. जी. प्र. टी. १३४)। ६. भ्राहारे योऽभिलायः स्याज्जन्तोः क्षुद्वेदनीयतः । द्याहारसंज्ञा सा ज्ञेया 🗙 

१ ब्राहार के देखने से, उसकी झोर उपयोग जाने से तथा पेट के काली होने से झसातावेदनीय की उदीरणा होने पर जो ब्राहार की झभिलाषा होती है उसका नाम ब्राहारका है।

झाहितविशेषस्य — १. याहितविशेषस्यं वषनाग्तरा-पेश्वया डोक्तिविशेषता । (समझा समयः मृ. १४, पृ. ६०)। २. धाहितविशेषस्यं शेषपुरुषयपना-पेश्वया शिक्षेवूर्यादितमतिविशेषता। (रावपः समयः मृ. मृ. २९)।

१ इसरों के वचनोंकी सपेका विशेषता की उपस्थित को साहितविशेषत्व कहते हैं। यह ३५ सत्यवचना-तिकार्यों में ३१वां है।

साहृतकर्म---१. यद् शृहादेः सामुवसतिमानीय वदाति तदाहृतन्। (साचाराः सी. वृ. २, १, २६६, इ. २१७) । २. साहृतं स्वयामाधाहृतादि । (स्वयः सा. नसय. वृ. १--१६४, वृ. २४) । ३. यद् शामा- न्तराब् ग्रहाब् वा यतिनिभित्तमानीतं तदाहृतम्। (गु. गु. वट्. स्वो. बृ. २०, ष्टु. ४१)।

र गृहावि से साधु की बसति में लाकर को विधा भाता है वह ब्राह्मत नामक उद्गम दोव से दूचित होता है।

कर्मभूमि के प्रारम्भ में भगवान ब्राहिनाच ने प्रका के लिए चूंकि इक्षुरत के संग्रह का उपवेश दिया या, अतएव उन्हें इक्बाकु कहा बाता है।

इङ्गाल—देवो प्रञ्जार दोष। १. ते वे णिमांचे वा पिमांची वा फानु-एवणिक्य प्रसम-पाण-साहम-साहमं पहिमाहेला समुण्डिए निद्धे गडिए सक्योव-नंत्र प्राहारं माहारेलि एस वे गोयमा स हमाने पाल-भोयमं। (भावस्ती ७, १. १६—सम्ब ३, १. १)। २ निर्वाता विश्वाला गायुक्ता घोमनेयमित तमा-नुराल इङ्गालः। (स. मा. विश्वाये, स्न-२३०; कार्तिके ती. ४४६)। ३. इङ्गालं सरामप्रधंसनम्। (गु. मु. बहु. स्वी. मृ. २४, १. ४)।

? तामु धोर लाज्यी प्रायुक्त व एवणीय काल, पान, बादिय एवं स्वादिय स्वादार को छहण करके मोह को प्राय्त होता हुआ यदि लोगुपता व सातस्तित से उस खाहार को ब्लाता है तो यह इन्द्रस्त (अंगर) गाय का एवणा दोच होता है। २ यह वस्तिका हुवा धीर खांचल गर्मी-तर्दा से रहित विशास धीर युन्दर है; ऐसा समझ कर उसमें धनुराग करने से इंगासनोव होता है।

इज्जिल--- दिङ्गतं नियुणमतिगम्यं प्रवृत्ति-निवृत्ति-सुचकमीयदभू-शिरःकम्पादि । (जीतकः चू. जि. वर्षाः ४-२४, पृ. ३०)।

निपुणबृद्धियों के द्वारा जान सकने के बोध्य ऐसे प्रवृत्ति या निवृत्ति के युवक कुछ धृकुटि व शिर के कम्पन बादि सारीरिक संकेतों को इक्कित कहा जाता है।

इङ्गिनी-- १. इंगिणीशब्देन इङ्गितमात्मनो मध्यते । (स. धा. विषयो. २६) । २. इंगिणीशब्देन इंगित-मात्मनोऽभित्रायो मध्यते । (स. धा. मूला. २६) । २ वयने प्रभिन्नाय को इंगिल या इंगिनी कहा जाता है।

हङ्गिनी-धनकान - हङ्गिनीः श्रृत्तिहितः किमाहि-वेषस्तर्धाक्षिण्यनगवगिष्मृत्ती । सस्य प्रतिपत्ता तेनैव अभ्योगपुतः परिवृत्तिमवङ्गुयः त्वास्त्रीव एव स्थिन्ति एकाकी इत्त्रभृतिबाहारप्रत्यास्त्रीवराव एव्य-शृष्णाच्यायां सकामृत् सर्वेष्टः सम्माध्यानपरायमः प्राचान् वहाति हस्त्रेविङ्गिनीस्प्रानयनम् । (योक-क्षा. स्था. स्थ्य. ४-८१) ।

प्रागमिविहित एक क्यांविशेव का नाम इत्लिनी है। उसको स्वीकार करने वाला कमले होने वाली प्रागु की हार्नि को वालकर बीव-व्यन्तु रहित एकान्त स्थान में रहता हुवा चारों प्रकार के प्राह्मार का परित्यान करता है। वह छाया से उच्च प्रदेश में धीर उच्च प्रदेश से छाया में संकमन करता हुया सावचान रहकर प्याप्त में संकमन करता हुया सावचान रहकर प्याप्त में संकमन करता है। इसे इन्नियंकर वमताल कहा काता है।

इङ्गिनीमर्ग-देखो इङ्गिनी व इङ्गिनी मनसन । १. भात्मोपकारसब्यपेक्षं परोपकारनिरपेक्षम् इक्कि-नीमरणम् । (बद. पु. १, पृ. २३-२४) । २. इंक्सिनी श्रुतविहितकियाविशेषः, तद्विशिष्टं मरणमिक्निनीमर-णम् । ग्रयमपि हि प्रवृज्यादिप्रतिपत्तिक्रमेणैवायुषः परिहाणिमवबुध्य बालनिजोपकरणः स्यावर-अञ्जम-प्राणिविवजितस्यण्डिलस्यायी एकाकी कृतचतुर्विधा-हारप्रत्याख्यानः छायात उष्णं उष्णाच्छायां सङ्कामन् सकेटः सम्बक्तानपरायणः प्राणान् जहाति एतदिन्ति-नीमरणमपरिकर्मपूर्वकं चेति । (त. भा. सिंह. पू. ६, १६) । ३. स्वाभिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवत्यंमानं मरणं इञ्जिनीमरणम्। (भः द्याः विवयोः व मूलाः टीः २६) । ४. श्रप्पोवबारवेक्सं परोवबारूणमिंगणीमर-णं। (बो. क. ६१)। ५. परप्रतीकारनिरपेक्षमा-श्मोपकारसापेक्रमिङ्किनीमरणम् । (चा. सा. पृ. ६८; कार्तिके. टी. ४६६) ।

१ बृहारेके द्वारा को बाले वाली तेवा-चुजूवा को स्वी-कार न करके स्वयं ही वारीर को तेवा-चुजूवा करते हुए को नरप होता है उसे इस्क्रिनीयरण कहते हैं। इच्छा--१. एवणं इच्छा बाह्याऽम्यन्तरपरिवहासिन साथ: (बयबर स. ७७७)। २. इच्छाऽमिलास्पर-सोक्यविचय:। (व. सा. सिद्धः वृ. ८-१०, पृ. १४६)। ३. इच्छा अन्तः रुपार्युक्तः । (ब्रुष्णकः श्ली-वृ. २. २, १६, वृ. ७) । ४. इच्छा तहरूलाग्रीतिः 

४. ४ । (बानबार २७-४) । ४. इच्छा सास्कत्रावासिकारः . तद् ग्रोपारुम्बतं मेषु विद्यते ते 
तहन्तः यमणाः, तेषां क्यातु गुणकणनाविषु ग्रीतः 
इच्दता । उत्तरं च हरिश्रद्वाचीः —तण्डुक्तकृत्योदीः 
संगया विपरिणानमी इच्छा इति । (ज्ञानबार वेदचन्नद्व वृ. २७-४)।

१ बाह्य और घान्यत्तर परिषह की प्रीनलावा को इच्छा कहते हैं। २ तीनों लोक सम्बन्धी प्रीन-लावा का नाम इच्छा है। यह लोभ कवाय का नामान्तर है।

इच्छाकार-१. इट्ठे इच्छाकारो XXX। (बूला. ४-५) । २. तत्रैवणमिच्छा कियाप्रवृत्यम्यु-पगमः, करणं कारः, इच्छया करणं इच्छाकारः, म्राज्ञा-बलाभियोगव्यापारप्रतिपक्षो व्यापारण चेत्यर्थः। (धनुवो. हरि. वृ. पृ. ४८) । ३. एवणमिच्छा, करणं कारः, ××× इच्छया बलाभियोगमन्तरेण करणम् इच्छाकारः, इच्छाक्रियेत्यर्थः । तथा च ममेदं कूद इच्छाकियया, न च बलाभियोगपूर्विकयेति भावार्यः । (भावः नि. हरिः वृ. ६६६, पृ. २४८; जीतक. **जू. वि.** व्या. वृ. ४१, ६-४) । ४. इच्छा-मध्यपगमं करोतीति इच्छाकारः भादरः। (मूलाः ब्. ४-४); इट्ठे इष्टे सम्यन्दर्शनादिके शुभपरि-णामे वा, इच्छाकारो-इच्छाकारोऽम्युपगमो हर्षः स्वेच्छया प्रवर्तनम् । (मूला. वृ. ४-४) । ४. पुस्त-कातापयोगादेया याञ्चा विनयान्विता । स्व-परार्थे यतीन्द्राणां सेच्छाकारः प्ररूपितः ॥ (बाचाः साः ₹-€) 1

१ झमीच्य सन्यावर्शनाचि अववा शुन परिशाम को स्वीकार करना, उसमें हुई प्रयट करना छीर इच्छा-मुद्धार उसमें प्रवर्तना; इसका नाम इच्छाकार है। ३ बत्तप्रयोग के बिना इच्छा से 'नेरा यह कार्य कर से 'हत प्रकार प्रेरणा करना; यह इच्छाकार कह-साता है।

इच्छानुलोमवचनी — देवो इच्छानुलोमवाक्। १. इच्छानुलोमवचनी इच्छानुत्रुत्तिमावा यवा तचा मवतीत्यादिः। (गो. वी. स. प्र. डी. २२४)। २. तवंब मवाप्ति मवित्यप्तियादि इच्छानुवृत्तिमावा इच्छा-नृत्तीमवचनी। (गो. वी. वी. प्र. डी. २२४)। इच्छानुरूप वसनप्रयोग का नाम इच्छानुनोनवसनी है। स्रेते—उसी प्रकार मैं भी होना साहता हूं, इत्यादि वसनप्रयोग।

**इच्छानुलोमवाक्**—तवेष्टं पुष्टं कुर्वेऽहमित्या**द्येच्छा-**नुलोमवाक् ॥ (**श्राचा. सा. ५**-६६) ॥

तुम्हारे सभीव्य को में पुष्ट करता हूं, इत्यादि प्रकार के वचन को इच्छानुलोमवाक् कहते हैं।

इच्छानुलोमा-देशो इच्छानुलोमवनती । १. रच्छानुलोगा नाम कार्य कर्त्तुमिच्छता केनियत १ एटे करियसाह करोति (तु) भवान् मामायेवतिमेवतिर्मित ।
(बर्मसं. बातः. स्थी. ब्. १-४१, ष्टु. १२१) ।
२. जिवदिच्छानस्तृत्त्वं लेच्छाचित्रामा य ।।
(बावार. ७६) । ३. निविस्ततत्वं तंचछाचित्रास्त्वम्,
तत्कचनं लंचणानुलोमा जेया । यथा करियत् किज्वस्कर्मारमाणः कञ्चन पृच्छति करोग्येवदिति ।
त प्राह—करोतु भवान्, मामायेवदिमेवतिति ।
(बावार. ब्. ७६) ।

्राप्ता पुष्टने वर हम्ब्युक किसी के द्वारा पूछने पर जो कोई यह कहता है कि 'करो, मुझे भी यह सभी-च्ट हैं', इस प्रकार की भाषा को इच्छानुसीमा कहा जाता है।

इच्छाप्रवृत्तस्यांनवालमर्गु — तयोः (इच्छानि-च्छाप्रवृत्तस्यायोः) प्राथमानिना वृत्तेन शस्त्रेण विषेण उदकेन मस्त्रपातेन उच्छ्यासानिरोधेन प्रति-शीतोण्यातेन रञ्ग्या सूचा तृष्टा जिङ्कोत्यादेन विकडाहारस्यनया याला पृति डोकन्ते कृतिप्रानि-मिसाञ्जीविवपरित्यायीयमः। (भगः प्रा. विजयो. डी. २५; आ. प्रा. डी. ३२)।

कारणवंश प्राणयात की इच्छा करने वाले प्रकाशी जन प्रतिन, यूम, क्षत्र, विव, पानी, प्रांची, हवास-निरोध, ध्रांतिवय शांत्य या उल्लता, रस्ती (कांती), मूझ, त्यास, जीम का उल्लावना प्रीर विपरोत काहार का तेवन; हत्यादि कारणों में किसी भी कारण के द्वारा को दुख्य का प्राण्य सेते हैं, यह इच्छाअनुसदर्शनवालमध्य कहताता है।

इच्छायोग—१. कर्तृमिण्छोः खुतार्थस्य ज्ञानिनोऽपि प्रमास्तः। विकतो चर्ययोगो यः स इच्छायोग उच्यते ॥ (बोणदृष्टिस. ३)। २. तज्जुत्तकहागोइह संपदा विपरिचामिणी इच्छा। (बोणस्ति. १)। ३. ज्ञातायमस्यापि प्रमास्तिः कालादिवैकस्येन वेस्य- वन्दनाश्चनुष्ठानमिच्छाप्राधान्यादिच्छायोगः । (ज्ञा-स्त्रवाः टी. १-२७) ।

दे आगम का जाता होकर मी प्रमादवश कालावि की विकलता से स्वेच्छापूर्वक वैत्यवस्था आदि विभागों के करने की इच्छायोग कहते हैं।

इच्छाविभावस्यः— १. वीनावन्नावदानेन पुष्यं नतु भवेदिति । पृष्टेऽम्युपमान्तार्थं सवेदिच्छाविभाव-णम् ॥ (बावा. सा. ६—४०) । २. कदिवत् पृष्कित हे मुने, दीन-हीनादीनामन्नादिदानेन पुष्यं भवेल वा भवेत् ? प्रीतरःनार्थं वदति पुष्यं सवेदेवेदसमुप्रयम सच्छाविभावसम् । (सा. सा. हो. ६९) ।

? शीन-हीन जनों को प्रान्तावि के देने से बया पुष्य होता है, इस प्रकार किसी के पुक्रने पर अन्त के निये 'होता है' ऐसा स्थीकारात्यक क्षत्रन कहना, यह एक इच्छाविभावण नाम का उत्पादन दोव माना जाता है।

इच्छावृत्ति — पूर्वात्तानवानातापयोगोपकरणादिवु । सेच्छावृत्तिगंणीच्छानुवृत्तिर्या विनयास्पदा ॥ (झाचा. सा. २–१) ।

पूर्व में गृहीत धनशन व धातापनयोग धादि करने के समय धावार्य की इच्छा के अनुसार सविनय धाय-रण करने को इच्छावृत्ति कहते हैं।

इतर मंत्री--इतरः प्रतिपन्नः पूर्वपृश्वप्रतिपन्नेषु वास्वजनसम्बन्धनिरपेक्षाया मेत्री सा तृतीया। बोडशक वृ.१३-१)।

कुटुन्सी जन से भिम्न इतर वनों में — विन्हें स्वयं स्वीकार किया गया है या वो पूर्व पुरवा है। रा स्वी-इत हैं — स्वयन सम्मय की सरेकान कर सैत्रीभाव के राजने की इतर मैंत्री कहते हैं। यह मैत्रीभावना के बार भेवों में तीकरा है।

इतरेतराभाव-स्वरूपान्तरात् स्वरूपव्यावृत्तिरित-रेतराभावः । (प्र. न. त. १-६३) ।

स्वरूपान्तर से स्वरूप की व्यावृत्ति को इतरेतरा-भाव कहते हैं।

हत्वसूत्र (पृत्तमूत नय) — १. × × ४ दत्वंभूतः (क्यावयः) (लबीसः १-४४; प्रयाचकः
स्दे) । २. हर्यमूतनयः (क्यावयनः स्यात्वारमुद्राह्वियः। (सिद्धितः ११-११, १, ७३६ सं. ६)।
३. हर्यमूतः (क्यावयन्यः सर्यभवकतः हति।
× × × नतु च इर्यमूतस्वक्यप्रकाणे सर्वते

एवम्भूताभिकाने कि केन संगतम् ? इत्यसत्, यस्मात् इत्यम्भूतस्यैव इदम् 'एवम्भृतः' इति नामान्तरम् । (न्यायकुः १–४४, वृ. ६३१) ।

(भ्याप्तुः २,---, पु. १४१)।

१ किया के प्राच्येष्ठ समुख्यक्य के प्रतिसादन करने

वाले नय को इत्यंभूत (एक्क्लूत) नय कहते हैं।

वेले -- वमनक्विध्यापित्वत याव की ही गी कहता।

इत्यंकलसम्प्रतंस्यान — १. वृत्त-अध्य-नपुरत्वायतपरिसम्बलानितासित्यंत्वलम् । (व. ति. १,-१४),

तुष्वको व. १,-२५)। २. वृत्तं न्याकं चतुरक्षमावतं
परिसम्बलानित्येवमाति संस्थानित्यंत्वलम् । (त.

वा. १, २४, १३)। ३. संस्थानित्यंत्वलम् न्याकं

कतवादानितासित्यंवलम्मियते। (व. ता. ६-६३)।

४. इत्यंत्वलमं संस्थानं निक्लेग-चपु-कोच-वीर्थ-गिर
मण्डलादि । (त. वृत्ति खुत. १,-२४))

१ गोल, जिक्कोण एवं चतुक्कोण सादि विविध

साकारों को इत्यंतसमसंस्थान कहते हैं।
इत्यर स्थानशन - १. न स्थानगनगनन् साहारत्यान इत्यर्थ: । तत्नुनिहमा इत्यरं सावत्वत्विकां च ।
तत्रेत्वरं रिनिकाशन्, तत्नुनव्यप्ततीक्षेत्रशिषं च ु
विदिचन्धासान्तम् । (बसर्वे मि. हरि. वृ. १, १,
४७, वृ. २६)। २. तत्रेत्वरं नमस्कारसहितािशः।

×× पतुर्वभक्तादियम्मासपर्यवसानिस्तरमनसानं मयवतः सह्योरस्य तीवें। (त. सा. सिंहः वृ.
१-१३)।

१ पर्रामित काल तक को ब्राहार का त्याग किया जाता है उसे इत्यर अनकान कहते हैं। यह पहा-बीर के तीर्थ में एक से लेकर छह मास तक अभीब्द है।

१ ब्रज्य बेकर कुछ काल के लिए अपने अबीन करके व्यक्तिवारिणी (बेड्या) स्त्री के साथ विषय सेवन करने को इत्वरपरिपृहीलागमन कहते हैं। यह बहा-वर्याणुवत का एक व्यतीवार है।

इस्वर-वर्षपृष्टीताचरिपृहीतागमन—इत्वरी धव-नवीता, माटोप्रदानेन स्तोककालं परिवृहीता इस्वर-परिपृहीता देवरा, तथा स्वरिदृहीता देवर्यन सङ्ग्रही-तामसक्कपाटिः, कुलाञ्चना वा ज्याचित, तयोगम-नम् सामेबनम् इत्वरपरिवृहीतापरिपृहीतायमनन् । (कामि. मृ. मृ. ३-२६)।

व्यक्तियारियों देश्या स्वया स्वताय कुमीन स्त्री को सम्ब देशर और कुछ काल के लिए स्वयाने मानकर उनके साथ विषय-तेवन करने को इत्यरपरिगृहीता-परिगृहीतायन कहते हैं। यह बह्यवर्यानुवत का एक स्तरीवार है।

इस्वर-बरिहारबियुद्धिक — १. इतरिम थेरकणे विजक्षणं भावकहिमा उ।। (वंषणः ११२४)। २. एवे च परिहारविशुद्धिका द्विविधाः। तथ्या— इत्वरा मायक्तिकहिमा । तम वे कल्पसमाय्यानगरं तमेव कर्ष्णं गच्छं समुप्रास्थानित ते इत्वराः। (भावः उपो. ति. मत्त्रमः मु. ११४, पृ. १२२)। १. वे कर्ष्य-समाय्यानगरिवे कर्ष्णं गच्छ वा समुपास्थान् त इत्यराः। (ववातोः है. स्त्रोः मृ. १२, पृ. १३७)। स्रो कल्पसमाप्ति के मनत्तर स्वर्षां वरिहारविशुद्धि-संयस की सामना के पत्त्रसात् स्वर्णे पूर्वं गच्छ (स्व-विश्वद्धिक स्वरों हैं।

इत्वर-सामायिक— १. सायक्यवोगविषदः चि तत्व सामादयं दुहां तं व । इत्तरमावकः विषयं पढमं पढमं सीतमित्राणां ॥ तित्वेषु प्रणारोविषयवस्स सेहस्स घोवकालीयं । विषयेषाः १२६-६); तत्र स्वरूर-कालियवरम्, तदाय-वरमाहंतीयंयोरेवाऽनारोपित-वतस्य संबस्य ॥ (विषयाः स्त्रो, व. १२६१)। १. तत्रेल्यं भरतंत्रवेषु प्रथम-विषयतीयंकरतीयंषु भनारोपितमहातत्त्य संक्षकर्य विषयंत्रीयं

१ मरत और पेरावत क्षेत्र सम्बन्धे प्रथम धोर प्रतिकार तीर्वकरों के तीर्थ में बहाततों के सारोपण (स्थापन) से रहित बील (शिल्यमूत) ताचु के को ह्वार—कुछ काल को सविव मुक्त —तानाधिक वारित्त हुखा करता है उसे हत्वर सामाधिक कहते हैं। इस्वरासाम् म — इत्वरी प्रतिपुरुषम्यवनवीला, वेद्या इत्वर्षः, वा नावानाता च कञ्चित्कालं माटीप्रदा-नाविना वंदृहीता, पृवद्मानं द्रत्वराता । प्रयवा इत्वरं स्तोकमण्डुम्यते, इत्वरं रत्नीकमल्यानाता इत्वरा-ता, विस्मध्यदृवत् समातः । ध्यवा इत्वरकातमाता इत्वराता, मुद्रस्थाकप्रतिवात् समातः, कात-सम्बद्धा-पद्य । तस्यो गम धातेवनम् । इयं चात्र मावना— माटीप्रदानादित्वरकातस्त्वीकारेण स्वक्तप्रतीक्ष्य वेदयां सेवमानस्य स्वदुद्धिकस्थनमा स्वदारत्वेन व्रत-सायेशवित्यत्वान मङ्गः, ध्रत्यकातप्रीपद्धाच्यः स्वद्योजम्बद्धनस्त्राच्यः । भङ्गः, वित भङ्गामङ्गस्य-वादिव्यत्वानामोऽतिचारः । (धोषञ्चाः स्वो. विव. ३-४)।

हत्वरीका सर्थ परपुक्य से सम्बन्ध रक्तने वाली वेदया है स्थीर सास सम्ब का सर्थ है गृहीत । समि-प्राय यह है कि माझ | वेकर कुछ काल के लिए स्थानी स्थी तत्वसते हुए वेदया ने सत्ताप्य करना, इसका नाम इत्यरात्तापन है। स्थया इत्यर का सर्थ स्तोक भी होता है, तदनुसार ऐसी स्त्री को कुछ काल के लिए सहच करना, इसे इत्यरात्तापन समभना चाहिए। यह बहावर्याणुक्त का प्रथम सतीवार है।

इत्वरिकागमन-१. तत्रेत्वरिकागमनम् प्रस्था-मिका असती गणिकात्वेन पुंत्रचलित्वेन वा पुरुपा-नेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी। तथा प्रतिपुरुष-मेतीत्येवशीलेति व्युत्पस्या बेश्यापीत्वरी । ततः बुत्सायां के इत्वरिका, तस्यां गमनमासेवनम् । इय चात्र भावना -- भाटीप्रदानान्त्रियतकालस्वीकारेण स्वकलत्रीकृत्य वेश्यां वेत्वरिका सेवमानस्य स्वबुद्धि-कल्पनया स्वदारत्वेन व्रतसापेक्षचित्तत्वादल्पकाल-परिग्रहाच्च न भंगो, वस्तुतोऽस्वदारत्वाच्च भङ्ग इति भङ्गाभङ्गरूपत्वादित्वरिकाया वेश्यात्वेनान्ध-स्यास्त्वनायतयैव परदारत्वात् । (सा. ध. स्थो. टी. ४-४८) । २. इत्वरिकागमनं पुंश्चली-वेश्या-दासी-नां गमनं जघन-स्तत-बदनादिनिरीक्षण-संभाषण-हस्त-भूकटाक्षादिसज्ञाविषानम् इत्येवमादिकं निखिल रागित्वेन दुश्चेष्टितं गमनमिस्युच्यते । (कार्तिके. टी. ३३८) । ३. इत्वरिका स्यात्वृंश्वली सा द्विधा प्राग्यघोदिता । काचित् परिगृहीता स्यादपरिगृहीता परा ।। ताम्यां सरागवागादि वपुस्पशॉडववा रतम् । वोषोऽतिचारसंज्ञोऽपि बह्मचर्यस्य हानवे ॥ (साटी-सं. ७१,–७६) ।

१ माड़ा बेकर कुछ काल के लिए सपनी मान बेस्या या सन्य दुराबारियों स्त्री का सेवन करना, यह ब्रह्मबर्याचुबत को दुवित करने बाला उसका एक इत्वरिकायमन नामका स्त्रीबार है।

इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमन-१. पर-पुरुवानेति गञ्छतीत्येवंशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, कुत्सितायां कः, इत्वरिका । या एकपुरुषमतृं का सा परिगृहीता, या गणिकात्वेन पुंश्वलीत्वेन वा पर-पुरुषयमनधीला भस्वामिका सा भपरिवृहीता। परिगृहीता चापरिगृहीता च परिगृहीतापरिगृहीते, इत्वरिके च ते परिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकापरि-गृहीताऽपरिगृहीते, तयोगंमनम् इत्वरिकापरिगृहीता-ऽपरिगृहीतागमनम् । (स. सि. ७-२८)। २. ध्यन-वीलेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज-चारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रकर्षादंगोपांगनामो-दयावष्टम्भाच्य परपुरुषानेति (प्रग्ने स. सि. वत्) । (त. बा. ७, २८, २; बा. सा. वृ. ६) । ३. एति गच्छति परपूरुवानित्येवंशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका। एकपुरुषभतृंका या स्त्री भवति सथवा विश्ववा वा सा परिवृहीता सम्बद्धा कथ्यते । या बाराञ्जनात्वेन पुंश्वलीभावेन वा परपुरुषानुभवन-शीला नि:स्वामिका सा अपरिवृहीता ग्रसम्बद्धा कथ्यते । परिगृहीता च अपरिगृहीता च परिगृहीता-ऽपरिगृहीते, इत्वरिके च ते परिगृहीताऽपरिगृहीते इत्वरिकापरियृहीताऽपरियृहीते, इत्वरिकापरियृहीता-ऽपरिगृहीतयोगंमने प्रवृत्ती द्वे इत्वरिकापरिगृहीता-ऽपरिगृहीतागमने । गमने इति कोऽर्थः ? जधन स्तन-वदनादिनिरीक्षणं सम्भाषणं पाणि-भ्रू-चक्तुरन्तादि-संज्ञाविषानमित्येवमादिकं निखिलं रागित्वेन दुश्चे-ष्टितं गमनमित्युच्यते । (त. बृत्ति खूत. ७-२६) । १ एक पुरुष (स्वामी) से सम्बद्ध हुराचारिजी स्त्री के साथ समायम करनेका नाम इत्वरिकापरिवृहीता-गमन है। तथा स्वामी से विहीन वेदया या प्रन्य बुराचारिणी स्त्री के साथ समागम करना, यह इत्य-रिका-अपरिगृहीतागमन है। ये दो बहाचर्याणुकत के पुषक् पुषक् प्रतिचार हैं।

इन्द्र---१. ग्रन्यदेवासाधारणाणिमादियोगादिन्दन्तीति

इन्द्राः । (स. सि. ४-४; त. इसो. ४-४) । २. वर-वैद्ववर्गीदन्त्रव्यपदेशः । श्रन्यदेवासाधारणाणिमादि-थोगादिन्दन्तीति इन्द्राः। (त. वा. ४, ४, १)। इन्द्रो जीवः सर्वद्रव्यैश्वयंशोगाद्विषयेषु वा परमै-श्वयंयोगात् । (त. मा. २-१५); तत्रेन्द्रा भव-नवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-विमानाधिपतयः । (त-भा. ४-४) । ४. इन्द्रः स्वरूपतो शानाद्यश्वयंपुक्त-त्वादातमा । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. २८) । ५. इन्द-नाव्यणिमार्श्वरच गुणैरिन्द्रो हानत्यजै:। (अ. पु. २२-२२) । ६. इन्दनादिन्द्रः सर्वभोगोपभोगाधि-ष्ठानः सर्वद्रव्यविषयैश्वयोपभोगाञ्जीवः । (त. भा. सिक्ट. बृ. २-११)। ७. तत्र 'इंदु परमैश्वयें' इन्दन्ति परमाजैश्वयंमनुभवन्तीति इन्द्रा ध्रविपतयः। (बृहासं-मलय. बृ. २) । ८. इन्द्राः परमैश्वयंतः सर्वोधिपत-यः । (सप्रहणी के. वृ. १) । ६. इन्दन्ति परमंदवर्य प्राप्तुवन्ति अपरामशसमानाः धणिमादिगुणयोगा-दिति इन्द्राः । (त. वृत्ति श्रुत. ४-४) ।

१ सन्य देवों में नहीं पाई जाने वाली झसाबारण समिना-नहिनादि ऋदियों के बारक ऐसे देवाधि-पति को इन्त्र कहते हैं।

**इन्द्रधनुष** — इन्द्रधनुः धनुवाकारेण पञ्चवर्णपुर्गल-निचयः । (सूलाः **वृ. ५-७**७) ।

वर्षाकाल में आकाश में जो बनुवाकार पांच वर्ण वाला पुद्गलसमूह दिवता है वह इन्द्रधनुष कह-लाता है।

इन्द्रिय — १. इन्दर्शित हरू सात्मा, तस्य सन्धसावस्य तदाव प्रस्तावोषको सित स्वयम्पण्डि होतुमत्त्रवर्धय वस्योपकोश्यमित्रिय निष्कृ तरिस्त्रवर्ध्य ति क्रुमिन्द्रियमित्रुच्यते । स्रवत्रा सीनवर्ष गम्यती-ति क्रिक्कम् । सात्मनः दुक्तस्यास्तित्तावाचिममे तिकृ-मित्रियम् । X X स्वयत्र इत्य ति नामकर्मा-च्यते, तेन सुर्ट्यमिन्द्रयमित्रत् पुट्मिन्द्रयुर्ट्यमिन्द्रद्वर्ण्यमित्र् (स. सि. १–१४) । २. इन्द्रियमिन्द्रसित्र विषये सुर्वा । स्तर्वे सीनात्, तस्य निक्रमिन्द्रियम् । विक्रमात्मुवनात्म-दर्शनाद्वरप्टमनाष्ट्र स्वन्ताच्य सीवस्य विक्रमान् दर्शनाद्वयम् । (स. सा. २–१४) । ३. इन्द्रस्यास्यमोध्यने-वस्त्रिकाक्रमिन्द्रियम् । इत्य सात्मा, तस्य कर्म- म नीमसस्य स्वयमर्थान् गृहोत्समर्थस्याऽर्थोपलम्भने यस्लिक् तदिन्द्रयम्ब्यते । (त. वा. १, १४, १); इन्यस्यात्मनो लिङ्गामिन्द्रियम् । उपभोवतुरात्मनो-ऽनिवृत्तकमेवन्यस्यापि परमेदवरत्वशक्तियोगात् इन्द्र-व्यपदेशमहंतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोप-करणं लिङ्गमिन्द्रियमित्युच्यते । (त. बा. २, १६, १); इन्होन कर्मना सुष्टमिति वा । प्रथवा स्वकृत-कर्मवशादातमा देवेन्द्रादिषु तियंगादिषु चेष्टानिष्ट-मनुभवतीति कर्मेव तत्रेन्द्रः, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्या-क्यायते। (त वा. २, १४, २)। ४. तत्रेन्द्रियमिति कः शब्दार्थः ? इदि परमैश्वर्ये' इन्दनादिन्द्रः— सर्वो रलव्धिभोगपरमैशवर्यसम्बन्धाज्जीवः, तस्य लिङ्गं तेन दृष्टं सुष्टं वेश्यादि । (ब्राव. नि. हरि. वृ. ६१८, षृ. ३६८)। ५. इन्द्रेण कर्मणा स्पृ[सृ]ष्टमिन्द्रियं स्पर्ध-नादीन्द्रियनःमकर्मोदयनिमित्तस्वात् । इन्द्रस्यारमनो लिङ्क्तमिन्द्रियमिति वा कर्ममलीमसस्यात्मनः स्वयम-र्थानुपलब्ध्य[ब्युम]समर्थस्य हि यदयोपलब्धी लिज्ज निमित्तं तमिन्द्रियमिति भाष्यते । (त. इसो. २-१५)। ६. प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । श्रक्षाणीन्द्रयाणि । मक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षं विषयोऽक्षजो बोघो वा तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि । शब्दस्पर्श-रस-रूप-गन्धज्ञानावरणकर्मणां क्षयोपश्रमाद् द्रव्ये-न्द्रियनिबन्धनादिन्द्रियाणीति यावत् । 🗙 🗙 🗙 सङ्कर-व्यतिकराम्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्वविषय-निरतानीन्द्रियाणीति वा वक्तव्यम् । 🗙 🗙 🗙 भथवा स्ववृत्ति रतानीन्द्रियाणि । संशय-विपर्यय-निर्ण-यादी वर्तन वृत्तिः, तस्यां स्ववृत्तौ रतानीन्द्रियाणि । imes imes imes imes भ्रथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि । imes imes🗙 ग्रथवा इन्द्रनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि । (वद. पु. १, पू. १३५ स्रावि); इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण मृष्ट-मिति वा इन्द्रियशस्यार्थः 🗙 🗙 । (श्व. पु. १, पु. २३७); इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम्। उपभोक्तु-रात्मनोऽनिवृत्तकर्मसम्बन्धस्य परमेश्वरशक्तियोगा-दिन्द्रव्यपदेशमहंतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योप-योगोपकरणं लिङ्गमिति कथ्यते । (वव. पु. १, पृ. २६०); स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि, स्वार्थनिरतानी-न्द्रियाणीत्यर्थः । भ्रथवा इन्द्र भारमा, इन्द्रस्य लिङ्ग-मिन्द्रियम् । (चव. पु. ७, पृ. ६); इंदस्स लिगमि-वियं ! इंदो जीवो, तस्स लिंग जाणावणं सूत्रयं जं तमिदियमिदि वृत्तं होदि । (बब. पु. ७, पृ. ६१) ।

७. तस्यैवंप्रकारस्यात्मन इन्द्रस्य लिङ्गं चिह्नमविना-भाव्यत्यन्तनीनपदार्थावगमकारीन्द्रियमुच्यते । (स. मा. सिद्ध. बृ. २-१६)। द. इन्द्रियाणि मतिज्ञाना-वरणक्षयोपशमशक्तयः । (मूला. चृ. १-१६); स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि, ग्रथवा इन्द्र भात्मा तस्य लिङ्गिमिन्द्रियम्, इन्द्रेण दृष्टिमिति वेन्द्रियम् । (मूला. षु. १२-१४६) । १. इन्दनादिन्द्रो जीवः सर्वविषयो-पलब्धिभोगलक्षणपरमैश्वयंयोगात्, तस्य लिङ्गमिन्द्र-यम्। (सलितवि. मृ. पं. पृ. ३६)। १०, स्पर्शादिय-हणं लक्षणं येषां तानि यथासंख्यं स्पर्शनादीनीन्द्रियाणि ×××तत्रेन्द्रेण कर्मणा सृष्टानीन्द्रियाणि, नाम-कर्मोदयनिमित्तत्वात् । इन्द्रस्थात्मनौ लिङ्गानि वा, कमंमलीमसस्य हि स्वयमर्थानुपलब्धुमसमर्थस्यात्मनो-ऽवॉपलक्वी निमित्तानि इन्द्रियाणि ।××× यहा, इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गान्यात्मगमकानि इन्द्रियाणि। (प्रमाणमी. १, १, २१, षृ. १६)। ११. इन्द्रस्यात्मनः कमंगलीमसस्य मुक्ष्यस्य च लिङ्क्रमर्थोपलम्भे सहका-रिकारण ज्ञाय[प]कं वा यत्तदिन्द्रियम् । इन्द्रेण नाम-कर्मणा वा जन्यमिन्द्रियम् । (त. सुलबो. मृ. १-१४)। १२. 'इदु परमैश्वयें', 'उदितो नम्' इति नम्, इन्द-नात् इन्द्रः बात्मा सर्वद्रव्योलव्धिरूपपरमैदवर्ययोगात्, तस्य लिङ्गं चिह्नमविनाभावि इन्द्रियम्। (नन्दी. नलव. ब्. ३, पृ. ७६; जीवाजी. नलव. ब्. १-१३, षृ. १६; प्रब. सारो. बृ. ११०४) । १३. इन्दनादिन्द्र: बात्मा ज्ञानलक्षणपरमैश्यंयोगात्, तस्येदं इन्द्रियम् इति निपाननादिन्द्रकाब्दादियप्रत्ययः। (प्रश्नापः मसयः बु. १३-१८२, पृ. २८५) । १४. इन्द्रो जीवः सर्व-परमैश्वयंयोगात्, तस्य लिङ्क्समिन्द्रियम् । लिङ्कनात् सूचनात् प्रदर्शनादुपलम्भाद् व्यञ्जनाच्य जीवस्य लिङ्गमिन्द्रियम् । (ज्ञा. सा. दे. वृ. ७, वृ. २४) । १५. इन्दित परमैश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्रः, झात्म-तत्त्वस्य बात्मनः ज्ञायकैकस्वभावस्य मतिशानावरण-क्षयोपशमे सति स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्य यदर्थी-पलब्धिलिङ्गं तत् इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियमुच्यते। मयवा लीनमर्थं गमयति ज्ञापयतीति लिङ्गमिन्द्रिय-मुच्यते । भात्मनः मूक्ष्मस्य भस्तित्वाधिगमकारकं लिञ्जमिन्द्रियमित्यर्थः । 🗙 🗙 श्रयवा नामकर्म-णः इन्द्र इति संज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मणा स्पृष्टं [सृष्टं] इन्द्रियमित्युच्यते । (त. वृत्ति श्रृतः २-१६); इन्द्र-शब्देन बात्मा उच्यते, तस्य लिङ्गं इन्द्रियमुच्यते । (त. बृक्ति बृत. २-१६) । १६. इटु: स्वात् पर-मैश्वर्ये वातोरस्य प्रयोगतः । इन्दनात् परमैश्वर्या-विन्त्र धारमामिधीयते ॥ तस्य लिङ्गं तेन सृष्टमिती-न्त्रियमुदीमंते ॥ (लोकप्र. ३-४६४-६४) ।

१ वस्य ऐस्वयं को प्राप्त करने वाले बांस्था को इन्छ बीर उस इन्छ के लिक्कु या चिक्कु को इन्छित कहते हैं। बाववा वो बीव को सर्य की उपलब्धि में निमित्त होता है उसे इन्छित कहते हैं। बाववा वो सुरुग बात्या के सद्भाव की लिक्कि का हेतु है जसे इन्छित कहते हैं। बाववा इन्छ नाम नामकर्ग का है, उससे द्वारा निमित स्वशंनाधि को इन्डिय कहा जसता है।

इन्द्रियजय- १. घरियङ्गर्यागोगाविषद्धार्थप्रति-पत्येन्द्रियजयः । (धर्मक्षः १-१४) । २. विषया-द्रवीषु स्वच्छन्दप्रधावमानेन्द्रिययानां ज्ञान-वैरायो-पद्माधाङ्कुषाक्ष्येग । इस्तिकरणिन्द्रियययः । (चा-सा. पु. ४४) । ३. इन्द्रियाणां श्रोजादीन्द्रियाणां जयः प्रयानावनितपरिहारेणः सन्ध्विकारनिराधः । (धर्मसं. मान. स्वो. पु. १-६, पू. ६) ।

र विवयस्य वन में स्वच्छाय डीड़ने वाले इन्द्रियस्य मदोग्मत गाजों के ज्ञान, बंदान्य एवं उपवासादिस्य संकुता के प्रहारों द्वारा वश में करने को इन्द्रियजय कहते हैं।

इन्द्रियपर्याप्ति-१. पंचण्हमिदियाणं जोग्गा पो-ग्गला विचिणिसु भ्रणाभोगणिव्यक्तितवीरियकरणेण तबभावापायणसत्ती इदियपञ्जत्ती । (नन्दी. चू. वृ. १५)। २. त्वगादीन्द्रियनिवंतनित्रयापरिसमाप्ति-रिन्द्रियपर्याप्तः । (त. भा. ६-१२; नन्दी. हरि. **ब्.** पृ. ४४) । ३. योग्यदेशस्थितरूपादिविशिष्टार्थ-ग्रहणशक्त्युतासेनिमित्तपुद्गलप्रवयावाप्तिरिन्द्रियपर्या-प्तिः। (वव. पु. १, पू. २४४); सच्छेसु पोग्गलेसु मिलिदेसु तब्बलेण बज्भत्थगहणसत्तीए समुव्यत्ती इदियपज्जत्ती गाम । (धव. पु. १४, पू. ५२७)। ४. इन्द्रियकरणनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः (त. भा. सिब. ब्. ६-१२, पू. १६०); तत्र व स्वरूपनिवं-तंनिकयापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः । (त. भा. सिकः वृ. ५-१२, वृ. १६१) । ५. योग्यदेशस्थित-रूपादिविशिष्टार्थंग्रहणशक्तेनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः। (मूला. बृ. १२-१८६) । ६. इन्द्रियपर्याप्तः पञ्चा-नामिन्द्रियाणां योग्यान् पुद्गलान् गृहीत्वाऽनाभोग-

निर्वतितेन वीर्येण तद्भावनयनशक्तिः। (स्थानाः क्रमयः बू. २, १, ७३, वृ. ५०) । ७. यया चातु-रूपतया परिणमितमाहारमिन्द्रियरूपतया परिणम-वित सा इन्द्रियपर्वीतिः । (वंचसं. असय. वृ. १-५; नन्दी. मलय. वृ. १३, पृ. १०५; बष्ठ कर्म. मलय. बु. ६, पु. १२६; कर्मवि. वे. स्थो. बु. ४८, पु. ४४, ५६; बीबाजी. मलय. बृ. १-१२; प्रजाप. भलय. बू. १-१२, पू. २४; सप्ततिका मलय. बू. ४, पू. १६३; बडवी. ससय. ब्. ३, पृ. १२४; वस्त्री. बे. स्वो. वृ. २, वृ. ११७)। ८. यया तु धातुभूत-माहारमिन्द्रियतया परिणमयति सेन्द्रियपर्याप्तः। (कर्मस्त. यो. बू. १०, पू. ८७; शतक. मल. हेम. ब्. ३७-३८, बृ. ५०) । १. यथा बातुरूपतया परिणमितादाहारादिन्द्रियप्रायोग्यद्रध्याण्यपादार्यक-द्वि-त्र्यादीन्द्रियरूपतया परिणमय्य स्पर्शादिविषय-परिज्ञानसमर्थो भवति सा इन्द्रियपर्याप्तिः । (बृहत्क. क्रोम. बु. १११२)। १०. योग्यदेशस्थितस्पर्शा-विविषयग्रहणव्यापारविशिष्टस्यात्मनः पर्याप्तनःम-कर्मोदयवशान् स्पर्शनादिद्रव्येन्द्रियरूपेण विवक्षित-पुद्गलस्कन्धान् परिणमयितु शक्तिनिव्यत्तिरिन्द्रिय-पर्याप्ति:। (गो. जी. म प्र. टी. ११६)। ११. इन्द्रि-यपर्याप्तः - यया धातुरूपतया परिणमितादाहारा-देकस्य इयोस्त्रयाणा चतुर्णा पञ्चाना वा इन्द्रियाणां योग्यान् पुद्गलानादाय स्व-स्वेन्द्रियरूपतया परि-णमय्य च स्व स्वं विषय परिज्ञातु प्रभुभंवति । (संबहणी वे. वृ. २६८) । १२. आवरण-शीर्यान्त-रायक्षयोपशमविज्भितात्मनो योश्यदेशावस्थितरूपा-दिविषयग्रहणव्यापारे शक्तिनिध्यत्तिर्जातिनामकर्मी-दयजनितेन्द्रियपर्यान्तः । (गो. जो. जी. प्र. ही. ११६; कार्तिके. टी. १३४) ।

३ योग्य देश में स्थित क्यांदि से युक्त पदायों के पहण करनेक्य शक्ति को उत्तिति के निमित्त-भूत पुरुणक्षप्रया को आरित को इत्तियपर्वार्ति कहते हैं। ७ जिस शक्ति के हारा बातुक्य से परि-यत खातुर इनियों के खालार रूप से परिचत हो, उसे इन्द्रियपर्वार्ति कहते हैं।

इन्द्रियप्रशिषि — सहेसु म रूवेसु स गंवेसु रसेसु तह य फासेसु। न वि रज्जहन वि दुस्सइ एसा सलु इंदियप्पणिही।। (सन्नर्दे, नि. २९४)।

वांचों इन्त्रियों के सन्वादिक्य ननीत और समनीत

विषयों में राग धीर दोव के नहीं करने को इन्तिय-प्रमिव कहते हैं।

इन्द्रियप्रत्यक्ष-१. तत्रेन्द्रियं श्रोत्रादि, तन्निमित्तं यद-सैं क्रिकं शब्दादिज्ञानं तदिन्त्रिप्रत्यक्षं व्यावहारिकम्। (बनुवी. ब. व. ७४; सनुवी. हरि. वृ. वृ. १००) । २. इन्द्रियाणां प्रत्यक्षमिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (नन्दी. हरि. बृ. १०, वृ. २०) । ३. इन्द्रियप्रत्यक्षं देशती विश्वद-मविसंवादकं प्रतिपत्तव्यम् । (प्रमाणपः पुः ६८) । ४. हिताहिताप्तिनिर्मुक्तिक्षमिनिद्रयनिर्मितम् । यहे-शतोऽर्थज्ञानं तदन्द्रियाध्यक्षमुख्यते ।। (न्यायविः विः १, ३, ३०६, पृ. १०५)। ५. तत्रेन्द्रियस्य चक्षुरादेः कार्यं यद्बहिनींलादिसंवेदनं तदिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (प्रमाणनिः २, पु. ३३) । ६. स्पर्शनादीन्द्रियध्यापारप्रभवनिन्द्र-यप्रत्यक्षम् । (लघीयः सभवः वृ. ६१, वृ. ६२) । ७. प्रत्रेन्द्रिय श्रोत्रादि, तन्त्रिमत्तं सहकारिकारणं यस्योत्पित्सोस्तदलिङ्गकं शब्दरूपरसगन्धस्पर्शविषय-ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (धनुयो. सत्त. हेम. बृ. वृ. २११) । ८. इन्द्रियप्राधान्यादनिन्द्रियबसाधानादुप-जातमिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (प्र. र. मा. २-५)।

४. भोत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला को सर्थ-सान हित की प्राप्ति और सहित के परिहार में समर्थ होता हुआ देशतः विशव (स्पष्ट) होता है उसे इन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं।

इनिययकार्तमर्ग्य--- १ रोडवकार्तमरणं यत् तरांचावकार्तमर्ग्य-- १ रोडवकार्तमरणं यत् गोदंग कृतेषु तत-वितत्मन-मुचिरेषु मनोक्षेषु रको-अनोक्षेषु क्षिटी मृतिमितः । तथा बतुःम्बरोष्ट्राप्त रस्तर्य डिक्टस्य वा मरणम्, पूर्वोकानां सुर-नरा-योगां गाने डिक्टस्य रक्तर्य वा मरणम्, वेषामेव क्ये सस्याने वा रस्तस्य डिक्टस्य वा मरणम्, वेषामेव स्था रामवती हेयवतो वा मरणम्। (म.स. विमयो. टी. २४) । २. इंदियविकयस्यसम्या मरीत चे तं वसद्दं तु । (मन. सारो. १०१०)।

१ पांच इन्त्रियों के इस्ट विषयों में सनुरक्त और सनिस्ट विषयों में होच को प्राप्त हुए प्राणी के मरज को इन्त्रिययशार्तमरण कहा जाता है।

इन्त्रियसंबस— १. सन्दादिष्यन्त्रियार्थेषु रागानन्नि-ध्वंगः । (त. बा. ६, ६, १४) । २. इन्त्रियविवय-राग-द्वेषाम्यां निवृत्तिरिन्त्रियसंबयः । (अ. खा. विवस-'बो. डी. ४६) । ३. इन्द्रियारियु सर्वेषु [इन्द्रिया-

बेंबू] रागानभिष्यंग इन्द्रियसंयतः। (बा. सा. पू. १२)। ४. पञ्चानामिन्द्रयाणां च मनसस्य निरो-बनात् । स्वादिन्द्रियंनिरोबास्यः संयमः प्रथमो मतः॥ (पंचाम्यायी २-१११४)।

१ वांचों इन्द्रियों के विषयों में राग-हेच के सभाव को इन्द्रियसंग्रम कहते हैं।

इन्द्रियमुख-जं भोकसाय-विग्षच उनकाण बलेण सादपहुदीणं । सुह्पयडीणुदयभवं इंदियतीसं हवे सोक्सं ॥ (स. सा. ६११) ।

नोकवाय ध्रीर बन्तराय की लागादि चार प्रकृतियों के बल ते व ताताचेदनीय ध्रादि पुच्य प्रकृतियों के उदय ते जो इन्द्रियजनित सन्तोच उत्पन्न होता है उत्ते इन्द्रियमुख कहते हैं।

इन्द्रियासंयम — १. तर व इंदियासंवनो छन्नहो परिकरण कथांचा-सह-लोडियासंवननेक्या (बच. सु. ६, द. ११) । २. रातिवयानुरामासकः इन्द्रिय-वास्त्रयः । (ज. सा. विकासी. सी. २११) । २. यः व्यक्त-रात्र-प्राप्त-प्राप्तिकासी सी. २११) । १. यः राय्त-रात्र-वर्ण-प्राप्तिकासी सी. ११। ११ । रात-पाय-वर्ण-प्राप्तिकासी विकास सामित्र

३ पांचों इन्द्रियों के निवयों में स्वच्छान्द प्रवृत्ति करने को इन्द्रियासंग्रम कहते हैं। इन्द्रियभेव से उस घर्स-यम के भी छह मेंद्र हो जाते हैं।

इस्य — १. इस्यः धर्षवात्, त च कित सस्य पुत्रजो-कृतरत्नरास्वन्तरितो हस्यिप नोपनम्बत हर्त्यस्य-नवाऽस्रविती । (बनुबी, हिर्द कृ. १६, पृ. १६) । २. हम्पर्वहीतीरिम्यो धनवान् । (प्रकार कलकः कृ. १६-२०१, पृ. १३०) । ३. हमोह स्त्रती, त्यसम्य इस्यमहेतीतीरम्य, सल्तलपुत्रजोक्कतिहरस्य-स्तादि-स्र्यामन्तरितो हस्त्यपि न दृश्यते सोऽधिकतरद्वस्यो वा हम्य ह्याप्यः। (ब्रीवाकीः सल्लः कृ. १, १, १४७)। ४. हमगहेतीति हम्यः, सस्य सल्कृत्रजापित-इस्यो नेत्यसः। वृद्यते सः सम्यचिक-इस्यो नेत्यसः। (बृह्तकः सं. सृ. १२०१)।

१ जिसके पास संचित पुवर्ण-रत्नादि की राज्ञा से जन्तरित हाची भी दिखाई न दे उस प्रति वनवान् पुच्च को इन्य कहते हैं।

इवुगति - ऋज्यी नतिरिवुगतिरेकसमयिकी । (वव. पु. १, पू. २६९) ।

पूर्व वरीर को छोड़कर उसर वरीर को प्राप्त करने

के लिए जो जीव की एक समय वाली सीबी-मोड़ा से रहित-गति होती है वह इचुगति कह-साती है।

**इव्ट**-१. तेन साधनविवयत्वेनेप्सितमिष्टमुख्यते । (प्र. र. मा. ३-२०) । २. इट्टम् ब्रागमेन स्ववध-नैरेवाभ्युपगतम् । (वोडश. मृ. १-१०) ।

१ साधन का विवय होकर जो दक्ताको समीब्द है उसे इष्ट कहते हैं।

इष्टिवयोगज झार्तध्यान-१. विपरीतं मनोज्ञस्य (भनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृतिसमन्बा-हारः)। (त. सू. ६-३१)। २. मनोज्ञस्येष्टस्य स्व-पुत्र-दारा-बनादेविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सङ्कल्पविच-न्ताप्रबन्धो द्वितीयमातंम् । (स. सि. ६-३१) । ३. मनीज्ञानां विषयाणां मनोज्ञायात्रच वेदनाया विप्रयोगे तस्सम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्बाहार द्यातंम्। (त. भा. ६-३३) । ४. मनोजस्य विषयस्य विश्रयोगे सम्प्रयुयुक्तां प्रति या परिष्यातिः स्मृतिसमन्याहार-शन्दचोदिता प्रसाविप प्रातंध्यानिमिति निश्वीयते । (त. बा. १, ३१, १)। ५. मनोजस्य विषयोगे तत्मम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्वितीयमार्तम् । (त. इलो. १-३१)। ६. मणहरविसयवियोगे कह तं पावेमि इदि वियव्यो जो । सतावेण पयट्टो सो च्चिय ग्रष्टुं हवे भाग ।। (कार्तिके. ४७४) । ७. कथं नुनाम भूयोऽपि तैः सह मनोज्ञविषयैः सम्प्रयोगः स्यान्ममेति एवं प्रणियत्ते दृढं मनस्तदप्यार्तम् । (त. भाः सिद्धः षु. १-३३)। ८. राज्येश्वयं-कलत्र-बान्धव-सुद्वत्सीभाग्य-भोगात्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्नविषय-प्रध्वसभावेऽथवा । संत्रास-भ्रम-शोक-मोहविवशैयंत् खिद्यतेऽहिनशम्, तत्स्यादिष्टवियोगजं ध्यानं कलङ्कास्पदम् ॥ (ज्ञानार्णव २५–२६, पृ. २४६) । ६. इष्टै: सह सर्वदा यदि अम संयोगो भवति, वियोगी न कदाचिदपि स्याखद्वेवं चिन्तन-मार्तप्र्यानं द्वितीयम् । (मूला. वृ. ५-१६८) । १०. जीवाजीय-कलन-पुत्र-कनकाऽगारादिकादात्मनः, प्रेमप्रीतिवशात्मसात्कृतवहिःसंगाद्वियोगोद्गमे । क्ले-शेनेष्टवियोगजातंमचसं तज्ज्ज्ज्तनं मे कथम्, न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकर्मकः ॥ (भ्राचा. सा. १०-१४) । ११. इच्टानां च शब्दा-दीनां विषयाणां सातवेदनायादचावियोगाध्यवसानं सम्प्रयोगाभिलायस्य मृतीयम् । (योगशा. स्वो. विव.

३-७३; वर्षसं मानः स्वोः वृः ३-२७, वृः ८०)। १२- मनोहरविषयवियोगे सति मनोहराः विषयाः इष्टपुत्र-मित्र-कसत्र-भ्रातृ-धर्न-धान्त्र-सुवर्ण-रत्न-वज-तुरंग-बस्त्रादयः, तेषां वियोगे विषयोगे तं वियुवतं पदार्थं कवं प्रापयामि समे, तत्संयोगाय वारंबारं स्मरणं विकल्पश्चिन्ताप्रबन्ध इष्टवियोगास्यं द्वितीय-मार्तम् । (कार्तिके. टी. ३७४) ।

[ इहलोकाशंसाप्रयोग

२ पुत्र, पत्नी एवं बन बादि इव्ट पदायों का वियोग होने पर उनके संयोग के लिये जो बार-बार चिन्ता होती है; वह इध्टिबयोगक झार्तच्यान कहलाता है। इहलोकभय-१. इहलोकमयं हि झुत्पिपासापी-डादिविषयम्। (रत्नकः डी. ५-व)। २. अनुष्यादि-सजातीयादेरन्यस्मान्मनुष्यादेरेव सकाशाव् भयम् तदिहलोक भयम् । (सिनतिष. मू. पं. पू. ३८)। ३. तत्र यत्स्वभावास्त्राप्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात्, तिरश्वः तिर्वेगम्यः इत्यादि तदिहलोकभयम् । (श्रायः भा. मलय. ब्. १८४, पू. ५७३) । ४. तत्रेहलोकतो भीतिः क्रन्दितं बात्र जन्मनि । इष्टार्थस्य भ्ययो मा मून्माभून्मेऽनिष्टसंगमः ।। (पंचाच्यायी २-४०६) । ५. मनुष्यस्य मनुष्याद् अयं इहलोकशयम् । (कल्पसू. वि. ब्. १-१४, पु. ३०)।

१ इस लोक सम्बन्धी मूल-प्यास झादि की पीड़ा के जय को इहलोकभय कहते हैं। २ सवातीय मनुष्य द्यादिको जो सम्य नमुख्य द्यादि से भयहोसा है उसे इहलोकनय कहते हैं। इहलोकसंबेजनी-जहा सब्बमेयं माणुसलणं प्रसा-

रमधुवं कदलीवंभसमाणं, एरिसं कहं कहेमाणो धम्म-कही सोयारस्य संवेगमुष्पाएइ, एसा इहलोकसंवे-यणी । (बझबै. नि. हरि. बु. ३-१६६) । यह मनुष्य पर्याय कदली-स्तम्भ के समाम असार व द्यस्थिर है, इस प्रकार की कवा को कहने बाला उपवेशक चूंकि भोताओं के हृदय में इस लोक से वैराध्य को उत्पन्न करता है, बतः उसे इहलोक-संवेजनी कवा कहते हैं।

इहलोकाशंसाप्रयोग - इहलोको मनुष्यलोकः, तस्मिन्नाशंसाभिनायः, तस्याः त्रयोगः । (श्रा. प्र. टी. ३६४)।

इस लोक (ननुष्यलोक) के विषय में धनिलाया के प्रयोग को इहलोकाशंसाप्रयोग कहते हैं। यह एक संतेषना का ग्रतिबार है।

**ईयापयकर्म---१.** जं तमीरियावहकम्म णाम । तं छदुमत्ववीयरायाणं सबोगिकेवसीणं वातं सञ्चमी-रियावहकम्मं णाम ॥ (बद्दलं. ५, ४, २३-२४, यु. १३, पू. ४७)। २. ईरणमीर्या योगो गतिरित्यर्थः, तद्वारकं कर्म ईर्यापथम् । (स. सि. ६-४)। ३. ईर-**चनीर्या योगगतिः । ××× ईरण**गीर्या योगगति-रिति यावत् । तब्हारकमीर्यापयम् । सा ईर्या हारं पन्था यस्य तदीर्यापयं कर्म । ××× उपशान्त-श्रीजकवाययोः योगिनश्च योगिवशादुपात्तं कर्मं कथा-याभावाव बन्धाभावे शुष्ककुडचपतितलोध्ठवद् धन-न्तरसमये निवंतमानमीर्यापयमित्युच्यते । (तः वा. ६, ४, ६-७) । ४. झकवायस्येर्यापयस्यैवैकसमय-स्विते:। (त. भा. ६-५)। ५. ईर्या योगः, स पन्धा मार्गः हेतुः यस्य कर्मणः तदीर्यापचकर्म । जोग-णिमित्तेणेव ज बज्भइ तमीरियावहकम्म ति भणिदं होदि । × × × एत्य ईरियावहकम्मस्स लक्खण गाहाहि तक्वदे । तं जहा--- प्रप्यं बादर मबुधं बहुधं लुक्खं च सुक्किल चेव । मंदं महत्व्ययं पि य साद-ब्महियं च तं कम्मं ॥ गहिदमगहिदं च तहा बद्धम-बद्धं च पूट्रपूट्टं च। उदिवाणुदिदं वेदिदमवेदिदं चेव तं जाणे ।। णिज्जरिदाणिज्जरिदं उदीरिदं चेव होदि णावव्यं। प्रणुदीरिदंति य पुणी इरियावहलक्खण एदं ।। (श्रव. पु. १३, पू. ४७-४८) । ६. ईर्या योगगतिः, सैव यथा [पन्या] यस्य तदुच्यते । कर्मे-र्यापथमस्यास्तु शुष्ककुडघेऽत्रमवन्त्रिरं ॥ X X X कषायपरतंत्रस्यात्मनः साम्परायिकास्रवस्तदपरतंत्र-स्येर्यापयास्रव इति सूक्तम् । (त. इलो. बा. ६, ४, ६)। ७. ईरणमीर्या गतिरागमानुमारिणी। विहित-प्रयोजने सति पुरस्ताद् युगमात्रदृष्टिः स्थावर-जगमा-भिभूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्तः शनैर्यायात् तपस्वीति सैवंविधा गतिः पन्याः मार्गः प्रवेशो यस्य कर्मणस्त-वीर्यापथम् । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-५) । ८. ईरण-मीर्या गतिरिति यावत्, सा ईर्या द्वारं पन्या यस्य तदीर्यापयं कर्म। (त. सुखबो. वृ. ६-४)। ईर्येति कीऽर्धः ? योगो गतिः योगप्रवृत्तिः काय-बाङ्-मनोब्यापारः कायवाङ्मनोवगंणावलम्बी च ब्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो जीवप्रदेशचलनम् ईर्येति भव्यते, तब्द्वारकं कर्म ईर्यापयम् । (त. वृक्ति श्रुत. E-8) 1 २ ईवा का अर्थ योग है, एक नात्र उस योग के

हारा वो कर्म जाता है जसे ईवर्षपक्कमें कहते हैं। ईवर्षपक्किया— १. वैशेषपितिसदेवर्षपक्कमा । (ख. ति. ६-४; त. वा. ६, ४, ७)। २. ईवर्षप्य-निमित्ता या ता ओस्तेवर्षप्यक्किया। (ह. कु. ४५, ६४)। ३. ईवर्षप्यक्रिया तत्र शोक्ता तत्कमेंहेतुका। (त. क्लो. ६, ४, ७)। ४. ईवर्षप्यक्रमेणी यार्जत (हि?) निमित्तमुता वस्यमान-वेद्यमानस्य वेद्यपंय-क्रिया। (त. या. तिवद्ध. कु. ६-५)। ४. धर्वयन्यु-प्यान्ताचा ईवर्षप्यम्वपारे। (त. ता. ४-४)। २. ईवर्षप्य कर्म की कारावभूत क्रिया को ईवर्षप्य-क्रिया कर्हते हैं।

ईम्बियमध्युद्धिः—२. ६वीपक्वृद्धितीनाविषवीवस्थान-योन्यायव्याववोषवित्तप्रयलपरिद्वतन्त्र्यीका ज्ञान-दिवर-वेन्द्रियक्षकाकृतिशितदेवागिनती हृत-विक्-दिवर-वेन्द्रियक्षकाकृतिशितदेवागिनती हृत-विक-कनादिवीपरिद्वतमना। तत्या सत्या संयाः प्रतिष्ठि-तो मर्वति विनय दव मुनीती। (त. वा. १, ६, १४; चा. ता. पृ. १४; कातिके. ती. १६८६)। २, भत-विस्त्रप्त विभाति-तीनाविकृतितन्त्रन-। प्रधावनाव्यये-तेवांपचयुद्धियानिया। (धाचाः ता. —२१)। १ बीक्स्यान व मोनि सादिके तरिक्रानपूर्वक प्रापि-पीक्षके परिद्वारका प्रयत्न करते हुएवान व सूर्वप्रकाश के स्नामीविक मार्थ पर दूत-विक्तिम्बत, सम्भानन, विस्त्रम्य प्रति दिव्यन्तरस्वनीक स्नादि वोषों से रिदित होकर चलने को ध्रियंचवृद्धि कहते हैं।

ईर्यापियको किया—देखो ईर्यापथिकया। ईर्या-पथिकी किया केवितनामेकसामयिकस्पा। (गृ. सृ. सद्. स्त्रो. तृ. १४, पृ. ४१)।

ईर्यापय कर्म की कारणभूत जो केविलयों के एक समय क्य फिया हुया करती है वह ईर्यापियको-किया कहलाती है।

ईयस्तिमिति— १. कासुयमणेण दिवा जुगतरप्ते-हिणा सक्जेण । जतुष परिवृद्देशीपरियादातिमी हवे गमणं ।। (मूला. १-११); मगुज्जोषुपक्षोगान-बमबुद्धीहि इंटियरो मुणियो । सुरागुक्षीच मणिया । इटियासिमिदी पवयणीमा ।। (मूला. १-१०६) । मा. ११६१) । २. कासुयमणेण दिवा प्रवत्तोगतो जुगप्पमाणं हि । गण्डक पुरती समणो हरिया-समिदी हो तस्त ।। (मि. सा. ६१) । १. धावस्य-कार्यव संसार्थ सर्वतो जुगमात्रीनरीक्षणायुक्तरा

शनैन्यंस्तपदा गतिरीयसिमितिः। (तः भाः ६–५)। ४. तत्र सञ्यामां जीवधनरिहारः ईर्यासमितिः। विदित-जीवस्थानादिविधेर्मुनेधंमधि प्रयतमानस्य सवितर्गुदिते चक्षुषो विषयग्रहणसामध्ये उपजाते मनुष्यादिचरण-पातोपहताबश्यायप्रायमार्गेऽनन्यमनसः शर्नर्त्यस्त-पदस्य सकुचित।वयवस्य युगमात्रपूर्वनिरीक्ष-णावहितदृष्टे: पृथिव्याद्यारम्भाभावात् समितिरित्यास्यायते । (त. बा. १, ५, ३) । ५. ईयांसमितिनीम रथ-शकट-यान वाहनाक्लान्तेषु मार्गेषु सूर्यरश्मित्रतापितेषु प्रासुकविविवतेषु परिषु युगमात्रदृष्टिनाभूत्वा गमनागमनमिति । (बाब. हरि. बु. पू. ६१४) । ६. ईरणम् ईर्वा गमनम्, तत्र समितिः सङ्गतिः श्रुतरूपेणात्मनः परिणामः, तदु-पयोगिता पुरस्ताद् युगमात्रया दृष्टचा स्वावर-जगमानि भूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त इत्यादिको विधिरीयांसमिति:। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ७-३); ईरणमीर्या गतिः परिणतिः सम्यग् झाग-मानुसारिणी गतिरीर्यासमितिः । (त. भा. हरि. व सिक्ष. बृ. ६-५); सम्यग् प्रागमपूर्विका ईर्या गमनम् भात्म-परबाधापरिहारेण । (त. भा. हरि. व सिक्ष. बृ. १-५)। ७. चक्षुर्गोचरजीवीयान् परि-हृत्य यतेर्यतः । ईर्यासमितिराचा सा वतश्दिकरी मता ॥ (ह. पु. २-१२२) । ८. चर्यायां जीववाधा-परिहारः ईर्यासमितिः । (त. इलो. ६–५)। ६. मार्गोद्योतोपयोगानामालम्ब्यस्य च बुद्धिनिः। गञ्छतः सूत्रमार्गेण स्मृतेर्यासमितियंतेः ॥ (त. सा. ६-७) । १०. सिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनबिम्बानि बन्दितुम् । गुर्वाचार्यन्तपोवृद्धान् सेवित् वजतोऽववा ॥ दिवा सूर्यंकरै: स्पृष्टं मार्गं लोकातिवाहितम् । दया-द्रंस्यांगिरक्षार्थं वर्नः संश्रयतो मुनेः ॥ प्रागेवालोक्य यत्नेन युगमात्राहितेऽक्षिणः। प्रमादरहितस्यास्य समितीया प्रकीतिता ॥ (ज्ञानार्णव १८, ५-७, पृ. १८६) । ११. ईर्यायाः समितिः ईर्यासमितिः सम्यग-वलोकनं समाहितचित्तस्य प्रयत्नेन गमनागमनादि-कम्। (मूला. वृ. १-११०)। १२. पुरो युगान्तरे-ऽक्षस्य दिने प्रासुकवरमैनि । सदयस्य सकार्यस्य स्यादीर्यासमितिगंतिः ॥ (बाबाः साः १-२२); मन्दं न्यस्तपदापास्तद्रुतातीवविलम्बिनः। दिपैन्द्र-मन्दयानस्य स्यादीर्यासमितिर्गतिः ॥ (बाचा. सा. ५-७८) । १३. लोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिते भास्व-

दंशुभिः । जन्तुरक्षायंमालोक्य गतिरीया मता-सताम् ॥ (शोनकाः १-३६) । १४. स्यादीर्यासमितिः श्रुतार्थंबिदुवो देशान्तरं प्रेप्सतः, श्रेयःसाधनसिद्धये नियमिनः कामं जनैवाहिते । मार्गे कौक्कुटिकस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः, कारुण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याञ्जिनः ।। (श्रन. च. ४-१६४)। १५. जुगमित्तंतरदिट्टी पय पयं चक्खणा विसोहितो । शब्दक्तिताउतो इरियासमिश्रो मुणी होइ ।। (गृ. बु. बर्. ३, वृ. १४; उप. मा. २६६) । १६. ईर्यासमितिनीम कर्मोदयाऽऽपादित-विशेषैक-द्वि-त्रि-चतु -पञ्चेन्द्रियमेदेन चतुर्हिहिईचंतुर्विवल्पचतुर्दश-जीवस्यानादिविधानवेदिनो मुनेर्धर्मार्थं प्रयतमानस्य सवितर्युदिते चक्षुषोविषयग्रहणसामध्यंमुपजनयतः (कार्ति---धर्मार्थं पर्यटतः गच्छतः सूर्योदये चक्षुषो विषयग्रहणसामध्यंम् उपजायते ।) मनुष्य-हरत्यस्य-शकट-गोकुलादिच रणपातोपहताबस्यायप्राये (चा.---प्रालेय) मार्गेऽनन्यमनसः शनैन्यंस्तपादस्य सङ्कु-चितावयवस्य उत्सृष्टपादवंदृष्टेर्युगमात्रपूर्वनिरीक्षणा-वहितलोचनस्य स्थित्वा दिशो विलोकयतः पृथि-व्याचारम्भाभ।वादीर्यासमितिरित्यास्यायते । (बा. सा. वृ. ३१; कार्तिके. टी. ३६६) । १७. मातंण्ड-किरणस्पृष्टे गच्छतो लोकवाहिते । मार्गे दृष्ट्बा ऽज्जिसङ्घातमीर्यादिसमितिमैता ।। (धर्म. आः E-४) १८. तीर्चयात्रा-धर्मकार्याद्ययं गच्छतो मुने-दचतुःकरमात्रमार्गनिरीक्षणपूर्वकं सावधानदृष्टेरप्य-ग्रचेतसः सम्यग्विज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्या-समितिभंवति । (त. वृत्ति अत. ६-५) । १६. ईर्यासमितिश्चतुहंस्तवीक्षितमार्थगमनम् । (चा. प्रा. ही. ३६) । २०. दृष्ट्वा दृष्ट्वा शनैः सम्यग्युगदष्नां घरां पुर: । निष्प्रमादो गृही गच्छेदीर्यासमिति-रुच्यते ॥ (लाहीसं. ५-२१५) । २१. युगमात्रा-वलोकिन्या दृष्टचा सूर्याशुभामितम् । विलोक्य मार्ग यन्तव्यमितीर्यासमितिभंवेत् ।। (लोकप्र. ३०-७४४) । २२. त्रस-स्यावरजन्तुजानाभयदानदीक्षितस्य मुने-रावश्यके प्रयोजने गच्छतो जन्तुरक्षानिमित्त च पादाबादारम्य युगमात्रक्षेत्र यावन्निरीक्ष्य ईरणम् ईयां गतिस्तस्याः समितिरीर्यासमितिः । (धर्मसं. मान. स्बो. बृ. ३–४७ पू. १३०) ।

१ झास्त्रभवण व तीर्थयात्रादिरूप कार्य के बश दिन में प्राप्तुक-जीव-जन्तुरहित-मार्ग से चार हाव भूमिको देसते हुए बन्तुओं को पीड़ान पहुँचा कर बनन करना, इसका नाम ईर्यासमिति है।

ईच्याँ—१- परसम्पदानवहनमीच्यां। (बीवकः मू. कि. ब्या. पू. ३८, १-१६)। २- ईप्यां परनुष-विश्वाखना। (त. सा. हिर च सिक्कः पू. ६-१)। १- ईय्यां प्रविपक्षाभ्युवयननितो मस्सरविवेषः। (बास्त्रवा. डी. १-२)।

१ दूसरों के उत्कवं को न सह सकना, इसका नाम ईच्चा है।

ईशिस्त्य — १. पिरसेसाथ पहुत्तं वगाय हैस्तत्वाम (रिंडी सा। (सि. स. ४ – १० २०)। २. त्रैलोकसस्य प्रभूतेशिस्त्य । (स. सा. १ – १६; चा. ता. पू. १ ८ १; प्रा. ता. पू. १ ८ १; प्रा. तो. पू. १ ८ १, प्रमुक्तेशिय वीताणं नाम वयर-बेबारीणं च भूंवणवत्ती समुष्णण्या इंसिलं णाम । (वस. पु. १, ७६)। ४. ईशिस्तं जेलो-सस्य प्रभूता तीर्थकर-त्रिवदेश्वर-ऋदिविकरणम् । (वोत्तक्ताः स्थो. विवर. १ – ६; प्रव. तारो. वू. १४८१)।

१ समस्त बयत् के ऊपर प्रभाव डालनेवाली शक्ति को ईशित्य ऋढि कहते हैं।

इस्बर—१. इत्वरो युवराजा माण्डानकोऽजा-स्वरू । धन्ये तु ध्वाज्यस्त्रे—धीमात्यव्यत्विदेवर्युक्त रिवरः । (धनुषो हरि वृ. पृ. १६) । २. येनान्तं परमैवर्यं परानन्तवृत्वास्ययम् । वीषक्ष्यं इसाषींआत्वीस्वरः पट्टीमः स्मृतः ॥ (धारस्वरः २१) । ३. केवसमानादित्युण्यस्ययुक्तस्य विनेद्रा-व्यत्रोपं तस्यतिमानाविष्यः परमाजा कुर्विन् व इस्वराजियानो भवति । (इ. हष्यसं वृ. १४) । ४. ईस्वरः अपिमार्थद्यवृक्तः । (अझानः सनवः सृत्यः १८-२८, पृ. १३०) । ४. ईस्वरो भोगिकादि, धानमाव्यत्विविद्यत्वन्तं ईस्वर इसेवे । (भोजाव्यत्वः

१ युक्ताला, माण्यतिक भीर भगात्य को ईश्वर कहा जाता है। नतात्मर के जो धाँमानाक्ष्य ग्राह्म प्रकार के ऐत्यति सं तम्यन्त है उसे ईश्वर कहते हैं। २ जिसने कुतकृत्य होकर निराकृत मुख के कारन-भूत केवलज्ञान कप उत्कृष्ट विभृति को प्राप्त कर जिया है, उत्त परमात्मा को ईश्वर कहते हैं।

ईश्वरवाद-- १. मण्णाणी हु मणीसी मप्पा तस्स य सुहंच दुक्खंच । सन्नं णिरयं गमणं सव्यं ईसरकयं होरि ॥ (गो. क. ८८०)। २. जीवो धण्णाणी खलु धसमत्यो तस्स अं सुद्धं दुक्कं। सम्पं णित्यं गमणं सब्वं ईसरकयं होरि ॥ (धंगप. २, २०)।

वह सम प्राणी सपने पुत्त सौर हुत को भोगने के निए स्वयं स्रतमर्थ होकर ईस्कर के प्राणीन है, उत्तकी हेरणा से ही वह स्वर्ण को या नरक की बाता है। इस प्रकार की मान्यता को ईस्वरवार कहते हैं।

**ईवस्त्राग्भार**—देखो ब्रष्टम पृथ्वी। १. सब्बट्ट-सिद्धिइदयकेदणदंबादु उवरि गंतूणं । बारसजीयण-मेत्तं ब्रहुमिया चिहुदे पुढवी ॥ पुव्वावरेण तीए उवरिम-हेट्टिम-तलेसु पत्तेक्कां। वासो हवेदि एक्का रज्जू रूवेण परिहीणा !। उत्तर-दिक्खणभाए दीहा किच्णसत्तरज्जूद्यो । वेत्तासणसंठाणा सा पुढवी घट्टजोयणा बहला।। जुत्ता घणोवहि-घणाणिल-तणुवादेहि तिहि समीरेहि। जोयणबीससहस्सं पमाणबहलेहि पलेक्क ॥ एदाए बहुमज्के सेत्तं णामेण इसिपन्भार । भन्जुणसुवण्णसरिसं णाणारय-नेहिं परिपुण्यं।। (ति. प. ८, ६४२ – ६५६)। २. ग्रत्यीसिप्पब्भारोवलक्खियं मणुयलोगपरिमाणं **।** लोगग्गनभोभागो सिद्धिक्खेलं जिणक्खादं॥ (विश्लेषाः ३=२०) । ३. भट्टमपुढवी सत्तरज्जुमायदा एगरज्जु-रंदा बहुजोयणबाहल्ला सप्तमभागाहियएयजोयण-बाहल्लं जगपदर होदि । (श्वर. पु. ४, पृ. ६१) । ४. उपरिष्टात्पुनः सर्वेकस्पविमानान्यतीत्यार्षतृतीय-द्वीपविष्कम्भायामोत्तानकस्त्रत्राकृतिरीषत्त्राग्भारा । (त. भा. सिक्ट. बृ. ३-१) । ५. ईवत्-प्रत्यो योजनाष्टकबाहत्य - पञ्चचत्वारिशल्लक्षविष्कम्भात् प्राग्भारः पुद्गलनिचयो यस्याः सेषत्प्राग्भाराऽष्टम-पृथिवी । (स्थाना. स्थाय. वृ. ३, १, १४६, पृ. ११६)। ६. तिहुबणसिहरेण मही वित्यारे ब्रह्मोयण्-दयियरे । धवलच्छत्तायारे मणोहरे ईसिपब्भारे ।। (स. सा. ६४४) ।

१ सर्वार्थिसिक्व इन्तरू के व्यवस्थ्य से ऊपर बारह योजन जाकर प्राठवीं वृत्तिको प्रवस्थित है। वह पुत्रक्षण में प्रवस्था कर एक राजु जीड़ी, उत्तर-विश्व में कुछ कम सात राजु सन्वी और प्राठ योजन मोटी है। प्राकार उसका बेत के प्रासन बेसा है। तीन बातवसमों से युक्त उस पृथियों के लम्ब में को सिद्धलेन स्वस्थित है उसे नाम से इंबर-मान्त्रार कहा बाता है। ४ समस्त करूर-विकारों के ऊपर वाकर इंकरमान्त्रार पूर्वियो अर-रिचत है। उसका विस्तार व आधास खड़ाई डीय प्रमाय-पैतालीस मान्त्र बोजन-सवा आकार कृते हुए इन के समान है।

इहा (मतिज्ञानभेद)-१. ईहा उहा प्रपोहा मग्गणा गवेसणा मीमांसा । (बद्खं. ४, ४, ३८-यु. १३, वृ. २४२)। २. ईहा अपोह बीमंसा मन्गणा य गवे-सणा । सन्ना सई मई पन्ना सब्बं ग्राभिणिबोहियं ।। (नन्दी. गा. ६७) । ३. धवप्रहगृहीतेऽर्थे तद्विशेषा-काङ्क्षणमीहा । (स. सि. १-१४) । ४. धवगृही-तम् । विषयार्थैकदेशाच्छेषानुगमनम् । निश्चय-विशेषजिज्ञासा चेय्टा ईहा । ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थान्तरम् । (त. आ. १-१५) । ४. ईहा तदर्थविशेषालीचनम् । (विशेषा. को. वृ. १७=) । ६.  $\times \times \times$  विशेषकांक्षेहा  $\times \times \times$  । (लबीय. १-५); पुनः अवग्रहीकृतविशेषाकांक्षण-मीहा । (लघीय. स्वो वृ. १-५) । ७. तदर्थ-(प्रव-ग्रहगृहीतार्थ-) विशेषालोचनम् ईहा । (ग्राव. नि. हरि. थृ. २, षृ. ६); ईहनमीहा × × × एतदुक्तं भवति— भवप्रहादुत्तीणः भवायात्पूर्वं सद्भूतार्यविशेषोपादा-नाभिमुलोऽसद्भुतार्थविशेषत्यागाभिमुलक्व प्रायो मधुरत्वादयः शंखशब्दघर्मा भन्न घटन्ते, न लर-कर्कश-निष्ठुरतादयः शार्ज्जशब्दचर्मा इति मतिविशेष इहेति । (ब्राय. नि. हरि. यू. ३, पू. १०; नन्दी. हरि. बृ. २७, वृ. ६३); ईहनमीहा सतामर्यानाम् प्रन्वयिनां व्यतिरेक्तिणां च पर्यालोचना इति यावत् । (ब्राव. नि. हरि. व नलय. वृ. १२)। ८. धव-गृहीतविषयार्थेकदेशात् शेषानुगमनेन निश्चयविशेष-जिज्ञासा चेष्टा ईहा। (बने. ब. प. पू. १८)। ६. ईहा शब्दाधवग्रहणोत्तरकालमन्वय-व्यतिरेकधर्मालो-चनचेष्टेत्यर्थः । (नम्बी. हरि. चृ. पृ. ७८) । १०. भवग्रहीतस्यार्थस्य विशेवाकांक्षणमीहा । (वव. पु. १, पू. ३५४); जो अवग्गहेण गहिदो धत्यो तस्स विसेसाकांखणमीहा। जवाकंपि दट्ठूण किमेसो मध्यो ग्रभव्यो ति विसेसपरिक्खा सा ईहा। (बदः g. ६, पृ. १७); पुरुष इत्यवग्रहीते भाषा-वयो-रूपादिविशेषेराकांक्षणमीहा । (बच. यू. १, १,

१४४); पुरुवमवगुद्धा किमयं दाक्षिणात्य उत उदीच्य इत्येवमादिविशेषाप्रतिपत्तौ संशयानस्योत्तर-कालं विश्वेयोपलिप्सां प्रति यतनमीहा । (शव. पु. ६, पू. १४६); धवगृहीते तद्विशेषाकांक्षणमीहा। ×××का ईहा नाम ? संशयादूष्वंमवायादध-स्तान् मध्यावस्थायां वर्तमानः विमर्शात्मकः प्रत्ययः हेत्ववध्टम्भवलेन समुत्पद्यमानः ईहेति भण्यते । (धव. पु. १३, पृ. २१७); उत्पन्नसंशयविनाशाय ईह्ते बेच्टते अनया बुद्ध्या इति ईहा। (धव. पु. १३, वृ. २४२) । ११. का ईहा ? श्रोगहणाणगहिए बत्ये विष्णाणाउपमाण-देस-भासादिविसेसाकांखण-मीहा । श्रीग्रहादी उर्वीर श्रवायादी हेट्रा जं णाणं विचारव्ययं समुव्यण्णसंदेहिष्टिदणसहावमीहा ति मणिदं होदि। (जयब. १, पू. ३३६)। १२. यदा हि सामान्येन स्पर्शनेन्द्रियेण स्पर्शसामान्यमा-बृहीतमनिर्देश्यादिरूपं तत उत्तरं स्पर्शभेदविचारणा ईहाभिषीयते इति । (त. भा. सिक्ब. बु. १-१५); तस्यैव (सामान्यानिर्देश्यस्यरूपस्य नामादिकल्पना-रहितस्य) स्पर्शादैः किमयं स्पर्श उतास्पर्श इत्येवं परिच्छेदिका ईहा। (त. भा. सिद्ध. वृ. १-१७); ईहा तत्त्वान्वेषिणी जिज्ञासा । (त. आ. सिंह. पृ. ७-६, पू. ११) । १३. घवप्रहगृहीतस्य वस्तुनो भेदमीहते । व्यक्तमीहा $\times \times \times$  ॥ (तः इलो. १, ६, ३२); तद्गृहीतार्वसामान्ये यद्विशेषस्य कांक्ष-वम् । निश्वयाभिमुखं सेहा संशीतेभिन्नलक्षणा । (त. इस्तो. १, १४, ३) । १४. तद्यृहीतवस्तुविशेषा-कांक्षणमीहा। (प्रमाथप. पृ. ६८) । १५. घव-ब्रहाद् विश्रेवाकाङ्क्षा विश्रेषेहा । (सिब्रिकि. टी. २-१, पू. १३७) । १६. तदवगुहीतविशेषस्य 'देव-दत्तेन भवितव्यम्' इति भवितव्यत।मुल्लिखन्ती प्रतीतिरीहा । (प्र**माचनि**. २-२८) । १७. विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । श्रवगहणाणं गहिदे विसेसकंसा हवे ईहा ।। (गो. जी. ३०७) । १८. तदुत्तर-(प्रवप्रहोत्तर-) कालभाविनी ईहा, ईहनमीहा बेच्टा कायवाङ्मनोलक्षणा । (कर्मंबि. वू. व्या. १३, पू. ८) । १६. घवगुहीतार्थविशेषा-कांक्षणमीहा । (प्र. व. त. २-६) । २०. धवगृहीत-स्वैव वस्तुनोऽपि किमयं भवेत् स्थाणुः पुरुषो वा, इत्यादि वस्तुधर्मान्वेषणात्मको नितर्क ईहा । (कर्नेबि.

पर. व्या. पू. १)। २१. ग्रपि किन्वयं भवेत् पुरुष एव उत स्थाणुः इत्यादिवस्तुधर्मान्वेषणात्मकं ज्ञानचेष्टनमीहा । (कर्मस्तः गो. वृ. १, पू. ६०) । २२. पुनः प्रवयहोत्तरकालम्, प्रवयहेण विषयीकृतः ग्रवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविशेषः, ध्रवप्रहीकृतः, तस्य विशेषः कर्णाट-लाटादिभेदः, तस्य बाकाक्षण भवितव्यताप्रत्ययरूपतया बहुणाभिमुख्यम्, भवति । (न्यायकु. १, पृ. १७२) । २३. भवगहि-दत्थस्स पुणो सग-सगविसएहि जादसारस्स । जं च विसेसम्महणं ईहाणाणं हवे त तु ॥ (जंबी. प. १३ ४६) । २४. ईहा वितकों मतिः । (समवाः प्रभव. बू. १४०) । २४. गृहीतस्यार्थस्य विशेषाकां-क्षणमीहा, योऽवयहेण गृहीतोऽर्यस्तस्य विशेषाकांक्ष-णं भवितव्यताप्रत्ययम् । (मूलाः वृः १२-१८७) । २६. भवपृहीतविशेषाकांक्षणमीहा । (प्रमाणमी. १, १, २७); भ्रवगृहीतस्य शब्दादेरथंस्य किमयं शब्दः शाह्यः शाङ्कों वा इति संशये सति माधूर्या-दयः शाक्क्षवर्मा एवोपलभ्यन्ते, न कार्कश्यादयः शार्क्षधर्माः इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेषपर्यालोचन-रूपा मनेश्वेष्टेहा । (प्रमाणमी. स्वो. वृ. १, १, २७)। २७. ईहनमीहा-सद्भूतार्थपर्यानोचनरूपा चेव्टा इत्पर्थः । किमुक्तं भवति ? श्रवग्रहादुत्तरकालम-पायात् पूर्वं सद्भूतायंविशेषोपादानाभिमूखोऽसद्-भूतार्थंविशेषपरित्यागाभिमुखः प्रायोऽत्र मधुरस्वादयः श्रङ्कादिधर्मा दृश्यन्ते, न कर्कश-निष्ठुरतादयः शाङ्गी-दिधर्मा इत्येवरूपो मतिविद्येष ईहा। (प्रशाप. मलय. ब्रु. १५-२००, पृ. ३१०; झाव. नि. मलय. बृ. २, पृ. २२; नन्दी. जलय. बृ. सू. २६, पृ. १६८) । २८. ईहनमीहा ग्रवगृहीतस्यार्थस्यासद्भूत-विशेषपरित्यागेन सद्भूतविशेषादानामिमुखो बोध-विशेषः । (व्यवःभा मलयः बृ. १०-२७६, पृ. ४०)। २१. भवगृहीतशब्दाखर्थंगत(तासद्भूत-) सद्भूत-परित्यागा-(दाना-)भिमुखं प्रायो मधुरत्वादयः शाह्व-शब्दधर्मा भन्न घटन्ते, न खर-इकंश-निष्ठुरतादयः शार्जुशब्दधर्माः इति ज्ञानमीहा । (धर्मसं. मलय. बु. ६२३, पू. २१४) । ३०. धवगृहीतस्यैव वस्तुनी-ऽपि किमयं भवेत् स्याणुरेव, न तु पुरुष इत्यादि वस्तु-वमन्त्रिषणात्मकं ज्ञानचेष्टनमीहा । 'ग्ररष्यमेतत् सविताअस्तमागतो न चाधुना सम्भवतीह मानवः। प्रायस्तदेतेन खगादिभाजा भाव्यं स्मरारातिसमान-

नाम्ना ॥' इत्याद्यन्वयवर्मंषटन-व्यतिरेकवर्मेनिरा-करणाभिमुखताऽअनिङ्गितो ज्ञानविशेष ईहा । (प्रय. सारो. वृ. १२५३, वृ.३६०; कर्मवि. वे.स्वो. वृ. ५)। ३१. घवब्रहगृहीतार्थसमृद्भूतसंशयनिरासाय यत्न-मीहा । (न्या.बी. २, पृ. ३२) । ३२.×××तत्ती विशेषकंसा हवे ईहा। (शंगप. ३-६१, पू. २८८) । ३३. पुनरवगृहीतविषयसंशयानन्तरं तद्वि-शेषाकाङ्क्षणमीहा । (वड्व. स. टी. ४-४४, पू. २०६) । ३४. इन्द्रियान्तरविषयेषु अनोविषये चाव-ब्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेषस्याकांक्षारूपेहा । (बो. बी. ब. प्र. टी. ३०६)। ३५. इन्द्रियान्तरविष-येषु मनोविषये चावग्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेष-स्याकांक्षारूपेहा। (यो. जी. जी. प्र. टी. ३०६)। ३६. श्रवगृहीतार्थाभिमुखा मतिचेष्टा पर्यालोचनरूपा ईहा। (जम्बूडी. बू. ३-७०)। ३७. ग्रवगृहीतविशेषा-कांक्षणमीहा, व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरोऽन्वयधर्मंबट-नप्रवृत्तो बोध इति यावत् । (जैनतः पृ. ११६) । १ कहा, अपोहा, नागंगा, गवेवणा और नीमांसा ये ईहा के नामान्तर हैं। ३ प्रवग्रह से आने गये पदार्थ के विशेष जानने की इच्छा की ईहा कहते हैं। **ईहावरणीय कर्म**—एतस्या (ईहायाः) ग्रावारकं कमें ईहावरणीयं । (धव. पु. १३, पू. २१८) । इस (ईहानतिज्ञान) को झाच्छादित करने वाले कर्म को ईहावरणीय कहते हैं। उक्त-१. उक्तं प्रतीतम् (शब्दे उच्चारिते सति

र विविक्षत इतिहास के प्रतिनियत गुण से युक्त बस्तु का प्रहण होने पर उसके प्रतिनियत गुण का ही ज्ञान होना, इतर गुण का ज्ञान न होना; इसका नाम उक्त प्रस्थय है।

उक्तावप्रह-१. णियमियगुणविसिद्वग्रत्यगाहणं उत्ता-वमाहो । जहा बक्तिविदण् अवलत्यगहणं, घाणिदि- एण सुमंबदम्बगाहणिस्चाति । (बज. पु. ६, पु. २०) । २. उत्तरप्रसृद्धातिसयं तु विकल्यः श्रीचा-विविषयं एव, न छर्वस्थापिति । यत उत्तरपुच्यते वास्त्यः, व पायक्षारास्त्रः, तस्त्वरपुद्धातीति । त. आ. सितः पु. १-१६) । २. इतरस्य (उत्तरस्य) सर्वास्त्या प्रकाशितस्य × × मवयहः । ति. ससी. १, १६, ४) । ४. नियम्तित्रपृचविध्यार्थः प्रमुच्युस्तावस्यः, यथा चकुर्रित्रित्रया ववस्त्रस्य प्रमुच्युस्तावस्यः, यथा चकुर्रित्रित्रया ववस्त्रस्य प्रमुच्युस्तावस्य स्था प्रमुच्युस्तावस्य । (त. मुक्तः सो. पू. १-१४) । ६. सत्त्रस्य व मित्रया विवत्य । × × × ममुच्युस्त्य मववस्य मववस्य, तात्रस्य व म्युच्युस्तावस्य मववस्य । तत्त्रस्य मववस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य मववस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य मववस्य । त्राष्ट्रस्य मववस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य मववस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य मवस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य मवस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्रस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्य । त्राष्ट्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्

१ नियमित गुणविक्षिष्ट प्रव्य के सम्बा उसके एक वेश के प्रहण करने को उक्तावप्रह कहते हैं। जैसे सभुद्रनिव्य के द्वारा पवल सर्वका प्रहण सम्बा झाण द्वन्त्रिय के द्वारा सुनन्य प्रव्य का प्रहण।

प्रांत हात्य के हारा चुल्य प्रथम का प्रकृत ।

उद्येतरा — १. चतुर्य-चण्डाय-वयम-बार्ट्याय-वयमासाधनशत्योगेव्ययदाययोगमारच्य धामरणान्तादनिवर्तका उप्रयंत्यः । (त. वा. १–१६, ष्ट. २०३)।
२. पञ्चम्या भट्टमा चतुर्दश्यो च प्रविज्ञातीवाशा
स्वाप्तद्ये वये वा तथेव निवर्तद्यात्ते, एवंश्रम्याः
उप्रयंत्यः । (त. योगिमलितः दी. १५, ष्ट. २०३)।
३. पञ्चम्या अप्टम्यां चतुर्दश्या च गृहीतोण्यासवता सत्तामद्वये सत्ताभये वा निभव्यतार्थ्यात्त्रप्रवाद्याः पञ्चमित्यवादिः कालं निर्गमयनित इरोवंप्रकाराः उपरयंत्यः । (त. वृत्ति चुतः १–३६)।
१ एक, यो, तीन, चार, पांच च पण्डह विन तथा
एक नास स्वादि का; इस प्रकार इन उपयासयोगी
वेत कितामी स्वाराज्यस्य

एक मास कादि का; इस प्रकार इन उपवासयोगों में से किसी भी एक उपदास योग को आराम्य कर मरण पर्यन्त उससे क्यूत न होना, उसका बराबर निर्वाह करना; इसका नाम उप्रतप ऋडि है। इस ऋडि के पारक साथु भी उप्रतप —उपतपस्यो— कहे काते हैं।

उभ्रोप्तसप- १. उमातवा दोभेदा उम्मोमा-सवट्टि-दुम्मतवगामा ॥ दिक्कोवबासमादि कादूम एक्काहि-एक्कपचएण । सामरपॉत जवमं होदि उम्मोमातव-रिद्धी ॥ (ति. प. १०४०-४१) । २. उमातवा दुविहा उम्मुमातवा सविद्धुस्मतवा चेदि । तत्व चो एक्कोवबासं काठम गारिय दो उचवाडे करीद, युम रवि वारिय तिष्ण उवसारे करेदि । एवमेनुतार-बद्दबीए बाव बीविवर्त तिनुतीनुत्ती होष्कृण उवसारे करेती उत्तमुगतवो जाम । (बब. पु. १, ९, ८७) । ३- तत्रोधतरबत डिविशा उद्योगतमः श्रविस्थतीय-उपस्वत्रेति । तत्रैकनुपवासं कृत्वा वारणं विभाय डिविनपुर्वामेच तत्वारणानन्तरं पूनरपुरवासत्रयं कुर्वे-त्ति । एवमेकोत्तरद्वाया यावण्योवं त्रिगृतिवृत्ताः सत्तो ये केविवृत्यवत्तित्ते व उपयोग्रतपसः । (बा. सा. पु. १०) ।

१ वीका के उपवास को झाबि करके बीच में पारणा करते द्वुए एक-एक झांचक उपवास को सरण-पर्यन्त बड़ाते हुए जीवन यापन करने को उद्योधतप ऋदि कहते हैं।

उच्चगोत्र-१. यस्योदयात् लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैगोंत्रम् । (स. सि. ८-१२; त. वा. ८, १२,२; मुला. १२-१६७; त. बुलबो. =-१२; त. वृत्ति श्रुतः ६–१२; सः द्याः मूलाः टी. २१२१) । २. उच्चैगोत्रं देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्कारैश्व-र्याद्युत्कर्षनिर्वतंकम् । (तः भाः द-१२) । ३. अस्स कम्मस्स उदएण उच्चागोदं होदि तं उच्चागोदं। गोत्रं कुलं दंशः सन्तानमित्येकोऽर्थः । (शव. पु. ६, वृ. ७७); दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारै: कृतसम्बन्धानाम् भ्रायंत्रत्ययाभिधान-व्यवहारनिबन्ध-नानां पुरुषाणा सन्तान उच्चैगोत्रम्, तत्रोत्पसिहेतु-कर्माप्युच्चैगॉत्रम् । (भवः पु. १३, पु. ३८६)। ४. उत्तमजातित्वम्, प्रशस्यता, पूज्यत्वं चोच्चैगीं-त्रम् । (यंत्रसं स्वो. वृ. ३-४, वृ. ११२) । ५. **अध्यमी बुद्धिविउत्तो रू**वविहीणो वि जस्स उदएणं। लोयम्मि लहइ पूर्व उच्चागोर्य तयं होइ ॥ (कर्मवि. ग. १५४) । ६. उच्बैर्गोत्रं पूज्यत्वनिबन्धनम् । (स्वानाः स्रभयः बृ. २, ४, १०४, पृ. ६२)। ७. उच्चै-गोंत्रं यदुदयादज्ञानी विरूपोऽपि सत्कुलमात्रादेव पूज्यते । (भा. प्र. टी. २४; धर्मसं. मलय. बू. ६३२)। द. उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं। (गो. क. १३)। ६. उत्तमजाति-कुल-बल-रूप-तपऐश्वयं-श्रुतलाभास्यैरष्टभिः प्रकारैवेंद्यते इत्युच्चैगोंत्रम् । (शतक. मल. हेम. बू. ३७--३८, पू. ५१) । १०. उच्वैनीचैभवेद् गांत्रं कर्मोच्वैनीच-गोत्रकृत्। (त्रि. श. पू. च. २, ३, ४७४)। ११. यदुदयवद्यात् उत्तम जाति-कुल-बल-तपोरूपैश्वर्य-

श्रुतसत्काराम्युत्यानासनप्रदानाञ्जलिप्रवहादिसम्भव-स्तदुर्व्वर्गोत्रम् । (पंचसं. मलय. वृ. ३-४, पृ. ११३; प्रज्ञाय- मलय- बू. २३, २, २६३, यू. ४७५; कर्मप्र. यशो. वृ. १, वृ. ७)। १२. यदुदयादुत्तमकूल-जातिप्राप्तिः सत्काराम्युत्यानाञ्जनिप्रग्रहादिरूप-पूजालाभसम्भवश्व तदुच्वैगीत्रम् । (बच्ठ क. मलब. बृ. ६, पृ. १२७) । १३. धवनी वनहीन:, बुद्धिव-युक्तः मतिनिर्मुक्तः, रूपविहीनः रूपरहितोऽपि । यस्य कर्मण उदयेन लोके जातिमात्रादेव पूजां लभते तदुच्चैर्गोत्रं पूर्णकलशकारिकुम्भकारतुल्यम् । (कर्म-बि. पा. व्या. १५४, पु. ६३) । १४. यथा हि कुलाल: पुथिब्यास्तादृशं पूर्णंकलशादिरूपं करोति, यादृशं लोकात् कुसुम-चन्दनादिभिः पूजां लमते 🗙 × ×तथा यदुदयाद् निर्वन: कुरूपो बुद्धधादिपरि-हीनोऽपि पुरुषः सुकुलजन्ममात्रादेव लोकात् पूजां लभते तत् उच्चैगोंत्रम् । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. X ( ) I

. १/ । १ जिसके उदय से लोकपुणित कुल में जम्म हो उसे उच्चगोत्र कहते हैं। ११ जिसके उदय से जीव उसम जाति, कुल, वल, कप, तप, ऐरबमें और भूत मादि इशा जगत में पूजा व मादर-सालारादि को प्राप्त हो उसे उच्चगोत्र जानना चाहिये।

उज्ज्ञताभूतक-प्रियते पोप्यते स्मिति भृतः, स एवा-गुक्तिम्यतो भृतकः-कर्तकरः हत्यर्थः। XXX भूत्यकातिनममं इत्वा यो नियतं यमावसरं कर्म कार्यते स उज्ज्ञताभृतकः। (स्थानाः समयः बृ. ४, १, २७१, षृ. १११-६२)।

काल के प्रमुक्तार किसी कार्यका मूर्य निश्चित करके यथायसर कार्य जिससे कराया जाता है उसे उच्चताभूतक कहते हैं। उच्चययमध्य-से किंतं उच्चयबंधे ? उच्चयबंधे

जं ण तणरातीण वा कहुरातीण वा अतरातीण वा जुतरातीण वा पुतरातीण वा पुतरातीण वा पुतरातीण वा प्रत्मारातीण वा प्रत्मारातीण वा प्रत्माणं वंशे समुष्यण्याह, बहुन्नेणं अंते समुष्यण्याह, बहुन्नेणं अंतेण कालं ते तां उण्यावार्थे । (भगवती च, १, १४—वण्ड १, पृ. १०२)। तुमराति, काटराति, प्रत्माति, तुमराति, मुदाति, भौतराति, काटराति, पर्याति, तुमराति, काटराति, वण्याति, वण्याति, वण्याति हो कांद्र देश केंद्र वर्षे करने को उण्यावाण कहा वातता है। उज्यावाण कहा वातता है। उज्यावाण कहा वातता है।

नीत्वा निरवधानुपहतस्थाने उच्चासने निवेशनम् । (सा. च. स्थोः डी. १-४१) ।

पित्रपाहे गये सामु को घर के भीतर से बाकर निर्दोष व निर्दाष स्थान में उच्च ब्रासन पर बैठाने को उच्चस्थान भरित कहते हैं।

उज्बारप्रसम्बर्गसमिति— वणदाह-किवि-मस्कि संहित्सेनुष्यरोव विशिष्णे । प्रवगरजंतुविवित्ते ज्व्यारादि विवर्णेक्यो ॥ प्रवगरजंतुविवित्ते ज्व्यारादि विवर्णेक्यो ॥ (मुस्तः ४-२२४) । को स्वान दार्थान्त ते सम गया है, बहां संती की गई है, वहां स्वता कुरा स्वान हुम्मा है, बो क्वयर-संकृत्र रोत्यदन है , वहां स्वति है, सम्बाहित्यादि स्वीवें से भी

गई है, बहां अवसाह बारि हुमा है, वो कबर— शंकु-रोत्पावन से रहित है, क्या क्षेत्रियादि श्रीयों के भी रहित है, ऐसे विस्तानि निजंत स्थान में जल-मुचाबि के विसर्वन को उच्चारजनवणसमिति कहते हैं। उच्छात्तिन— प्रतिवन्यकहेतुस्तियानी संति प्रमुद्-भूत्रात्तिना सनाविगांव उच्छावनम्। (स. वि. ६, २५)।

विरोधी कारणों के मिलने पर गुणों के नहीं प्रगट

करने की उच्छादन कहते हैं।

उच्छोद-देशो प्रस्तर। ग्रंगरमुच्छेदो विरहो परिणामंतरनमणं शस्यसनमणं ग्रणमावस्वहाणमिवि

एयट्टो। (धवः यु. ४, पृ. ३)। बन्तर, उच्छेर, विरह, धन्य परिणाम की प्राप्ति, नास्तित्व की प्राप्ति और सन्य भाव का व्यवदान; इन सबका एक हो सबंहै। तात्पर्य यह कि एक व्यवस्थाको छोड़कर बन्य व्यवस्थाको प्राप्त होते हुए पुनः उस्त (पूर्व) अवस्था के प्राप्त होने में जो काल लगता है उसका नाम उच्छेद (प्रन्तर) है। उच्छ्लक्ष्क्रक्रिक्षका (उत्सष्हसिष्ह्या) ---देखो उत्संजासजा । १. परमाण्य घणंता सहिया उस्सब्ह्सिब्ह्या एक्का । (श्रीवस. १६) । २. प्रणं-ताणं परमाणुगेम्गलाणं समुदयसमितिसमागमेणं सा एगा उत्सण्हराण्हिया। (भगवती झ. ६, ७, पू. ६२७)। ३. एते चानन्ताः परमाणवः एका व्यतिशयेन रलक्षणा रलक्ष्णरलक्ष्णा, सैव रलक्ष्णरल-क्ष्मिका, उत्तरप्रमाणापेक्षया उत् प्रावस्थेन श्लक्ष्ण-स्लक्षिणका उच्छ्लदणश्लक्षिणका । (संग्रहणी दे. मृ. २४६) । ४. अवंतावंति-- धनन्तानां व्यावहारिक-परमाणूनाम्, समुदायाः द्वधादिरूपास्तेषां समितयो मीलनानि, तासां समागमः परिणामवशादेकीभव-नम्, ते येन समुदयसमितिसभागमेनैका उत् प्रायल्येन

इसक्षिणका उच्छलक्ष्णश्लक्षिणका। (भगवती बानः बु. ६, ७, २४७, यु १५-१६)।

१ जनन्तानन्त व्यावहारिक परमाणुघों के समुदाय के मिसने से को एक रूपता होती है उसका नाम एक उच्छ्सक्य-इसदिवका (एक माप-विशेष) है। उच्छ्वास-१. XXX तहेव उस्सासो। संबे-ज्ञावलिणिवहो सो चिय पाणो त्ति विक्लादो ॥ (ति. प. ४-२६६)। २.×××ता (ग्रावनिया) संबेज्जा य कसासो । (जीवसः १-८) । ३. संबे-ज्जामी मावलिमामी ऊसासी । (मनुयी. सू. १३७, पू. १७६; भगवती ६, ७, २४६ - मुतागमे पू. ५०३; जम्बूद्धी. ज्ञा. वृ. १८, वृ. ८१)। ४. समया य ध्रसंबेज्जा हबइ हु उस्सास-णिस्सासो । (ज्योतिष्क. १-५)। ५. ताः (ग्रावलिकाः) सस्येया उच्छ्वासः। (स. भा. ४-१४) । ६. सखेयावलिका एक उच्छ-वास:। (त. बा. ३, ३८, ७) । ७- तप्पाधोग्गासंखे-ज्जाविलकाधी घेलूण एगी उस्सासी हवदि । (वबः इ. इ, पृ. ६६); तथ्याग्रोग्गसक्तेज्जाविकाहि एगो उस्सास-णिस्सासी होदि । (धव. पु. ४, पू. ३१६) । द. XXX संबेज्जावलिसमूहमूस्सासो। (अं-बी. प. १३--१३२; गो. जी. ५७३)। ६. ताः संस्येया: ४४४६३ ईंईडु सत्यः ब्रावलिका: एक उच्छ्वासो निःश्वासो वा कथ्वधिगमनभेदात् । (सः भा. सिख. वृ. ४-१४)। १०. सस्याताभिरावितका-भिरेक उच्छ्वासीन स्वासकालः। (प्रज्ञायः मलयः बृ. ५-१०४) । ११. संख्येया बावलिका एक उच्छ्वासः । (जीवाजी. मलय. बृ. ३, २, १७८; क्योतिष्क. मलय. वृ. १-८) । १२. ऊर्घ्व वातोद्-गमो यः स उच्छ्वासः । (पंचर्स. वृ. ३-६, गाः १२७) । १३. संबेज्जावित्रुणियो उस्सासी होइ जिणदिट्टो । (भावसं. दे. ३१२) । १४. उच्छ्वास अध्वंगमनस्वभावः परिकीतितः । (सोकप्र. २८,

१ संस्थात बावली प्रमाण काल को उच्छ्यात कहते हैं :

ण्यत है। जब्हब्स नामकर्म-१ यदेतुरुव्नसत्तदुःख्-बासनाम। (स. सि. ६-११; त. बा. ६, ११, १७; त. इसो, ६-११; त. बृत्ति अृत. ६-११)। २. प्राणापानपुद्यतस्त्रहृषद्यामध्यंजनक उच्छ्वास-नाम। (स. मा. ६-१२)। ३. बस्पोदयादुष्कृवास-नाम। (स. मा. ६-१२)। ३. बस्पोदयादुष्कृवास- नि:श्वासी भवतः तदुच्छ्वासनाम । (था. प्र. ही. २१; त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ६-१२; वर्षसं. मलय. बृ. ६१८; कर्मवि. यू. ब्या. ७५)। ४. जस्स कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्सासाणं णिप्कत्ती होदि त उस्सासणाम । (वब. पु. १३, पू. ३६४) । ४. बस्सुदएम जीवे णिप्फत्ती होइ द्याणपाणूणं । तं कसासं नामं तस्स विवागो सरीरिम्म ॥ (कर्मव. ग. १२४) । ६. यस्य कर्मण उदयेन जीव उच्छ्वास-निःश्वासकार्योत्भादनसमर्थः स्यात् तदुष्कृवास-निः-श्वासनाम । (मूला. ब्. १२-१६४) । ७. उच्छव-सनमुच्छ्वासः प्राणापानकमं । तदाद्वेतुकं भवति तदु-च्छ्वासनाम । · · शीतोष्णसम्बन्धअनितदुःसस्य पंचे-न्द्रियस्य यावदुच्छ्वास-नि:श्वासी दीवंनादी श्रोध-स्पर्शनेन्द्रियप्रत्यक्षौ तावदुच्छ्वासनामोदयजौ बोद्ध-व्यो । (त. सुलको. वृ. द-११, वृ. १६८ व १६६)। उच्छ्वसनमुञ्छ्वासस्तस्य नाम उच्छ्वासनाम, यदुदयाञ्जीवस्योच्छ्वास-नि:श्वासौ भवतस्तच्य बात-व्यम् । (कर्मवि. पू. व्या. ७२, पृ. ३३)। १. यद्दया-दुञ्छ्वास-नि:इवासनिष्यत्तिभवति तदुञ्छ्वासनाम । (समवाः ग्रभयः बृ. ४२, षृ. ६४)। १०. यदुदय-वशादात्मन उच्छ्वासनि:श्वासलव्धिश्पणायते तदु-च्छ्वामनाम । (वंबसं. सलव. बृ. ३-७, षृ. ११६; वच्ठ कर्म. मलय. वृ. ६; प्रज्ञाप. नलय. वृ. २३, २६३, पृ. ४७; कर्मवि. वे. स्वो. वृ. ४३; कर्मप्र. यशो. टी. १, षृ. ६) । १ जिस कर्म के उदय से जीव उच्छ्वास लेने में

समयं हो उसे उपस्वास नामकमं कहते हैं। उच्छ्वासपर्याप्ति । १. उच्छ्वासपर्याप्ति । १. यया प्रस्कृतसारायां वर्गणाद्रस्थासारायोण्यसार नायाः प्रस्कृतसारायां वर्गणाद्रस्थासारायोण्यसार नायाः प्रस्कृतसारायोण्यसार नायाः प्रस्कृतसार वर्गणाद्रस्थासार परिचार नायाः प्रस्कृतसार परिचार परिचार नायाः प्रस्कृतसार वर्षाणास्त्रस्था प्रस्कृतस्था स्थानस्था स्थानस्था स्थानस्था स्था स्थानस्था स्थानस्थानस्था स्थानस्था स्थानस

स्वोच्छ्वासपर्याप्तिरुव्यते ।। (लोकप्र. ३-२२) । १ जिस समित से उच्छ्वास के योग्य वर्गणात्रस्य को प्रहण कर और उसे उच्छ्वास क्य से परिणमाकर छोड़ता है उसे उच्छ्वासपर्याप्ति कहते हैं।

उच्छ्वास-नि:इवासपर्याप्ति — विविधतपुर्गन-स्कम्बान् उच्छ्वास-ति:इवासल्येण परिण्याधितुं पर्यो-ध्वनामकर्गोदयज्ञातिस्यान्तः सन्तिनिष्यत्तिरुच्छ्व।स-नि:इवासपर्याप्तिः। (गो. जो. स. प्र. टी. १११; कार्तिके. डी. ११४)।

पर्याप्त नामकर्म के उदय से विवक्षित पुर्नगरकार्यों को उच्छ्वास-निःश्वासकप से परिणमाने के लिए को जीव के शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम उच्छ्वास-निःश्वासपर्याप्ति है।

खिज्यतः बोध — १. स्यादुष्यिकः बहु स्थवस्या यण्यू-ताखरूसेवनम् । पानादि दीयमानं वा अल्सेन गत-नेन तत्।। (झाचा. ता. द्र-४६)। २. यण्यूत-फलादिकं बहु स्थवस्याल्सेवन तहुष्यिकाम्, प्रयवा खरानादिकं दीयमानं बहुतरेण गतनेनाल्सेवनं तदु-जिक्तत्म्। (आ. प्रा. टी. ६६, वृ. २४१)। १ दिये गये बहुत झाखफलादिक को छोड़कर चोड़े

१ विधे गये बहुत साम्रफलादिक को छोड़कर बोड़े का सेवन करना, भयवा पीने योग्य द्रव्य में से बहुत स्रविक गलने से घोड़े का सेवन करना, यह उज्जित नाम का एवणायोग है।

उत्कञ्चन--- उत्कञ्चनम् उपरि कम्बिकानां बन्ध-नम् । (बृहस्क. मलयः वृ. ४८३) ।

क्रपर कम्बिकाओं —काळविशेयों —का वांचना, यह उत्कारकम नाम का बसति-उत्तरकरण है।

जल्कटिकासन —देवो उत्कृटिकासन भीर उत्कृटु-कासनिक । १. युव-पाणियसमायोगे प्राहुत्त्कटिकास-नम् । (योगक्ताः ४-१६२)। २. उत्कहिया यु-[यु-] वाम्यां प्रमित्तस्युखतः सम्पादाभ्यामासनम् । (भ. सा. मृक्ताः डी. २२४)।

२ चूसइ और पार्किणयों (एड़ियों) के जिलने पर उत्कटिकासन होता है।

उत्कर—१. तत्रोत्करः काष्ठादीना करपत्रादि-निक्करणम् । (स. सि. ५-२४; त वर. ५, २४, १४; कासिके डी. २०२६ । २. दावांदीनां करूप-कृतरादिमिः उत्करणं येदनपुत्करः। (स. बृत्ति बृत्त. ५-२४)। १ करोंत ब्रावि से काष्ठ ब्रावि के चीरने को उत्कर कहते हैं।

उत्कर्षर्गः -- १. कम्मपदेसद्विदवह्वावणमुक्कहुणा । (बब. पु. १०, पू. २२) । २. उत्कहुणं हवे वह्दी । (वो. क. ४३८) । ३. स्थित्यनुभागयोर्षु द्विस्तकर्ष-णम् । (वो. क. जी. प्र. दी. ४३८) ।

१ कर्मप्रदेशों की स्थिति के बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं।

उत्कालिक स्वाध्यायकाले धनियतकालमुरकालि-कम्। (त. वा. १, २०, १४)।

जिस संगवाह्य भुत के स्वाप्याय का काल नियत नहीं है वह उत्कालिक कहलाता है।

उत्कोर्तना — उत्कोर्तना नाम संशब्दना, यथा कस्पा-ध्ययन व्यवहाराध्ययनमिति । (अथवः भाः मलयः वृ. १, पृ. २) ।

किसी राज्य साहि के स्पष्ट उच्चारण का नाम उन्होंसेना है। सेने करनास्थयन व स्पवहारास्थ्यन। उन्कुटिकासन —देखां उन्होटिकासन। उक्कृडिया उन्कुटिकासन । (अ.सा. विजयो. टी. २२४)। देखो उन्कटिकासन।

जरकुटुकासनिक— जल्दुकासनं रीठादी पुतालयने-गोपवेशानकप्यभिष्णहती यत्यादित स जल्दुकुलासीन-रू:। (स्थाना, सम्पत्त नु. १, १, १६५), १ एम)। वृतवों का स्थाने न कराकर पाटे खादि पर बैठना, यह जहुद्दक सामन कहनाता है, इस खासनविशेष को जिसने नियमपूर्वक शहण किया है वसे जलुदु-कासनिक कहा जाता है।

उत्कृष्ट झन्तरास्मा — पंचमहब्वयजुत्ता धम्मे सुक्के वि सठिया णिच्चं । णिज्जियसयलपमाया उक्किट्टा प्रतरा होति ।। (कार्तिके. १६४)।

पञ्च महाब्रतों के धारक, सकल प्रमादों के विकोता स्रोर वर्गसम्बर सुक्त व्यान में स्थित सामुझों को उल्ह्रास्ट सन्तरास्था कहते हैं।

उत्कृष्ट ज्ञान—निर्वाणपदमेग्येकं मान्यते यम्ब्रहुः र्मुहुः । तदेव ज्ञानमुत्कृष्ट निर्वन्धो नास्ति भूयसा ॥ (ज्ञानसुः ४–२) ।

जिस जान के डारा एक मात्र निर्दाण पर की निरन्तर भावना की जाती है वही उस्कृष्ट जान कहलाता है। उरकृष्ट बाह्र — उरकसवाही गाम उरकस्सिटिदिबंध-कारणउरकस्ससिकिलेसी । (बब-पु. ११, पृ. ३३६) । उरहाष्ट्र कर्मस्थिति के बन्ध के कारणभूत उरहास्ट संक्लेश्व का नाम उरहास्ट दाह है ।

प्रतासक का नाम बहुकट शह है।
उत्स्कृष्ट निविध्ये - १. उन्हर्सका पूर्ण णिवलेको
केतियो ? जतिया उक्करिसया कम्मांटरी उक्करिसया कम्मांटरी उक्करिसया सामाहाए समजसावित्याए व उल्ला तित्या उक्करिस्ता निवलेको । (वस. पु. ६, पु. २२६ का टि. १)। २. उक्करसाट्टिवियो तम्मा-पुडाबित्योण परिहोणो । उक्करिटिविम जांग्य-प्रिटिम्म उक्करसाण्यक्षेत्रो । (विध्य. ५६)। उक्करूक सामाया और एक सत्य स्वक्ष सामालि से होन जितनी उक्कर्य क्यांस्थित हो, उतना उक्कर्य निवास होता है।

उत्कृष्ट पद — उक्करमदश्य मिसदूष यो गुणगारी तमुक्करदाय कामा (यक. पु. १४, पु. ३६२)। उत्कृष्ट प्रथम का माध्यत लेकर जो गुणकार होता है उसे उत्कृष्ट पद कहा जाता है। उत्कृष्ट पदसोमांसा — करम प्रथम् सरीराण उक्कर समस्यपरिकता कीरदि सा उक्कर-ण्यनीमांसा।

(बब. g. १५ व. १२७) । बित्त प्रविकार में पांचों वारीरों के उन्हरूप्ट प्रव्य की परोक्ता की बाती है उसे उन्हरूप्ट परमीमांता कहते हैं। उन्हरूप्टपदास्पबहुत्य — उनकरसदस्यनिवयमुक्तस्य-पदप्पाहतुर्ग गाम । (बब. g. १४, पू. १५६)। उन्हरूप्ट प्रव्य सम्बन्धी अस्पबहुत्य को उन्हरूप्टपदास्य-षहुत्य कहते हैं।

उत्कृष्ट परीतानग्त- ?. वं तं वहण्णगिरताणंतय तं विरतेषुण (यक्षेक्करसः स्वस्स वहण्णगिरताणं-तं वातूष प्रण्णोण्णभ्यये कवे व्यक्तस्यिरिताणन्यं प्राविच्छ्रपूण वहण्णवृत्ताणंतयं तंतृण पविदं । एव-दिय्रो प्रभवविद्वियरासी । तदो एगस्वे प्रवणीदे वादं उक्षस्त्यपरिताणावयं । (ति. प. ५. ५ १ १८३) २. यज्ञप्यपरितागान्यं तद्व्यंवद् वर्षाव-संवर्षाव-प्रकृष्ट्रपरितागन्यमतीत्य व्यव्ययुक्तागन्तं गया पतितम् । तत एकस्वेऽपनीते उत्कृष्टं परीतानग्तं तद् सर्वति । (त. चा. ३, ३, ५, २००) । २ व्यव्यय परीतानग्तः को पूर्वं के समान —व्यक्ष्य-रातान्यस्य के समान—वर्षाव-वर्षात्त करने पर उत्कृष्ट परीतान्तन्त को मांच स्थ व्यव्या युक्तान्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक श्रंक के कम करने पर उत्कृष्ट परीतानम्त होता है।

उत्कृष्ट मंगल-धम्मो मंगलमुक्तिहुं प्रहिंसा सजमो तवो । (दशके सु. १-१) । प्रहिंसा, संयम प्रीर तप रूप प्रमं को उत्कृष्ट मंगल

उत्कृष्ट आवक-१. गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूप-कण्ठे बतानि परिग्रह्म । भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चे-लखण्डघरः ।। (रस्नक. १४७) । २. एथारसम्मि ठाणे उक्किट्टो सम्बद्धी हवे दुविहो । वत्थेक्कघरी पढमी कोवीणपरिम्महो बिदिश्रो ।। धम्मिस्लाणं खयणं करेड् कत्तरि खुरेण वा पढमो । टाणाइलु पडिलेहइ उवय-रणेण पयडव्या ।। भुजेइ पाणि-पत्तम्मि भायणे वा सद् समुवविद्रो । उपवास पुण णियमा चउव्विहं कुणइ पब्बेसु ॥ पक्खासिकण पत्तं पविसद्द धरियाय वगणे ठिच्चा। भणिकण धम्मलाहं जायह भिक्सं सयं चेव ।। सिग्घ लाहालाहे भ्रदीणवयणी णियसिकण तद्यो । अण्णस्मि गिहे वच्चइ दरिसइ मोणेण कायं वा ।। जइ अञ्चल्हे कोइ वि भणइ पत्थेइ भीयण कुणइ। भोत्तूण णिययभिक्ख तस्सण्णं भुंजए सेस ।। शह ण मणइ तो भमेज्ज णियपोट्टपूरण-पमार्ण । पच्छा एयम्मि गिहे जाएज्ज पासुन सलिलं ।। जं कि पि पविविभक्त भुजिज्जो सोहिकण जलेग । पक्खालिकण पत्त गन्छिज्जो गुरुसया-सम्मि।। जइ एयं ण रएज्जो काउंरिसगिहम्मि चरियाए । पविसत्ति एयभिक्ख पवितिणियमण ता कुकजा ।। गंतूण गुरुसमीवं पञ्चक्खाणं चउन्विष्टं विहिणा। गहिकण तथी सध्व धालोचेज्जा पय-त्तेण ।। एमेव होइ विइग्नो णवरि विसेसी कुणिज्ज णियमेण । लोचं धरिज्ज पिच्छं भुजिज्जो पाणि-पत्तम्मि ।। उहिदुपिडविरद्मो दुवियप्पो सावद्मो समा-सेण। एयारसम्मि ठाणे भणियो युत्ताणुसारेण ॥ (बबु. बा. ३०१-११ व ३१३) । ३. तत्तद्वता-स्त्रनिभिन्नश्वसन् मोहमहाभटः । उद्दिष्टं पिण्डम-प्युज्भेदुतकृष्टः श्रावकोऽन्तिमः ॥ स द्वेषा प्रथमः श्मश्रुमूद्धंजानपनाययेत् । सितकौपीनसंब्यानः कर्तया वा सुरेण वा ।। स्यानादिषु प्रतिलिखेत् मृदूपकरणेन सः । कुर्यादेव चतुष्पर्व्यामुपवासं चतुर्विषम् ॥ स्वयं समुपविष्टोऽद्यात् पाणिपात्रेऽय भाजने । स श्रावक-गृहं यत्वा पात्रपाणिस्तद क्रुणे ॥ स्थित्या भिक्षां धर्मे-

लामं भणित्वा प्रार्थयेत वा । मौनेन दर्शयत्वाङ्गं लाभालाभे समोऽचिरात् ॥ निर्गत्यान्यद् गृहं गच्छेद् भिसीयुक्तस्तु केनचित् । भोजनायायितोऽद्यात् तद् मुक्त्वा यद् भिक्षितं मनाक् ॥ प्रार्थयेतान्यया भिक्षां यावत् स्वोदरपूरणीम् । लभेत प्रासुयत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत्।। धाकांक्षन् सयमं भिक्षापात्र-प्रकासनादिषु । स्वयं यतेत चादपं: परवाऽसंयमो महान् ।। ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विषं । गृङ्खीयाद् विधिवत् सर्वं गुरोश्चालोचयेत् पुरः ।। यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽबादनुमुन्यसौ । भृक्त्य-भावे पुनः कूर्यादुपवासमवश्यकम् ॥ वसेन्मुनिवने नित्यं शुश्रूषेत गुरूंश्चरेत्। तपो द्विधापि दशधा बैयावृत्यं विशेषतः ॥ तहद् हितीयः किन्त्वार्यसंज्ञो लुङ्चरयसौ कचान् । कौपीनमात्रयुग् धत्ते यतिवत् प्रतिलेखनम् ॥ स्वपाणियात्र एवात्ति संशोध्यान्येन योजितम् । इच्छाकारं समाचार मियः सर्वे तु कुर्वते ॥ (सा. च. ७, ३७-४१)।

१ उत्कृष्ट-व्यारहवीं प्रतिमाका बारक-धावक वह कहलाला है जो घर से मुनियों के बाधन में जाकर गद के समीप में बत को ग्रहण करता हुआ निकाभोजन को करता है और वस्त्रखण्ड-लंगोटी मात्र--को बारण करता है। २ उत्कृष्ट बावक दो प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम उत्कृष्ट आवक (शुल्लक) एक वस्त्र को बारण करता है, पर दूसरा संगोटी नात्र का भारक होता है। प्रथम उत्कृष्ट भावक बालों का परित्याम कैची या उस्तरे से करता है--- उन्हें निकलवाता है---तवा बैठने-उठने मार्वि कियामों में प्रयत्नपूर्वक प्रतिलेखन करता है-प्राणिरका के लिए कोमल बस्त्र आदि से भूमि बादि को झाड़ता है। भोजन वह बैठकर हाथरूप पात्र में करता है प्रथवा वाली ग्रावि में भी करता है। परन्तु पर्वदिनों में--- झब्टमी-चतुर्वशी झादि को --- उपवास नियम से करता है। पात्र को घोकर व भिक्ता के लिए गृहस्थ के घर पर जाकर छोगन में स्थित होता हुआ 'वर्गलाभ' कहकर मिका की स्वयं याचना करता है, तत्पत्रचात् भोजन काहे प्राप्त हो सववान भी प्राप्त हो, वह बैन्य भाव से रहित होता हुआ वहां से जीअ ही वापिस लौटकर दूसरे घर पर जाता है और मीन के साथ शरीर की विकासाता है। बीच में यदि कोई आवक वचन

द्वारा भोजन करने के लिए प्रार्थना करता है तो जो कुछ भिक्ता प्राप्त कर ली है, पहिले उसे साकर तत्पश्चात् उसके ग्रन्न को साता है। परन्तु वदि मार्ग में कोई नहीं बुलाता है तो अपने उदर की पूर्ति के योग्य भिक्षा प्राप्त होने तक धन्याम्य पहों में जाता है। तत्पक्ष्वात् एक किसी गृह पर प्रासुक पानी को मांगकर व याचित भोजन को प्रयत्न-पूर्वक क्षोधकर खाता है। फिर पात्र थोकर गुरु के पास में जाता है। यह भोजनविधि यदि किसी की नहीं रचती है तो वह मुनि के बाहार के पश्चात् किसी बर में चर्या के लिए प्रविध्ट होता है और एक भिक्षा के नियमपूर्वक भोजन करता है-विध-पूर्वक वहां भोजन नहीं प्राप्त होता है तो फिर उपवास ही करता है। गुरु के पास विविधूर्वक चार प्रकार के प्रत्याख्यान को-उपवास की-प्रहण करता है व ब्रालोचना करता है। दूसरे उत्कृष्ट शावक की भी यही विधि है। विशेषता इतनी है कि वह बालों का नियम से लोच ही करता है, पिच्छी को बारण करता है और हाथरूप पात्र में ही भोजन करता है। उत्कृष्ट सान्तरग्रवक्रमराकाल—विदियादिवक्क-मणकंदयाणमावलियात् असलेज्जदिभागमेलाणं उक्क-स्सकालकलाओ उदकस्सगो सांतरवदकमणकालो णाम । (बद. पू. १४, पू. ४७६) ।

भावित के प्रसंस्थातमें भाग मात्र द्वितीय प्रावि प्रवक्तमणकाण्डकों के उत्कृष्ट कालसमूह का नाम उत्कृष्ट सान्तरग्रवक्रमणकाल है।

उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक—ज कम्म बंधसमयादो कम्मद्विदीए उदए दीसदि तम्मुक्कस्सद्विदिपत्तयं। (कसायषाः चू. वृ २३४)।

जो कर्म बनस्तवम ते कर्मीस्वित के प्रमुतार उदय में बिकता है उसका नाम उत्कृष्ट स्थितिस्वत्यक है। 
उत्कृष्ट स्थितिसंबन्धिम प्रधवा उनक्तसिद्वित्यम् 
पाश्चोन्ध्यसंबेञ्चनोगनेत्तर्सिक्तेसहाणाणि पविदोवमस्स अस्बेञ्जिस्मान्येत्तवज्ञाणि काष्ट्रण तत्त्व चरिस्वार्थक्रस्य इनकस्यद्विदिविकतेसो णाम। (बब. पु. ११, १९)।

प्रवचा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध के योग्य प्रसंस्थात लोक भाज संस्तेत्रस्थानों के पत्थोपम के प्रसंस्थातमें भाग बाज सच्छ करने पर उनमें प्रत्यित सच्छ का नाम उत्कृष्ट स्थितिसंस्तेत है।

उत्कृष्टासंस्येयासंस्येय- १. वहण्णमसंकेञ्बा-संबेज्जयं दोप्पडिरासियं कादूण एगरासि समाय-पमाणं ठविय एगरासि विरलेवूण एक्केक्कस्स रूवस्स प्गपुंजपमाणं दादूण घण्णोग्णभत्यं करिय सलाय-रासिदो एगस्वं बदणेदव्यं । पुणो वि उप्पण्णरासि विरलेद्वण एक्केक्कस्स रूवस्सुप्पन्नरासिपमाणं दादूज धण्णोण्णभत्यं कादूण सलायरासिदो एगरूवं ग्रवणे-दव्वं । एदेण कमेण सलायरासी णिट्रिदा । णिट्रिय-तदणंतररासि दुप्पहिरासि कादूण एयपुंजं सलायं ठविय एयपुंजं विरसिद्रण एक्केक्कस्स उपण्णरासि दादूण झण्णोज्णभत्यं कादूण सलायरासिदी एयं रूवं प्रवणेदव्वं। एदेण सरूएण विदियसलायपुंजं समत्तं । सम्मत्तकाले उप्पण्णरासि दुष्पिडरासि कादूण एयपुंजं सलायं ठविय एयपुंजं बिरलिट्रण एक्केक्कस्स रूवस्स उप्प-ण्णरासिपमाणं दादूण घण्णोण्णमत्यं कादूण सलाय-रासीदो एयरूवं प्रवणेदव्यं । एदेण कमेण तदियपुंजं णिट्रियं । एवं कदे उक्कस्स-बसंबेज्जासंबेज्ज्यं ण पावदि । धम्माधम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चतारि वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीर-बादरपदिट्टिया एदे दो वि (कमसो असंबेज्जलोगमेता), छप्प एदे धसंक्षेज्जरासीयो पुब्बिस्लरासिस्स उवरि पक्तिवि-दूण पुन्व व तिष्मिवारविगादे कदे उक्कस्सम्रसखे-ज्जासबेज्जयं व उप्पर्जाद । तदा ठिदिबंबज्भवसाय-ठाणाणि धणुभागवंधाअभवसायठाणाणि योगपलिच्छे-दाणि उस्सप्पिणी-मोसप्पिणीसमयाणि व एदाणि पश्चितिदूषा पुरुषं व बिगाद-संविग्गदं कदे (उदकस्स-धसंखेज्जासंखेज्जयं घदिन्छिदूण जदुष्णपरिलाणं-तयं गतूण परिदं।) तदो (एम्गरूवं श्रवणीदे जादं) उक्कस्समसंबेज्जासंबेज्जयं । (ति. प. १, पृ. १८१, १८२) । २. यज्जघन्यासंस्थेयासंस्थेयं तद्विरलीकृत्य पूर्वविधिना त्रीन् वारान् वर्गित-संवर्गितं उत्कृष्टा-संबेयासंख्येयं[न]प्राप्नोति । ततो धर्माधर्मैकजीव-लोकाका-प्रत्येकशरीरजीव - बादरनिगोतशरीराणि षष्ठप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्य-नुभागबन्धाध्यवसायस्थानः।नि योगाविभागपरिञ्छेद-रूपाणि चासंस्थेयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिष्यद-सपिणीसमयांश्य प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशौ जीन वारान वर्गित-संवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टासंस्येयासंस्येयमतीत्य

बनन्यपरीतानन्तं गत्वा पतितम् । सत् एकक्पेऽप-नीते उत्कृष्टासंस्येयासंस्येयं मवति । (स. सा. ३, वेद, ४, ष्टु. २३६, पं. ७-१२) । २ जवन्य झसंस्थेयासंस्थेय का विरत्नन करके पूर्वोक्त विवि से-डल्ड्य युक्तासंक्येय के समान-सीन बार बॉनत-संबंगित करने पर उत्कृष्ट धसंस्पेयासंस्पेय प्राप्त नहीं होता। तब वर्म, अवर्म, एक बीब, लोकाकावा, प्रत्येकशरीर जीव और बादर निगोद बीवक्तरीर; इन डह असंस्थात राशियों तथा वर्स-स्यात लोकप्रदेश प्रमाण स्थितिवन्वाध्यवसायस्थान, मनुभावबन्धाच्यवसायस्थान, योगाविभागप्रतिच्छेद और उत्सर्पिकी-सबसर्पिकी के समयों की मिलाकर वूर्वोक्त राशि के तीन बार वर्गित-संवर्गित करने पर उत्कृष्ट झसंस्थेयासंस्थेय का झतिकमण करके खबन्य-परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक शंक के कम कर देने पर उत्कृष्ट असंख्येयासंख्येय

का प्रमाण होता है। उत्कुष्टि — उत्कृष्टिः हवैनिशेषप्रेरितो ध्वनिविशेषः। (बाड. नि. हरि. वृ. ४४२, पृ. २३१)।

हर्व-विशेष से प्रेरित होकर की गई व्यक्तिकांव की उत्कृष्टि कहते हैं।

उत्क्रम व्यवच्छियामान-बन्धोबय---उरक्रमेण, पूर्व-मुदयः परचात बन्ध इत्येवंतक्षणेन, व्यवच्छियामानी बन्धोदयी वासां ता उरक्तमध्यवच्छियमानवन्धोदयाः । (पंचसं. सत्तव. वृ. ३–१५, वृ. १४८) ।

वित कर्षप्रकृतियों को उत्कम से बन्धोदय-म्यूष्टि-ति होती है, अर्थात् पहले उत्ययम्यूष्टिति और पीछे बन्धस्युष्टिति होती है, वे उत्कमस्यवण्डिमान बन्धोदयस्कृतियां कहलाती हैं।

उस्मिप्तचरक—उक्षिप्तं पाकपिठरात् पूर्वमेव दायकेनोद्धृतम्, तद् ये चरन्ति गवेषयन्ति ते

जिल्लाज्यकाः। (ब्रह्मक पु. १६५२)।
बातार गृहस्य के हारा लायु के साने के पूर्व ही
पात्र में से तिकाले पये साहार को कोखने वाले—
जते गोचरी में सहय करने वाले—लायुकों को
जिल्लाबारक कहते हैं। शनिष्ठह बीर समित्रह
वानु में कर्षीचन् सानेद होने से नरे भाषानिष्ठह का
सक्तम सम्बद्धना वाहिये।

उत्सिप्तचर्या-१. उत्सिप्तं पटलोवंकिका-कर्ण्ड-

: :

उत्तरकरण ]

कादिनीपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनोद्यातं तादृशं बदि लप्स्येत ततो गृहीब्यामः नावधिष्टमित्युरिसप्त-चर्या उत्स्विप्ताम्यवहरणमिति । (त. भा. हरि. चृ. ६-१६) । २. उत्सिप्तं पटलकादिकं कृ हुन्छुकादि-नोपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनोचतं तादृशं यदि सप्स्ये ततो गृहीच्यामि, नावशिष्टमित्युरिक्षप्तचर्या उत्तिप्ताऽम्यवहरणिमति । (त. भा. सिक्ट. कृ. €-1€) I वाला कलछी ब्रावि से बान के बोग्व जिस भोज्य बस्तु को पात्र में से निकाल लेता है, ऐसा यदि प्राप्त

उत्सिप्तचर्या कहते हैं। उत्तरकरण-१. लंडिय-विराहियाणं मूलगुणाणं स-उत्तरगुणाणं । उत्तरकरण कीरइ जह सगड-रहंग-गीहाण ।। ६६।। (स्राव. ५ स्र.—सभियाः २, पृ. ७१७) । २. मूलतः स्वहेनुम्य उत्पन्नस्य पुनरुत्तर-कालं विशेषाधानात्मकं करणमुत्तरकरणम् । (उत्तराः नि. शा. वृ. ४-१८२, वृ. १६४) ।

होगा तो उसे ही प्रहण करूंगा, प्रन्य को नहीं; इस

प्रकार से अभियहपूर्वक की जाने वाली वर्षा को

१ मूलगुन और उत्तरगुनों के सर्वध । ऋष्वित होने पर प्रथवा देशतः सण्डित होने पर पुनः उनका जो उत्तरकरण किया जाता है-- ब्रालीचना ब्रादि के द्वारा उन्हें शुद्ध किया जाता है, इसका नाम उत्तर-करण है। जैसे लोक में गाड़ी ब्रावि के विकृत हो नाने पर उनका सुधार करके फिर से उन्हें व्यवहार के योग्य बनाया जाता है। २ प्रपने कारणों से उत्पन्न घटादि को जो पश्चात् विशेषाधान कप किया जाता है उसे उत्तरकरण कहते हैं।

उत्तरकरएकृति - वा सा उत्तरकरणकदी णाम सा अणेयविहा । तं जहा---असि-वासि-परसु-कुडारि-चक्क-वंड-वेम-णालिया-सलागमट्टियसुत्तोदयादीणसुद-संपदसण्णिज्मे । (वट्सं. ४, १, ७२—वु. १, वृ. 8X0) 1

तलवार, बसुका, फरसा और कुदारी ग्रादि उप-करणों का कार्योत्पत्ति में सांनिज्य रहने से उन सबको उत्तरकरणकृति कहा बाता है। जीव से ध्यपुषामूत द्वीकर समस्त करणों के कारण होने से भौदारिकादि पांच शरीरों को नुसकरण कहा बाता है। इन मूनकरवों के करण होने के कारब उस्त तलबार झाबि को उत्तरकरण बाना गया है।

उत्तरमुख-शेषाः पिण्डविशुद्धधाद्याः स्युरुत्तरगुणाः स्कुटम् । एषां चानतिचाराणां पालनं ते त्यमी मताः ॥४७॥ (ब्रमिषाः २, वृ. ७६३) ।

मूलगुजों से भिन्न पिण्डशुद्धि बादि उत्तरगुण माने बाते हैं।

उत्तरगुगकल्पिक---ग्राहार-उवहि-सेज्जा उमाम-उप्पादणसणासुदा। जो परिगिष्हति निययं उत्तर-गुणकप्पित्रो स खलु ।। (बृहस्क. ६४४४); य: प्राहा-रोपधि-शय्या उद्गमोत्पादनैषणाशुद्धा नियतं निश्चितं परिगृह्णाति स बलु उत्तरगुणकाल्पको मन्तस्यः। (बृहत्क. वृ. ६४४४) ।

जो साबु नियम से उद्गम, उत्पादन भीर एवणा बोवों से रहित बाहार, उपिब बीर शब्या को प्रहण किया करता है उसे उत्तरगुणकल्पिक कहा जाता है। उत्तरगुरानिवंसंनाधिकररा- १. उत्तरगुणनिवं-तेना काष्ठ-पुस्त-चित्र-कर्मादीनि । (त. भा. ६-१०)। २. उत्तरं काथ्ठ-पुस्त-चित्रकर्माणि । (त. वा. ६, ६, १२) । ३. तथा ङ्गोपाङ्ग-सस्थान-मृहादि-तहण्यादि-रुत्तरगुणः, सोऽपि निर्वृत्तः सन्निधिकरणीभवति कर्मबन्बस्योत्तरगुण एव निवंतनाधिकरणम् । (तः भा. सिद्धः बृ. ६-१०) । ४. उत्तरगुणनिवंतंना काष्ठ-पुस्त-चित्रकमंभेदा । (त. सुखबो. बृ. ६-६) । ५. उत्तरगुणनिवंतंनाधिकरणं काष्ठ-पाषाण-पुस्तक-चित्र-कर्मादिनिष्पादन जीवरूपादिनिष्पादनं लेखनं बेत्यनेकविषम् । (त. बृत्ति श्रुत. ६-६)।

१ काट, पुस्तक व विज्ञकर्म ग्रावि की उत्तरगुण-निवंतंना कहा जाता है। उत्तरचूलिका बोच- १. बन्दनां स्तोकेन कालेन

वन्दनायादचुलिकाभूतस्यालोचनादिकस्य महता कालेन निवंतंकं[नं] कृत्वा यो वन्दनां विध-धाति तस्योत्तरवृत्तिकादोधः। (मूला. वृ. ७-१०६)। २. उत्तरचूलं वन्दनं दत्त्वा महता शब्देन 'मस्तकेन वन्दे' इत्याभवानम् । (योगशाः स्वोः विवः १३०, षृ. २३७)। ३.×××चूला चिरेगोत्तरवृलिका।। (सन. ब. ६-१०६); उत्तरचूलिका नाम दोष: स्यात्। या किम्? या चूला। केन? चिरेण। बन्दनां स्वीककालेन कृत्वा तच्यूलिकाभूतस्यालीचना-देमें हता कालेन करणिमत्ययं:। (बन. च. स्वी. टी. 5-808) I

१ बन्दनाको बीझताले करके उसकी चूलिका

स्वक्य प्रालोक्ता बादि को दीर्घ काल तक करने के पत्त्वात् को बन्दमा करता है उतके उत्तरकृतिका नामक व्यक्तादोक होता है। २ बन्दमा देकर 'वस्तक से मैं बन्दमा करता हूँ, इस प्रकार उक्ष्य स्वर से कहना, यह बन्दमाविषयक उत्तरकृत नाम का दोन है।

उत्तरप्रकृति—पुष-पुणावववा पञ्चवद्विष्णविणवंध-णा उत्तरपाडी गाम । (ब. पु. ६, ष्ट. १ – ६) । पर्वामाचिक नव के सामय हो किये जाने वाले पुषक् पुषक् कर्मप्रकृतिनेवाँ का नाम उत्तरपादकी है । उत्तरप्रकृति-वातुभागसंक्रम—उत्तरपादकी व मिण्छतादीमायज्ञागस्य धोकद्वकृत्य-परपादका-क्रमेहि जो सालिविपियामो सो उत्तरपादि-वाजु-ग्रामकन्त्रों ति । (बया- ६. धु. २)।

मिन्यात्व वादि उत्तर म्हतियों के मनुभाग को हानित का जो प्रपक्षित , उनकर्षक कोर परम्कृति , संक्रमण के हार विवद्ध यरिणमन होता है उसे उत्तरमृद्धिन-सुन्वायांच्यम कहते हैं। उत्तरप्रकृति-विषरिर्धामना-जिन्त्रच्या पयडों देसेण सञ्जणित्रवराए वा, प्रच्याप्यडीए देससंक्रमण वा सव्यक्षित्रवर्षित्य (रह्मा उत्तर-प्रवृद्धिण सञ्जणित्रवराए वा, प्रच्याप्यडीए देससंक्रमण वा सव्यक्षित्य वा वा संकामिन्त्रविद्धिण स्वयं प्रचा उत्तर-प्रवृद्धिण सञ्चलित्यरियामणा णाम । (बच. पु. १४, पृ. २६६)।

रचन्। वेबानिजंदा अथवा सर्वनिजंदा से निर्वाणं प्रकृति का तथा वेबासंक्रमण सपदा सर्वलंक्रमण के द्वारा सन्य प्रकृति में संकान्त की जाने वाली प्रकृति का नाम उत्तरप्रकृति-विपरिणायना है।

भीदारिक, वैकिथिक और बाहारक इन तीन शरीरों के अञ्चोपाञ्च शादि करन को उत्तरप्रयोगकरण कहते हैं।

**उत्तराध्ययन--**१. कमउत्तरेण पगयं भागारस्त्रेत उवरियाइं तु। तम्हा उउत्तरा खलु झज्भवणा होंति गायव्या ॥ (उत्तरा नि. १, पृ. ५)। २. उत्तरक्रमणाणि भागारस्य उवरि भासित्ति तम्हा उत्तराणि भवंति । (उत्तराः भूः पृः ६) । ३. उत्तर-उम्मयण उत्तरपदाणि बण्णेइ। (बब. पु. १, पृ, ७७); उत्तरक्रम्यणं उग्ममुष्पायणेसणदोसगयपायच्छित्तवि-हाणं कालादिविसेसिदं परूवेदि । (शव. पू. १, पू. १६०)। ४. चरुब्बिहोवसम्गाणं बाबीसपरिस्सहाणं च सहणविहाणं सहणफलमेदम्हादो एदमुत्तरमिदि च उत्तरज्मेणं वण्येदि । (जयब. १, पृ. १२०) । श्राचारात् परतः पूर्वकाले यस्मादेतानि पठित-बन्तो यतयस्तेनोत्तराध्ययनानि । (त. भा. सिद्धः पु. १-२०)। ६. उत्तराष्यबीयन्ते पठचन्तेऽस्मिन्नित्यु-राष्ट्रयनम्, तञ्च चतुर्विघोपसर्गाणां द्वाविद्यतिपरीष-हाणां च सहनविधानं तत्फलम्, एवं प्रश्ने एवधित्यु-त्तरविधानंचवर्णयति । (गो. जी. म. प्र. इ. जी. प्र. टी. ३६७) । ७. मिक्षूणामुपसर्गसहनफलनिरू-पकमुत्तराध्ययनम् । (त. वृत्ति श्रृतः १-२०)। तत्तराणि ब्रहिज्जिति उत्तरऽज्भयणं मदं जिणि-देहि । बाबीसपरीसहाणं उदसम्माणं च सहणबिहि ॥ बण्णेदि तय्फलमदि एवं पण्हेच उत्तरं एव। कहवि गुरुसीसयाणं पद्मण्ययं बहुमं तं खु ।। (श्रंगप. २५, २६, पृ. ३०६) ।

१ कम की सर्पेका को बाखारांग के उत्तर—पश्चात् — मूर्तियों के द्वारा गड़े काते वे वे विनय व गरीवह सार्वि ३६ उत्तराध्यम कहे बाते हैं। ३ कितमें उत्तरम, उत्तराव्यम कोर एक्च वोजों सम्बन्धी प्राय-विचान का विचान कालादि की विद्योचतापुर्वक किया गया हो वह उत्तराव्यमन कहलाता है। ६ जिस बाहम में वेव, मनुष्य, तिर्वाच बीर स्वेतन कृत बर्जुविच उत्तर्य व बाहेंच गरीवहों के सहन करने की विचि का एवं उनके कल का विचान किया गया हो तथा प्रक्तों के उत्तर का विचान किया गया हो जहे उत्तराव्यमन कहते हैं। उत्तराव्यायानुयोग- मनुशोगः, प्रदंशा-क्यानिययां, उत्तराव्यायानायनुशोगः, प्रदंशा-

वानुयोगः 🗙 🗙 । (उत्तराः चू. पू. १) । इतराज्यवन के अध्यवनों के अर्च के व्यास्थान को इतराज्यावानुयोग कहते हैं । सिर को अपर उठाकर कायोत्सर्ग करना, यह उस कायोत्सर्ग के ३२ दोवों में से एक (१०वां) उत्त-रित मान का दोव है।

जिल्यतीत्यतकायोत्सर्गं—देको उत्कृतोत्कृतका-योत्सर्गः। धर्मे शुक्ते वा परिणतो बस्तिप्जति तस्य कामोत्यत्य उत्तिवतीत्यतो नामः। इत्य-नावोत्यान-सर्गान्यतत्यकृतमानकचैः उत्तिवतीत्यत्यक्रनेनोच्यते। (भ. सा. विवयो. दी. ११६)।

वर्गन्यान स्रोर शुक्तस्यान में वरिणत जीव के कामोत्तर्ग को वरिकांशित्त या उत्तुतीत्तृत कामो-रणर्ग कहते हैं। उपिजांशित शब्द से यहां प्रध्य व भावकप उत्थान से मुक्त उत्थान का प्रकर्ष ग्रहण निया गया है।

जर्**य ति.**— १. पूर्वाविषयिरिष्ठिलवस्तुससाधन्वय्यस्त्रसमाधन्वर्यः सञ्जणादुत्यसः । (सिद्धिकः कः ४-६, पु. २४६); प्राप्तास्त्रसाधन्यस्ति। । (सिद्धिकः डी. ४-६, पु. २४०) । २. प्रयुक्तिशस्त्रीहर्यास्तिरिति कीर्यते । (सावसं. साव. ३६०) ।

१ पूर्व प्रविच से निष्ठियत वस्तु की सत्ता के सम्बन्ध का नाम उत्पत्ति है। प्रतिप्राय यह कि बस्तु के स्वक्य का जो लाग है यही उसकी उत्पत्ति कही बाती है।

ज्रत्यस्तिकवाय—ज्ञत्यतिकवायो यस्त्रात् इज्यादेवाँ-ह्यात् कवायप्रभवस्तदेव कवायतिस्त्रात्त्व ज्ञत्यति-कवायः दितः उक्तं च—कि एसो कट्टवरं वं मुडो बात्यायि प्रण्यितियोः। बालुस्स तस्त्र क्वाह व प्रण्याते पुण्ययोगस्स ॥(बाव. नि. हरि. वृ. ११८, वृ. १२०)।

बित बाह्य इन्य के निभित्त से कवाय को उत्पत्ति ही उसे कमायोग्यति का निभित्त होने से उत्पत्ति-कवाय कहा बाता है। उवाहरूपायं यदि कोई मुखं अपनित स्वाप् (कुंट) से साहत होता है तो वह उस स्वापुयर तो कोषित होता है, किंग्नु कपनी हृतित प्रयुत्त पर कोषित नहीं होता।

जल्पन्नज्ञानदर्शी--- उत्पन्नज्ञानेन दृष्टं शीसमस्ये-रयुत्पन्नज्ञानदर्शी, स्वयमुत्पन्नज्ञानदर्शी भगवान् सर्वे- कोकं जानाति । (यक. पु. ११, पु. १४६) । उरपान हुए जान के द्वारा वेषमा विस्तान स्थाय है उरपान हुए जान के देशार वेषमा विस्तान स्थाय है उरपान ति वेषमें वाले मणवान सब सोक को जानते हैं। उरपान ति वेषमें प्रतास क्षाय के प्रतास किया हो जय मीविश्व होंवे। संजाद पुरावार्य सबिमणुष्यान-मावेदिं।। (जाबार. ४६): वा उरपानिमित्रवा इति विश्वपित्रवा, जनानुत्यनमावै: सार्व संस्थायाः पुरावार्य उरपान मित्रिवा मबल्ति।। (बाबार. टी. १६)।

वित्त नावा में प्रमुख्यन भावों के काथ संस्था की पूर्ति के लिए उत्सम्म भी पदार्थी को सम्मिनित करके कहा बाबे उसे उत्सम्मितिता भावा कहते हैं। बंदि दिन कि सित कि सि सित कि स

उरचन्त्रविचातिम्बिता — उप्प्लाविण्यमीसियनेयं पत्रवीत व्यव जाव जुरू में । उपप्ला विण्या विषा में य उपमाहिया मिल्किति॥ (भावार. ६०); एतां मावामुद्यान्त्रिवलिक्तिया प्रमणित मुत्यसा; यन स्वयां 
गावायां बद्ध निरुवनेत उपप्ला विष्ता प्रिप च भावा 
उना प्रीयका पुष्पपु मध्यन्ते। (भावार. डी. ६०)। 
विका मावा वं उपप्ला और विष्ता और हैं भाव 
हीनता या प्रावकता के साथ पुण्यत् कर्ष्ट्र वार्ष उसे 
उपस्लाविष्ता मावा कहते हैं। बेले—'इस 
पाम वं वस जरन्त हुए हैं और वस हो मरे हैं' 
ऐसा कहना।

जस्पात — उत्पातं सहज्ञकिरवृष्ट्यादिसक्षणोत्पात-फलनिरूपकं निमित्तकास्त्रम् । (समबाः अभयः कृ. २६, पृ. ४७) ।

जिस बास्त्र में स्थमाय से होने वाली पथिर की वर्षा प्राविच्य उपप्रवों के कत का वर्णन किया गया हो उसे उत्पात निमिक्त कहते हैं।

उत्पाद-१. वेतनस्याचेतनस्य वा हव्यस्य स्वां वातिमवहत उमयनिमित्तवयाद् भावानत्तरायाितः स्तावनपुत्तारः। (स. सि. १-१०; त. वृत्ति वृत्तः. १-१०) । २. स्ववात्त्वपरित्याचेन भावानत्त्रायाितः स्तावः। वेतनस्य भवेतनस्य वा ह्रायस्य स्ववातिस्य विद्यातिस्य स्वातिस्य स्वातिस्य स्वात्तरस्य स्वात्तरस्य स्वात्तरस्य स्वात्तरस्य स्वात्तरस्य स्वत्तरस्य स्वत्यत्वरस्य स्वत्यत्वरस्य । स्वतः स्वत

३. ग्राविक्सावी उप्पादी । (धक. वु. १४, वृ. १६) । ४. ग्रभूस्वा माव उत्पाद: । (म. पु. २४-११०) । स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पादः। (त. इलो. ४-३०) । ६- प्रागसत **झा**त्मलाभ उत्पाद:। (सिद्धिब. टी. ३-१४, वृ. २०२)। ७. द्रव्यनयाभित्रायेणाकारान्तराविर्भावमात्रमुत्पाद धौपवारिकः, परमार्थतो न किञ्चिदुत्पवते सतत-मवस्थितद्रव्योशमात्रत्वात् । (त. भा. सिक्ट. वृ. ५, २६) । व. द्रव्यस्य स्यात्समुत्पादश्चेतनस्येतरस्य च । भावान्तरपरिप्राप्तिनिजां जातिमनुज्यतः ॥ (तः सा. ३-६) । ६. तत्रोत्पादोऽवस्यात्रत्यवं परिणतस्य तस्य सत । सदसद्भावनिबद्धं तदतद्भावत्ववन्नया-देशात् ।। (पंचाध्यायी १-२०१) । १ बाह्य और ग्रम्यन्तर निमित्त के बन्न को चेतन व अचेतन द्रव्य अपनी जःति को न छोड़ता हुआ। ग्रवस्थान्तर को-पूर्व ग्रवस्था को छोड़कर नवीन द्मवस्था को---प्राप्त होता है, इसका नाम उत्पाद है । उत्पादपूर्व - १. काल-पुद्गल-जीवादीनां यदा यत्र यथा च पर्यायेणोत्पादी बर्ण्यते तदुत्पादपूर्वम् । (त. वा. १, २०, १२; धव. पु. ६, पृ. ११२)। २. उप्पादपुरवं दसण्हं वत्थूण १० वे-सदपाहुडाणं २०० कोडिपदेहि १०००००० जीव-काल-पोग्गलाण-मुत्पाद-वय-धुवत्वं वण्णेइ । (धव. पु. १, पृ. ११४)। ३. जमुव्यायपुरव तमुष्पाय-वय-धुवभावाणं कमाकम-सरूवाणं णाणाणयविसयाणं वण्णणं कुणइ। (जयन. १, पू. १३६-४०) । ४. उत्पादपूर्वं प्रथमम्, तत्र व सर्वद्रव्याणं पर्यवाणां चोत्पादभावमञ्जीकृत्य प्रजापना कृता । तस्य च पदपरिमाणमेका कोटी । (समबा-सभय. ब्. १४७, पू. १२१) । ५. जीवादेरुत्पाद-व्यय-घ्रोव्यप्रतिपादकं कोटियदमुत्पादपूर्वम् । (बृतनः दी. १०, पू. १७५) । ६. एतेषु पूर्वोक्तवस्तुञ्जूतज्ञा-नस्योपरि अग्ने प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादि-बृद्धया दशवस्तुप्रमितवस्तुसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु रूपोनैतावन्मात्रवस्तुश्रुतसमासज्ञानविकल्पेषु चरमवस्तु-समासोत्कृष्टविकल्पस्योपर्येकाक्षरवृद्धौ सत्यामुत्पाद-पूर्वश्रुतज्ञानं भवति । (गो. जी. जी. प्र. टी. ३४४) । ७. तत्र बस्तूनामुत्पाद-व्यय-ध्रौव्यादिकथकं कोटि-वदप्रमाणमुत्पादपूर्वम् । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०)। दः कोडिपयं उप्पादं पुम्बं जीवादिदम्बन्धिरयस्स । उप्पाद-

व्यय-बुब्बादणेयधम्माण पूरणयं । १०००००० ।

तं वहां—स्वाणं णाणायपुवणायगोयरकमवोग-वन्नवंसाणिदुप्पाद-सम्बुद्धाणि तियालपोयरा णव बम्मा हुवंशि । तप्परिणदं स्वम्मिष णवहा । उप्पण्न-मुप्पञ्चमाणमुष्पस्त्वमाणं णहु णस्त्माणं णवहाणं ठिवं तिटुमाणं विस्तंतिमिदि णवाणं त बम्माणमुब्ध-ज्यादीण वत्तमं जविव्हत्त्वस्त्रमं त्याद्यादिविव-प्यवम्मपरिणदरव्यवण्यां गं करिंदि तमुप्पादगुव्यं । (संपतः यु. २८३-८४) । १ विस युवंकृतं के काल, युव्यतः स्तरे जीव स्रावि

को वर्धावर्षिक वय को वर्धका होने वाली उत्तरिक्ष का वर्षक किया जाता है यह उत्तराष्ट्र के कहाता है। व उत्तराब-ध्ययसायेक्स क्षणुद्धक्रधार्षिक—१. उत्पाव-व्यविविस्ता क्षणा गहित्य अगह तिरवर्षा। २००-स्त एयसमये जो हु समुद्धो हुवे विदिधो ॥ (ल. न. स. २१; बू. न. स. १९४) । २. उत्तराब-ध्यय-सायेक्षोऽसुद्धक्रधार्थिको यथा एकिस्मन् समये प्रध्य-मुत्ताद-ध्यय-मीध्यासकम् । (कालाव. पू. ११७) । को तथ उत्पाद और ध्यय से निवित सत्ता (प्रतेष्य) को तेक्षप्र क्षणा को एक ही समय में उत्पाद, ष्यय क्षणा प्रधाद क्षणा व्यक्तमा तहाता है वह उत्पाद-ध्ययसायेक्स क्षणुद्ध हम्बाध्यक्ष कर कहलाता है।

एव धानु-खेदः जराशानु-खेदः, भाव एव धमाव इति पासत् । एतो स्वर्णद्वश्यवसन्द्वारो । (ख-पु. स. पू. ४); ज्याशानु-खेदो गान स्वर्णद्वियो । तेण संशानस्वाप् वेच विचायतिम्ब्बर्णि, मसते बुद्धिविदयं पाद्वस्वतमावेच वयणगोवराह्वस्वति धमावसन्द्वारा-जुवतसीदो । (ख-पु. १९. पू. ४५७)। जरावस् का सर्वे सता और सनु-खेद का सर्व है विचाया साम्यानाः सताः उर्लाशानु-छेद से प्रतिमास प्रसाविकत्वयं की धनेका सामात्रस्य समाव ते है,

उत्पादानुष्क्षेद - उत्पादः सत्त्वम्, धनुष्क्षेदो

विनाश: श्रभाव: नीकपिता इति यावत् । उत्पाद

उत्त्वकार्शामिक्वकाम—१. टोलब्ब उपिहडरो सोसस्क्राहियस्क्रमें कुणह ॥४६॥ (सास. ह. वृ. बल. है. दि. वृ. वर्ष बहु.)। २. उत्त्वकामा सवतः उत्त्वनु, सन्त्वकामं शस्त्रावरसरमम् ते उत्त्वकः वास्त्रिक्वकामं शस्त्रावरसरमम् ते उत्त्वकः वास्त्रिक्वकामं, टोलबक्तः

क्योंकि तुष्क सभाव वस्तुभूत नहीं है। यह प्रव्या-

विक नय का विवय है।

प्सुत्य करोति यत्र तट्टोसयतियन्दनकमिति गायार्यः । (श्राव. वृ. टि. यत्न. हेव. वृ. ८७) ।

त्यान अपना विद्वा के समान बागे-गोंचे उक्तकर सन्दर्भा करणा, वह उत्तककन-प्रमित्यकण नामक बन्दमा करणा, वह उत्तककन-प्रमित्यकण नामक सन्दर्भा का होन है। इतका हुसरा नाम टोलमर्थित मी है। (जूलाचार ७-१०६ धीर सनगारचर्यापृत स्ट-१९ में सम्मवतः ऐने ही बोच को दोलायित नाम से कहा गया है)।

उत्सन्नक्रिय-ग्रप्रतिपाति—देको व्युपरतिक्रयानि-वर्ति शुक्तक्यान । केवलिनः शैलेशीगतस्य शैलवद-कम्पनीयस्य । उत्सन्नक्रियमप्रतिपाति तुरीयं परम-

शुक्ताल् (स'(योगसा. ११-६) । मेर के 'सवाल रिचरताच्य शोतेश्री श्रवस्था को प्राप्त श्रवीरोकेचली के प्यान को उत्सानकिय-श्रप्तित्वाति शुक्त प्यान कहते हैं। यह शुक्त प्यान का श्राप्तित्वाति शुक्त प्यान का श्राप्तित्व (चतुर्ष) भेंद है।

का बार्स्स — स्वा अस्तरवेशिलाप्रमाजितात्समं । १. उत्समं: त्यामो निरुपूत-स्वेर-मल-मून-पूरीवादीनाम् ।

XXX प्रवर्षा अस्त्रवेशिलाप्रमाजित उत्समं
करोति, ततः गोषवीश्वासक्तमतिचारीत (त. का.
विक्व. व. ७-२६) । २. बाल-यूड-माल-मलोगिति संवस्य बाह्यस्वल्यसामत्त्वेन मूलमृतस्य छेदो न यथा स्यात्तवा संवतस्य स्वस्य योध्यमतिककंत्रयोवास्-रणमावर्णीयमित्युस्तमं: । (त्रव. सा. ब्रह्म. वृ. ६-१) । ३. यष्ट्रीवरं यरिपूर्णंक्रस्यादि योग्यममृत्रात्वा स्वाल-पात्तवेश्वास्यं परिपूर्णंक्रयादि योग्यममृत्रात्वा स्वाल-पात्तवेश्वास्यं परिपूर्णंक्रयादि योग्यममृत्रात्वा

ह भूनि के बिना देखें घोषे बूल, प्रतीमा, मत, भूत बीर विच्छा धादि के त्यारा करने का नाम उत्तर्सा है। यह पीज्योचकात का एक धानिका रहे ए बाल, बूढ, बात्त धीर रुग्य खायु भी भूतभूत संयम का विनास न हो, इस दुग्जि से को बुढ झास्तरत्व के सावनमूत सपने योग्य धातिक कोर संयम का प्रावरण करता है; यह संयम परिशासन का उत्तर्सामां—सानाम्य निवास है।

उरसर्गसमिति — देवो उच्चारप्रवचसमिति । १. स्वधिको स्वाबर-अङ्गममनुर्वाजने निरोदः प्रमुख्य स् भूम-पुरीवादीनामुख्यं उत्सर्थसमितिः । (त. सा. २-५) । २. कोबाबिरोचेनाङ्गसम्बर्धस्य कुलसंब्रिमितिः । स्वाबराणां अङ्गमानां च जीवा- दीनाम् धविरोधेन अञ्जमलनिहंरणं शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गसमितिरवगन्तस्या। (त. था. ६, ६, ३. जीवाविरोधेनाङ्गमलनिर्हरणं समुत्सर्गस-मिति:। (त. इलो. ६-५) । ४. तद्वजितं (स्थावर-जङ्गमजीववजितं) निरीक्ष्य चझुषा प्रमुज्य च रजोहत्या वस्त्र-पात्र-खेल-मल-भक्तपान-मूत्र-पुरीषादीनामुत्सर्गः उज्मनं उत्सर्गसमितिः । (त. भा. हरि. वृ. ६-५) । ५. स्थावराणां जञ्ज-मानां व जीवानामविरोधेनांगमसनिर्हरणं शरीरस्य ब स्थापनमुत्सर्गसमितिः। (बा. सा. वृ. ३२)। ६. कफ-मूत्र-मलप्रायं निर्जन्तु जगतीतले । यत्नाद्य-दुत्सृजेत् साधुः सोत्सर्गसमितिभवेत् ॥ (योगकाः १-४०)। ७. दूरपूढिवशासानिरुदशुद्धमहीतले । उत्सर्गसमितिविष्मुत्रादीनां स्याद्विसर्जनम् ॥ (भाषाः सा. १–३६)। ८ निर्जन्तौ कृशले विविक्तविपुले नोकोपरोधोजिसते प्लुप्टे कृष्ट उनोपरे क्षितितले विच्छादिकानुसमृत्रन् । यः प्रज्ञाश्रमणेन नक्तमभितो दृष्टे: विभज्य त्रिषा । सुस्पृष्टेऽप्यपहस्तकेन समिता-बुत्सर्ग उत्तिष्ठते ।। (ब्रन. घ. ४-१६६) । निर्जीवे शृथिरे देशे प्रत्युपेक्य प्रमार्ज्य च । यत्या-गो मल-मूत्रादेः सोत्सर्गसमितिः स्मृता ।। (लोकप्र. ३०-७४८) । १०. विष्मूत्र-श्लेष्म-खिल्यादिमल-मुज्कति यः शुनी । दृष्ट्वा विशोध्य तस्य स्यादु-त्सर्गसमितिहिता।। (धर्मसं. भा. ६-५)। ११. प्राणिनामविरोधेन अञ्जमलत्यजन शरीरस्य च स्था-पनं दिगम्बरस्य उत्सर्गसमितिः भवति । (त. वृत्ति श्रुत ६–५)।

१ स्वावर क्षोर जङ्गम जीवों से रहित सुद्ध भूमि में वेककर एवं रजोहरूज के जाड़कर सल-गृत्व प्रारि का खाग करना, इसका नाम उत्सर्गतिमिति है। २ जन-वाबर कोवों के किरोध (विरायना) के रिहत गुद्ध भूमि में कारोरणत मल के कोड़ने धोर वारोर के स्वापित करने के उत्सर्गतिमिति करहे हैं। उत्सर्भिया) - १. गर-तिरियाण शाज-उच्छेह निवृश्वित कर्मा था ४ × × उत्सर्थियणियानु वन्द्र वेदि । (ति. य. ४ – १९४) । २. धनुमनादिमय-तवंपवीना उत्सर्थियो। (ति. सि. १ – २७) । ३. तहियरीतोत्वर्षिणी। उद्धियरीतोत्वर्षिणी । (त. सि. १ – २०) । ३. तहियरीतोत्वर्षिणी। उद्धियरीतोत्वर्षिणी । (त. सी. १ – १०) १) । ४. दससागरीवमाणं गुळाघो होति कोविको-

डीस्रो । स्रोसप्पिणीयमाणं तं चेव्सप्पिणीए वि ॥ (क्योतिक्क, २-=३) । ५. जत्यं बलाउ-उस्सेहाणं उस्सप्पणं उड्ढी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । (बन्ध. पु. १, पू. ११६) । ६. उत्सप्यंति वर्द्वतेऽरकापेकाया उत्सर्पंयति वा भावानायुष्कादीन् वर्द्धयतीति उत्स-पिणी । (स्थानाः सभयः वृ. १-५०, पृ. २४) । ७. उत्सर्पयति प्रथमसमयादारम्य निरन्तरवृद्धि नयति तैस्तैः पर्यायैभीवानित्युत्सपिणी । (उप. प. मू. ब्. १-१७) । ८. ताभ्यां षट्समयाभ्यामुपभोगादि-भिरत्सपंगशीला उत्सर्विणी । (त. युक्तबो. वृ. ३, २७) । १. उत्सर्पन्ति कमेण परिवर्द्धन्ते शुभा भावा भ्रस्यामित्युत्सर्पिणी । (ज्योतिष्क. मलय. वृ. २-८३)। १०. सागरोपमाणां दश कोटीकोटच एव दुष्यमदु-ध्यमाचरकक्रमेणेकोत्सर्पिणी । (जीवाजी. मलय. वृ. ३, २, १७६, पू. ३४५)। ११. सुमा मावा विव-द्वंन्ते कमादस्या प्रांतक्षणम् । हीयन्ते चाशुभा भावा भवत्युत्सर्पिणीति सा ॥ (लोकन्नः २६-४५) । १२. उत्सर्पयति वृद्धि नयति भोगादीन् इत्येवशीला उत्सिपिणी । (त. वृत्ति श्रुत. ३-२७) ।

१ जिस काल में भीवों की आयु, शरीर की अंबाई श्रीर विभूति आयि की उत्तरीत्तर बृद्धि हो उसे उत्सर्पिणी कहते हैं।

उत्संत्रासंज्ञा — देशो उबकन्तासन्त । सनन्तानन्त-परमाषुस्रवातपरिमाणादाविर्मृता उत्संज्ञासज्ञैकः । (त. वा. ३, ३८, ६, पु. २०७, वं. २६—२७) । सनन्तानन्त परमाणुस्रों के समुदाय ते एक उत्संज्ञा-सज्ञा नामक नाप होता है।

उस्सूम - उत्पूर्व किमिरवाह -- बदनुपविष्टं तोषंकर-गणवरी, स्वच्छानेन स्वामित्रायेण विकासित प्रदो-शिवता, भवाव कि बालानानुपाति, विद्वालविहिर्मुलम् इत्यवं: ( (बात ह. वृ. सत. है. टि. पू. स्टे) । तीषंकूर या गणवरों वे विकास उनवेश नहीं विवा है ऐसे तत्व का सपने प्रसिप्ताय ते क्यांका करके स्वत करने के तहन्तुम कहते हैं, क्योंकि, इस प्रकार का व्याक्यान सिद्धाल के विद्युत्ति है।

उत्स्तोत्स्तृत कायोत्सर्ग — १. वामं वुवकं व वृवे सायह सावाहं वो ठियो संतो । एतो काउत्सवनो उत्तिजनियो होइ नायको ।। (ब्रावः नि. १४७६) । १८ वर्ग व गुक्तं व प्राक् प्रतिपादितस्वरूपे, ते एव इ ध्यायति ध्याने यः कषिकत् विचतः वन् एव कार्यो- त्सर्गं उत्सृतीत्सृतो भवति झातव्यः, यस्मादिह सरीर-मृत्सृतं भावीऽपि धर्म-सुक्लस्यायित्सादुत्सृत एव । (साव. नि. हरि. वृ. १४७१, वृ. ७७६)।

देखो उत्वितीत्थित कामोत्सर्ग ।

उरसेक—देवो धनुःसेक। १. विज्ञानादिभिरनुःकृष्ट-स्वापि सतस्तकुत्रवदोऽहंकारतोःसेकः:। (स. सि. ६-२६; स. वा. ६. २६, ४)। २. उरसेको ज्ञाना-दिभराविक्वेश,भिमान धास्मतः। (स. भा. सिद्धः वृ. ६-१०, पू. १४४)।

ज्ञानादिकी स्रथिकता के होने पर तद्विषयक स्रभिन नान करने को उत्सेक कहते हैं। यह मान कथाय का नामान्तर है।

उत्सेधाङ्गुल - १. परिभासाणित्पण (१, १०२-६) होदि हु उदिसेहसूचिद्यंगुलयं ॥ (ति. प.१-१०७)। २ ग्रट्ठेव य जवमण्फाणि ग्रगुलं ४४४ । (जीवस. ६६) । ३. घटी यवमध्यानि एक-मंगुलमुत्सेषास्यम् । (त. वा. ३, ३८, ६) । ४. 🗙 × × वर्वरष्टभिरङ्गुलम् ॥ उत्सेघाङ्गुलमेतत् स्या-दुरसेधोऽनेन देहिनाम् । ग्रस्पावस्थितवस्तूनां प्रमाणं च प्रमृद्धते ॥ (ह. यु. ७, ४०-४१) । ५. परमाणू तसरेण रहरेण बालग्रग-सिक्खा य। जूग जवी महुगुणो कमेण उस्सेहमंगुलयं। (संप्रहणी २४४)। ६. उत्सेको देवादिशरीराणामुज्यत्वम्, तन्निर्णया-र्थमङ्गुलमुत्सेघाङ्गुलम् । उत्सेघः 'घणंताणं सुहुम-परमाणुपुग्गलाण समुदयसमिइसमागमेणं एगे ववहार-परमाणू दत्यादिकमेणोच्छ्यो वृद्धिस्तस्माज्जात-मङ्गुलमुत्सेबाङ्गुलम् । (संग्रहणी है. वृ. २४४); यवमध्यान्यप्यष्टावेकमुत्सेथाङ्गुलम् । (संग्रहणी हे. वृ. २४४) । ७. लिक्षाष्टकमिता यूका भवेखूकामिरष्ट-भिः । यवमध्यं ततोऽष्टाभिस्तैः स्यादौत्सेषमङ्गुलम् । (लोकप्र. १-३३)।

२ बाक बष्यवर्धों का एक उत्तरेवाहनुक होता है। उत्तरवेविक— १. उत्तरेविक— १. उत्तरेविक पिट्टाइ XXX ॥ (इह्तक ६४०)। २. उत् उत्तरेविक गिव्हे सुरुवेविका एवं व्याप्तेय । स्वेदः स उत्तरवेव, उत्तरवेविका गिव्हे सुरुवेविका । (इह्तक से वृ. ६३६); उत्तरवेविका पिट्टाइ— पिट्टाइ—

पुरुम वाबल खाबि के वूर्ण से उत्तरमा विष्ट खाबि को उत्तरवेदिन कहते हैं। कारण कि वह बरन से खाणकादित होकर मीचे स्थित उच्च बस के जाप से पकता है।

ज्वकराजिसवृत्र क्रोच — उदकराजिसवृत्तो नाम-यमोदके दण्डलना इन्हुस्थादीनामम्बन्नेन हेदुना राजिस्त्तना व्रवसादपानुत्तयनन्तरोव दर्शहित, एवं यवोक्तिनिप्तीत्त्वनी स्वस् कोची विद्वोध्यम स्वस् व्रव्यवद्यानीत्त्यनस्तरीक व्ययपच्छति स उदकराजिबद्धाः। (त. मा. ४-१०)।

जिस प्रकार कत में लक्ष्मी या अंगुली कि किसी भी निविद्य से उत्पन्न हुई रेका उत्पन्न होने के सनसर ही विस्तीन हो सहती है, उसी प्रकार किसी भी निविद्य से उत्पन्न होने के सनसर हो बाला हो साला है, सह एवं उसे उरकरानि समुदा (संज्य-सन) कोष कहा साला है।

उद्योषकुभार—१. कर-कटिव्योषकप्रतिक्या कृष्ण-द्यामा मकरिम्हा: उद्योषकुमारा: । (त. मा. सिढ. मू. १. ४-११) । २. उद्योषकुमारा मुक्तानियुक्त-द्यवर-रूपिस्ह्यारिय: । (बीदासी. सबस. मू. १, १, १ ११७) । ३. उद्योषकुमारा कर-कटिव्योषकरूपा मदरातदेवनपी: । (बंग्रहणी के मू. १७, १, १३)। ४. उद्योगित उद्योगित ने पूर्व त्यापः, उद्योग-क्षामारास्य उद्योधकुमाराः । (त. वृत्ति स्तूत. ४-११) । १ कव सौर सदिनाग में स्रतिक्षय स्थाना, वर्ण से द्याम सौर सब्दिनाग में स्रतिक्षय स्थाना, वर्ण से द्याम सौर सब्दर के चिह्न युक्त देव उद्योग्नियार इद्या—१. व्यादिनीयत्यवारकर्मणां कतप्राधि-

सिक्ष. बृ. २-१) । १. जे कम्मक्संघा घोकवृहक्कहु-जादिएकोनेश विजा द्विदिक्सयं पाविदूश सप्पप्पणी फलं देंति, तेसिं कम्मक्खंघाणमुदग्री सि सण्णा। (बब. पु. ६, पू. २१३) । ६. उदयः फलकारित्वं ह्रव्यादित्रत्ययद्वयात् । (त. इसो. २, १, ४); द्रव्या-दिनिमित्तवशात कर्मपरिपाक उदय: । (त. इलो. ६, १४)। ७. ब्रोकडुणाए विणा पसोदयकम्मक्खंघो कम्मोदम्रो णाम । X X X एत्य कम्मोदमो उदम्रो त्ति गहिदो। (जयम. १, वृ. १८६)। द. कर्मणो यथाकासं फलोपजननसामर्थ्यपरिपाक उदयः । (सिक्टिकि. टी. ४-१०, पू. २६८)। १. तेवां क ययास्वस्थितिबद्धानां कर्मपुद्यलानां करणविशेषकृते स्वाभाविके वा स्थित्यपचये सत्युदयसमयप्राप्ताना विपाकवेदनमुदयः । (वडक्षीति हरि. वृ. ११, पृ. १३१; कर्मस्त. गो. बू. १, पू. ६८) । १०. कर्मणां फलदातृत्वं द्रव्य-क्षेत्रादियोगतः । उदयः पाकज ज्ञेय  $\times \times \times$  ।। (पंचर्तः समितः ३-४) । ११ तेवा-मेव यथास्वस्थितिबद्धानां कर्मपुद्गलानामपवर्तना-करणविशेषतः स्वभावतो बोदयसमयप्राप्तानां विपा-कवेदनमुदयः। (शतकः मलः हेमः ३, पृ.६)। १२. बष्टानां कर्मणां यथास्वमुदयप्राप्तानामात्मी-यात्मीयस्वरूपेणानुभवनमृदयः । (पंचतं मलयः यः २-३, पू. ४४) । १३. उदयः उदयावलिकाप्रवि-ष्टानां तत्पुद्गलानामुद्भूतसामध्यंता । (स्राव. नि. मलय. बृ. १०८, पृ. ११६) । १४. कर्मपुद्गला-नां ययास्यितिबद्धानामबाधाकालक्षयेणापवर्तनादि-करणविशेषतो वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः । (कर्ममः नलयः वृ. १, पृ. २) । १४. इह कर्मपुद्-गतानां यथास्वस्थितिबद्धानामुदयप्राप्तानां यद् विपा-कैन अनुभवनेन वेदन स उदयः। (कर्मस्त. हे. स्बो. ब्. १३, षृ. ८४) ।

१ प्रकादि का निमित्त पाकर जो कर्म का फल प्राप्त होता है उसे उदय कहा जाता है।

उदयनिष्यस्य — उदयणिय्कण्णो गाम उदिण्णेण जेण भण्णो णिष्कादितो सो उदयणिय्कण्णो । (भनुषो. चू. पृ. ४२) ।

कर्मके उदयसे बीच व घलीव में को घतस्या प्राप्नूर्म्त होती है वह उदयमिण्यान कही जाती है। बंसे---नरकवित नायकर्म के उदय से होने वाली बीच की नारक प्रवस्था और श्रीदारिकशारीर नामकर्म के जबय से इत्यन्त होने वाली झौदारिक वर्षनाओं की झौदारिकशारीरक्य श्रवस्था।

उदयबन्धीरकुटः— १. तदवकाकेश्रुपुथमानानां स्व-बन्धादुकुटः स्थितिस्कर्मं यासां ता उदयबन्धीरकुटा-नियानाः । (पंचतं. स्वो. बृ. १-६२, वृ. १४१)। २. यासां प्रहतीनां विपाकोदये सति बन्धादुकुटः स्थि-तिस्तकर्मावाप्यते ता उदयबन्धीरकुटसंज्ञाः । (पंचतं. सम्बद्धः बृ. १–६२, वृ. १४२; क्रबंत्र. यसो. टी. १, १. १४)।

१ उदयकाल में अनुभूयमान जिन कर्मप्रकृतियों का स्थितिसस्य बन्ध से उत्कृष्ट पाया जाता है उन्हें उदयबन्धोत्कृष्ट कहते हैं।

उदयभाव — प्रदुविहरूमपोम्पला संताबत्वातो उदीरणावित्तमतिकात्ता प्रपणी विपानेण उदया-वित्तमाप्त वट्टमाणा उदिग्लामो सि उदयभावो भ्रम्ति। (प्रमुषो, चू. वृ. ४२)।

काठ प्रकार के कर्मपुर्वाकों का सत्त्व क्षवस्था से उदीरणावली का अतिक्षमण कर क्षपने परिपाक से उदयावली में वर्तमान होते हुए उदय को प्राप्त होना, इसका नाम उदयभाव है।

उदयवसी— १. चरिमसमयंगि दसियं वाधि प्राच्य-त्य संक्रमे तामो । मणुरायबह हयरामो उदयबह होति पर्यादमो ।। (पंचारं - 8-६६) । २. हतराः या स्वोदयेग चरमवसये वीचीजुमवति ता उदय-वरपः। (पंचारं स्वोः कृ. ३-६६, कृ. ११६१) । ३. हतरास्तु प्रकृतय उदयबस्यो भवनित, याधी संक्रमं उरस्वादमे स्वाविश्वमे तदयेत । (पंचारं संक्रमं स्वाविश्वमे स्वाविश्वमे तदयेत । (पंचारं वरस्यस्ये स्वविश्वमेन वेदयेते ता उदयबस्यः। (क्षांम स्वावोः दीः १. कृ. ११४) । २ विका कार्य-गृहिस्यों के द्विका का स्विति के

श्रमित्तव समय में थपना रक्त होते हुए देवन किया बाता है जम कर्ममहतियों को उदयवती कहते हैं। उदयर्शक्रममित्कृष्ट — १. उदयेऽप्यान्य: वक्रमेन उत्कृष्ट (स्थितिस्तक्तमं यावां ता उदयवंक्रममित्कृष्टानः (वंचक्तं. वतो. वृ. १-६२, वृ. १४१)। २. यावां पुत-विपाकोस्य प्रयत्नाने वति संक्रमत उत्कृष्ट (स्वति-स्वाता:। (वंचक्तं. वत्यवत्ता उदयवंक्रमोत्कृष्टानि-वाता:। (वंचक्तं. वत्यव. वृ. १-६२, वृ. १४१; कर्षप्र. बजो. टी. १, पृ. १५)। ३. उदये सति संकात उत्कृष्टा स्थितियांसां ता उदयसंक्रमोत्कृष्टाः । (पंचसं. यलव. बृ. ५–१४५, पृ. २८४)।

२ विपाकोस्य के होने पर जिन कर्मप्रकृतियों का संक्रम की अवेका उत्कृष्ट स्थितिसरकर्म प्राप्त होता है, बन्च की अयेका नहीं; उन्हें उदयसंक्रमोत्कृष्ट कहते हैं।

उदयस्थितिप्राप्तक—जंकम्मं उदए जत्य वा तत्य वा दिस्सइ तमुदयद्विदिषत्तयं णाम । (कसायपाः चू. पु. २३६: चवः पु. १०, पु. ११४) ।

जो कर्मप्रदेशाय बंधने के घनन्तर जहां कहीं भी— जिस किसी भी स्थिति में होकर—उदय की प्राप्त होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते हैं।

उदरक्तिमिनिर्गम ग्रन्तराय— X X स्यादुदर-किमिनिर्गम: ॥ उभयद्वारतः कुक्षिकिमिनिर्गमने सति । (ग्रन- घ. ४, ४४–४६)।

भोजन के समय कर्म्ब या प्रभोद्वार से पेट में से कृमि के निकलने पर उदरिकमिनिर्यंभ नाम का अन्तराय होता है।

उदर्शानिमझाम — १. यथा मण्यागारे सुनुश्वित-मनसम्मुचिता शुचिता वा बारिया समयित गृही, तथा यतिरिय उदर्शान् प्रसमयतीति उदर्शिन-सम्मामित च निरुष्यते । (त. बा. १. १, १६, पू. ११७, त. क्सो. १-६) । २. यथा माण्यागारे समुरियतममसं शुषिनाञ्चाचिता वा बारिया। प्रसम-यति हृही तथा यथासध्येम यतिरप्युररान्ति सरसेन विरक्षेत बाऽङ्कारेण प्रसमयतीयुररान्तिवसमयनिति च निरुष्यते । (बा. सा. पू. १६) । ३. भाष्यागार-बहुदरे प्रव्यक्तिकोर्धनः। प्रस्तित वासनेन तदु-दर्शान्त्रसम्मतित अस्तित् । (सम. स. स्तो. टी. ६—४१) ।

१ जेंदे जन्मार में लगी हुई जानि को गृहस्वामी परिच या प्रवीचन किया भी जात से बुलाने का प्रवास करता है, उसी प्रकार प्रसाताबेदगीव कमें की उदोरचा से उठी हुई उदरागित को सामू भी सरफ-मीरक बार्सि किया भी प्रकार के बाहार से साम्य करता है, इससिए उदरागित्रसमन यह उसका साम्य करता है, इससिए उदरागित्रसमन यह उसका साम्य करता है, इससिए उदरागित्रसमन यह उसका उदासाद — उदासलं उच्चै दें सिता । (समझा-समस. व. ११, पृ. ६०; रायप. वृ. पृ. २७)। उत्तर व्यवहार के साथ को यवार्ष वक्ष का प्रयोग किया साता है उसे उदासाद वहा बाता है। यह साथ वक्ष के ११ सामित वें मुस्तर है।

उदान वायु --- रस्तो हुत्कच्ठ-तालु-भूमध्य-भूष्टिन च संस्थितः। उदानो वस्यतां नेयो गत्यागतिनियोगतः॥ (योगद्या. ५-१६); रसादीनूष्यं नयतीत्युदानः॥ योगद्या. स्वो. विव. १-१३)।

रस सादि को ऊपर से बाते वाली वायु को उदान वायु कहते हैं। वह वर्ष से लाल होती हुई हुदय, कच्छ, तालु, भृकुटियम्ब और शिर में स्थित रहती है।

उदारख--१. प्रभिषेयार्थस्यातुच्छत्वं गुम्कपुण-विशेषो वा । (समका. प्रभयः बृ. १४, पृ. ६०)। २. उदारत्वमतिशिष्टगुम्कगुणयुक्तता प्रतुच्छार्थप्रति-पादकता वा । (रावपः बृ. वृ. २२)।

शास्त्र के बाच्यमूत सर्थ की महानता समया शब्दसंय-दनाक्य विशिष्ट गुण मुक्तता का नाम उदारत्व है। यह ३५ सत्यवचनातिशयों में २२वां है।

जबाहरण— १. उदाहित्यते प्रावस्थेन प्रस्तिओन-दाष्ट्रितकोऽयं इति उदाहरणम् । (वसके कि हरि. वृ. १-४२) । २. दुब्दान्तवचनमुदाहरणम् । (प्रमाणकी २, १, १३) । ३. ब्यान्तिपूर्वकट्टा-त्तवचनपुदाहरणम् । (ब्या. वी. ३, पृ. ७८)।

३ व्याप्तिपूर्वक दृष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं।

उवीचीन—एवमूवीन्यां दिश्येतावम्मयाद्य पञ्चयो-जनमात्रं तदिवसमूततरं वा गन्तव्यमित्येवम्भूतम् । (सूत्रक्, सी. बृ. २, ७, ७६, वृ. १८२)।

आव मैं उत्तर दिया में गांच थोजन झववा उससे श्रीवक या कम इतनी हुर जाऊँगा, इस प्रकार उत्तर दिशा में गमन का नियम करने को उदीचीन देशा-वकाशिकवर कहते हैं।

उद्योरणा— १. वे कम्मक्षंचा महतेषु द्विद-घनु-भाषेषु धवद्विदा भोकहिष्ठूण करवादणो कीरति तेति-मुद्दीरणा दित सम्मा, सरक्षवायकरस्य उत्तरामस्यदे-साद् । (बन्द द्व. ५, ५, २१४); अपक्षवायकमुदी-रणा । भाषतिमाए बाहिरद्वित्यादि काङ्ग्रम उत्तरि-माणं ठिवीणं बंधावतिस्यविदक्षतायदेसमास्यवेकवसो-

गपडिभागेण पसिदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागपडि-भागेण वा घोकड्डिदूण उदयावलियाए देदि सा उदीरणा। (वद. पु. १४, पू. ४३)। २. ग्रोक्ट्रण-वसेण पत्तोदयकम्मक्तंघो शकम्मोदछो णाम । 🗙 X X बकम्मोदबो उदीरणा गाम । (जयध. १. पु. १८६) । ३. जं करणेणोकवि्दय उदए दिज्जझ उदीरणा एसा। (कर्मप्र. उदी. क. १; पंचसं. उदी. क. १, वृ. १०६) । ४. अनुभूयमाने कर्मणि प्रक्षिप्या-ऽनुदयप्राप्त प्रयोगेणानुभूयते यत्सा उदीरणा । (पंच-सं स्वो. बृ. ६-१, पृ. १६१); यत्करणेनापकृष्य दीयते उदये उदीरणा । XXX यहलं परमाण्या-त्मकं करणेन स्ववीर्यात्मकेनापकृष्य, अनुदितस्थिति-म्यः इत्यवगम्यते, दीयते प्रक्षिप्यते उदये उदयप्राप्त-स्थितौ एथा उदीरणोच्यते । (वंचसं. स्वो. वृ. वदी. १, पू. १७५); उदयस्थितौ यस्त्रथमस्थितेः सका-शात् पतित सोदीरणा । (पंचसं. स्वी. वृ. उपश. २०, पू. १६२) । ५. ब्रष्णत्य ठियस्सुदये संयु[स्रु]-हणमुदीरणा हु स्नत्थत्तं। (गी. क. ४३६)। ६. समुदीर्यानुदीर्णामां स्वल्पीकृत्य स्थिति बसात्। कर्मणामुदयावल्यां प्रक्षेपणमुदीरणा । (पंचसं. समित. ३-३) । ७. सा (उदीरणा) पुनः कर्मपुद्गलानां करणविशेषजनिते स्थित्यपचये सत्युदयावितकायां प्रवेशनमुदीरणा । (कर्मस्त. गो. वृ. १, पृ. ६६) । चदीरलम् सनुदयप्राप्तस्य करणेनाकृष्योदये प्रक्षे-पणमिति । (स्थानाः अभयः यु. ४, १,२५१, यू. १८४); ब्रश्नाप्तकालफलानां कर्मणामुदए प्रवेशन-मुदीरणा। (स्वानाः सवसः वृ. ४, २, २६६, पृ. २१०)। ६. तेषामेव च कर्मपुद्गलानामकालप्राप्ता-नां जीवसामध्यंविशेषादुदयावलिकायां प्रवेशनमुदी-रणा। (शतक. जल. हेम. ३, पृ. ६; वडसीति मलय. बृ. १-२, पृ. १२२; कर्मस्तः वे. स्वो. बृ. १, पृ. ६७; वडबीति दे. स्वो. वृ. ११४)। १०. उदीरणाऽप्राप्त-कालस्य कर्मदलिकस्योदये प्रवेशनम् । (वडशीति श्ररि. वृ. ११, पृ. १३१) । ११. उदयाविकातो वहिबंतिनीनां स्थितीनां दलिकं कवायै: सहितेना-सहितेन वा योगसंज्ञिकेन बीयंबिक्षेषेण समाकृष्योद-यावलिकायां प्रवेशनमुदीरणा । तथा चौक्तम्---उदयावनियाबाहिरस्लिटिईहितो कसायसहियासहि-एवं जोगसन्नेणं दलियमोकड्डिय उदयावलीयाए पवेसणमुदीरणा इति । (पंचसं. मलय. मृ. ५-६,

पू. ११४); यस्परमाध्वात्मकं दलिकं करणेन योग-संशिकेन बीर्यविद्येषेण कषायसहितेन शसहितेन वा खदयावितकाबहिबंतिनीभ्यः स्थितिभ्योऽपकुष्य उदये दीयते उदयावशिकायां प्रक्षिप्यते एवा उदीरणा। (पंचर्त. मलय. पृ. चवी. क. १, पृ. १०६); इह प्रथमस्थितौ वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यस्प्रथम-स्मितेरेव दलिकं समाकृष्योदयसमये प्रक्रिपति सा **उदीरणा । (वंश्रसं. मलय. वृ. उपडा. २०**, वृ. १६३) । १२. कर्मपुद्गलानामकालप्राप्तानामुदया-वितकायां प्रवेशनमुदीरणा । 🗙 🗙 अनुदयप्राप्तं सत्कर्मदलिकमुदीर्यत उदयावलिकामां प्रवेश्यते यया सोदीरणा। (कर्मप्र. मलय. बृ. १-२, वृ. १७, १=)। १३. मन्तरकरणसत्कं च दलिकमुत्कीर्य प्रथमस्थितौ द्वितीयस्थितौ च प्रक्षिपति । प्रथम-स्थिती च वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत्प्रयमस्थिति-गतं दलिकं समाकृष्योदये प्रक्षिपति सा उदी-रणा। (जलक. वे. स्वो. वृ. ६८, पृ. १२८)। १४. उदयावलिबाह्यस्थितिस्थितद्रव्यस्यापकर्षणवशा-दुदयावस्यां निक्षेपणमुदीरणा। (नो. क. जी. प्र. 1 (358

१ प्रापिक स्थिति व अनुभाग को लिये हुए जो कर्म स्थित हैं उनकी उस स्थिति व अनुभाग को हीन करके फल देने के उम्मुख करना, इसका नाम उदी-रणा है।

उदीरसाकररा—देलो उदीरणा। प्रशानकाल-कर्मपुद्गलानामुदयन्यवस्थापनमुदीरणाकरणकम्, सा चोदयविशेष एव। (पंचलं. स्वो. वृ.वं.क.१, पृ.१०१)।

जित कर्म पुरुषतों का जबयकाम प्राप्त नहीं हुआ है उनको जबय में स्थापित करना, इसका नाम जबी-रणाकरण है। यह एक जबय की ही विशेष प्रवस्था है।

ज्वीर्रुप्तीवय -- १. प्रयाकालियाक उत्तीरणीट-यः। (त. वा. १, ३६, १) । २. वेर्ष कम्मंदाण-प्रयावितवस्तंदरे अंतरकरणेण धण्यंत्रपत्ताकः कम्मयरदाण्यं परिणायविष्ठेण्यायंत्रेण्यापादिका-गेणोदीरिदाणमणुह्यो तेषित्रुदीरणोदम्यो चि एसो एस्य जावस्यो । (क्वब्स. ७, पृ ४१८) । ३. सम्य-वस्याय्यायोग्योग्योदयावस्तिकाराहितानां निस्त्रीता वार्-सञ्चार्यास्थ्यो आविष्यानुत्रपति स व्यीरणोवयो भव्यते । (वंबसं. स्वो. व्. १-१०२, प्. २६३)। ४. वः पुनस्तस्मिन्द्रयये प्रवतमाने सति प्रयोगतः उदौरणाकरणक्षेण योगोग दलिकाच्यानुभवति स व्रितीय उदौरणोदयाभियान उच्यते । (वंबसं. सत्तव व्. १-१०२, प्. २६३)।

२ किन कर्मररकाणुद्धों का उदयावली के भीतर सर्वेचा प्रतस्य है उनकी धानरकरणकरण परिणाम-विशेष के द्वारा धर्सक्यात लोकप्रतिभाग से उदीरणा को प्राप्त कराकर वेदन करना, यह उनका उदी-रणीवय है।

उदीर्थं— १. फलदाहुत्वेन परिणतः क्रमेपुद्गलस्क-न्यः उदीर्णः। (बन. पु. १२, पृ. ३०३)। २. उदी-णंम् उद्भुतशक्तिकमुद्रवाविकाप्रविष्टमिति यावत्। (बर्मसं. सत्त्व. बृ. ७१७)।

१ फल देने रूप अवस्था में परिणत कर्म-पुद्गल-स्कन्य को उदीर्ण कहते हैं।

उद्गमशुद्ध उपधिसंभोग-तत्र वरसाम्भोगिकस्सा-[सां]म्भोगिकेण सममाणकम्मीदिभिः योडपभि-क्ष्मशोषैः शुद्धभुषसुरपादयति एव उद्गमशुद्ध-उपधिसंभोगः। (स्वसः भाः सत्तवः मृ. ४-४१, पृ.

साम्मोगिकका--साना सामाचारी होने के कारण सहमोगिक-पानारि व्यवहार के बोग्य साबू का-प्रसा-म्मोगिक के साम आपक्तमं सारि सोलह रोजों से रहित उपिष को बो उत्पन्न करना है, यह उद्देगक-सुद्ध-उपचित्तमोग कहनाता है।

उद्दिष्टस्यागप्रतिमा — उद्दिहाहाराईण वज्जण इत्य होइ तप्पडिता । दसमासावहिसञ्काय-काणजोग-प्यहाणस्स ।। (बर. प्र. वि. १०-१६) । प्रमुकता से स्वाच्याय व व्यान में उद्यत सावक जो

प्रमुकता से स्वाध्याय व ध्यान में उद्यत ध्यावक को उद्दिष्ट माहार धावि का वरित्याग करता है, इसका वाम उद्दिष्टत्यागप्रतिमा है। इसकी कालमर्यादा दल मास है।

उद्दिष्टाहारविरतः—देवो उत्कृष्ट शावक। १. वो गवकोडिवियुद्धं भिक्खायरणेण भूवदे मोज्यं। जायणरिव्यं बोम्यं उद्दिहाहारविरको तो।। (कार्ति-के. १६०)। २. उद्दिष्टिविष्ट्यार तोहिष्टिपिको-प्रिश्चयन-व्यवद्यविद्दारः सन्तेकसाटकवरी भिक्षा-सन्तः पणि-पात्रपुटेनोपविषयमोवी राष्ट्रप्रतिमादिवपः-सन्तुष्वत आतापनावियोगरिहतो मर्वति। (बा. सा. पु. ११) । ३. स्वतिषिक्तं विषया येत कारिकोञ्जूमकः
ककः। नाहारो वृद्धते दुवं त्यवतीहरूः व मण्यते ।
(बृष्पा- सं- ४१) । ४. न व स्तान्ते यो विवित्तेनिव्योध्यानं मनोबन्धःकायनियोगकस्तित्त् । महान्तमृद्दिप्तिकृत्त्वेत्वसं वदित्तं तं प्रापुक्रकोकनोक्ष्यत् ॥
(वर्षयः प्रमितः २०-६१)। ४. यो बन्धुरावकृत्यवित्तो पुक्षति मोच्यं नककोद्धत्य् न । वृद्धवर्षा पुणिमिः स गीवो विन्योगुकः संतृति-यातुषाग्याः॥ (विमितः सा-७-७७)।
१ वो सावक मिक्यान्यन्त से निवता के लिए
सावक के पर काता कृता—नक्कोदिविद्युद्ध कर्षान्

र वा साथक । त्यानाचा ल — । त्याना के लाए भावक के पर चाता हुआ — नवकितिकाद स्वयंत्ते सन, त्यान व काय की सुद्धिपूर्वक हुता, कारित एवं सन्नोदना ते रहित प्राहार को याखना के बिना प्रहण करता है वह उद्दिख्याहार्यवरत कहकाता है। जह शकाबायं — प्रयत्त एव श्रुतपृद्धिति यः स जह शकाबायं — प्रयत्त एव श्रुतपृद्धिति यः स

११४)। को शास्त्रक्याक्यानादि के समय सर्वप्रका श्रुत का निर्वेश करे—भूतिका क्य में श्रुत का उद्देश प्रकट करे—उसे उद्देशकाषायं कहते हैं।

उद्धारपस्य—?. तैरेव जोमञ्जेदेः प्रत्येकमसंस्येय-वर्षकोटीसमयमाञ्चीच्यन्तित्त्र्यंमुद्धारपस्यम् । (स. सि. १–१व: त. स. १, १८, ७)। २. ससंस्येयाव्य-कोटीनां समये रीमखण्डतम् । प्रतंक पूर्वक तस्या-रास्यमुद्धारसंज्ञकम् ॥ (ह. प्र. ७–४०) । ३. तान्येव रीमखण्डानि प्रतंक ससंस्याकाटियर्वसमयामाञ्चानि-तानि गृहीत्या द्वितीया महासानिस्तै: पूर्वते । सा स्वतिः उद्धारपस्यम् । (त. वृत्ति खूत. १–३८) । व्यवहारपस्य के जितने रीमण्डेव हूँ उनमें से प्रतंक रीमण्डेव को ससंस्थात कोटि वर्षो के सस्यों से किमा करके वनसे गरे गये गृहवे को उद्धारपस्य कहते हूँ।

उद्धारपस्यकाल — १. वनहाररोगराणि एत्तेक्क्व-संबक्तीवेवस्ताणं । समयसम पेतृत्वं विदिए पत्तिह्व भौरदिन्द्वं ॥ समयं पेति एक्केक्क बातमा पेतिस्वाद्वं हो पत्ती । रित्ती होदि स कालो उद्धार णाण एस्तं तु ॥ (ति. प. १, १२६-२७) । २. वतस्य तस्माद् व्यवहारपस्याद् बातावनेक परिष्कुक्ष सुस्वम् ॥ भनेक्कोटपस्विवाधिकां तसस्यातितुमें निविक्तं समनाद् ॥ पूर्वं बमासान्तवस्ते वतस्यातितुमें निविक्तं चनुद्धिरुष्य । सार्य च लाते चलु रोपपुरुष्य उद्धार-परस्यस्य हि कालमाष्ट्रः॥ (बरांगः २७, २०-२१)। १. स्ववकृरपस्य को रोसराशि में है अभ्येष को सर्ववकात करोड़ वर्षों की समयसंस्था से सर्विक्य करके व उनसे दूसरे गड्डे को मरफर उसमें से एक एक समय में एक एक रोपपञ्चेर के निकासने पर सिस्तो वसम्य में कृत पढ़्या साली होता है जतने काल को उद्धारपस्यकाल सहते हैं।

उद्घारपत्योपम--१. तत्य णं वे से ववहारिए ते जहानामए पत्ले सिद्या जोयणं द्यायामविक्संभेणं, जोमणं तं तिगुर्णं सविसेसं परिक्सेबेण, से णंपस्ले एनाहिम-वेमाहिम-तेमाहिम-जाव उक्कोसेणं सत्तरत्त-क्डाणं संसट्ठे संनिषिते भरिए बालग्गकोडीणं ते णं बालग्या नो अम्मी बहेज्जा नो बाऊ हरेज्जा नो कुहेज्जा नीपलिविद्धासेज्जा यो पूइताए हव्यमाग-ञ्छेन्जा, तथी वं समए समए एगमेगं बालगां ग्रव-हाय जावइएणं कालेण से पल्ले खीणे नीरए निल्लेवे णिट्रिए भवद, से तं बवहारिए उद्धारविनभोवमे । (अनुमी. १३६, पृ. १६०) । २. ततः समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदैऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तद्रिक्तं भवति तावान् काल उद्घारपत्थोप-मास्यः। (स. सि. ३-३६; त. श. ३, ३६, ७)। ३. व्यवहारपल्योपमे चैकैकं रोम ग्रसंस्यातवर्ष-कोटीसमयमात्रान् भागान् कृत्वा वर्षशतसमयैश्चैकैकं खब्हं प्रगुष्य तत्र बाबन्मात्राः समयाः ताबन्मात्रमुद्धारः पल्योपमं भवति । (भूला. षु. १२-३६) । ४. तद-नन्तरं समये समये एकैकरोमखडं उद्घारपत्यगतं निष्काष्यते, यावत्कालेन सा महास्रतिः रिक्ता जायते ताबत्काल उद्घारपत्योपमाह्नयः संसूच्यते । (त. वृत्ति भूत. ३-३६) । १. तत्र उद्वारी वाला-बाणां तत्सण्डानां वा अपोद्धरणमुच्यते, तद्विषयं तत्प्रधानं वा पत्योपमम् उद्घारपत्योपमम् । (धनुयो. हरि. बृ. बृ. ८४; शतक. दे. स्वो. बृ. ८४; संप्रहणी दे. वृ ४)।

? यत्य नाज कुमूल (बाग्य रखने के लिए सिट्टी से निमंत्र नाष) का है। एक उत्तेश योजन प्रमाण बित्तुत व अंबे योज होने में मुख्यत क्रिए पर एक बित्तु से दिन, तो दिन क्षण्या प्रक्षिक से प्रमिक सात दिन में बगने बाले सालाओं को इस प्रकार से उत्ताहन मेरे कि जिन्हें न प्रमिल खला सके, न बालू उत्ताहन मेरे कि जिन्हें न प्रमिल खला सके, न बालू विश्वलित कर सके तथा बायुका प्रवेश न होने से जो न सड़-गल सकें, न विनष्ट हो सकें धौर न दुर्गन्थित हो सकें; इस प्रकार भरे गये उन बालायों में से एक-एक समय में एक-एक बालाग्र के निका-लने पर जितने काल में उक्त गड्डा उनसे रिक्त हो जाता है उतने काल को व्यावहारिक (उद्घारपत्य का बूसरा भेद) उद्घारपस्योपम कहा जाता है। उद्घारसागरोपम-१. एएसि पल्लाणं कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । तं ववहारियस्स उद्धारसायरोव-मस्स एगस्स भवे परिमाण ।। (श्रनुवो. गा. १०७, पू. १८०) । २. तेषामुद्धारपस्यानां दशकोटीकोटम एकमुद्धारसागरोपमम् । (स. सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७) । ३. उद्घारपत्योपमानि च दशकोटी-कोटीमात्राणि गृहीत्वैकं उद्घारसागरोपमम् भवति । (मूला. ब्. १२-३६) । ४. उद्घारपत्यानां दशकोटी-कोटचः एकमुद्धारसागरोपमम् । (त. वृत्ति भूत. ३-३=)।

२ दश कोड़ाकोड़ी उद्घारपत्यों का एक उद्घारसाय-रोपम होता है।

रोपस होता है।

उद्भावन— १. प्रतिवन्यकामांवे प्रकाशकृतिता

उद्भावनम् । (स. सि. ६-२४; त. स्त्रोः ६-२४)।

२. प्रतिवन्यकामावे प्रकाशितकृतितातिभावनम् ।

प्रतिवन्यकस्य होतारामावे प्रकाशितकृतितातिभावनम् ।

प्रतिवन्यकस्य हेता (त. चा. ६२,४)।

प्रतिवन्यक सारण का समाय होने पर प्रकाश में

स्नात, स्वका नाम उद्भावन है।

प्रतिवन्यक स्वतिक्य व्यासीम्बर्गिकः

कारा, देशका नाज कर्युवान्तिक हो किया वा क्षोसह-विद-सकरादि अं दर्ज । उन्मिष्णिकण देवं उन्मिष्णं होदि णादव्यं । (मूला- ६-२२) । २. इष्टकादिनीः मृदिपक्षेत कृत्या करादेनोपतेन वा स्थमितमपनीय सेसावे सलहिद्धन्तम् । (स. सा. विषयो. व. मूला. बृ. २३) । ३. गोमवायुपलिप्तं भाजनमुद्भिय दर्सात तत्रुद्भिन्तम् । (सामारा. सी. बृ. २, १, २६६, षृ. ११७) । ४. विजुतादिकसुद्भिन्तम् २ × × । (सामा. सा. ८-३३) । १. कुतुपादिकस्य पुतादेत् तार्थं यत् मृत्तिकायपनयनं तत्रुद्भिन्तम् । (योषसा. स्ती. विस्त. १-३: धर्माः मानः स्त्री. बृ. ३-२२, पृ. ४०) । ६. पिहितं साम्क्यतं वाच्य-मुदायुप्ताय्य देवते । यत्तुद्भिन्तम् ४ × ४ । (सन. व. ४, १०) । ७. वद्भिन्नं यत्कुतुपादिस्त स्वानिकपनु- द्भिष वसाति । (ब्यवः भाः मलवः वः १, पृ. २१)।

वः सम्मृद्रितकुतुपाविमुखं यतिहेतोक्ष्मप्रथ पृतादि
स्ते तदुद्भिमम् । (षु. गृ. वदः व्यो पृ. २०, पृ.
४१)। १. विमृद्रादिकं यदन्ताविकं भवति तदुद्भिः
मम्, उत्वादितं न मृत्यत इत्यदंः। (भाः प्रा.
दी. ११)।

१ वजी हुई समया चित्रित (नाम-बिन्नाचिते मृद्रित) स्रोचन, वो स्रोप सम्बद्ध स्वादि को उचाड़ कर देना, यह उद्भित्न नाम का उदान दोष है। १ कुटुव (बमड़े का पात्रचित्रोड) में स्थित घी झाबि को देने के तिए मिट्टी सादि को जो दूर किया जाता है, इसे उद्भित्न शेष कहा जाता है।

जबूमेबिय — मूमि-काय्ठ-रावाणादिक मिरवा कार्य-निःसरमम् उद्देश्यः, जबूमेदो विश्वते येशा ते जव्-भेदिमाः। (त. बृत्ति भूतः २-१४)। पृषियो, काय्ठ सौर सबस्य सावि को मेबकर उत्पन्न होने वाले जीवों को जबूमेबिस कहते हैं।

उद्यवन—१. उत्कृष्टं यवनमृष्यनम् । प्रसक्तद्-दर्शनादिपरिष्यतिरुद्यवनम् । भ. झा. विश्वयो. डी. २) । २. उज्जवणं उत्कृष्टं यवनं मिश्रणमसकृत्परि-षति: । (भ. झा. मृला. डी. २) ।

निरन्तर दर्शन, ज्ञान व चारित्रादि रूप परिणति करने को उद्यवन या उद्यमन कहते हैं।

उद्यान—१. चम्यकवनाशुपकोभितमुशानम्। (धन्-बो. हरि. व्. पृ. १७)। २. पुणादिसद्वृक्षसंकृत-मृत्सवादौ बहुजनोपभोग्यमुशानम्। (जीवाजी. मलय. वृ. ३, २, १४२, पृ. २४६)।

२ पुष्प वाले वृक्षों से क्याप्त एवं उत्सवादि के समय सर्वसावारण जनों के द्वारा उपभोग्य उपदन को उद्यान कहते हैं।

उद्योत— १. ज्योतस्वन्त-मणि-सर्वातारिग्रभवः प्रकासः । (स. स. २-४४; त. मुख्योः षु. ४, ४४) १. ज्योतस्वन्त-मणि-सर्वातारिविषयः। पन्न-मणि-सर्वातारिविषयः। पन्न-मणि-सर्वाते ज्योतस्व । (स. स. ४, २४, १६) । ३. ज्योतीर्भप प्राह्मादारिवेतुत्वात् वृध्व्दित् , पन्मादाद्यः । (स. सा. हरि. षू. ४-२४) । ४. ज्योतस्य पुर्वातस्यः वृद्यस्तास्यः विदेशारियाह्यस्त्रस्याजनस्व प्रवातस्य पुर्वातस्यः विदेशारियाह्यस्त्रस्याजनस्व , प्रकाशस्य पुर्वातस्यः विदेशारियाह्यस्त्रस्याजनस्व , प्रकाशस्य पुर्वातस्यः विदेशारियाह्यस्त्रस्याजनस्व , प्रकाशस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य प्रवासस्य ।

४-२४)। ४. ज्योतिरिक्कण-रल-विद्युज्यातः प्रकाशः उद्योत उच्यते । (त. वृत्ति श्रुतः ४-२४)। १ क्यः, मणि व सद्योत (नृगम्) व्यक्ति से होने वाले प्रकाश की उद्योत कहते हैं।

ŀ,

उद्योतनाम--- १. यन्निमित्तमुद्योतन तदुद्योतनाम । (स. सि. च-११; त. वा. =, ११, १६; त. इसो. u-११) । २. प्रकाशसामर्थ्यं जनकमुखोतनाम । (त. भा. ५-१२) । ३. उद्योतनाम यदुदयादुद्योतनान् भवति । (भा. प्र. टी. २२; आव. नि. हरि. वृ. १२२, षृ. ६४) । ४. उद्योतनसुद्योतः । जस्स कम्म-स्स उदएण जीवसरीरे उज्जोद्यो उप्पञ्जदि तं कम्मं उज्जोवणाम । (थव. पु. ६, पृ. ६०; पु. १३, पृ. ३६५) । ५. शशि-तारक-मणि-जल-काष्ठादिविमल-त्वप्रकर्षो यस्तदुद्योतनाम । (पंचसं. स्वो. बृ. ३-६, पू. ११६) । ६. उद्योतननिमित्तमुद्योतनाम, तच्चन्द्र-खक्कोतादिषु स्वफलाभिन्यक्तं वर्तते । (भ. मा. विषयो. टी. २०१४) । ७. जस्सुदएण जीवो झणु-सिणदेहेण कुणइ उज्जोयं । तं उज्जोयं णामं जाणसु क्रजोयमाईणं ॥ (कर्मंदिः ग. १२७, पू. ५२)। मदुदयाज्जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशात्मकमुद्योत प्रक-रोति । यथा---यति-देवोत्तरवैक्रिय-चन्द्रक्षं-ग्रह-तारा-रत्नीषधि-मणि-प्रभृतयस्तदुद्योतनाम । (कर्मस्तः नो. **मृ. १०, पृ. ६६)।** ६. यतोऽनुष्णोद्योतवच्छरीरो भवति तदुद्धोतनाम । (समकाः सभयः वृ. ४२, वृ. ६४) । १०. उद्योतनमुखोतः, यस्य कर्मस्कन्यस्यो-दयाञ्जीवशरीर उद्योत उत्पद्यते तदुपद्योतनाम। (मूला. बृ. १२-१६६) । ११. यदुदयाज्जन्तुशरी-राज्यनुष्णप्रकाशरूपमुद्योतं कुर्वन्ति । यया-वि-देवोत्तरवैक्रिय-चन्द्र-नक्षत्र-ताराविमान-रन्नौषधयस्त-दुर्वोतनाम । (शतक. मल. हेम. बृ. ३७-३८, पृ. ५१; प्रकायः सलयः वृ. २३-२६३, वृ. ४७४; पंचसं. मलय. चृ. ३-७, पृ. ११५; वच्ठ कर्म. मलय. मृ. ६, पृ. १३६; प्रक. सारो. वृ. १२६४)। १२. उद्योतनाम यदुदये जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशा-त्मकमुखीतं करोति । यथा--यति-देवोत्तर-वैक्रिय-चन्द्र-प्रह-नक्षत्र-ताराविमान-मणि-रत्नौषवित्रभृतयः । (वर्मसं. मसय. बृ. ६१६) । १३. धनुसिनपयासरू-वं जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया । जइ-देवुत्तरविक्किय-जोइस-खज्जोवमाइव्य ॥ (कर्मवि. वे. ४५); 🗴 🗙 🗙 ग्रयमर्थः---मथा स्ति-देवोत्तरवैक्रिय-चन्द्र-

बह्वादिज्योतिष्काः सद्योता रत्नीयधित्रमृत्यस्थातृष्य-प्रकाशास्त्रकमृष्वोतमातन्वन्ति तत् उद्योतनायेत्यर्थः । (कर्मविः हे. स्त्रो. ष्. ४४) । १४. उद्योतकमीदया-ज्यन्त्रसम्ब्रकानाम् सर्वुज्यम्बराधो हि वने उद्योत हित अवहित्रते । (बम्बृद्धीः साः ष्. ७-१२६) । १४. यदुद्येन चन्त्र-व्योतिरिङ्गावित्य उद्योतो मवति तदुद्योतनाम । (त. बृत्ति सृतः ह्-११) ।

तदुवाताना । (त. बृत सून. सून. १८)। १ शिक्ष कर्म के बच्च ते बारे के आरोर से ज्योत (प्रकाश) होता है उसे ज्योतनामकर्म करते हैं। उद्धर्तन — १. ट्यतंनं वा स्वम्रकानेक स्थिते: दोणों- करणम्। (वंबसं. स्थो. व. संकम. १४, व. १४४)। २. उद्धर्तनं स्थिति-एव-पुरुषाणावतम्। (विश्वातः सो. व. १०१४, व. १४४)। ३. उद्धर्तनं प्रसा- वस्त्रमेत्राति: (मूला. व. १२-२)। ४. उक्ष्ट्रमं ज्यादिन्तुतमसूरादिरिप्टादिना चेहस्तेत्वततो मर्दनम् (म. सा. मूला. दी. १३)।

१ स्थिति व अनुभाग की वृद्धि करने की उद्वर्तन या उद्दर्तना कहते हैं। ३ एक गति से निकल कर दूसरी यति में जीव के जाने की उद्वर्तन कहा जाता है। ४ तेल और जलादि से मिश्रित मसूर बादि के चूर्ण से शरीर के मर्बन करने को उद्वर्तन कहते हैं। उद्दर्तनाकररा—देखो उद्दर्तन । १. उब्बट्टना ठिईए उदयाविलयाइवाहिरठिईण । (कर्मप्र. उद्व. १, पू. १४०) । २. तब्बिसेसा एव उव्बहुणोबट्टणातो ठिति-मणुभागाणं वड्ढावणं उब्बट्टणा, हस्सीकरणमोबट्टणा-करणं। (कर्मप्र. चू. १-२)। ३. स्थित्यनुभागयो-बृंहत्करणमुद्वर्तना XXX उद्वर्यते प्रावल्येन प्रभूतीकियते स्थित्यादि यया जीववीर्यविशेषपरिणत्या सोइतंना । (कर्मंत्र. सलय. ब्. १-२, प्. १६) । ४. उदयावितवण्याणं ठिईण उव्बट्टणा उ ठितिबि-सया । (पंचर्स. उद्घ. १, पू. १७१) । १ उदयावित से बाह्य स्थित और अनुभाग के

वृद्धिगत करने को उद्धर्तगकरण कहते हैं। उद्धर्तनासंक्रम — स्तोकस्य रक्षस्य प्रभृतीकरणमुद्ध-र्तनासंक्रम: । (पंचसः वृ. संक्रम. ५२, पृ. ५७) । कवं के थोड़े जनुमान के स्राधिक करने को उद्धर्तना-संक्रम कहते हैं।

ह्रेय-- १. इष्टवियोगेषु विश्लवभाव एथोहेगः । (नि. सा. षृ. १-६)। २. उहेगः स्थानस्थित्यैव उद्धिमता। (वोडशक षृ. १४-३)। १ इष्टिबियोग होने पर विकलता के होने को उड़ेग कहते हैं।

उद्वेशनसंक्रम—१. उध्वेलणसंक्रमो णाम करण-परिणामेहि विणा रुज्युव्येलणकमेण कम्मपदेताणं परप्यविद्यस्त्रेण संबोह्णा। (बयब —कसावपा. वृ. व १८. ६)। २. करणपरिणामेन विना कर्मपर-माणूना परप्रकृतिक्येण निक्षेपणमुद्रेतनसंक्रमणम्। (सी. क. जी. प्र. टी. ४१६)।

प्रथःकरणादि परिणामों के बिना रस्ती के उकेलने के समान कर्मपरमाणुद्धों के परप्रकृतिकय से निक्षेपण को उद्देसनसंक्रम कहते हैं।

उद्घेतिसम् नाधिम-वाइमादिरव्याणमुक्तेस्वर्णण वादरव्यमुक्तेस्तमं गाम । (वब. पु. १. १. १९३)। गूंची गर्द (क्षेत्र साला सारि) धौर कुनो गर्द कसुव्यं के ध्रमण करने (वक्षेत्रमें) से को उनकी ध्रमण्या प्राप्तृमंत होती है उसका मास ब्रह्मित्य है। उम्ममना नर्दी—चिवजनप्राह्पविदं दब्बं गरुवं पि गेदि उदिराम । जन्हा तम्हा मण्याइ उम्ममा वाहिणी एसा ॥ (सि. प. ४-२३=; जि. सा. १९४)। जो नदी ध्रपने कसप्रवाह में गिरे हुए आरी से आरी

को नदी व्यवने जलप्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी हब्स को भी ऊपर से झाती है उसका नाम उन्माना है।

उन्मत्त--१. उन्मतो भूगविष्ट्हीतः। (वृ. वृ. वद्. स्को. वृ. २२, वृ. ५२)। २. उन्मतो भूत-वातादि-दोवेण वैकस्यमाप्तः। (क्षा. व्ह. १६, वृ. ७४)। भूत-भेतावि ते गृहीत (पीड़ित) दुष्य को उन्मत्त कहते हैं। वह बीका के योग्य नहीं होता।

जन्मस दोष- ×× पूर्णनं मदिरातंबत्। (मनः वः स-११६)।

मञ्ज पीकर भ्रान्सिवल हुए मनुष्य के समान भ्रान्ति को प्राप्त होना, यह कायोत्सर्ग सम्बन्धी उन्मत्त नाम का दोव है।

उनमान—१. ते कि तं उम्माचे ? वं वं उम्मिण-ज्वह । तं वहा-मद्रुकरियो करिसो पर्व प्रदण्त प्रदण्त पुता प्रद्यभारी मारो । तो प्रदकरिया करियो, तो करिसा प्रदण्तं, दो घद्रपताहं पत्रं, पंचपतवहष्ता तुत्ता, रस तुलायो प्रदमारो, नीय तुलामो मारो । (पनुष्ये, ष्टू, ११२, पू. ११३) । २. कुट-तपरादिमाण्डं येनोस्तिष्य मीवते तदुन्या- नम् । (त. बा. ३, ३८, ३) । ३. उत्मीयदेजेनो-स्मीयत इति बोस्मानं गुला-क्वांदिसूत्रविक्षम् । (ब्रम्-बो. हरि. बू. डू. ७६) । ४. उत्मीयते तरिरहुमा-नम्, उत्मीयदेजेनेति वा उत्माननित्यादि । (ब्रम्मो-सक्त हेस. बू. १३२, डू. १४४) ।

२ जिसके द्वारा ऊपर उठाकर कुछ (श्रोवधिकांव) व तपर श्रावि तीले बाते हैं, ऐसी तराजू श्रावि को उप्यान कहा बाता है।

उन्मार्गदेशक (उम्मन्गदेसम्) — नाणाइ ध्रदूर्सितो तब्बिवरीयं तु उबदिसङ्गममं। उम्मन्गदेसभ्रो एस मायमहिभ्रो परेसि च।। (बृहत्क. १३२२)।

को परमार्थमूत ज्ञानादि को दूषित न करता हुसा उन (ज्ञानादि) से विपरीत नार्ग का उपवेश करता है उसे उन्मार्गदेशक कहते हैं।

उन्मिश्यदोष—१. पुत्रवी धाऊ य तहा हरिया बीया तसा य स्वजीवा। पंत्रीह तेहि मिस्सं साहार होदि उन्मिस्सं ॥ (मूला. ६-४३)। २. स्वादः होदि उन्मिस्सं ॥ (मूला. ६-४३)। २. स्वादः होस्यादां इ. वर्षः पंत्रीसका-मलुजादिपिः सहि-तोन्मित्राः । (स. सा. विक्रवोत् ती. २६०, प्. ४४४)। ३. उन्मित्रोआप्राकुक न्ययोप पृष्टिकासिक्यतेन मित्र उन्मित्र राजुष्यते, सं यावाचरी दिवासिक्यतेन मित्र उन्मित्र राजुष्यते, सं यावाचरी दिवासिक्यतेन स्वायक्यादिना मित्रं दरस्य सम्बद्धाः । (मूला. वृ. ६-४३)। ४. देवहव्यं सम्बद्धाः । (मूला. वृ. ६-४३)। ४. देवहव्यं सम्बद्धाः । (मूला. वृ. ६-४६)। ४. देवहव्यं सम्बद्धाः । (मूला. वृ. ६-४६)। ४. देवहव्यं सम्बद्धाः स्वी. विक. १-६६; वर्षाः सान. स्वी. वृ. १-२२, दु. ४२)।

१ सजीव पृषिवी, जल, हरितकाय, बीच और जस इन बांच से मिले हुए बाहार को उन्मिस दोव (स्रजनदोष) से दूषित कहा जाता है।

उपकरस्य— १. नेत निवृत्तेरपकारः क्रियते तदुर-करणम् । (स. सि. २-१७; त. समी. २-१७)। २. निवयमण्डणसमस्यं उवगरणं इंदियंतरं तं रि। वं नेह तदुववाए तिण्ह्र निवित्तिसाने वि।। (विश्वेषा. ११६३)। ३. उपकरणं बाह्यमन्यन्तरं व निर्वेतितस्यानुपपातानुष्काम्यानुपकारीति। (स. सा. २-१७)। ४. उपक्रियतेननेत्युपकरचम् । देत निवृत्तेरपकारः क्रियते तदुपकरणम् । (त. सा. ५, १७, १; वय. दु. १, १, २३६; मूला. पृ. १२, ११६)। । १. निवंतितस्य निव्यतिहस्य स्वावयवि-मान्यन्ति निवृत्तीनिवस्यति तस्यते, प्रमुच्यातानुष्कार-म्यानुपकारीति यदनुष्ठ्या उपग्रहेण चीपकरीति यदनुष्ठा तदुपकरणेन्द्रियमिति । (त. मा. हरि. वृ. २-१७) । ६. निवृत्तौ सत्यां कृपाणस्यानीयायामुपकरणेन्द्रय-मवश्यमपेक्षितव्यम् । तच्च स्वविषयग्रहणशक्तियुक्तं स्रह्गस्येव घारा छेदनसमर्था तच्छक्तिरूपमिन्द्रिया-न्तरं निवृंती सत्यपि शक्त्युपघातैविषयं न गृह्णाति तस्मान्निवृत्तेः श्रवणादिसंज्ञिके द्रव्येन्द्रिये तद्भावा-दात्मनोऽनुपधातानुग्रहाम्यां यदुपकारि तदुपकरणे-न्द्रिय भवति ।××× एतदेव स्फुटयति---निवंति-तस्य निष्पादितस्य स्वावयवविभागेन यदनुपहत्या धनुग्रहेण चोपकरोति ग्रहणमात्मनः स्वच्छतरपुद्गल-जालनिर्मापितं तदुपकरणेन्द्रियमध्यवस्यन्ति विद्वासः। (त. भा. सिद्ध. बू. २-१७) । ७. उपिकथतेऽनु-ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणमक्षिपत्र-शुक्ल-कृष्णतारकादिकम् । (म. बा. विजयो. टी. ११५) । द. तस्या एव निवृ ते हिरूपायाः येनोप-कारः कियते तदुपकरणम् । (बाबारा जी. बू. १, १, ६४, पृ. ६४)। ६. उपकरणं नाम लड्ग-स्थानीयाया बाह्यनिवृँत्तेर्या लङ्गधारास्थानीया स्वच्छतरपुद्गलसमृहात्मिकाऽभ्यन्तरा स्तस्याः शक्तिविशेषः । (जीवाजी. मलय. वृ. १, १३, पृ. १६) । १०. उपकरणं बाह्यमाम्यन्तरं व निवृ तिः, तस्यानुपवातानुग्रहाभ्यामुपकरोति । (ज्ञान-सार बगो. बू. ७, वू. २५) ।

सार यक्षाः वृ. ७, पृ. ९२, । १ जिसके द्वारा निर्वृति दिन्द्रय का उपकार किया जाता है उसे उपकरण दन्द्रिय कहते हैं।

उपकररामकृता— १. उपकरणवृत्त्रो बहुवियेवपुत्तरोषकरामक्त्रो । (स. स. १८-४४) त. सुक्कारे.
पुत्तरोषकरणाकांको । (स. सि. १८-४४) त. सुक्कारे.
पुत्तरोषकरणाकांको । (स. सि. १८-४४) त. सुक्कारे.
पित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रस्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रम्याचित्रस्याचित्रम्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्याचित्रस्

चोलपट्टकान्तरकल्पादिश्चोक्षवासःप्रियः पात्र-दण्ड-काचपि विभूषार्यं तैलमात्रयोज्ज्वलीकृत्य धारयन्तु-पकरणबकुशः। (प्रव. सारो. वृ. ७२४; वर्मसं. मानः स्बोः बुः ३-४६, पुः १४२) । ६. नानावि-घोपकरणसंस्कार-प्रतीकाराकाक्षी उपकरणबकुश उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ६-४७) । ३ जो भिक्षु उपकरणों में मृग्य होता हुन्ना झनेक प्रकार के विचित्र परिष्रह से युक्त होता है तथा बहुत विद्योष योग्य उपकरणों का ग्रमिलाधी होकर उनके संस्कार की अपेक्षा करता है उसे उपकरणबकुश कहते हैं। ४ उपकरण बकुश वे साथु कहे जाते हैं जो बसमय में बोलपट्ट (कटिवस्त्र) बादि को बोते हैं, उक्षवस्त्र (साव्वी का वस्त्रविशेष) में धनुराग रखते हैं। दण्ड व पात्र सादि स्वच्छ रख कर सजा-वट की अपेका करते हैं, तथा प्रबुर वस्त्र-पात्रावि की इच्छा करते हुए कीर्ति व प्रसिद्धि को चाहते हैं। उपकरणसंयम - उपकरणसयम इत्यजीवकाय-संयमः । अजीवकायश्च पुस्तकादिः, तत्र यदा ग्रहण-

घारणशक्तिसम्पद्भावो ऽभूवन् पुरुषाः दीर्घायुषस्य

तदा नासीत् प्रयोजनं पुस्तकः, दु.षमानुभावात् तु

परिहीनैग्रंहण-धारणादिभिरस्ति निर्युक्त्यादिपुस्तक-

ग्रहणानुक्रेत्येवं यदाकालमपेक्यासयमः सयमो वा

तञ्च यशः कामयन्त इति ऋद्वि-यशस्कामाः । (त-

भा. सिद्धः वृ. ६-४=) । १. प्रकाल एव प्रकालित-

भवति । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-६) । उपकरणसंयम से अभिप्राय अजीवकाय पुस्तक आदि-विषयक संयम का है। जब संयत पुरुष दीर्घाय होकर प्रहण-बारण शक्ति से सम्यन्न होते वे तब वुस्तक बादि से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता था। किन्तु दु:बमा काल के प्रभाव से यदि वे प्रहण-बारण अक्ति से हीन होते हैं तो ऐसे संयतों को पुस्तक धादि के प्रहण की अनुमति है। इस प्रकार समयानुसार अपेकाकृत संयम-प्रसंयम होता है। उपकर्शसंयोजन(ना)-१. उपकरणानां पिच्छा-दीनां धन्योऽन्येन संयोजना शीतस्पर्शस्य पुस्तकस्य कमण्डलादेवी धातगादितप्तेन पिच्छेन प्रमाजनम् इत्यादिकम् । (स. मा. विजयो. टी. ८१५) । २. श्रीतस्य पुस्तकादेरातपातितन्तेन विच्छादिना प्रमार्जनं प्रच्छादनादिकरणमुपकरणसंयोजनम् । (सनः व. स्वो. टी. ४-२६) ।

१ सीतम पुरतकादि का सूर्य-सन्तान पिण्छी सावि से प्रसासक करने को उपकरणाविद्यान कहते हैं। उपकरणविद्यान कहते हैं। उपकरणविद्यान स्वति हैं। उपकरणविद्यान स्वति हैं। उपकरणविद्यान स्वति स्वत्य स्वत्य

श निर्मुत्ति का सद्भाव होने पर भी जिसके क्रुण्यत या दूषित होने पर इतिब सन्ते विवय को सहस्य कर कर सहस्य के सहस्य में सहस्य कर सहस्य के सहस्य में सहस्य कर सहस्य के सहस्य में सहस्य कर सहस्य कर सहस्य के सहस्य में सहस्य कर सहस्य कर सहस्य के सहस्य में सहस्य कर स्थापन कर सहस्य कर समा कर स्थापन कर सहस्य कर सहस्य कर स्थापन कर स्थापन कर सहस्य कर स्थापन कर सहस्य कर सहस्य कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन कर सहस्य कर स्थापन कर सहस्य कर स्थापन कर स्थापन

समर्च रहती है। उपकारी (मैत्री)— उपकर्त् शीलमस्येत्युपकारी, वर्षारे विवस्तितपुरुषसम्बन्धिनमान्नित्य या मैत्री लोके प्रतिद्वासा प्रयमा। (वोडलक बू. १३-६, पु. ८८)।

किसी पुरुषिकाष से सम्बद्ध उपकारविक्षेत्र की व्यपेक्षाजो नित्रता का सम्बन्ध स्थापित होता है उने उपकारी मैत्री कहते हैं।

उपक्रम — १. वरण्डमो ज्यवतंत्रितिस्तम् । (स. मा. २, १२) । २. सरवस्तीवकरुण उवस्कृतो तेण तिम्म व तत्रो वा। सरवस्तीविकर्ण ग्रावस्त्रीक्ता वा। (विश्ववा ६१४) । ३. तव चारण्यस्य उपकरणम्, उपक्रमस्यवेजनेत्रास्मार्टिस्तालिति वा उपक्रमः, सात्रस्य स्वासः, देशानयत्त्रस्य । (बाबः तिः हिर. बु. ७६, पु. ४५); उपक्रमः प्रायः शास्त्रस्य स्वासः, देशानयत्त्रस्य स्वासः स्वास्त्रस्य स्वासः, देशान्यत्रस्य स्वासः स्वास्त्रस्य स्वासः । (बाबः तिः हुरे ६९); उदरिस्तृत्रमार्वेद्वास्त्रस्य स्वासः । (बाबः स्वयः सात्रस्य स्वासः सात्रस्य स्वयः स्वयः सात्रस्य सात्रस्य स्वयः स्वयः स्वयः सात्रस्य सात्

दिति वा विनीतविनेयविनयादित्युपक्रमः इत्यपादा-नसाधनः। (धनुषी. हरि. वृ. वृ. २७)। १. ×××सोपक्रमा निरुपक्रमाश्च—बाहुस्येन ग्रप-वत्यायुवः सनपवत्यायुवस्य भवन्ति । (त. भा. हरि. बु. २-५२)। ६. धर्यमात्मन उप समीपं काम्यति करोतीत्युपक्रम:। (बब. पु. १, पू. ७२); उप-कम्यतेऽनेन इत्युपक्रमः जेण करणभूदेण णाम-पमाणाः-दीहि गंथो धवगम्यते सी उवक्कमी णाम । (वयः पु. १, पू. १३४) । ७. उपक्रम्यते समीपीकियते कोत्रा धनेन प्राभृतमित्युपक्रमः। (अयमः १, पू. १३) । ८. प्रकृतस्यार्थतस्य श्रोतृबुद्धौ समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्तयोपधात इत्यपि ॥ (म. पु. २-१०३) । ६. उपक्रमणमृपक्रमः प्रत्यासन्तीकरण-कारणमुपक्रमशब्दाभिषेयम् । भितिदीर्षकालस्थि-त्यप्यायूर्येन कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाऽस्पकाल-स्थितिकमापद्यते स कारणकलाप उपक्रम:। (त. भा. सिक्ट. ब्. २-४१, वृ. २२०); उपक्रमी विधा-ग्नि-शस्त्रादिः । 🗙 🗙 न 🐞 वां प्राणापानाः हारिन रोघाष्यवसाननिमित्तवेदनापराचातस्पर्शास्याः सप्त वेदनाविशेषाः सन्त्यायुषो भेदकाः उपक्रमा इति, भतो निरुपकमा एव । (त. मा. सिंह. मृ. २-४२, पू. २२३) । १०. उपक्रम्यते कियते अने ने स्युपक्रमः कर्मणो बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनहेतुर्जीवस्य शक्तिविशेषो योज्यत्र करणमिति रूढः, उपक्रमणं वोपकमो बन्धनादीनामारम्भः । प्रकृत्यादिबन्धना-रम्भावा उपक्रमा इति । उपक्रमस्तु प्रकृत्या-दित्वेन पुद्गसानां परिणमनसमर्थं जीववीर्यम्। (स्थाना. अभय. ब्. ४, २, २६६, पू. २१०)। ११. जेणाउमुबकमिज्जद्द घप्पसमुत्येण इद्यरगेणावि । सो धन्भवसाणाई उवक्कमो X X X II (संग्रहणी २६६) । १२- शास्त्रमुपकम्यते समीपमानीयते निक्षेपस्यानेनेति उपक्रमः, निक्षेपयोग्यतापादनमिति भावः, उपक्रमान्तर्गतभेवैहि विचारितं निक्षिप्यते, नान्यथा । (बाव. सलय. बू. ७१, वू. १०) । १३. उपक्रमणमूपकमः, उपशब्दः सामीय्ये, 'क्रमु पादविक्षेपे', उपैति सामीप्येन क्रमणमुपक्रमः, दूर-स्यस्य समीपापादनमित्यर्थः । (ग्रोधनिः वृ. पृ. १) । १४. उपक्रमणमुपक्रम इति भावसाधनः व्याचिक्यासितजास्त्रस्य समीपानयनेन निक्षेपावसर-

प्रापणम्, उपकम्यते बाउनेन गुहवास्योपेनेत्युपकम हति करणसायनः । उपकम्यतेऽस्मिन्तित वा शिष्य-समणभावे सतीर्युच्याम हत्यपिकस्पतायनः, उप कम्यतेऽस्मादित वा विनेयविनयादिर्युपकमः हत्य-पादानतायन हति । (अम्बृद्धीः बृ. शृ) ।

१ सामु के सपयतंत (विद्यात) का को कारण है उसे उपकम कहते हैं। ६ जिसके द्वारा नाम ब प्रमाणादि से प्रन्य का बोच होता है उसे उपकम कहा जाता है। १० जीव को जो विशिष्ट समित कर्म की बद्धता सौर उदीरता सादि क्य से परिणमन में कारण होती है उसे उपकम कहते हैं। सन्यम इसे करण भी कहा गया है।

उपक्रमकाल — १. उपकाममुगकाः प्रभिन्नेतस्या-पंस्य सामीप्पापादनम्, उपक्रमस्य कालः भूविष्ठ-क्रियापितामः, प्रमुतकालग्राप्य स्वरूपकालग्राप्य मवति स उपकामकालः। (विश्वेषाः को. यू. २५४०, पू. ६०६)। २. उपकामकालः प्रभिन्नेनार्थनामीप्या-नयनल्लाः तामाचारीययायुक्कभेदभिन्नो वाच्यः। (कालः तिः सवतः यू. ६६०)।

१ सभीक्ट सर्यं को समीप में लाने रूप उपक्रम का को काल है उसे उपक्रम काल कहते हैं।

उपनतः लाधस्य--उपगतः लाधस्यं उक्तगुणयोगात् प्राप्तः लाधतः । (समयाः सभयः वृ. ३४; रायपः वृ. पृ. १७) ।

उषम् हन-देशो उपनृ हण । १. देशनः वरणि-वण्णे जीवे सद्दुण धम्मम्पतीए । उसपूर्ण करितो स्वर्णपुद्धो हबिद एसो ॥ (मूला. १.-६४) । २. वो विद्यमित्युत्तो उपग्रहणगो हु सम्बयमाणं । वो उपग्रह्मगारी सम्मादिद्धी मुणेदक्षो ॥ (सम्बयमा. २११) ३. स्वय सुद्धम्य मार्गस्य वालाधाकना-स्व्याम् । वास्त्रतो तम्ममादित विद्यन्तपुरमूहन् ॥ (रत्स्क. १४) । ४. हिताहित्यिकेशिकस्तं ततास्य मुख्यतिस्रमार्थनमाशिक्य रत्सक्षे तद्वति वा दोसस्य म्यम्ब्यस्यतं तदुरगुहन्म् ॥ (रत्स्क. दी. १-१४) । ४. उपग्रहम् वानुवर्ष्यम्मभ्यवन्यवेशायद्वर्षं प्रमादा-चरितस्य च व्यवस्थानम् ॥ (मूला. वृ. ४-४) । ६. को परदोसं गोवदि णियसुकयं जो ण पयडदे लोए। मवियव्यभावणरक्रो उवगूहणकारगो सो हु॥ (कार्तिके. ४१६)। ७. यद्वस्पुत्रकृतं दोषं यरनान्माता निश्रहति । तद्वत्सद्धमंदीषोपग्रहः स्यादुपग्रहनम् ॥ (ब्राचाः साः ३ – ६१) । द. यो निरीक्ष्य यतिलोकः दूषणं कर्मपाकजनित विशुद्धधीः। सर्वधाऽप्यवति धर्मबुद्धितः कोविदास्तमुपगूहकं विदुः ।। (धर्मितः था. ३-३७)। ६. भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत् । तत्राज्ञानि-जननिमित्तेन तथैवाशक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य वैशुन्य दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति तदा-गमाविरोधेन यथाशक्त्यार्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्धर्मार्थं दोवस्य भ्रम्पनं निवारणं क्रियते तद् व्यवहारनयेनो-पगूहनं भव्यते । तथैव निश्चयेन पुनस्तस्रैव व्यव-हारो प्रवृहनगुणस्य सहकारित्त्रेन निजनिरञ्जननि-दौषपरमात्मनः प्रच्छादका ये मिष्यात्व-रागादिदोषा-स्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक्थद्वान-ज्ञाना-नुष्ठानरूप यद् ध्यान तेन प्रच्छादन विनाशन गोपनं भस्पनं तदेशोपगृहनम् । (बृ. ब्रब्यसः वृ. ४१)। १०. स्वयमकलंकस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयवाच्य-तानिरास उपवृहनम् । (भ. धा. मूला. टी. ४५) । ११. रत्नत्रयोपगुबनस्य जनस्य कस्यचित् वर्वाचन् । गोपनं प्राप्तदोषस्य तद् भवत्युपपूहनम् ।। (भावसः बाम. ४१४) । १२. उत्तमक्षमादिरात्मनो धर्मवृद्धि-करणं संघदोषाच्छादन चोपबृंहणमुपपूहनम् । (भा. प्रा. टी. ७७; त. वृत्ति श्रुत. ६-२४)। १३. उत्तमक्षमादिभावनया ग्रात्मनः चतुविषसंषस्य दोष-ऋम्पनं सम्यक्त्वस्य उपबृंहणम् उपगूहननामा गुणः। (कातिके. टी. ३२६)।

३ बाल (ब्रज्ञानी) एवं ब्रशक्त करों के द्वारा विशुद्ध मोक्षमार्थ की होनेवाली निन्दा के दूर करने की उपयूहन क्षम कहते हैं।

उपप्रह — १. उपप्रहो निमित्तमयेसा कारण हेतु-रित्यनविकारम् । (त. सा. ४-१७) । २. उपप्रहो-ऽनुष्रहः । इत्याणं सन्दर्यन्तराविकारि कारणभावो-ऽनुष्रह उपप्रह ह्यास्त्रायते । (त. सा. ४, १७, ३)। २. इत्याँ की सन्य सन्ति के सार्वमांव में निवित्तता कर वनुष्रह का नाम उपप्रह हैं।

उपचात- १. प्रशस्तकानदूषणमुपवातः । (स. सि. ६-१०) । २. श्रकस्तकानदूषणमुपवातः । स्वमतेः क्ष्युष्मावात् पुक्तस्याप्ययुक्तवत्यतीतेः वोषोद्मावनं दूषणपुप्पातः इति विज्ञायते । (त. बा. १०, ६)। १. प्रश्वस्तस्या कानस्य सर्वनस्य का दूषण-पुष्पतातः । (त. इतो. ६-१०)। ४. पुक्तपति ज्ञानं वर्तते, तस्य पुन्तस्य ज्ञानस्य प्रयुक्तपिदं ज्ञान-मिति दूषणप्रदानम् उपचातः उच्यते, सम्यक्षानिव-नामामित्रायः इत्यदेः । (त. बृत्तिः चृतः ६-१०)। ४. मनसा वाचा वा प्रचस्तानदूषणपथ्येतृष् कृद-वाधकरणं वा उपचातः । (यो. इ. ज्ञो. प्र. डो. ६००)।

१ किसी ब्याख्याता के प्रशस्त ज्ञान में बूचण लगाने को जपधात कहते हैं।

उपचातजनक ~ उपचातजनकं सस्वोपचातजनकम् । यद्या वेदबिहिता हिंसा धर्मीय इत्यादि । (ब्राव-नि. हरि. व सलय. वृ. ८८१) ।

प्राणियों का यात करते वाले क्वनों को उपधात-सनक क्वन कहते हैं। जैसे —वेदविहित हिंसा धर्म

का कारण होती है। उपचातनाम--१. यस्योदयात्स्वयंकृतोद्वन्धनः मरु-प्रपतनादिनिमित्त उपधातो भवति नदुपघातनाम । (स. सि. द-११)। २. शरीराङ्गोपाङ्गोपवातकमुप-घातनाम, स्वपराक्रमविजयाद्युपद्यातजनक वा । (तः भा. ६-१२, पृ. १५७) । ३. यदुवयात् स्वयंकृतो-द्बन्धनाद्युपद्यातस्तद्रुपद्यातनामः । यस्योदयात् स्वयं-कृतोद्बन्धन-मरुत्प्रपतनादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपघातनामः। (स. वा. ८, ११, १३) । ४. उप-षातनाम यदुदयात् उपहन्यते । (भाः प्रः टीः २१) । ५. उपेत्य घातः उपघात ब्रात्मधात इत्यर्थः। ज कम्म जीवपीडाहेद्रप्रवयवे कुणदि जीवपीडाहेद्दव्वा-णि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि तं उब-षादणाम । (बब. पु. ६, पृ. ५६); जस्स कम्मस्स उदएण सरीरमप्पणो चेव पीड करेदि तं कम्ममुब-घादं गाम । (थव. पु. १३, पू. ३६४) । ६. यदु-दयात् स्वयकृतो बन्धनाखुपधातस्तदुपधात नाम । (त. इस्तो. ६-११) । ७. स्वश्वरीरोपहननमित्युप-थातः । (पंचसं. स्थो. वृ. ३-१) । =. ग्रगावयवो पिंडिजिब्भियाइ भ्रष्पणो उवम्बाय । कुणइ हु देहस्मि टिम्रो सो उवध।यस्स उ विवागो। (कर्मक. ग. ११६) । ६. स्वशरीरावयवरीव नखादिभिः शरीरा-न्तःवर्द्धमानैयंदुदयादुपह्न्यते पीडघते तदुपवातनाम ।

(कर्मस्त. गो. बृ. ६-१०, वृ. ८८) । १०. उपेरव वात उपवातः यस्योदयात् स्वयंकृतोद्बन्धनमरु-त्पतनादिनिमित्त उपवातो भवति तदुपवातनाम । धयवा यत्कमं जीवस्य स्वपीडाहेतूनवयवान् महाभूः-गलाध्वस्तानुदरादीन् करोति तदुपघातनाम । (मूला. ब्. १२-१६४) । ११. यतोऽङ्गावयवः प्रतिजिहिः कादिरात्मोपचातको जायते तदुपघातनाम । (समबा. ब्रभव. ब्. ४२, बृ. ६४) । १२. यस्योदयात् स्वयं-कृतोद्बन्धन-प्राणापानिनरोधादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपद्यातनाम । (भ. ग्रा. मूला. टी. २१२४) १३. यदुदयवश्चात् स्वश्चरीरावयवरेव शरीरान्तः-परिवर्दमानैः प्रतिजिल्ला-गलवृन्दलक (प्रज्ञा---गल-वृन्दलम्बक, षष्ठ क.---गलवृन्दलवक) चोरदन्तादि-भिरुपहत्यते, यद्वा स्वयंकृतोद्वन्धन-भैरवप्रपातादि-मिस्तदूपवातनाम । (पंचसं. मलय. वृ. ६-७; पृ. ११५; प्रज्ञायः सलयः बृ. २३-२६१, पृ. ४७३; बब्द कर्म. मलय. ब्. ६, वृ. १२६) । १४. उप-वातनाम यद्दयात् स्वशरीरावयवरेव प्रतिजिल्ला-लम्बक-गलवृन्द-चोरदन्ताभिः प्रवर्तमानैजैन्तु रूप-हन्यते । (बर्मसं. मलय. वृ. ६१८) । १५. स्वशरी-रावयवैरेव प्रतिजिल्ला-वृन्दलम्बक-चौरदन्तादिभिः शरीरान्तवंबंमानैः यदुदयादुपहन्यने पीडचते तदुप-घातनाम । (शतक. मल. हेम. वृ ३७-३८, पृ. ४१; ब्रबः सारो. बृ. १२६३) । १६. उपेत्य वात उपवात ब्रात्मधात इत्यर्थः, यस्योदयादात्मधातावयवाः महा-भ्यगलम्बस्तनतुन्दोदरादयो भवन्ति तदुपवातनाम। (गो. क. जो. प्र. टी. ३२)। १७. उवचाया उवहम्मइ सतणुवयसंविगाईहि । (कर्मवि. हे. ४७); यदुवयव-स्वशरीरान्तःप्रवर्द्धमानैर्लम्बिकाप्रतिजिह्या-चौरदन्तादिभिर्जन्तुरुपहन्यते तदुपघातनाम । (कर्म-बि. बे. स्बो. बू. ७४, वृ. ५५) । १८. यहुदयेन स्व-यमेव कले पाशं बद्ध्वा वृक्षादी प्रवलम्ब्य उद्देगान्य-रणं करोति तदुश्घातनाम्। (त. वृत्ति भृतः **=−११)**।

---() है जिस कर्म के उदय से स्वयंक्रत बन्मन और पर्वत-पात चाबि के द्वारा प्रपत्ना हो उपपात (मरण) हो बसे उपबात नामकर्म कहते हैं। ह नितके उदय से सरीर के औतर बड़ने वाले अतिश्रद्धा घाबि प्रव-यमों के द्वारा जीव का घरना हो वात होता है वह उपबात नामकर्म कहताता है। उपमातिनिःसृता—१. वं ववषायगिरमधी भावद् वययं ध्रतीधिम्ह वीतो । उवषायणिरमधा हा 

××। (जाबार ११); वर्षायार्थणिरमधा हा 

××। (जाबार ११); वर्षायार्थणिरमधा हा 
सुम्मित्तवर्गण्यात हह वर्षात व्यवित्र वरनोक वचने 
मावते हा उपमातिनःसृता । (जाबार ही. ११) । 
माव्यव्य को हुतरे के श्रद्धभिष्मतन में रत होकर 
कास्त्य वषम बोस्ता है उसे उपमातिनःसृता भावा 
महत्व हैं।

उपयम — १. उपयवनं चितस्तावायाकाल कुस्ता कानायरणीयादित्या नियंकः । स च एवम् — प्रथम-स्थितौ बहुतरं कर्मविकः निषिक्ष्यति, ततो द्वितीया-या विश्वयद्वीतम्, एवं शावदुक्त्यत्यां विश्वयद्वीतः निष्यवद्वीतम्, एवं शावदुक्त्यत्यां विश्वयद्वीतः तृ १६३)। २. उपययो नाम स्वस्थायाधाकासस्यो-परि क्षानावरणीयादिकर्मपुद्गालानो वेदनावं नियंकः। (क्षत्याय-सम्बद्धः १४—११०)।

गृहीत कर्मपुर्वालों के श्रवाधाकाल को छोड़कर श्रामे ज्ञानावरवादि स्वक्य से निसम्बन करना— सेपण करना, इसका नाम उपवय है।

उपस्यद्रस्यमन्द्र--- उपस्यद्रव्यमन्दो नाम यः परि-स्यूरतरशरीरतया गमनादिव्यापारं कतुँ न शक्नोति ।

(बृहत्क. वृ. ६८७) । बो शारीर के प्रविक स्थूल होने से गमनागमन प्रावि कार्यों के करने में प्रसमर्थ हो उसे उपवयत्रव्यमन्द कहते हैं।

२ झरीर के सवयवों में वृद्धि होने वे जो विशिष्ट सवयव होते हैं उन्हें उपचयपद कहते हैं। जैले— शिलीपदी, गलगण्ड, दीर्घनास झौर सम्बे कान बाला सर्गद।

उपचयभावमन्द---उपचयमावमन्दः पुनर्यो बुद्धेर-पचयेन यतस्ततः कार्यं कर्तुं नोत्सहते । XXX प्रचया तनिनां मुक्मा कुशायीया बुद्धिः श्रेष्ठा, तदः सा सुरुमतन्तुन्यूतपटीवद् सन्तःसारवस्तेन उपचितेति कृत्वा यः कुशाग्रीयमतिः स उपचयभाव-मन्दः । (बृहत्क. बृ. ६६७) ।

वो बृढि के उपवय से इधर-उपर के कार्य करते में उत्ताहित नहीं होता उसे उपवयमावमान कहते हैं। यववा तारपुनत होने से सुकम कुषापृबृद्धि उपवित कहीं जाती है, उस कुषापृबृद्धि से जो तयुक्त हो उसे उपवयमावमान कहते हैं। उपवरित साव-एकड निश्चितो आव: परत्र

चोपचर्वते । उपचरितभावः सः X X II (इट्यामुः त. १२-१०) ।

एकत्र निश्चित भाव का झन्यत्र जो उपचार किया जाता है उसे उपचरितभाव कहते हैं।

उपचरितसद्भृत्रस्थवहारस्य — १. उपचित्तः सद्भृतो स्ववहारः स्वाम्या यथानामः । प्रविद्धे हेतुवधात् परतोऽप्युवचर्ते यथा स्वयुक्तः। प्रयं-विकल्पो सानं प्रमाणिति लक्ष्यतेष्ठुनापि यथा। प्रयं-स्व-परीनकायो मवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम् ॥ (पंचाम्याची १, ४४०-४१) । २. मोपापि-मुक्तमान्नेदविवयः उपचरितसद्मृतस्थवहारः। यथा नोवस्य मतिज्ञानादयो गुगाः। (नयप्र. प्र. १२)।

१ जीव के कोषादि भाव यदि बृद्धिपूर्वक संजात विवक्तित हैं तो उन्हें जीव के बौद्धिक भाव मानना यह उपचरित-घसव्भूतव्यवहारनय है। १ सम्य वस्तु के प्रशिद्ध यमें का सम्य में स्वरोप करना,

इसका नाम असव्भूतंव्यवहारमय है। वेते-वेवदत्त का थन । सम्बन्ध रहित बनक्य वस्तु यहां सम्बन्ध-सहित देवदल के सम्बन्ध का विषय बन गई है। उपचारञ्जल-१. धर्माध्या रोपनिर्देशे सत्यार्थप्रति-षेषनम् । उपचारछलं मंचाः क्रोशन्तीत्वादिगोचरम् ॥ मत्रामिबानस्य धर्मी ययार्वे प्रयोगस्तस्याच्यारीय्यो विकल्पः धन्यत्र दृष्टस्य धन्यत्र प्रयोगः, अंचाः कोशन्ति गायन्तीत्यादौ शब्दप्रयोगवत् । स्थानेषु हि मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणां धर्ममाकोव्टित्वादिक समा-रोप्य जनैस्तथा प्रयोगः क्रियते गौणश्रव्दार्वश्रयणात् सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत् । तस्य धर्माच्या-रोपनिर्देशे सत्यर्वस्य प्रतिषेधनम्, न मंत्राः क्रोशन्ति, मचस्याः पुरुषाः क्रोशन्तीति । तदिदमुपचारस्टलं प्रत्येयम् । (त. इलो. १-२६६, पृ. २६६; सिद्धिव. दी. ५-२, षु: ३१७) । २. धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थ-सर्भावप्रतिवेध उपचारछलम् । (प्र. स. मा. ६, 9, g. \$x ?) 1

१ वर्ग के प्रध्यारीय का (उपचार का) निर्देश करने पर सस्य ग्रमं के सब्भाव का निवंध करने को उप-चार छल कहते हैं। जैसे — 'शंचाः कीशन्ति' (शंच बिल्लाते हैं) ऐसा कहने पर उसका निवेच करते हुए कहना कि 'न नवाः क्रोशन्ति, किन्तु मंबस्याः पुरवाः क्रोशित' (अब नहीं बिल्लाते हैं, किन्तु मब पर बैठे पुरुष विश्ला रहे हैं।) यह उपचारकत है। उपचार विनय - १. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु सम्युत्या-नाभिगमनाञ्जलिकरणः विरुपचारविनयः । (स. सि. €-२३; त. वा. ६, २३, ४; त. इलो. ६-२३) । २. उपचारविनयोऽम्युत्यानासनप्रदानाञ्जनिप्रग्रहादि-मेदः। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-२३)। ३. ग्रम्युत्थानानुगमनं बन्दनादीनि कुर्वतः । ग्राचार्या-दिषु पूज्येषु विनयो ह्यौपचारिकः ॥ (त. सा. ७-३४) । ४. प्रत्यक्षेत्वाचार्यादिष्वम्युत्यानात्रि-गमनाञ्जलिकरणादिः उपचारविनयः, परोक्षेष्वपि काय - वाङ्-मनोभिरञ्जलिकियागुणसंकीर्तनानुस्मर-णादिक्पचारविनयः। (योगक्षाः स्वोः विवः ४-६०)। उपोण्मृत्यवचारैः [चारः] उपचारो ययोचितः। स प्रत्मक्ष परोक्षारमा नकाबः प्रतिपाद्यते ।। सम्यु-रयानं नितः सूरावागच्छति सति स्थिते । स्थानं नीच-निविष्टेऽपि शयनोच्यासनोज्छनम् ।। नच्छत्वनुनमो वस्तर्यनुकूले वची मनः। प्रमोदीत्यादिकं चैवं पाठ-

कादिचनुष्टये ॥ बाचार्यादिध्यसस्येवं स्थविरस्य मुनेर्वचे । प्रतिरूपकालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुषु ॥ बार्या-देशयमाऽसयतादिष्णितसरिकया । कर्तव्या वेत्यदः प्रत्यक्षोपचारोपसक्षणम् ॥ ज्ञान-विज्ञान-सस्कीतिनंतिराज्ञाऽभुवर्तनम् । परोक्षे गणनायानां परोक्षप्रवयः परः ॥ (भाषाः सा. ६, ७७-६२)। ६. ग्रम्यूत्वानोचितवितरणोच्चासनाचुण्मनानुष्रज्या-पीठासुपनयविधिः कासभावाञ्जयोग्यः । कृत्याचारः प्रगतिरिति चाञ्चेन सप्तप्रकारः कार्यः साक्षाद् गुरुषु विनयः सिद्धिकामैस्तुरीयः ॥ हितं मितं परिमितं वयः सूत्रानुवीचि य । बुवन् पूज्यांश्वतुर्भेदं वाधिकं विनयं अजेत् ॥ निकन्धन्नशूभं भावं कुर्वन् प्रियहिते मतिम् । आचार्यादेरवाप्नोति मानसं विनय द्विषा ॥ बाङ्मनस्तनुभिः स्तोत्रस्मृत्यञ्जनिषुटादिकम् । परी-क्षेञ्जपि पूज्येषु विद्रष्याद्विनयं त्रिषा ।। (अन. ध. ७, ७१-७४) । ७. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वम्युत्यान -वन्दनानुवमनादिरात्मानुह्रयः, परोक्षेट्यपि तेष्वरूज-लिकिया - युणकीतंनं - स्मरणानुज्ञानुष्ठायित्वादिश्व काय-बाङ्-मनोभिरुपचारविनयः । (भा. प्रा. टी. ७८; त. बृति भृत. ६-२३) ।

१ प्राचार्य वादि के सम्मृत धाने पर उठ कर लड़ा होना, सम्मृत बाना धौर हाथ ओड़कर प्रणाम करना; इत्यादि सव उपचार विनय कहुनासा है। उपचारियेत्व — वपचारियेत्वच् स्वाध्या । (समबा समय बु. १५; रायग डी. पू. १६)। वयमप्रयोग में प्रामीणता का न होना, हसका नाम उपचारियेत्वर है। यह १५ सस्यवचनातिशयों में सीसरा है।

उपवेश- उपवेशे मीनीन्द्र प्रवचनप्रतिपादनरूपः। भव-अलियानपात्रप्रायः सत्वयम्, प्रस्य श्रवणमा-त्रादेव समीहितसिक्षेः, सुतरां च तदर्यज्ञानात्। (क्षास्त्रवाः की. १-७)।

जिनेन्त्रदेव के बचनों के प्रतिपादम करने को उपदेश कहते हैं।

स्वयदेशविष्यः १. तीर्यकार-स्वयेवादिशुमयितीय-देशहेतुकब्रहाना उपयेशस्ययः । (त. बा. १-४६)। २. एए वेष उ जावे उवस्कृते वो परेण सहस्र । छर-मार्थेण विशेष त उवस्तित हिनास्यो ।। (उत्तरा. १. यू. कारो. १.१९) १. मात्रान् उपरि-धान् यः परेण ब्रह्माति छद्मस्येन जिनेन वा छ

उपवेशस्विरिति जातम्यः। (उत्तराः वृः २६, १६) । ४. उपवेशी मुर्वाविभिवंत्तुतत्त्वकथनम्, तेन दिन: उक्तरूपा यस्य स उपदेशदिन:। (प्रव. सारो. ब्. १५४)। ५. परीपदेशप्रयुक्तं जीवाजीवादिपदार्थ-विषयि भद्धानम् उपदेशहचि: । (धर्मसं. मान. स्वो. **बृ. २-२२, वृ. ३७**) । ६. 🗙 🗙 तब्बिवरीमो-बएसरुई ॥ (यू. यू. वट्. स्वो. ब्. पृ ३६) । १ तीर्थंकर एवं बलवेष प्रावि के उत्तम बरित्र के बुनने से जिसे तत्त्व-भद्धा उत्पन्न हुई हो उसे उपवेश-विक-उपदेशसम्पद्धव से सम्पन्त-कहा जाता है। उपदेशसम्बद्ध-- देखो उपदेशक्षि । १. त्रिय-ष्टिपुरवादीनां या पुरावप्ररूपवात्। श्रद्धा सवः समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्भवा ।। (म. पु. ७४-४४२, ४४३) । २. ××× पुरुषवरपुरामोपदेशोपजाता या संज्ञानागमान्वित्रसृतिभिरुपदेश।दिरादेशि दृष्टि:। (बारमानु. १२) । ३. पुराणपुरुषचरितश्रवणाभि-निवेश उपदेश:। (उपासका. पृ. ११४; सन. य. स्बो. डी. २-६२) । ४. त्रिवव्टिलक्षणमहायुराण-सम्मक्षंनेन बोधि-समाधिप्रदानकारणेन सदुत्पन्तं श्रद्धानं तदुपदेशनामकं सम्यग्दर्शनम् । (द. त्रा. टी.

१२)। तिरेसठ शलाका पुरवों ब्रावि के पुराण के सुनने से को तरवसदा उत्पन्त होती है उसे उपवेशसमृब्भव-सदा—उपवेशसम्यक्तक कहते हैं।

उपद्रावर्ग (श्रीहावर्ग)—जीवस्य उपद्रवणं घोहा-वर्णं गाम । (बब. पु. १३, पृ. ४६) । प्राची को कष्ट पहुँचाना, इसे उपद्रावण नामक

सावाकर्म कहा गया है । उपमा - परकश्यनेष्ठा उपमा । (स्या. र. १-६)। दूबरे को बोक्ता देने की इष्टा का नाम उपमा है। उपमाम - उपस्यातीरपुरवानं तपः, तदि अक्ताध्य-यने सागाडादियोगतक्षणमुक्तं ततन् कार्यम्, तत्पू

कंकस्वयङ्गस्य-स्टब्स्ट-स्टब्स्टस्स्यः (इतार्थः निः हरिः यः १–१व४, पुः १०४) । प्राचाडारिकप योगविद्योव का नाम उपवान (तप) है। विसके प्रध्ययन में जो भी उपवान तप कहा

है। जिसके अध्ययन में जो भी उपवान तप कहा गया है उसे वहाँ भृतप्रहण की सफतता के लिए करना ही चाहिए।

जपवान ज्ञानाचार— १. गावदिवमनुयोगद्वारं विच्छामुफ्ति तावदिवं मया न मोक्तव्यम्, इदम् धनः धनं चतुर्थ-बच्ठादिकं करिष्यामीति संकल्पः। (अ. आ. विक्रयोः टी. ११३; मूला. ११३)। २. उप-धानमवग्रहविशेषेण पठनादिकं साहचर्यादुपथाना-चारः। (मूला. बू. ५-७२)।

१ जब तक समुक सनुयोगद्वार समाप्त नहीं होता है तब तक मैं प्रमुक बस्तु का उपभोग नहीं ककंगा तवा एक या दो बादि उपवासों को करूँगा, इस त्रकार के संकल्प का नाम उपवान ज्ञानाबार है। उपि-१. उपदवाति तीर्थम् अपिः (उत्तरः चू. पृ. २०४) । २. उपबीयते बलाधानार्थमित्यु ।-षिः । योऽयों ज्यस्य बलाधानाचं उपधीयते स उप-थिः। (त. बा. १, २६, २)। ३. तत्रीपकरणं बाह्यं रजोहरण-पात्रादि स्यविर-जिनकल्पयोग्यो-पश्चिः, दुष्टवाङ् मनसोऽम्यन्तरं क्रोबादिश्चातिदुस्त्यज उपिनः, शरीरं दा उम्यन्तरोपिचरन्न-पान च बाह्यम् । (तः भा. हरि. वृ. ६-६) । ४. उपेत्य कोषादयो धीयन्तेऽस्मिन्त्युपविः, कोषाशुरपत्ति-निबन्धनो बाह्यार्थ उपधिः। (धवः पु. १२, पृ. २८४)। ५. सद्भाव प्रच्छाब धर्मव्याजेन स्तैन्या-दिदोषे प्रवृत्तिरुपधिसक्रिता माया । (भ. श्रा. विजयो. टी. २६) । ६. बाह्यचेष्टयोपधीयते बाह्यत इत्युप-विरन्ययापरिणामश्चित्तस्य । (त. भा. सिक्. वृ. ५-१०) । ७. उपधीयते पोप्यते जीवोऽनेनेस्युपिष: । (स्थानां ग्रमयः षु. ३, १, १३८, पृ. ११४)। द. ग्रीषिकौपग्रहिकभेदादुपधिद्विविधः । XXX तत्रीयोपिधनित्यमेव यो गृह्यते, भुज्यते पुनः कारणे न सः । भौपबहिक स्तु शायस्य[कारणे न] प्रहण भोगश्चेत्युभयमपि कारणे न भवति । तदुक्त पञ्च-वस्तुके - म्रोहेण जस्स गहणं भोगो पुण कारणामधी होही। जस्स उभय पि शियमा कारणधो सो उब-ग्गहियौ ॥ (बर्मसंप्रह. मान. स्वो. टी. २ पृ. ६२) । ६. उप सामीप्येन सयमं दघाति पोषयात चत्युपधिः। (ब. ३ ग्र.—प्रभिषा. २, पृ. १०४६)।

प्रक्रोबादि की उत्पत्ति के कारणभूत बाह्य प्रवार्ष को उपिय कहते हैं। ६ चित्त का जो सम्यथा – कपट-क्य – बरित्तान है, उसे उपिक्ष्य परित्तान कहा बाता है। यह नाया क्याय का नामान्तर है। १ विक्रको समीचता से संयम का बारण एवं पोषण हो, ऐसे ब्राय-संयम के उपकरणों को भी उपिय कहते हैं। उपधिवाक्-यां वार्चकृत्वा परिग्रहार्जन-रक्षणा-दिष्यासच्यते सोपधिवाक् । (त. वा. १, २०, १२, ष्टु. ७५; वव. पु. १, षृ. ११७) ।

परिष्ठ हे सर्जन एवं रक्षण साथि में साशिक्त उरपण करने वाले बचनों को उपधिवाक कहते हैं। उपधिविक्त — कायेनोपकरणानामनादानम्, सस्या-पनं क्यांचरसा नोपधिविक्तः। परित्यकानीमानि तानोपकरणादीनीति कन वाचा उपधिविक्तः। ए. सा. विकारे हो. १६८; यूना. वृ. ३-१६८— स्त्र आतिकारे हो. १६८; यूना. वृ. ३-१६८— स्त्र आतिकारणादीनि' वहं गासिता।

ज्ञान-संयमादि के परित्यक्त उपकरणों के काय से नहीं प्रहण करने को उपिधिविके कहते हैं। 'इन उपकरणों को मैंने छोड़ दिया है' इस प्रकार का को समूद है वह समूद से उपिधिविक है।

जनसरा। को नन छाड़ स्वया हूँ इस अकार का की बचन है वह बचन ते उत्तरिविचेक हैं।
जनम् — १. तत्-(नव-) शाला-प्रशालासोपनवः।
(बच्छः, १०७)। २. तृतेशा नवानी विषव उननयः।
(बच. यु. ६, यु. १२२)। ३ हेतो रावती स्वयाय उननयः।
(व्याधा, १-४४)। ४. हेतो: शास्त्र्या सिन्यस्य सुर्वस्यसुवनवः। (प्र. न. त. २-४६)। ४. हेतो: वलवर्षतयोगसद्यार उननयः। (प्र. न. मा. १-४४)।
१. उत्तर्या स्वयाय स्

 क्रुतीणनयः कृतो यथाबिष्युपकस्थित उपनयो भौज्जीबन्यादिललगोपनीतिक्रिया यस्य त उपोक्तः। (सा. य. स्बो. टी. २-१६)। १०. हेतोकपसंहार-पुपपयः। (स. इ. स. टी. षृ. २१०)। ११. दृष्टा-स्वापेक्षया एवं हेतोकपसंहारवचनमुपनयः तथा वाय यूमवानिति। (म्या. दी. पृ. ७६)।

बांश्चायमिति । (प्रमाणमी. स्वो. बू. २, १, १४) ।

१ नय की बाला-प्रवालाओं — भेर-प्रमेशों को — उपनय कहते हैं। १ हेंतु के उपसंहार को उपनय कहते हैं। १ मौज्जीब-यनादिकप उपनीति किया को भी उपनय कहा जाता है।

खपनयन---तत्रोपनयनं नाम मनुष्याणां वर्णक्रमप्रवे-शाय संस्कारो हि वेषमुद्रोडहनेन स्व-स्वगुरूपविष्टे धर्ममार्गे निवेशयति । (धा. दि. १२, पृ. १८) । मनुष्यों को उनके बर्चों के सनुसार गुरूपहिष्य स्वयों स्वयने बर्ममार्थ में एक निश्चित वेद-मूचा के साब निविच्ट करने को उपनयन संस्कार कहते हैं।

उपनयमहाचारित् — १. उपनयमहाचारिको गम-घरकृतचारिकः सनम्यस्तागमा गृहिवमांनुस्कायिनो मर्वातः। (का. सा. पू. २०) सा. व. स्थो. डी. ७-१६)। २. सम्यस्तातमा नित्यं घणमुस्तृत-चारिकः। बृह्वसंदतास्त्रं चोपनयमहाचारिकः। (वर्षकं. सा. ६-१८)।

१ जो गणवरसूत्र — सक्तेपवीत — के बारक होकर सामगों का सन्यास करते हैं और तत्पश्चात गृहि-वर्म का सनुष्ठान करने वाले होते हैं उन्हें उपनय-ब्रह्मचारी कहते हैं।

उपनयाभास — इह साध्यधमें साध्यधमिषा साधन-धमें वा वृष्टान्तधमिण उपसहरत उपनयाभासः। (रलाकराबः ६-८१)।

साध्यममं का साध्यममी में अनवा सामनममं का दृष्टान्सवर्मी में उपसंहार करने को उपनयाभास कहते हैं।

उपनीत--उपनीतमुपनयोपसंहृतम् । (व्यथः भाः मलयः वृः ७-१६०)।

उपनय (धनुमानावयव) के उपसंहार से युक्त बाक्य को उपनीत वचन कहा जाता है। उपनीतरागस्य--१. उपनीतरागस्य मानकोशावि-

ग्रामरागयुक्तता । (समका ग्रभवः वः १४, पः ६०)। २. उपनीतरागस्य उत्पादितकोतुअनस्यविषयमङ्गः मानता । (रायपः वः पः १६) ।

१ जिस जन्म का कारण उपपात क्षेत्र मात्र होता है उसे उपपात जन्म कहते हैं। यह जन्म प्रकडर पट (यहत्रविज्ञेष) के अपर ग्रोर देवहुष्य के नीचे वैकि-यिक झरीर के योध्य प्रच्य के ग्रहण से होता है।

उपपाद-१. उपेत्य पद्यतेऽस्मिन्निति उपपादः। (स. सि. २-३१; त. इलो. २-३१) । २. उपेत्य पक्कतेऽस्मित्रित्युपपादः ।) देव-नारकोत्पत्तिस्थान-विशेषसंज्ञा । (त. बा. २, ३१, ४) । ३. झप्पिद-गदीदो प्रण्णगदीए समुव्यत्ती उववादो णाम । × × × पोग्गलेषु ग्रण्णपञ्जाएण परिणामी उववादी णाम । (धव. पु. १३, पू. ३४७) । ४. उपपाद: धम्यस्मादागत्योत्पत्तिः । (मूला. बू. १२-१) । ५. उपेत्य संपुटशस्याम् उष्ट्रादिकं वा माश्रित्य पदनं शरीरपरिणामयोग्यपुद्गलस्कन्धस्य गमनं प्राप्तिः उपपादः। रुढिशस्दोऽयं देव-नारकाणामेव जन्मवाची (गो. जी. मं. प्र. टी. =३)। ६. उपपदनं संपुट-शस्योध्द्रमुखाकारादिवु लघुनान्तर्मृहर्तेनैव जीवस्य जनममुपपाद:। (गी. जी. जी. प्र. टी. ६३); परि-स्यक्तपूर्वभवस्य उत्तरभवप्रयमसमये प्रवर्तनमुपपादः । (गी. भी. भी. प्र. १४३) । ७. उपेत्य गत्ना पद्मते यस्मिन्निति उपपादः, देव-नारकाणां जन्मस्यानम् । (त. वृत्ति भृत. २-१४); उपेश्य पद्मते सम्पूर्णीयः उत्पद्यते यस्मिन् स उपपादः देवनारकोत्पत्तिस्थान-विशेष इत्यर्थः । (त. वृत्ति श्रुत. २-३१) ।

१ विवक्षित नित ते नितल कर ब्रन्य गित में ब्रन्म कैने को उपपाद कहा बाता है। ६ सम्पुटसच्या व बस्द्रमुख शादि के प्राकारवाली नारक बन्मभूमियों में बीच के उत्पन्त होने का नाम उपपाद है।

**उपपाहयोगस्थान** — उननादनोगठाणा भनादि-समयद्वियस्स झनर-नरा । निग्गह-इजुगइगमणे जीन-समासे मुणयम्बा ।। (गी. क. २१६) ।

चो बोगस्थान बीब के नवीन भव प्राप्त करने के प्रथम समय में होते हैं उन्हें उपपादयोगस्थान कहते हैं।

उपप्रदान -- उपप्रदानं विभागतार्थदानम् । (विवाकः वाभवः वृ. ४-४२, पृ. ४२) ।

स्रवीच्य सर्व के दान को उपप्रदान कहा बाता है। उपप्रकुत स्वान—उपप्रुतं स्वयक-परवक्रविक्षो-भात दुर्भिक्षमारीति-जनविरोबादेश्यास्वस्थीभूतं यस्त्यानं निवाससूमिलक्षणं ग्रामनगरादि । (वर्मीब. जु. बृ. १-१६) ।

स्वयक या परवक के आक्रमण से या बुनिस, मारी, इति और वनविरोव छावि से असान्त स्वान को उपन्तुत स्वान कहते हैं।

उपब् हुर्ग-देखो उपगूहन । १. उत्तमक्षमादिभाष-नया असनो धर्मपरिवृद्धिकरणमुपवृ हणम् । (स. वा. ६, २४, १)। २. उपबृहणं नाम समानवामिकाणां सद्गुणत्रशंसनेन तद्वृद्धिकारणम् । (वशवै. हरि. वृ. ३-१⊂२) । ३. उपबृहणं नाम वर्धनम् ।××× स्पब्टेनाऽग्राम्येण श्रोत्र-मनःप्रीतिदायिना वस्तुयाथा-रम्यप्रकाशनप्रवर्णेन धर्मोपदेशेन परस्य तत्त्वश्रद्धान-वर्द्धनमुपबृहणम्। सर्वजनविस्मयकारणी शतमस्त-प्रमुखगीर्वाणसमितिविरचितोर्वाचितसदृशी सपाच दुर्घरतयोयोगानुष्ठाननेन वा आत्मनि श्रद्धा-स्थिरीकरणम्। (म. आर. विजयो. टी. ४४)। ४. उत्तमक्षमादिभावनयात्मनः ब्रात्मीयस्य च धर्म-परिवृद्धिकरणमुपवृंहणम् । (चा. सा. पृ. ३)। ५. वर्मोः भिवर्षनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनया । परदोवनिगूहनमपि विवेयमु वृहणगुणार्थम् । (पु. सि. २७) । ६. टकोत्कीर्णभावमयत्वन समस्तातम-शक्तीनामुपबृह्णादुपबृह्णम् । (समयप्रा. स. सू. २४१)। ७. तच्च (उपवृंहणंच) परस्य स्पय्टा-ब्राम्यश्रवण-मन-प्रीतिकरतत्त्वप्रकाशन-परधर्मीपदेशेन तत्त्वश्रद्धानस्फारीकरणम्, स्वस्य च शक्रनिर्मि-तसपर्यासोदयंपुजाविशेषेण दुढंग्तपोयोगानुष्ठानेन जिनेन्द्रोपज्ञअतज्ञानातिशयभावनया वा श्रद्धानवर्द्ध-नम् । (भ. आ. मूला. ४५)। ८. धर्म स्वबन्धुमिन-भूष्णुकवायरतः, क्षेप्तु क्षमादिपरमास्त्रपरः सदा स्यात् । धर्मोपवृंहणियाऽवल-बालिशास्य यूथ्यास्ययं स्थगयितुं च जिनेन्द्रभक्तः ॥ (धनः धः २-१०५) । €. उपबृंहण नाम समानधामिकाणा क्षपण-वैया-वृत्यादिसद्गुषप्रशंसनेन तद्वृत्ति । (व्यव. भा. मलय. **बृ. १–६४) । १०. उपबृ**ंहा दर्शनगुणवतां प्रशंसया तत्तद्गुणपरिवर्द्धनम् । (उत्तराः ने. बू. २६, ३१) । ११. उपबृहिणं नाम समानवामिकाणां सद्गुणप्रशंशनेन तद्वृद्धिकरणम्।(घ. बि. मृ. चृ. २-११; धर्मसं. मान. स्बो. ब्. १-२०)। १२. उपबृंहणमत्रास्ति गुण: सम्य-व्दृवात्मनः । लक्षणादात्मशक्तीनामवर्ष्यं बृ<sup>°</sup>हणादिह् ।। बात्मसुद्धेरदौर्वत्यकरणं चोपबृहणं । बर्धादृदृश्ज्ञप्ति-

चारियमीवादस्सतनं हि तत्।। (तादीसं. ४, १७६-४०; पञ्चाम्यायी २, २७४-७६)। १ उत्तम समार्था मामवाना सं पण्चे वर्ण के बहाने को उद्वहंहम (दण्युक्) कहते हैं। २ सा-वर्षी वर्ण्युमों के तथीथीन गुणों की प्रशंशा के हारा

उनके बढ़ाने को उपवृहण कहते हैं। उपभोग-- १. ×× × मुक्त्वा पुनदच भोक्तव्यः। उपमोगः × × × ।। (रत्नक. ६३) । २. इन्द्रिय-प्रमालिकया शब्दादीनामुपलव्यिरुपमोगः । (स. सि. २-४४); उपभोगोऽवान-पान-गन्य-माल्यादिः। (स. ति. ७-२१)। ३. इन्द्रियनिमित्तशस्याञ्चपलन्धि-ष्पभोगः । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्बि-रुपभीग इत्युच्यते । (त. वा. २, ४४, २); उपेत्य भुज्यत इत्युपभोगः । उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यते धनुभूयत इत्यूपभोगः, धशन-पान-गम्ध-माल्यादिः। (त. बा, ७, २१, ६) । ४. उपेस्य भुज्यत इस्यूप-भोगः प्रशनादिः । (त. इलो. ७-२१) । ५. उचित-भोगसाधनावाप्त्यबन्ध्यहेतुः उपभोगः क्षायिकः। ×××पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोगः । (त. भा. हरि. वृ. २-४) । ६. उपभुज्यत इत्य्यभोगः सन्न-नादिः, उपशब्दस्य सकृदर्थंत्वात्, सकृद् भुज्यत इत्यर्थः । (श्रा. प्र. टी. २६) । ७. उपभोगोऽन-पान-वसनाद्यासेवनम् । (तः भा. हरिः व सिद्धः वृः ६-२६) । द. विषयसम्पदि सत्यां तयोत्तरगुणप्रक-र्षात् तदनुभव उपभोगः, पुनः पुनरुपभोगाद् वा बस्त्र-पात्रादिरुपमोगः। (तः भाः सिद्धः बु. २-४)। उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यत इत्युपभोगः । (चाः सा. षृ. १२) । १०. वाहनाशन-पत्यक्कु-स्त्री-वस्त्रा-भरणादयः । भुज्यन्तेऽनेकचा यस्मादुपभोगाय ते मताः ।। (सुभाः सं. =१४) । ११ उपभोगो व पुणी पुण उवभुज्जइ भवण-विलयाई। (कर्मीब. ग. १६४, पू. ६७) । १२. स उपभोगो भण्यते X X X यः पुनः पुनः सेव्यो भूगोभूयः सेव्यते, सेवित्यापि पुनः सेव्यते इत्यर्थः । (सा. च. स्वो. टी. ५-१४) । १३. उनभोगो उ पुणो पुण उनमुज्जइ बन्ध-निलया इति । (प्रश्नव्याः बृ. पृ. २२०) । १४. युनः यूनर्मु-ज्यते इत्युपभोगः। (वंचसं. ससय. वृ. ३-३, वृ. १०६; वच्छ क. मलय. बृ. ६, वृ. १२७; वर्मतं. मलयः बृ. ६२३, शतकः यतः हेमः बृ. ३७-३६,

पू. ११)। ११. जरेति धुनः धुनम् ज्यते इति जनभोगो नवनाऽस्तानाङ्गनारि । उत्तरं च— X X
उत्तरोगो उ धुनो धुम उत्तर्भवद्व भवम-विष्याई।।
(कर्मिक हैः स्तोः कृ ११. दृ. १४) ११. भूयतेउत्तर्भवि हैः स्तोः कृ ११. दृ. १४) ११. भूयतेउत्तर्भवि हैः स्तोः कृ ११. दृ. १४)। ११. प्रतिव्दार्भिक सारितिववाणापुरस्तिवः उपभोगः। (त. वृत्ति खुतः २-४४)।
१ स्रो बस्दु बस्त-वार भोगी सा सके जेसे वस्त्रीयस्तुते हैं। २ सोन सारि इम्बियों के हारा याक्यादि
विवयों को प्रार्थित के उपभोग कहा साता है।
है जरें उपभोग कहा बाता है।

उपभोग-परिभोगपरिमार्गवत-१. उपभोगोऽ-शन-पान-गम्ब-माल्यादिः, परिभोग भ्राच्छादन-प्राव-रणालक्कार-शयनासन-गृह-वाहनादिः, तयोः परि-माणमूपभोग-परिभोगपरिमाणम् । (स. सि. ७, २१) । २. उपेस्य भुज्यते इत्युपभोगः । उपेस्यास्म-सात्कृत्य भुज्यते धनुभूयत इत्यूपभोगः धशन-पान-गन्ध-माल्यादिः । परित्यक्य भुक्यत इति परिभोगः। सकृद् भृक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग इस्युच्यते, प्राच्छादन-प्रावरणाक्षंकार-शयनाशन-पृह-यान-वाहनादि:। उपभोगश्य परिभोगश्य उपमोग-परिभोगौ, उपभोग-परिभोगयोः परिमाणम् उपभोग-परिभोगपरिमाणम्। (त. बा. ७, २१, ६-१०)। ३. गन्ध-माल्यान्न पानादिरुपमोग उपेत्य यः। भोगी-ज्यः परिभोगो यः परिस्यज्यासनादिकः ॥ परिमाणं तयोयंत्र यथाशक्ति यथायथम् । उपभोग-परीभोग-परिमाणवर्तं हि तत् ।। (ह. यू. ४८, १४४-४६)। ४. उपेत्य मुख्यत इत्युपभोगः धशनादिः । परित्यज्य मुज्यत इति परिभोगः, पुनः पुनभ् ज्यते इत्यर्थः, स वस्त्रादिः । परिमाणशब्दः प्रत्येकमुभाम्यां सम्बन्ध-नीयः । (त. इस्तो. ७-२१) । ५. उपेत्यात्मसात्कृत्य मुज्यत इत्युपभोगः, झशन-पान-गन्ध-मास्यादिः। सकृद् भुक्त्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोगः, धा<del>च्छादन-प्रावरणात **क्रा**र-शयनाशन-गृह-यान- वाह-</del> नादिः। तयोः परिमाणमुनभोग-परिभोगपरिमा-जम्। (चाः साः पृः १२)। ६ धशन-यान - गन्धमाल्य - ताम्बूलादिकमुपभोगः कथ्यते । बाच्छादन-प्रावरण-सूषण-शय्यासन-**गृह-या**न-वाहन-

विम्हाविकः परिचोग उच्यते । उपयोगस्य परियोगस्य उपयोग-परियोग, तथा परियागम् वर्षामा-परियोगम् । तथा परियागम् वर्षामा-परियोगम् । तथा परियागम् वर्षामा-परियोगम् । मोगोपमा-परियागम् । मोगोपमा-परियागम् । तथा प्रवासित व वर्षाच्य । तथा प्रवासित व वर्षाच्य । तथा प्रवासित । तथा परियागम् भोगोपमा-परियागम् । (त. वृत्ति खुल. ७-२१) । १ काम-परागासि उपयोग स्रोत वर्षामा-परियागम् । (त. वृत्ति खुल. ७-२१) ।

१ क्रम्म-पानादि उपभोग धौर बस्त्र-मलंकारादि परिभोग, इन दोनों का परिमाण करने को उपभोग-परिभोगपरिमाण कहते हैं।

उपमोग-परिभोगवल — उपभोग-परिमोगवल नाम प्रवान-साध-स्वाध-मध्य-मध्यादीनां श्रावरणा-कंत-प्रव्यवाधन-पुत्र-यान-बाहुनादीनां बहुसाव्यानां च वर्षनम्, प्रस्तावधानायपि परिमाणकरणमिति । (त. चा. ७-१६)।

श्रम्म, बान, बाड, स्वाड व गन्य-माला बादि (क्यभोग) तथा धस्त्र, प्रत्यकुर, धायन, प्रात्यन, मृह, बान और बाहन बादि (गरिभोग); इनमें बहुत प्रत्यक्तक बस्तुकों का सर्वथा परिश्याग करना तथा प्रत्यक्तावस्य बाली बस्तुकों का प्रमाण करना, इतका नाम उपभोग-परिभोगवत है।

उपभोश-परिभोगानर्षक्य - १. यावताध्यंनोप-भोग-परिभोगी क्षीध्यंततीच्यताध्यंत्रमान्यंत्रम् । (स. ति. ७-३२; त. वा. ७, ३२,६)। २. यावतार्षनोपभोग - परिभोगस्याधंततीध्यस्याधिय-मानर्षक्यम् । (त. इती. ७-३२)। ३. न विद्यते-अर्थः प्रयोजनं यदोस्ती धनर्षकी, धनर्पक्योग्या-कर्म वा धानर्थक्य, उपभोग-परिभोगयोरान्यंत्रम् प्रयाप-परिभोगयद्वप्तिस्यपं: । (त. वृत्ति खृत. ७-३२)। ४. झान्यंत्रमं वयोरेत (उपभोग-परिभोगयो), स्याद-संभावनीद्वयो:। धनात्मीचतस्यायाः करणात्पि सूवकम् ॥ (लाटोसं. ६-१४)।

१ कितनी उपभोग-परिनोग वस्तुमाँ से प्रयोक्षत की सिद्धि होती है उतने का नाम सर्थ है, उससे स्रिक्क उपभोग-पिनोग के संगृह को उपभोग-परिभोगानपंथय कहा जाता है। यह धनपंवण्यत का एक प्रतिचार है।

उपभोगाधिकत्य - देको उपभोग-परिभोगानवंक्य । उपभोगस्य, उपलक्षणस्वाद् भोगस्य च उक्तनिवंच नस्याधिकत्वम् अतिरिक्तता उपभोगाधिकत्वम् । (य. वि. मृ. वृ. ३-३०)।

भोग और उपभोग सामग्री का धावस्थकता से धावक रखना, इसका माम उपभोगाविक्य है। यहाँ उपभोग शब्द भोग का उपलक्षण रहा है।

उपभोगान्तराय-१. स्त्री-वस्त्र-शयनासन-भाज-नादिक उपभोगः, पूनः पुनरुपभुष्यते हि सः, पौनः-पुन्य चोपशब्दार्थः । स सम्भवन्तिप यस्य कर्मण उदयान्त परिभुज्यते तत्कर्मोपभोगान्तरायास्यम्। (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ६-१४) । २. उपभोग-विग्वयर उवभोगतराइय । (वव पु. १४, पृ. १४)। ३. मणुयसे वि हु पत्ते लद्धे वि हु भोगसःहणे विभवे। भृतुं नवरि न सक्कइ विरइविहूणो वि जस्सुदये । (कर्मविः ग. १६३, पृ. ६६) । ४. पुन: पुनर्भु ज्यत इत्युपभोगः, शयन-बसन-विता-भूषणा-दिस्तमुपभोग विद्यमानमनुपहत ङ्गेऽपि यदुदयादुप भोक्तुंन शक्नोति तदुपभोगान्तरायम्। (शतकः. मल. हेम. ब्. ३७-३८, पू ५१) । ५. यदुरयाद् विद्यमानमपि वस्त्रालक्कारादि नोपभुंक्ते तत् उप-भोगान्तरायम् । (कर्मविः वैःस्वोः वृः ५१) । १ जिस कर्म के उथ्य से जीव विद्यमान भी उप-भोगसामग्री—स्त्री, वस्त्र व शस्या ग्रादि—का उपभोग न कर तके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते

१ प्रसिद्ध कर्ष की समानता से साव्य के सिद्ध करने को उनमान कहते हैं। ३ जिसके द्वारा बार्ट्यानक क्य बदार्च से समानता जानी जाती है उसे उपमान कहते हैं। स्वयास्त्रोक-तिष्णिसदतेयासमणरञ्जूपमाणी उव-सालोधो णाम । (वव. पु. ४, पू. १०४) । तीन सौ तेतालीस (३४३) धनराचु प्रमाण उपमा-

लोक नारा बाता है।
उपसासस्य—१. धोवमंश दु सन्धं वाणमु पतियोवामादीया। (वृत्ताः ४-११६)। २. वस्त्रोपमसागरोपमा(वृत्ताः ४-११६)। १. वस्त्रोपमसागरोपमा(वृत्ताः वृत्ताः (ज. सा. विषयो- डी.
११६६)। ३. प्रमिद्धार्यवातृत्वमुग्मा, तदाधितं
वदः उपसास्यम्। (ची. बी. बी. प्र. डी. २१४)।
३. प्रसिद्ध प्रमं की समानता के साध्य से बी वष्टम कहा जाता है, उते उपसास्य कहते हैं। बीन-

क्क्योपम-सागरोपम इत्यावि । उपमासत्या भावा---उपमासञ्जा सा सतु, एएसु सदुवमाणमविया जा। जासभविषम्ममाहदुद्वा देसाइ-गहणायो ।। (भावार. ३४) ।

को भाषा समीधीन उपना से बहित होकर स्नसम्भव धर्मों के प्रहुप से-जंदो चन्द्रमुखी कहने पर मुख में स्नसम्भव कलंकितत्व साहि - दूंबित न हो, वह उपनासत्या भाषा कही जाती है।

उपमित— उवमाण[बिना]ज कालप्पमाण ण सन्तर घेतु त उवमियं भवति । (अनुयो पू. षृ. ५७) ।

जिस कालप्रमाण को उपमाने विना ग्रहण न कर सकेंउसे उपमित कहते हैं।

उपयुक्त नौझागमभावमंगल—झागममन्तरेणार्थो-पयुक्त उपयुक्तः। (थब. पु. १, पू. २६)। झागम के बिना जो मगलविष्यक उपयोग से सहित हो, उसे उपयुक्त नोझागमभावमंगत कहते हैं।

प्रथमोग - १. × × अ वसोगो शाल-देवलं मिलको । (प्रक. सा. २-६२) । २. × × उव- प्रोगो शाल-दवलं होई। (लि. सा. १०) १. उत्तम-दिल्ले होई। (लि. सा. १०) १. उत्तम-दिल्ले होई। (लि. सा. १०) १. उत्तम-दिल्ले होई। (ल. सि. २-६)) वरलिलवानादाल्या उत्योग्या । (स. सि. २-६)) वरलिलवानादाल्या उत्योग्या । (प्रलाव: (प्र. मी.—परिणामविववः) उपयोग: । (स. सि. २-६; प्रकालको. १, १, २३) । ४. उपयोग: प्रणिवान मायोगस्तव्भाव: परिणाम हत्यवं: । (स. सा. २-१६) । १. जो व्यविवयनावारो को उत्योगों से वेनकालिम। योग वेन व त्यहा उव- ध्रीनोविदसो स्थ्यो । (स्रावः २६६४) । १. जा

ह्याभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निमाने यथासम्भवमुपलन्धुन्धैत-न्यानुविधायी परिणाम उपयोगः। (स. बा. २, ८, २१); तन्निमित्तः (लब्धिनिमित्तः) परिवामविद्येष उपयोगः । तदुक्तं निमित्त प्रतीत्य उत्पद्ममानः धात्मनः परिकाम उपयोग इत्युपदिश्यते । (स. स्रा. २, १व, २) । ७. उपयोगी ज्ञानादिव्यापारः स्पर्का-दिविषय:। (त. भा. हरि. मू. २-१०)। व. उप-बोजनमुपयोगो विवक्षिते कर्मण मनसोऽभिनिवेशः। (नन्दी. हरि. वृ. ६२) । १. क्रेय-वृत्रयस्व भावेषु परिणामः स्वक्षविततः । उपयोगस्य तद्वपं X X X II (यदाच. १०५-१४६)। १०. तदुक्तनिमित्तं (ज्ञाना-वरणक्षयोपशमविशेषरूपा लब्धि) प्रतीत्योरपद्यमानः म्रात्मनः परिणाम उपयोगः। (वन पु. १, पृ. २३६); स्व-परग्रहणपरिणामः उपयोगः । (वव. पु. २, पू. ४१३) । ११- तत्र क्षयोद्भवी भावः क्षयोप-शमजश्य यः । तद्व्यक्तिव्यापिसामान्यमुपयोगस्य नक्षणम् । (त. इलो. २–६) । १२. धर्यप्रहणव्या-पार उपयोग:। (प्रमाणपः पृ. ६१; लघीयः धभवः बृ. १-४, पृ. १४)। १३. युज्यन्त इति योगाः, योज-नानि वा जीवव्यापाररूपाणि योगा मभिभीयन्ते। उपयुज्यन्त इति उपयोगाः जीवविज्ञानरूपाः । (पंच-सं. स्वो. बृ. १-३)। १४. उपयोगः उपलम्भः ज्ञान-दर्शनसमाधि ज्ञान-दर्शनयोः सम्यक् स्वविवयसीमा-नुल्लंबनेन घारणं समाधिरुच्यते, **धथवा युज्जनं** योगः ज्ञान-दर्शनयोः प्रवर्तनं विषयावधानाभिमुखता, सामीप्यवर्ती योगः उपयोगो नित्यसम्बन्ध इत्यर्थः । (त. जा. सिक. ब्. २-६) । १४. उपयोगी हि ता-वदात्मनः स्वभावश्चैनन्यानुविधायिपरिणामस्वात् । (प्रव. सा. अमृत. वृ. २-६३)। १६. घात्मनः परि-णामी यः उपयोगः स कव्यते । (त. सा. २-४६) ! १७. बात्मनव्यतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगः । (वंचा. का. ग्रमृत. व जय. वृ. ४०) । १८. तन्निमित्तः ग्रात्मनः परिणाम उपयोगः, कारणधर्मस्य कार्ये दर्शनात् । (मूला. बृ. १-१६) । १६. उप-योगस्तु रूपादिविषयग्रहणव्यापारः । (प्र. क. मा. २-४, पृ. २३१) । २०. वत्युणिमित्तं भावो जावो बीवस्स को हु उवजोगो। (गो. की. ६७२)। २१. द्यात्मनक्ष्वैतन्यानुवर्ती परिणामः स उपयोगः । (नि. सा. पू. १-१०) । २२. उपयोजनं चप्युज्यते वस्तु-परिच्छेदं प्रति व्यापार्यतेऽसाविति भनेनेति वा सप-

बोंची जीवस्वतस्वभूतो बोध:। (संबहणी वे. प्. २७३) । २३. बन्तोर्भावो हि बस्त्वर्व उपयोगः × ·XX । (मावसं. वाम. ४०) । २४. उपयोग: विवक्षितकर्मणि मनसोऽभिनिवेश:। (बाव. नि. मलब. मृ. १४६, पृ. ४२६) । २४. उपयोजनमुवयोगः, यहा उपयुज्यते बस्तुपरिच्छेदं प्रति ब्यापार्यते जीवो-**अनेनेत्यु**पयोगः, × × शोषरूपो जीवस्य तत्त्वभूतो म्मापारः प्रज्ञप्तः। (प्रज्ञायः वस्तयः वृ. २६-३१२, वृ. ४२६; वंश्वतं. बलव. वृ. १-३; शतक. मल. हेम. षु. २, पू. ३) । २६. उपयोगः स्व-स्वविषये सब्ध्य--नुसारेणात्मनः परिच्छेदब्यापारः । (जीवाजीः मलयः **बृ. १-१३, वृ. १६)** । २७. उपयोजनमुपयोगः कोषक्षो जीवन्यापारः । ×××उपयुज्यते वस्तु-परिच्छेवं प्रति व्यापर्यते इत्युपयोगः, ×××उप-युज्यते बस्तुपरिच्छेदं प्रति जीबोऽनेनेत्युपयोगः, 🗙 × अर्बत्र जीवस्वतस्वभूतोऽवबोध एवोपयोगो मन्तव्यः । (वबशीति नलयः वृ. १-२, पृ. १२२)। २६. उपयुज्यते बस्तु प्रति प्रेयंते यः वस्तुस्वरूपपरि-कानार्थं मित्युपयोगः × × × , स्रथवा स्नात्मनः उप समीपे योजनमुपयोग 🗙 🗙 कर्मक्षयनिमित्तवशादु-त्यक्रमानश्चैतन्यानुविषायी परिणाम इत्यर्थः । (त. वृत्तिभृतः २–८)।

३ बाह्य और प्रप्यत्तर कारण के बह जो बेतनता का जमुतरफ करने वाला परिणाम (जान-कांत) अरुपण होता है वही उपयोग कहा बाता है। × ★ जिसकी तसीपता में जारणा उम्मेनिय निवृंति के प्रति स्मानुत होता है उसके निर्मास के होने बाले झाला के परिचाम को उपयोग (मावेनिय) कहते हैं।

स्प्रयोगवर्गरणा— उवजोगो गाम कोहादिकसाएहिं बहु बीवस्स संप्रयोगो, तस्स बमाणाघो विवय्या हेदा ति एयट्टी । वहत्त्रणोवजोगट्टालप्यहुद्धि वाव करुस्सोबजोगट्टाले ति गिरंतरमबद्धिवाणं तिवय-प्यायमुक्तकोणवर्गणाति वह होह । (बजबः —क्सा- या. टु. १७६, दि. १) ।

कोबारि कवानों के साथ जीव का सम्प्रयोग होने को उपयोग कहते हैं। इस उपयोग के वास्त्र्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक निरम्सर जितने की विकस्य या भेद हैं उन्हें उपयोगवर्षणा कहते हैं। उपयोगञ्जुद्धि - १. पादोडार-निक्षेत्रवेशकोषपरिद्व-रणाविद्वत्रवेशरता उपयोगश्चिदः । (म. क्या. विषयो-वै. ११६१) । २. उपयोगश्चिदः पादोडारनिक्षेप-वेषविद्याप्तिक्ष्यप्रविधानपरावणस्यम् । (म. क्या. मूला. डी. ११६१) ।

चलते समय पैरों को उठाते और रखते हुए तहेश-वर्ती जीवों की रक्षा में चित्त की सावधानता की उपयोगसुद्धि कहते हैं।

उपयोगेन्द्रिय—देशो उपयोग । उपयोगेन्द्रियं यः स्विविये ज्ञानक्यापारः । (लिलतविः मृ, पं. पृ. वृक्षे

सप्ते विषयभूत पदार्थ को जानने के लिए वो जान का स्थापार होता है उसे उपयोग-इनिव्य कहते हैं। उपवास — X X उपवास: उपववनम् X X कि तत् ? चतुर्भृतसुक्त्रमं चत्रज्ञां मुस्तीनी मोक्या-नामशान-दाव साथ वेपद्रव्याणां मुस्तिक्रियाणां च स्वाय:। (ता. व. स्तो. टी. ४.२४)।

अञ्चन; स्वाद्य, लाख और पेय रूप चार प्रकार के आहार के साथ भोजन किया का भी परिस्थाग करना, इसका नाम उपवास है।

उपज्ञम- १. बात्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशा-दनुद्भूतिरुपश्चमः। (स. सि. २-१; आरा. सा. डी. ४, षृ. १२) । २. कर्मणोऽनुब्भूतस्ववीर्यवृत्ति-तोपश्रमोऽषःप्रापितपञ्चवत् । यथा सकलुषस्याम्भसः कतकादिद्रव्यसम्पर्कात् समःप्रापितमलद्रव्यस्य तत्कु-तकालुच्याभावात् प्रसाद उपलम्यते तथा कर्मणः कारणवशादनुद्भूतस्ववीयंवृत्तिता घात्मनी विशुद्धि-क्पक्षमः। (त. बा. २, १, १)। ३. उदय ग्रभावो उवसमो । (बनुबो. चू. पृ. ४३) । ४. उपशान्ति-रपसमः। (शा. प्र. ही. १३)। १. उपसमनमुप-शमः । कर्मणोऽनुदयलक्षणावस्या भस्मपटलावच्छ-न्नान्निवत् । (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. २-१) । ६. धनुब्भूतस्वसामध्यं वृत्तितोपशमो मतः । कर्मणां पुंसि तोयादाववःप्रापितपक्कवत् ॥ (त. इलो. २, १, २) । ७. (कर्मणां फलदानसमर्थतया) धनुद्भू-तिरुपशमः । (वंबा. का. समृत. बू. १६) । व. उप-शमः स्वफलदानसामध्यानुद्भवः । (धनः घः स्वोः टी. २-४७) । १. तत्रोपशमो मस्मच्छन्नाग्नेरिबा-नुबेकाबस्था, प्रवेशतोऽपि उदयाभाव इति यावत् । स नेत्यंमूत उपश्रमः सर्वोपश्रमः उच्यते । स प

मोह्नोयस्वेद कर्मणी न ग्रेथस्य, 'बब्बुद्यमचा नोह्-स्वेत उ' इति वचनप्रामात्मात् । (वस्त्रं, स्वस्तः, दु-स्- ह, प्र. ४४) । १० वस्त्र नुणवत्त्रुष्यप्रमाप्तार्वाह्-स्वेन विज्ञासादिगुण्योगान् मोहापक्षेत्रपुरुरायद्वे-शिवसप्रविचातस्वाण उपयानः। (वर्षसं, मान. स्वो. बू. १, १८, १४) । ११. उपयानस्य धनुदीर्णस्य विकानियावेद्यस्य । (वद्यमी. हे. स्वो. बू. ६४) । १२. कर्मयोज्ञद्वयस्य च्यवमाः क्रस्यते । (त. वृत्तिः सूत. २-१) ।

१ झात्मा में कारणवदा कर्म के फल देने की शक्ति के अगट न होने को उपशब कहते हैं।

के प्रगट न होने को उपशय कहते हैं। उपशमक - १. प्रपूब्वकरणपविट्टमुद्धिसंबदेसु उव-समा खवा ।। भ्रणियद्विबादरसांपराइयपविद्वसुद्धिसंज-देसु प्रत्यि उवसमा खवा।। सुहुमसांपराइयपविद्रु-सुद्धिसजदेसु प्रत्थि उवसमा खवा। (वट्सं. १, १, १६-१८) । २. ध्रपूर्वकरणपरिवास उपशसकः सप-करकोपचारात् ॥ ×× ×तत्र कर्मप्रकृतीनां नोप-शमो नापि क्षयः, किन्तु पूर्वत्रोत्तरत्र च उपशमं क्षयं बाज्येक्य उपशमकः क्षपक इति च वृतघटबदुपचर्यते । अनिवृत्तिपरिणामवद्यात् स्यूत्रभावेनोयदानकः अप-कश्चानिवृत्तिबादरसाम्परायौ ॥ पूर्वोक्तोऽनिवृत्ति-परिणामः, तद्वशात् कर्मत्रकृतीनां स्यूलभावेनोपशम-कः क्षपकदचानिवृत्तिवादरसाम्परायाविति भाष्येते । सूक्ष्मभावेनोपक्षमात् अपणाच्य सूक्ष्मसाम्परायौ ॥ साम्परायः कवायः, स यत्र सूक्ष्मभावेनोपवान्ति क्षय च प्रापद्यते ती सूक्ष्मसाम्परायी वेदितव्यी ॥ (सः था. ६, १, १६-२१)। ३. प्रपूर्वकरणानामन्तः-प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपशमसयताः, सर्वे सभूय एको गुणः। (थव. पु. १, पू. १=१); साम्परायाः कषायाः बादराः स्यूनाः, बादराश्च ते साम्परायाश्च बादरसाम्परायाः, धनिवृत्तयश्च ते बादरसाम्परा-याश्च प्रानवृत्तिबादरसाम्पायाः, तेवु प्रविष्टाः शुद्धि-र्येषां संयतानां तेऽनिवृत्तिबादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धि-संयताः, तेषु सन्ति उपशमकाः क्षपकाश्व । सर्वे ते एको गुणः भनिवृत्तिरिति। (भवः पु. १, पू. १व४); सूक्ष्मश्चासौ साम्परायश्च सूक्ष्मसाम्परायः । तं प्रविष्टा शुद्धिर्येषां संयतानां ते सूक्ष्मसाम्पराय-प्रिष्टशृद्धिसयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः सप-काश्य । सर्वे त एको गुण:, सूक्ष्मसाम्परायत्वं त्रत्य-मदात् । (वयः दुः १, पू. १८७) । ४. सनिवृत्ति-

बादर-सुरुमसाम्परायलक्षणगुणस्थानकद्वयवर्ती जन्तु-रुपसमक उच्यते । (बडझीति दे.स्बो. बृ. ७०, पृ. १९६–९७) ।

१ सपूर्वकरण, प्रनिवृत्तिकरण और शुक्सताम्पराय वे तीन पुणस्वानवर्ती जीव उपशमक कहनाते हैं। २ प्रनिकृत्तिवाररासम्पराय और सुक्साम्पराय— ने पर्याप्त वर्ष्य पुणस्वानवर्ती जीव— उपशमक कहे जाते हैं। प्रपूर्वकरण युक्तस्यानवर्ती उपवार से उपशमक हैं।

उपशमकभेशी— यत्र मोहतीयं कर्मोपक्षमयमा-त्माऽऽरोहति कोपक्षमकश्रेणी । (त. वा. ६, १, १८)।

त्रहां (धपुर्वकरण, धनिवृत्तिकरण, पुरुपताम्पराय धौर उपशास्त्रनोह गुगस्थान) श्रीव मोहनीय— बारित्रमोहनीय—को उपशास्त्र करता हुखा धारो-हण करता है उसे उपशासक्ष्मणी कहते हैं।

उपज्ञमसरम् — चारित्तमोहणीए उवसमदी होदि उवसमं चरणं। (भावतिः १०)।

चारित्रमोहनीय के उपज्ञम से जो चारित्र उत्पन्न होता है, उसे उपज्ञमचरण कहते हैं।

जयक्षमनाकरएः—१. वरपोशरण-तिकान्तिनिकान्तिकान्त्राम्यान्त्रणानां सदयोग्यस्ये व्यवस्थान तद्वप्रद्यस्य नाकरणयः। (पंच्यः स्त्रोः स्त्रोः स्. १, १, १०६)। २. वर्षमाना सर्वकरणायोग्यस्यसम्यादनम्। (व्यव्यः स्त्रीति हरि. वृ. ११, १३१)। २. कर्मपुरामानानामुदयोदीरणा-निर्माल - निकाचनाकरणायोग्यस्येन व्यवस्थानाम्यस्यानाम्यस्यम्यस्य स्त्रीति स्ति स्त्रीति स्त्रीति स्ति स्त्रीति स्त्रीति स्त्रीति स्त्रीति स्त्रीति स्ति स्त्रीति स्त्रीति स्ति

१ कर्मों के उदय, उदौरमा, नियक्ति और निकाधित करण के बयोग्य करने को उपश्चमनाकरणं कहते हैं। उपश्चमनिष्यन्त्रभाव—उपश्चमनिष्यन्तस्तु कोवा-बुदयागावकतक्यो जीवस्य परमशान्तावस्थालक्षणः परियागविकेवः। (पंचर्तः मनयः वृ. २-३, वृ.

कोबादि कवार्यों के उदय का क्षत्राय होने से बीव के जो परन शान्त अवस्थाक्य परिणामविशेष होता हैं, उसे उपश्चमनिक्यन्त्रकाव कहते हैं। उपज्ञमसम्यक्त -- १. दंसणमोहणीयस्स उव-समेण उवसमसम्मत्तं होदि । (वव. पु. ७, पू. १०७) । २. सल्लण्हं पयडीणं उवसमदो होदि उव-समं सम्मं। (कार्तिके. ३०६)। ३. सत्तव्हं उवसमदो उवसमसम्मो × × × । (गो. जी. २६) ; दंसणमोहु-बसमदो उप्पञ्जश् जं पमत्यसदृहणं । उवसमसन्मत्त-मिणं पसण्णमलपंकतोयसमं। (यो. बी. ६५०; भावति. १) । ४. कोहच उनकं पढमं म्रणंतवंधीण जामयं भणियं । सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं विभ्या। एएसि सत्तम्ह उवसमकरणेण उवसमं मणियं। (भावसं. वे. २६६-६७)। ५. प्रश्नमस्य ततो भव्यः कर्मप्रकृतिसप्तकम् । बान्तर्मुहुर्तकं पूर्वे सम्यक्तवं प्रतिपद्यते ।। (प्रमितः भा. २-५१) । ६. प्रनन्तानुबन्बिचतुष्कस्य दर्शनमोहत्रयस्य चोद-याभावलक्षणप्रशस्तीपशमेन प्रसन्नमलपंकतीयसमानं यत्पदार्यंश्रद्धानमुत्पद्धते तदिदमुपश्रमसम्यक्त्वम् । (गो. जी. जी. प्र. टी. ६५०)। ७. मिथ्यात्विमश्र-सम्यक्त्वानन्तानुबन्धिकोध-मान-माया-लोमानां सप्ता-नां प्रकृतीनामुपशमात् कतकफलयोगात् जलकर्दमो-पश्चमवत् उपशमसम्यक्त्वम् । (कार्तिके. टी. ३०८)। प्रस्त्युपशमसम्यक्त्वं दृङ्मोहोपशमाद्यथा । पुंडो-ऽवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्धिकल्पके ।। **(पंचाध्यायी** २-३=०) ।

१ वर्षांनमीहनीय के उपज्ञम से उत्पन्न होने बाले सम्बक्त की —तस्वार्षभद्धान की —उपज्ञमसम्यक्त्व कहते हैं।

ण्यत है। ज्वसमस्यम्ब्रह्मिट — १. ज्वसमस्यमाइट्टी णाम कवं मबिद ॥ जवसमियाए लढीए ॥ (बद्द्र्लं. २, १, ७४-७४) । २. समीची दृष्टिः सद्धा सरबाखी स्थ्य- वृद्धः × ४ एवास्ति (भगताणुविषवज्वकस्य स्वमाद्वास्त्र ) त्रास्त्र च । त्रास्त्र प्रविणानुविषवज्वकस्य स्वमाद्वास्त्र ज्वसम्याद्वी होता । (बद्धः पु. १, पू. १७४) ; दः मणीद्वश्यास्त्र ज्वसम्याद्वी होता । (बद्धः पु. ७, पू. १०६) । २ स्रीम्यासिक लाव्यत्त स्थलनातुव्यत्व वार स्नीर स्वस्त्र स्वस्त्रमाद्वी स्थला स्थलनातुव्यत्व वार स्नीर स्वस्त्रमाद्वी सीन हम सात्र स्वस्त्र स्वस्त्रमाद्वी सीन हम सात्र स्वर्षेत्र स्वस्त्र स्वस्त्र स्वस्त्रमाद्वी सीन हम सात्र स्वर्षेत्र स्वस्त्र स्वर्षेत्र स्वस्त्र स्वर्षेत्र स्वस्त्र स्वस्त्य स्वस्य स्वस्त्र स्यस्त्य स्वस्त्र स्वस्त्र स्वस्त्र स्वस्त्र स्वस्त्र स्वस्य स्वस्य

जपञ्चान्त — १. डाम्यामाम्या (वदीर्ण-कथमाना-म्यां) व्यतिरिक्तः कमंपुद्गलस्कन्तः उपलान्तः। (वद. दु. १२, दु. १०३); उदए संकम उदए बहुसु वि दार्चु करेण जो सक्छं। उनसंत च जिपतां जि-काचिवं जावि वं कम्मं। (वं कम्मं उदए दार्चु चो सक्कं तपुनवंतं।) (वब. पु. १४, पू. २७५ छः; गो. क. ४४०)। २. यत्कमोदयावस्या निकंप्युमय-च्यं तपुण्यान्तम्। (तो. क. बी. म. डी. ४४०)। २ बो कमं उदयावसो में न दिया वा सके वते उप-सामत कहते हैं।

उपशान्त कथाय-१. सर्वस्य (मोहस्य) उपश-मात् क्षपणाच्य उपशान्तकषायः क्षीणकषायस्य । (त. बा. ६, १, २२) । २. उपशान्तः कषायो वेषां ते उपशान्तकषायाः । XXX उन्तं व-सकयाः हलंजल वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं । सय-लोवसंतमोहो उवसंतकसायश्रो होदि ॥ (त्रा. वंचसं. १–२४; थव. पु. १, पृ १८६ उद्.; गो. जी. ६१)। ३. बबो मले यथा नीते कतकेनाम्भोऽस्ति निर्मलम् । उपरिष्टालया शान्तमोही ध्यानेन मोहने ॥ (वंचसं. श्रमितः १-४७) । ४. उपशान्ता उपशमिता विश्व-माना एव सन्तः संक्रमणोद्धर्तनादिकरणविपाकप्रदेशो-दयायोग्यत्वेन ब्यवस्थापिताः कथायाः प्राग्निकपित-शब्दार्था येन स उपशन्तकवायः । (पंचसं. मलय. बू. सा. १-१५; कर्मस्त. सो. बू. २, वू. ७३)। ५. परमोपशममूर्तिनिजात्मस्वभावसंवित्तिवसेनोप-शान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्तिनी भवन्ति । (मृ. ब्रव्यसं. टी. १३) । ६. जो उवसमइ कसाए मोहस्सं-बिषयबिब्र्हंच। उवसामग्री ति भणिश्री सवग्री णामं ण सो लहइ ॥ (भावसं. दे. ६५१)। ७. imes imes imes imes सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयानन्तरोत्तरसमये बीतरागविषुद्धिपरिणामविज् भितयथास्यातचारित्रो-पयुक्तो यो जीवः स सकलोपशान्तमोहः सन्नुपशान्त-कषायनामा भवति । सकतः —प्रकृतिस्थित्यनुभागः प्रदेशसकमणोदीरणादिसमस्तकरणगोचरः, उपशान्तः --- उदयायोग्यो मोहो यस्य स उपशान्तमोहः । (गौ. बी. म. प्र. टी. ६१) । द. साकल्येनोदयायोग्याः कृताः कवाय-नोकवाया येनासावृपशान्तकवायः । (मी. जी. जी. प्र. टी. ६१)।

को. जी. प्र. टी. ६१) ।
१ तम्मूर्च मोह कर्म का उपक्षम करने वाले प्यारमूर्वे
पुणस्वानवर्धी भीव को उपकानकवाय कहते हैं।
उपकानकवायप्रतिवात—तो च उवसंउकस्ययस्व विवारो दुविहो सवस्वर्याग्यंवणो उपकाम्यसाम्रवणियंवणो जेवें। X X X उदसंउद्धार खाम्र

पश्चिवरणं वत्तास्तामो.। वं बहा--- उवसंतमद्राब-एक पदेती सोसे वेव परिवर्षात, सुदूषशंपराहर-पुत्रमतंतूक गुवंतराममाभावा। (वब. हु. ६, वू. १९७-१क)। धावुक्तं के तोव रहते पर भी उपसामनाकाल के तथ होते से को उपसानतकाथ गुणस्थान से नीवे सक्याय गुणस्थानों में गिरता हूँ, उतके हव प्रया-पात को उपसानतकाथमात्रतियात कहते हैं। गह उत-

ह । उपसान्तमोह — X X उवसंगेहि तु उवसंगे। (शतक. मा. ६०, वृ. २१)। २. X X उव-सर्तमं हु उवसंगे।।१०॥ (गृ. वह. स्वो. वृ. १७, वृ. ४४)। ३. प्रयोगसात्मोह: स्वाग्मोहस्थो-यसंगे सति। (बोगसा. स्वो. विव. १-१६)।

शान्तकथाय का प्रतियात उपशाननाद्वाक्षयनिबन्धन

वेको उपशान्तकवाय । उपशान्ताद्धा-जिम्ह काले मिच्छत्तमुश्सतभावे-णच्छदि सो उवसमसम्मत्तकालो उवसंतदाति भण्णदे । (जयथ.--क. पा. पू. ६३०, डि. १) । जिस काल में मिक्यात्व उपशान्त रूप में रहता है उस काल को उपशान्ताद्वा कहते हैं। उपशामना- ताथी चेव सजमासजमलद्वीधी पडि-वज्जमाणस्स पुरुवबद्धाण कम्माणं चारित्तपहिबंधी-णमणुदयलक्सणा उवसामणा । (स्वयः पत्र ६१५); उवसामणा णाम कम्माणमुदयादिपरिणामेहि विणा उवसतभावेणावठ्ठाणं । (अयव. पत्र ८५६)। उदयादि धवस्थाओं के दिना कमों का उपशान्त स्वरूप से धवस्थित रहना, इसका नाम उपशामना है। उपसम्पदा-१. उपसंपया झाचार्यस्य डीकनम्। (भ. धा. विकयो. टी. २-६८) । २. उपसंपया प्राचार्यस्यात्मसमर्पणम् । (भ. प्रा. मूला. टी. २-६=) । २ प्राचार्य के पास जाकर उन्हें बात्मसमर्पण करने को उपसम्पदा कहते हैं।

उपस्थापना — देखी धनुष्रस्थान । १. पुनर्दीकाप्रा-पणनुष्रस्थापना । (स. सि. १-२२; त. स्को. १. २२; त. दुखरो. मृ. १-२२) । २. पुनर्दीकाप्रायण-मृत्यस्थापना । महावदानां मृत्योचोहं हत्या पुनर्दी-काप्रायणमा पुरस्थापने साध्यस्थाते (त. स. १. २२, १०) । ३. उपस्थापनं पुनर्दीकां पुनस्थाप्यं पुनर्वता- रोपणियस्यवर्षात्रस् । (त. सा. १-२२) । ४. धन-स्वापा-पारिण्यक्रप्रावर्षण्ये सिङ्गुस्त्रीय-कास-तरःशावप्पविकस्योक्षर्योक्षते, तत्र प्रयोक्षतं तपो प्रावन्न कृतं तावन्न प्रतेषु निङ्गु सा स्याप्त्री स्व्यत्वस्थाप्य तेनैव तप्ताप्रीत्वारपारमञ्ज्वति गण्डविति पारिण्यकः) पृथोदराविषात्रण्य संस्का-रः । तथीः पर्यन्ते प्रतेषुस्त्याप्तम्, पुनर्वीकाष् सुन्नः प्रवच्याप्रतिपत्तिः, पुनर्वरणं चारित्रम्, पुनर्वतारौ-पणियस्यवर्षण्यस्य, । तथानस्ययाप्यस्य विषयः साथ-पिकाय्यवामिकस्तेयद्भत्तावनादिः, पुरुष्ट्रहाय्योग्य-करणादिः पारिण्यकमिति । (त. भा. हरिः व सिदः बृ. १-२२) ।

महान् प्रपराध के होने पर बतों का मूलोच्छेद करके पुनः बीका देने को उपस्थापना कहते हैं। उपादानकारए।स्व-- १. उपादानम् उत्तरस्य कार्य-स्य सजातीयं कारणम् । (न्यायवि. वि. १-१३२)। २. तादात्म्यसम्बन्धाविष्ठन्तकार्यतानिकपितस्वध्वस-त्वसम्बन्धावच्छिन्नकारणनाशालित्वं तदिति उपा-दानकारणत्वम् । (ब्रष्टसः वृ. १४, पृ. १६४) । २ जिसके विनव्द होने पर विवक्षित कार्य उत्पन्न होता है तथा जो उस कार्य के साथ तादात्म्य सम्बन्ध रखता है वह उपावान कारण कहलाता है। उपादानस्य - कार्ये सकलस्वगतविशेषाधायकस्यं ह्युपादानस्वम् । (ज्ञास्त्रवा. टी. ४-४०)। कार्य में प्रपनी समस्त विशेषता को समर्पित कर बेना, बही उपादान कारण की उपादानता है। उपाधिवसन--परिग्गहाज्जण-संरक्खणाइधासत्ति-हेदुवयणमुवाहिवयणं । (ग्रंगपः पृ. २६२) । परिग्रह के धर्मन और सरक्षण बादि में बासक्ति के कारणभूत वचन का नाम उपाधिवखन है। उपाध्याय (उवस्थाय)-१. रवणत्तयसंजुत्ता

ज्यक्ताया (जवक्काय)—१. रवणत्यवंजुता जिक्काव्यवंजुता जिक्काव्यवंज्जा हुए। विक्रवंकायस्वित्य हुए। विक्रवंकायस्वित्य उपलब्ध होति ॥ (मि. सा. ७४)। २. बारसीय [मं] विक्रवंकायं सरुकायं क्षेत्र होते ॥ जिक्कायं सरुकायं विद्यवंज्ञायं उपवर्षि ॥ (मूक्त७-१०)। ३. बोरससार-भोगावंबीकाणणे तिक्काव्यवंत्याः—विद्यवंज्ञ्याः जिक्काव्यवंत्राः—विद्याः—विद्यवंज्ञ्ञयः विद्यवंज्ञयः विद्यवं वि

मिरे दुरंततीरम्हि हिंदमाणार्ण । भवियाणुज्जीयरा उवज्ञास्या बरमदि देंति । (ति. व. १-४) । १. मोसार्वं शास्त्रमुपेत्व तस्मादधीयत इत्युपाध्यायः। (स. सि. १-२४) । ६. बारसंगी विणक्साधी सण्भाभो कहियो बुहेहि । तं उवदसंति जम्हा उब-माया तेण वृष्यंति । (भाव. ति. ११७, वृ. ४४१)। ७. भावारगोवरविनयं स्वाध्यायं वा धावार्यादनु तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्यायः संग्रहोपग्रहानुग्रहार्थं षोपाषीयते संब्रहादीन् बास्योपाध्येतीत्युपाध्यायः। (त. था. ६-२४) । द. उपेत्याधीयतेऽस्मात् साधवः सूत्रमित्युवाध्यायः । (बाब. नि. हरि. वृ. १६५, वृ. ४४१); तं (ब्रहेरप्रणीतं द्वादशागरूपं) स्वाध्याय-मुपदिशन्ति बाचनारूपेण यस्मात् कारणादुपाध्याया-स्तेनोध्यन्ते, उपेत्याधीयतेऽस्मादित्यन्वर्थोपपत्तेः । (ब्राब. नि. हरि. बृ. ११७, पृ. ४४१) । १. उपेत्व वस्नावजीयते इत्युपाध्यायः । विनयेनोपेत्य यस्माव् वृत-शील-भावनाधिष्ठानादागमं श्रुतास्यमधीयते स चपाध्यायः । (त. बा. ६ २४, ४) । १०. ससमय-परसमयविक भ्रणेगसत्यत्यधारणसमत्या। ते तुज्ञः जनक्साया पुत्त सया मंगलं देंतु। (पजमच. ८६, २१)। ११. चतुर्दशविद्यास्थानव्यास्यातार उपाध्या-यास्तात्कालिकप्रवचनव्यास्यातारो वा भावार्यस्यो-क्ताशेषलक्षणसमन्विताः संग्रहानुग्रहादिगुणहीनाः । "चोइसपुञ्चमहोयहिमहियम्म सिवत्थियो सिवत्थी-र्ण। सीलंबराण वत्ता होइ मुणीसो उवज्क्षात्रो ॥" (थव. पू. १, पू. ४०) । १२. उपेत्य तस्मादधीयते इत्युपाध्याय: । (त. इलो. ६-२४) । १३. उपाध्या-यः प्रध्यापकः । (बाबाराः श्लीः बृ. सू. २७१, पृ. ३२२) । १४. रत्नत्रयेषुद्यता जिनागमार्थं सम्यगुप-दिश्वन्ति ये ते उपाच्यायाः उपेत्य विनयेन ढोकित्वा-ऽघीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्यायः । (भ. श्रा. विजयो. ही. ४६) । १४. विनयेनोपेत्य यस्माद् वत-शील-भावनाधिष्ठानादागमं श्रुतामिधानमधीयते स उपा-ष्यायः । (बा. सा. पू. ६६) । १६. येथां तपःश्री-रनवा शरीरे विवेचका चेतसि तत्त्वबुद्धिः । सरस्वती तिष्ठति वक्त्रपद्मे पुनन्तु तेऽध्यापकपुञ्जवा वः ॥ (ग्रमित. था. १-४)। १७. जो रवणसयपुत्तो णिक्वं धम्मोवदेसणे णिरदो । सो उवक्काको प्रप्पा चदिवरवसहो ममो तस्स ।। (इब्बसं. ५३)। १८. योऽसौ बाह्याभ्यन्तररस्नत्रवानुष्ठानेन युक्तः वड्-

द्रव्य-पञ्चास्तिकाय-सप्ततस्य-नवपदार्थेषु मध्ये स्व-शुद्धारमद्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धारमतस्यं स्वशुद्धातमपदार्थमेवोपादेयं शेवं हेयम्, तथैवोत्तम-क्रमादिधमें च नित्यमुपदिशति योऽसौ ××× स बेत्वंमूतो (?) झात्मा उपाध्याय:। (बृ. प्रव्यतं. ही. १३) । १६. परसमय-तिमिरदलणे परमागमदेसए उवज्ञाए। परमगुणस्यणणिवहे परमागमभाविदे बीरे ।। (सं. दी. प. १-४) । २०. घाषार्यसम्बानु-ज्ञाः साधवः उप समीपेऽधीयतेऽस्मादित्युपाध्यायः। (योगञ्चा. स्वो. विष. ४-६०) । २१. घनेकनयसं-कीणेशास्त्रार्थव्याकृतिक्षमः । पंचाचाररती क्रेय उपाध्यायः समाहितैः ॥ (मी. सा. १६) । २२. उप-देष्टार उत्कृष्टा उदासा उन्नतिप्रदा:। उपाधि-रहिता ध्येवा उपाध्याया उकारतः।। (धारमप्र. १११) । २३. ब्राचारगोचरविषयं स्वाध्यायमाचार्य-लब्धानुज्ञाः साधव उप समीपेऽधीयन्तेऽस्मात्स उपा-च्यायः । (धर्मसं. मानः स्वोः बृ. ३-४६, पृ. १२६)। २४. एकादबाञ्जसत्पूर्वचतुर्दशश्रुत पठन् । व्याकुर्रन् वाठयन्नस्थानुवाध्यायो गुणाव्रणी:। (धर्मसं. धाः १०-११७)। २५. मोक्षार्यम् उपेत्याधीयतं शास्त्र तस्मादित्युपाध्यायः । (त बृ. श्रृत. ६-२४; कार्ति-के. टी. ४५७) । २६. उपाध्यायः समाधीयान् वादी स्याद्वादकोविदः । वाग्मी वाग्ब्रह्मसर्वज्ञः सिद्धान्ता-गमपारगः ॥ कविः प्रत्यप्रसूत्राणां शब्दार्थैः सिद्ध-साधनात् । गमकोऽर्थस्य माधुर्ये धुर्यो वक्तृत्ववत्र्यं-नाम् ॥ उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताम्यासोऽस्ति कार-गम् । यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेत् गुरुः ।। (वंबाध्यायी २, ६४६-६१; लाटीसं. ४, १६१६-६)। १ जो महर्षि रत्नत्रय से सम्यन्न होकर जिनप्रकृपित पदार्थों का निरीहवृत्ति से उपदेश किया करते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

उपायिवंश्वय—देशो परागविषयः। १. उपाय-विषयं तासां पुण्यानामारमसारिक्यः। उपायः स कसं मे स्पाविति संकरणस्वतिः।। (६९, ४६, ४१)। २. उपायिवस्यं प्रशस्तमनोशास्कावप्रवृक्तिः विश्वेषोऽत्वर्थः कसं मे स्पाविति संकर्णो द्वितीयं वर्ष्यम्। (बा. सा. ष्ट. ७७)। ३. उपायविषयं प्रशस्तमनोशास्त्राव्यवृक्तिविषये।प्रशस्तः कसं मे स्था-विति संकरगोऽप्यवसानं वा, र्यानमेहोदयाण्यिता-विकारणस्वायाण्यायाः सम्माविकाविष्याः पराहमुखाः

१ पुष्पविधाओं का-नम, बचन व काय की शुम प्रवृत्तियों का-धात्मसात् करना, इसका नाम उपाय है। वह उपाय भुझे किस प्रकार से प्राप्त हो, इस प्रकार के जिल्लान को उपायविषय (शर्म्बव्यान का एक भेद) कहते हैं। ३ जो लीग दर्शनमीह के उदय से सम्मार्व से पराङम्ब हो रहे हैं उन्हें सन्मार्व की प्राप्ति कॅसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को उपाय-विचय कहा बाता है।

ज्यार्थपुद्गलपरावर्त --१. उपार्थपूद्गलपरावर्तस्तु किचिन्न्यूनोऽर्थेपुद्गलपरावतं इति । (बा. प्र. ही. ७२) । २. कणस्स श्रद्धपोग्गलपरियट्टस्स उवड्ड-पोम्मलमिदि सण्णा । उपजन्दस्य हीनार्यवाचिनो गृहणात् । (सयब. २, ३६१) ।

१ कुछ कम सर्थ पुर्वस्परिवर्तनकाल को उपार्थ-पुर्वालपरावर्तं कहते हैं।

उपार्थावमीदर्य-उपार्थावमीदर्य द्वादश कवला:, प्रवंसमीपमुपार्थ, द्वादश कवलाः, यतः कवलचतुष्टय-प्रक्षेपात् संपूर्णमधं भवति । (त. भा. हरि. व सिद्धः बु. ५-१६) ।

बारह वास प्रमाण बाहार के लेने की उपार्थावमी-वर्ष कहते हैं। कारण कि वह बाथे के समीप है-(<del>=</del>=-K=65) 1

**उपाधौनोदर्य-**-देखो उपार्धादमौदर्य । ग्रर्थस्य समीपमुपार्वं द्वादशकवलाः, यतः कवलचतुष्टयप्रक्षे-पात् सम्पूर्णमर्वं भवति, तती द्वादशकवला उपाधी-नोदर्यम् । (योगज्ञा. स्वो. विव. ४-८६) । देखो उपार्धावमीदर्थ।

उपालम्म-१. भामफलाणि न कप्पंति तुम्ह मा सेसए वि दूसेहिं। मा य सक्जे मुज्कसु एमाई होउ-वार्सभी ।। (बृहत्क. ८१६)। २. बामफलानि युध्माकं बृहीतुं न कल्पन्ते, घतः शेषानपि साधुन् मा दूषय--निजदुश्वरितेन मा कलिङ्कतान् कुरु, मा च स्वकार्ये निरवधप्रवृत्त्यात्मके चारित्रे मुहः, इत्येवमादिकः स-पिपासशिक्षारूवः उपालम्मो भवति । (बृहत्क. क्षेत्र. षु. बहर); उपालम्भः सपिपासवचनैः शिक्षा । (बृहत्क. से. बृ. ८१६) ।

कच्चे फलों का लेना तुम्हें योग्य नहीं है, इससे तुम

इति चिन्तनमुपायंविषयं द्वितीयं वर्म्यम् । (कार्तिकेः ्शिव लायुव्यों को सपने दुवचरित्र से कलंकिते मेर करो तथा अपने निर्मल अनुष्ठान में मोह को प्राप्त न होची, इत्यादि प्रकार से शिक्षा देने का नाम उपालम्भ है।

उपासकदशा-१. से कि तं उवासगदसाधी? उवासगदसासु व समणोवासयाणं नगराइं उज्जाबाई वेदयाई वणसंहाई समोसरणाई रायाणी घ्रम्मा-पियरो धम्मायरिका धम्मकहान्नो इहलोइन-पर-लोइमा इडि्डविसेसा भोगपरिच्याया पव्यज्जाको सुवपरिग्गहा तवीवहाणाई सील-व्यय-गुण-वेरमण-पच्चक्साण-पोसहोववःसपहिवञ्जण-या पश्चिमात्रो उवसम्मा संलेहणात्रो भत्तपण्यक्ता-नाइ पाद्मोवगमणाइं देवलोगगमणाइं सुकुलपच्या-याईको पुणबोहिलामा अंतिकिरिकाको व भाषि-ज्जंति । उदासगदसासु णं परिसा दायणा सं**बेज्जा** धणुग्रीगदारा संबेज्जा वेढा संबेज्जा सिलीगा सबै-ज्जाबी निज्जुत्तीयो संबेज्जायो संगहणीयो संबे-ज्ञाक्रो पडिवत्तीक्रो । से वं बंगट्टयाए सत्तमे बंगे एने मुझक्तंचे दस धरमयणा दस उद्देशणकाला दस समु-ह्रेसणकाला संखेण्या पयसहस्सा पयम्गेणं संखेण्या धक्करा प्रणंता गमा प्रणंता यज्जवा परितातसा द्मनंता थावरा सासयकडनिवद्गनिकाइमा जिणपन्न-त्ताभावा बावविज्जंति यन्नविज्जंति यरूविज्जंति दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उददंसिज्जंति । से एवं घाया एवं नाया एवं विन्ताया एवं चरण-करणपरूवणा द्याचविज्जद । से तं उवासगदसाद्यो । (मन्दी. पू. ४१, पृ. २३२) । २. उपासकाः श्रावकाः, तद्गत-क्रियाकलापनिवद्धा दशाः दशाध्ययनोपलक्षिताः उपा-सकदशाः । (नम्बी. हरि. वृ. वृ. १०४) । ३. उपा-सकै: श्रावकरेवं स्थातव्यमिति येष्वव्ययनेषु दशसु वर्ष्यते ता उपासकदशाः । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. १-२०) । ४. उपासकाः श्रावकाः, तद्गतागुद्रतादि-क्रियाकलापप्रतिबद्धा दशा धध्ययनानि उपासक-दशाः । (नन्दी. बलब. वृ. ५१, पृ. २३२) ।

१ जिस अंग में अवनों के उपासक भावकों के नगर व उद्यान शादि के लाब जीलकत, युवबत, अत्या-क्यान और पीवयोपवास के प्रहण की विधि का विवेचन हो तथा प्रतिमा, उपसर्ग, संलेखना, भवत-प्रत्यास्थान, प्रायोपगमन और वैवलोकगमन शांदि की

भी चर्चा की गई हो, उसे उपासकदक्षा कहते हैं। उपासकाध्ययनांग-१. उपासकाध्ययने बावक-षर्मलक्षणम् । (त. वा. १, २०, १२) । २. उवा-सयज्भायणं णाम श्रंगं एक्कारसलक्क्ससत्तरिसहस्स-११७००० इंसण-वद-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-राइभत्ते य । बह्यारंभ परिग्गह-मणुमण-मुहिट्टदेसबिरदी य ।। इदि एक्कारसविह-उवामगाणं लक्खणं तेसि चेव वदारोहणविहाणं तेसिमाचरण च वण्णेदि । (चन. पु. १, पृ. १०२); उपासकाध्ययने सैकादशलक्ष-सप्ततिपदसहस्रे १२७०००० एकादश विषश्रावकवर्मो निरूपते । (थव. पु. ६, पृ. २००)। ३. उवासयणभ्यमं नाम धंगं दंसण-वय-सामाइय-पोसहोववास-सचित्त-रायिभत्त-बंभारभ-परिमाहाणु-मणुद्दिद्वणामाणमेकारसण्हमुवासयाण धम्ममेक्कार-सविहं वण्मेदि। (जयथ. १, वृ. १२६-३०)। ४. सप्त-तिसहस्र कादशलक्षपदसंस्यं श्रावकानुष्ठानप्ररूपक-मुरासकाब्ययनम् ११७०००० । (भृतभः टी. ७) । १ श्रावकाचारप्रकाशक सप्ततिसहस्राधिकैकादशल-क्षपदप्रमाणमुपापकाष्ययनम् । (तः बृत्ति खुः १-२०)। ६. उपासत बाहारादिदानैनित्यमहादिपूजाविवानैश्व सषमाराधयन्तीत्युपासकास्तेऽधीयन्ते पठधन्ते दर्श-निक-व्रतिक-सामायिक-प्रोवघोपवास-सचित्तविरत-रा-त्रिभक्तद्रत-ब्रह्मचर्यारम्भ-परिग्रहनिवृत्तानुभतोहिष्ट-विरतभेदैकादशनिलयसम्बन्धित्रतःगुण-श्रीलाचारिकया-मत्रादिविस्तरैर्वर्थंन्तेऽस्मिन्तत्युपासकाध्ययनं नाम सप्तममगम् । (गो. जी. जी. त्र. टी. ३५७) । २ जिस अंगधृत में दर्शनिक आदि न्यारह प्रकार के आवकों के लक्षण, उनके बत-प्रहण की विधि एवं धावरण का विधान किया गया हो उसे उपासकाव्य-यन कहते हैं।

उपांशुजप-- उपांशुस्तु परैरखूयमाणोऽन्तःसंजल्य-रूपः । (निर्वाणकः पृ. ४) ।

क्य: (निर्वाणकः हुः )।

श्रिक्षकी व्यति हुत्तरे को न जुनाई है, ऐते झल्तर्वल्यक्य मंत्रोच्यारण करने को वर्गामुखण कहते हैं।

उपेक्सा—१. सुद्ध-पुरुष्कियशालग्युनेश्वण । (स.
सा. १६२६)। २. राम-द्रेयगोरप्रणिमानमुनेशा।
(स. सि. १-१०; त. सा. १, १०, ७; त. वृत्तिः
मुत. १-१०)। ३. धरता-द्रिष्ट उत्तर्धानस्तद्भाव
सौदाशीम्यम्, तत् चेनकेति, ईश्वमम् सालोपर्ने सामीयेण धरसा-द्रिष्टव्या स्रामनृत्रान्य

२ इष्ट-म्रनिष्ट में राग-द्वेष न करने का नाम उपेका है।

उपेक्श-कार्समम — उपेक्षाऽसवमोऽसंयमयोगेषु व्या-पारण संयमयोगेष्वव्यापारणं वा । (समका समय. वृ. सु. १७, पृ. ३३) ।

असंवमयोग वाले कार्यों में लगने अनवा संवमयोग वाले कार्यों में प्रवृत्त न होना, इसे उपेक्षा-असंवस कहते हैं।

उपेका-संयम-१. देश-कालविधानज्ञस्य परानुपरी-थेन उत्सृष्टकायस्य (त. श्लो --- परानुरोधनोत्सृष्ट-क।यस्य) त्रिषा गुप्तस्य राग-द्वेषानभिष्यगलक्षण उपेक्षासयमः। (त. बा. ६, ६, १५; त. वली. ६, ६) । २. देशकालविधानज्ञस्य परानुपरोधेनोत्सृष्ट-कायस्य काय-बाङ्मन:कर्मयोगानां क्रुतनिग्रहस्य त्रिगु-प्तिनुष्तस्य राग-द्वेवानभिष्यंगलक्षण उपेक्षासंयमः। चा. सा. पू. ३०)। ३. उपेक्षा उपेक्षणम्, उपकरणा-दिक व्यवस्थाप्य पुन: कालाम्तरेणाप्यदर्शन जीव-सम्मूर्छनादिक दृष्टवा उपेक्षणम्, तस्या उपेक्षायाः सयमनं दिनं प्रति निरीक्षणमुपेक्षासंयमः। (मूलाः **बृ. ४–२२०)** । ४. ग्रहस्यान् साव**द्य**यापारप्रसक्ता-नव्यापारणेनोपेक्यमाणस्योपेक्षासंयमः । (योगज्ञाः स्वो. विव. ४-६३) । १. श्रथोपेकासंयम उच्यते -देश-कालविधानशस्य परेषामुपरोधेन व्युत्सृष्ट-कायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्य मुनेः राग-द्वेषयोरनभिष्यगः। (त. वृत्ति श्रुत. १–६) ।

१ देश काल के जाता एवं नन, वचन, काय का निम्नह करने वाले (त्रिमुस्तिगुस्त) सामु के राग-हेव के ग्रभाव को उपेक्षासंबम कहते हैं।

उपेक्यसंयम्-उपेक्यसंयमः व्यापर्याऽव्यापार्यं चेत्यग्रं: ।

एवं च संपमी मवति, साचून व्यापारयतः प्रवचनवि-श्वितासु किमासु संयम दित्यापारयमेव, सम्बापार-वम् वर्गववाम् श्वस्थान् स्वक्रियासु सम्बापारयत वर्गववयात्रस्य-चौदासीन्यं भवतः —संबमो मवति। (त. भा. हरि. च विद्धः वृ. ६-६)।

स्वपनी बत-कियाओं के पालन करने वाले सायुक्तों को उनकी सारत-विहित किमाओं में लगाने, तका स्वपनी बत कियाओं का न पालन करने वाले बावकों में उद्योगनाव वारत करते हुए संगव के परिपालन को उदेक्यसंचय कहते हुँ।

उपोब्धात - ज्योद्धातस्तु प्रायेण तर्श्वहरू (उप-क्रमेणोहिष्ट) वस्तुप्रबोधनफलः धर्यानुगमत्वात् । (ब्रावः निः सत्तयः वृः १२८, वृः १४८) ।

जिसका प्रयोजन उपक्रम हे उद्दिग्द बस्तु का प्रबोध कराना होता है उसे उपोव्धात कहा बाता है। उभयक्षेत्र---उभयक्ष्मय-(सेतुं-केतु-) जननिष्णाद्य-सस्यम्। (योगशास्त्र स्वो. विच. ३-६४)।

श्विस सेत्र--- वान्योत्पत्ति की भूमि-- का सिंबन उभय से-- प्ररहट प्रावि के तथा बारिस के दोनों ही प्रकार के श्वल से--- हुथा करता है उसे उभय-स्रोत कहते हैं।

उभयश्रायिक्सिस् सगावराहं गुरूणमासोषिय गुरू-सम्बद्धा अवराहादो पिडणियत्ती उभयं णाम पाय-

िष्ठणं । (बब. पु. १३. पू. ६०) । स्वयने प्रपराव की गुव के स्वतीय सालीवना करके गुक्तालीयुर्वक स्वपराव से साल्य-निवृत्ति करने को उनय (सालीयन-प्रतिक्तिका) प्रायश्चित्त करने हैं। उनयस्यस्य-१. सः पुतः और-कर्युद्दालयो। पर-स्वपाहः संदर्भणः (बीक-पुत्रग्ताया) नवस्य। प्रस्कत्य (प्रव. सा. क्षमुत. ब्. २–६५)। २. इतरेतर-(उभय-) बन्धश्च देशानां तद्वयोमिषः। बन्ध्य-बन्ध-कभावः स्याद् मावबन्धनिमित्ततः॥ (पञ्चाच्यायी २–४६)।

१ परस्पर के परिणामक्य निमित्त के वहा होने बाते बीब भीर कर्म के परस्पर एकक्षेत्रावगाहक्य विशिष्टतर बन्च को उभयबन्ध कहते हैं।

अभयबन्धिनी — उभयस्मिन्नुदयेऽनुदये वा बन्धो-ऽस्ति यासां ता उभयबन्धिन्यः । (पंचसं. मलयः वृ. ३-४४, वृ. १४७) ।

चिन प्रकृतियों का बन्द उनके उदय में भी हो और अनुदय में भी हो उन्हें उभयबन्दिनी कहते हैं।

उभयवचनयोग— १. × × भागुभयं सम्ब-मोनो ति । (बस. पु. १. घु. २६६ वह, भो. बी. २२०) । २. धर्मीवविक्षितेः सलेअसरे वार्षीवविक्षतेः हैं । बाक् प्रकृतीम्यावस्या सामानिहेस्यते यथा। चटाकृतिक्ष्यतेयाना वारणाद् भूरिवारिणः । कृष्य-कावा वटास्थैव बहुभेदमिदं वयः ।। (मासा. सा. ध, ६१—६२) । ३. कमण्डतृति बटोअमिरयादिसस्य-मुश्यवंदास्थ्याराद्रप्यस्य उभयवद्योगोगः । (गो. बी. बी. स. डी. २२०) ।

३ कमण्डल् में 'यह घट है' इस प्रकार सत्य धौर स्रसत्य सर्व को विषय करने वाले वचनध्यापार का को प्रयत्न हैं, उसे उभयवचनधीय कहते हैं। उभयवच—संकरियतस्य जीवस्य वस उभयवध

इति । (वंबसं. स्वो. व. ४-१६, यू. ६४) । संकरियत स्रोत के सात करनेको उत्तयस्य कहते हैं। उत्तर्यस्थिय नाम्मंगल-जन्मदिवयं या नरत-गालागा मंगलमिति नाम । (स्वाद. स्वतः यू. ६)। स्वोत स्वोत इत बोनों के सामित यन्तनसाला साहि बस्तुसों का 'संगत' ऐसा नाम 'स्वते को

उत्रयविषय नाममंगल कहते हैं।

सम्बद्धात-चे सुयबुडिबिट्टे सुयमस्तरियो पभा-सई मार्वे । तं समयसुयं भन्नद्द रुवसुयं ने सणुव-

उसी । (विश्वेषाः वाः १२६)।
पूरवृद्धि हे दृष्ट-पर्वाणिकित-परायों को यो मूतयति सहित कहता है वह उपयुत्त कहनाता है।
क्षम्यसारी (व्यानुसारी)—देवो उपययारी
सारी। १. जियमेच प्रविप्योग य भूगवं एगस्य बीतसहस्सः। उनरिमहेट्टियगंवं वा बुउम्मस उपयसारी
सा। (सि. प. ४-८०१)। २. दोगासट्टियगदार्टी
सामा (ब्या प्रयमेच वा वाणंठी उपयसारी
सामा (ब्या प्रयमेच वा वाणंठी उपयसारी
सामा। (ब्य. पू. ६ पू. ६०)।

२ मध्य में स्थित किसी एक वर को सुन कर दोनों वाक्ष्मों में स्थित वर्दों के नियम या प्रनियम से जानने को उभयसारी ऋदि कहते हैं।

जनवस्थित-उनयस्थितं कुम्नी-कोध्छिकाविस्थं पार्क्युत्पाटनाद् बाहुप्रसारणाध्यः। (वर्मसं मानः स्वो. वृ. ३-२२, पृ. ४०)।

कुन्मी (परिका) प्रवदा कीध्वका (मिट्टी से बना बड़ा पात्र—कुठिया) में से मोज्य बस्तु को निकाल कर देगा, वह उमयस्थित—कम्बीवःस्थित—मासा-बहुत नामक उद्यमनदोव है। उभयाकारकवित्र—एगल्ये उत्तम्ह किंग्स वि उम-

उभयाकरलिक -- एगरचे उवसद्धे कम्मि वि उम-यस्य पण्यको होइ । अस्सतिर खरऽस्साणं गुल-दिह-याणं सिहरिणीए ।। (बृहत्कः ११) ।

अपनाल वर्ष से संपुत्ता प्रभवा उनय के प्रवासयुत्ता किसी एक पहार्च के उपलब्ध (प्रराम) होने
यर को परोक्षमूत उनय वदायों से सम्बद्ध प्रकारों का
बीच होता है, यह उनयाकारातिष्युत कहलाता है।
कीत-खण्डर के देवाने पर उपयग्त सद्द्या वर्ष के
वस परोक्षमूत गवा और थोड़ा से सम्बद्ध प्रकारों
का बोच, सम्बद्ध प्रवास हिस्सिएसी (शीक्षण्ड) के उपलब्ध
होने पर उमयगत सम्बद्धों के गोण से दही और
वृद्ध का बोच ।

अभयासमुखासी — परलेबानारं प्रवास्तरं व त पण्डातं, स्वोरानाशंत-भवागेरे वितरशांत ततुमवा-नमुपाति । (गी. वी. न. प्र. व वर्षा प्र. श्रे. १५०), को शवधिवान विस क्षेत्र और मव में उत्पन्न होता है उस क्षेत्र से सेमानार की, तथा भव से शवास्तर से साथ नहीं बाता है, किन्दु सपने उपन्न होने के क्षेत्र और सप में ही मच्च हो बाता है, उसे उक्का- नमुषामि व्यविद्यान कहते हैं।

जनसानन्त — वं तं नगागंतं तं तथा येव जस्य-दिसाएं पेक्समाचे धांताशावादो उध्यवेद्याः— [उग्या-]गंतं। (यद. पु. २, पु. १६) नण्य ते दोनों कोर देखने पर द्याः। नण्य ते दोनों कोर देखने पर द्याः। पंचित्र का सम्पर्चिष्ट देखने में नहीं साता हैं, इसी-लिए उद्ये जनसानन्त कहा साता हैं।

उभयानुगामी - यस्वीरान्तक्षेत्र-भवास्याभन्यस्थित् भरतरावत-विदेशदिक्षेत्रे देव-मनुष्यादिषये च वर्त-मानं जीवमनुगच्छति तदुभयानुगामि । (गो. बी. स. स. व बी. प्र. टी. १७२)।

को सर्वाबकात स्वयने उत्पन्न होने के क्षेत्र से भए-तादि क्षेत्रान्तर में, तथा नव से देवादि अवान्तर में साथ जाता हैं, उसे उभयान्यामी सर्वाबकान कहते हैं।

उभयासंस्थात—वं तं उभवासंकेन्वयं तं नोपाया-सस्य उमयरिवामो, तामो पेन्समाणे परेवपणणं पद्दण्य तवामावारो । (बन. प्र. १, प्र. १२४) । लोकाकात को रोगों स्थामार्थे को प्रोर देखने पर सूचि प्राकात्रवेशों की पणना करना सन्मय नहीं है, सत्य्य इते संस्था का समाव होने से उभया-संस्थात कहा बाता है।

जरुका (जरूका)—जलतिमापिडो व्य धणेगसंठाणेहि धानासादो णिवदंता जरूका णाम । (वय. पु. १४, पु. ३४) ।

जलते हुए प्रनिव-पिण्ड के समान जो प्राव्यक्ष से धनेक प्राकारों वाला पुर्वनलपिण्ड भूभि की छोर निरता हैं, उसे उस्का कहते हैं।

उबसम्बासन्त — तेवा धवसन्तासन्तिका, धवसंद्रा-संद्रा धोर उच्चनशरस्त्रिका । परमाण्डि धर्म-ताणवेहि बहुविहेह रथ्येह । उवस्थासन्त्री ति य सो बंधो होति योगेग ॥ (ति. प. १-१०२) । सन्तातन्त्र बहुत म्हार दरमाणुटी के विशव कर नाम उसस्तातन्त्र हुत महार है।

उच्छा— १. जारंवराककृतुष्णः । (धनुषो. हिंद वृ. यू. ६०; तः जा. विश्वतः कृ. ४–११) । २. बाहार-पाकारिकारणं ज्यानगृत्य उच्चाः । (कर्षांक. के. स्वो. यू. ४०, यू. ४१) । २. उपित दहित बानुमिति उच्चायः । (अस्पतः नि. का. यू. ४–४४०, यू. १७) । २ को सम्मि साथि से समुशतः स्वार्षे साहार साथि के परियास का कारण होता है, उसे उज्जलकां कहते हैं।

उद्युतास (उसुरासाम) -- जस्स कम्मस्स उद-एव सरीरपोम्मवाचं उसुगभावो होदि तं उसुग-गायं। (वव. पु. ६, दू. ७४)।

जिस कर्न के उदय से शरीरगत पुर्गलस्कन्धों में वण्यता होती है उसे उच्चनामकर्म कहते हैं। उध्यपरिवहसहन -- १. निवति निवंते ग्रीध्मरवि-किरजपतितपर्णव्यपेतच्छायातस्थ्यटव्यन्तरे यद्च्छ-योपयवितस्यानधनाश्चभ्यन्तर - साधनोत्पादितदाहस्य दवास्निदाहपश्चवातातपञ्चनितगल-तालुशोषस्य तत्प्र-तीकारहेतून् बहुननुभूतान् चिन्तयतः प्राणिपीडापरि-हाराबहितचेतसस्यारित्ररक्षणमुज्जसहनमित्युपवर्ण्यते । (स. सि. १-१)। २. उक्षिणपरियावेण परिदाहेण तिज्ञाए । विसुवा परितावेणं सायं नो परिदेवए ॥ उष्हादितसो मेहाबी सिकार्ण नो वि पत्थए। गायं नो परिसिचित्रजा व वीएरजा व बापवं ।। (उत्तरा-२, ४-१) । ३. बाह्यतीकारकाङ्काभावाच्चारित्र-रक्षणमुख्यसहमम् । प्रैदमेण पटीयसा भास्करकिरण-समूहेन सन्तापितशरीरस्य तृष्णानशमपित्तरोगवर्म-श्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य स्त्रेदशोषदाहाभ्यदितस्य जल-भवन-जलावगाहुनानुलेपन-परिषेकाद्रीवनीतल-नीलो-त्पल-कदलीपत्रोत्स्रेय-मास्तजलतूलिकाचन्दन-चन्द्रपा-द-कमल-कल्हार-मुक्ताहारादिपूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रा-र्थनापेतचेतसः उच्यवेदना अतितीवा बहुकृत्वाः पर-वशादाप्ता इदं पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमिति तद्विरोधिनी कियां प्रत्यनादराच्यारित्ररक्षणमुख्य-सहनमिति समाम्नायते । (त. बा. १, १,७)। ४. ज्ञष्यवरितय्तोऽपि न जलावगाहन-स्नान-स्यजन-बातादि बारूखयेत्, नैवातपत्रासुष्णत्राणायाऽऽददी-तेति, उष्णमापतितं सम्यक् सहेत, एवमनुष्ठितोष्ण-परीयहजयः कृतो भवति । (भाष. हरि. बृ. पृ. ६६७) । ५. दाहप्रतीकारकांकाभावाच्चारित्ररक्षण-मुब्लसहनम् । (स. इस्तो. ६-६) । ६. उब्लं निदा-वादितापास्मकम्, तदेव परीवहः उष्णपरीवहः। (उत्तरा. झा. बृ. वृ. ६२) । ७. उष्णं पूर्वोक्तप्रका-रेष सन्तिधानात् [चारित्रमोहनीय-वीर्यान्तरायापे-क्षासातावेदनीयोदयात्] शीतात्रिलावकारणादित्य-ज्बरादिसन्तापः, ××× समजम् (तत्सह्नमुख्य-परीषहचयो भवति)। (मूला. बू. ६-६७)। =.

तरुवत रविकिर गपरितापशुष्कपर्णं व्यपेतण्डायतरूम्य-टब्बन्तरे सन्यत्र वा क्वापि गच्छतो निवसतो काय-शनादितपोविशेषसमुत्पादितान्तः प्रश्वरदाहस्य महोज्य-खर-परुववातसम्पर्कजनितगलतालुशोषस्यापि यस्त्रा-णिपीडापरिहारबुद्धितो जलावगाह-स्नानधानाचना-सेवनं तदुष्णपरीवहसहनम् । (पंचर्सः सलगः वृ. ४, २१, पू. १८६)। ६. बीव्मे सूच्यदशेषदेहिनिकरे मार्तव्हचन्द्रांश्वृभिः, संतप्तात्मतनुस्तृयानशन-स्वयक्षे-शादिजातोष्णवम् । शोव-स्वेद-विदाहखेदमवशेना-प्तं पुरापि स्मरन, तन्मुक्त्यै निजमावभावनरतिः स्यादुव्यजिव्युर्वती ।। (शाचा. सा. ७-७) । १०. मनियतविद्वतिर्वनं तदात्वज्यलदनलान्तमितः प्रवृद्ध-शोवः। तपतपनकर।लिताव्यक्षिन्नः स्मृतनरकोष्ण-महातिरुणसाट् स्यात् ॥ (धन. घ. ६-६२) । ११. दाहत्रतीकाराकांक्षारहितस्य शीतव्रव्यप्रार्थनायुः स्मरणोपेतस्य चारित्ररक्षणमुष्णसहनम् । (बारतः सा. डी. ४०)। १२. यो मुनिर्निमंहति निरम्भसि तपतपन रश्मिपरिशुष्कनियतित च्छव रहित च्छायवृक्षे विपिनाम्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, श्रसाध्यपित्ती-त्पादितान्तर्दाहरच भवति, दावानलदाहपरुषमास्ता-यमनसजनितकण्ठकाकुदसंशोषश्च भवति, उष्णप्रती-कारहेतुभूतवह्नानुभूतवृतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिहृतिसावधानमनाश्च यो भवति, तस्यो-ब्लपरीयहज्यो भवति पवित्रचारित्ररक्षणं च भवति । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) । १३. उच्यं निदाशदिता-पात्मकम् । (उत्तराः ने. बृ. २, पृ. १७) ।

१ निर्वात, निर्वास और प्रीम्मकालीन सूर्य को किराने हैं मुख कर पत्ती के निर काने से काया- होन हुए कुलों से संप्रका नन के पाय में स्वेष्ण में कि स्वास कर स्वास में स्वेष्ण में कि स्वास स्

उद्दश् योनि---उष्णः सतापपुर्वमसत्रचयप्रदेशो वा । (मूलाः वृ. १२-४०) । स्रोवों की उत्पत्ति के झावारभूत उच्च स्पन्नं वासे राजु बाहुत्य बाला है, अतएब उसे ऊर्व्वस्थित कपाट

पुर्वता के समुदाय को उक्य योनि कहते हैं।

के समाम होने से ऊर्ध्वकपाट कहा बाता है। कर्ष्वतासामान्य--१. परापरविवर्तव्यापि इव्य-मूर्व्यता मृदिव स्थासादियु । (परीक्षामुख ४-५)। २. कर्ष्वतासामान्यं क्रमभाविषु पर्यायेष्वेकत्वान्वय-प्रत्ययग्राह्यं द्रव्यम् । (युक्त्यनुः टी. १-३६, पुः १०)। ३. पूर्वापरपरिणामसाबारणं द्रव्यमूर्ध्वता-सामान्यं कटक-कंकणाश्चनुगामिकांचनवत् । (प्र. न. त. ५-५) । ४. यस्परापरपर्यायव्यापि द्रव्यं तदू-भ्वंता । मृश्यथा स्थास-कोशादिविवर्तपरिवर्तिनी ।। (बाषाः सा. ४-४) । ५. कथ्वंतासामान्य च परा-परविवर्तव्यापि मृत्स्नादिद्रव्यम् । (श्लाकरावः ३-५; नयप्र. पू. १००) । ६. कर्वमुल्लेखिनाऽनुगताकार-प्रत्ययेन परिच्छियमानमूर्व्यतासामान्यम् । (रत्ना-कराय. ५-३) । ७. कर्व्तादिसामान्यम् पूर्वापर-मुणोदयम् । (ब्रध्याः तः २-४) । ८. कर्व्यतासामा-न्यं च पूर्वापरपरिणामे साधारणद्रव्यम् । (स्था. र.

१ पूर्वापरकालभावी वर्षायों में स्थाप्त रहने वाले इक्स को क्रम्बेतासामान्य कहते हैं। बेले—उत्तरोत्तर होने वाली स्वास, कोश व कुशूल ब्रादि वर्षायों में सामान्यक्य से अवस्थित रहने वाला मृद् (मिट्टी) प्रथम।

क्रण्यंविग्यत-कम्बां दिग् कम्बंदिग्, तत्सम्बन्धि

तस्यां वा व्रतं क्रव्यंविश्वतम्, एतावती विशूर्व्यं पर्व-ताचारोहणादवगाहनीया, न परतः । (क्राबः वृ. क्र. ६, वृ. घर७; क्षाः त्र. डी. गाः २८०) ।

१ कर्म्ब (पर्वत झावि) विशा सम्बन्धी प्रमाण का को नियम किया जाता है, उसे अर्ध्वविष्यत कहते हैं। **ऊर्ध्वप्रस्य--१.** समयविशिष्टवृत्तिप्रस्यस्तदूष्यंप्रस्-यः । XXX कथ्वंप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन सांशत्वाद् द्रव्यवृत्तेः सर्वद्रव्याणायनिवारित एव । मयं तु विशेष:-समयविश्विष्टवृत्तिप्रचयः शेवद्रव्या-गामूर्ध्वप्रचयः समयप्रचय एव कालस्योध्वप्रचयः। (प्रव. सा. समृत. वृ. २-४६)। २. प्रतिसमयवार्तिनां पूर्वोत्तरपर्यायाचा मुक्ताफलमालावत्सन्तानः कध्वंप्र-चय इत्यूष्वंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति कमानेका-न्त इति च मञ्चते । (प्रव. सा. स. वृ. २-४१) । १ समयसम्ह का नान ऊर्घ्यंत्रवय है। बूंकि प्रत्येक ब्रष्य परिणयनशीस होने से प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय से परिणत हुआ करता है, सतएव यह ऊर्ध्वत्रचय छहाँ द्रव्यों के पाया जाता है। इतना विशेष है, काल की छोड़-कर ग्रम्य वांच द्रश्यों का ऋव्यंप्रचय जहां समयवि-शिष्ट है, वहां कालब्रध्य का वह मात्र समयक्य ही है, कारण कि काल के परिणमन में अन्य कोई कारण नहीं है, जबकि प्रन्य द्रव्यों के परिणमन में काल कारण है।

कम्बेरेणु— १. सप्टसण्हसिष्ट्याची सा एगा वहद-रेणु । (सणवती ६-७, पू. ६२) । २. कद्रसहरित-ग्रंक् स्वतः परती वा प्रवर्तते इति कम्बेरेणुः । (अपू-ग्रंक् स्वतः परती वा प्रवर्तते इति कम्बेरेणुः । (अपू-स्वत्यका कम्बेर्यस्थित्यं वा कम्बरीप वतन् यो सम्पत्ते, न सेवकाल स कम्बेरेणुः । (अप्रोतिक्कः सम्बद्ध पू. २-७६) । ४. तत्र जासप्रविच्द्यूर्गप्रमा-भिव्यक्क्षपः स्वतः परती वा कम्बिणित्यं क्षमा-चर्मा रेणुक्यरितः । (बंधहुम्मी हे. पू. २४६)। १ साठ स्वक्ष्यस्थित्यकाली के स्वत्यस्य को क्रम्बे-

१ बाठ स्तरमहलस्थिकाओं के समुदाय को कर्म-रेणु कहते हैं। कर्म्य कीक -- १. उपरिमनोयायारो उविभयमुरवेण

होइ सरिसत्तो । ﴿ति. य. १-१३६) । २. उर्वार पुत्र नुरसरांगो । (पडनयः ३-१८, य. ६) । १. ऊर्ज्येलोकस्तु नृदञ्जाकारः । (बाय. ह. यू. सत्त. हुव. दि. ६४) । १ वम्म लोक के क्रमर को कहे विमे हुए पूर्वत के समान लोक है उसे क्रमंत्रीय कहते हुँ। क्रमंत्रीय कहते हुँ। क्रमंत्रीय कहते हुँ। क्रमंत्रीय कहते हुँ। क्रमंत्रीय सामे क्रमंत्रीय

क्रध्यंशायी---१. स्थित्वा सयनं कोष्वंशायी । (ज. सा. विकयो. ३--२२४) । २. उद्भीमूय शयनमूष्यं-शायी । (अ. सा. मूला. टी. १-२२४) ।

वायी। (स. प्रां. मुला. 21. १-२२४)। लड़े होकर रायन करने को कम्बंसायी कहते हैं। कब्बंसुर्येशनन—उद्दुस्ती य कार्य गते तुम्यें गम-नम्। (स. प्राः. विकसो. व मुला. २२२)। सुमं के कार स्थित होने पर— वे पहर में—गयन करने को कार्यसूर्यगमन कहते हैं।

क्रस्वितिकम — १. पर्वताचारोहचादूम्बाविकमः । (व्य. सि. ७-१०) । २. तक्ष यदेताचारोहचादूम्बावितकमः । पर्वत-वर्ष्युम्बावित पर्वताचारोहचादूम्बावितकमः । पर्वत-वर्ष्युम्बावित नामारोहचादूम्बावितकमा भवित । (स. बा. ७, १०, १) । १. पर्वत-वर्ष्युम्बावित मारोहचादूम्बावितमा रोहचादुम्बावित मारोह-वर्ष्या (स. सा. ५, १०) १. ५ पर्वत-वरुष्यमावीनामारोह-वादुम्बावितमा मतित । (स. बुक्यसे म. ७-१०) १ १ पर्वत स्वादि क्रवे स्थानों पर बाने-माने की प्रष्ट्य की हुई यर्थावा के उत्तर्यक्षम कारते हैं।

क्त्यर — कवरं नाम यत्र तृणादेरसम्भवः। (आ. प्र. ही. ४७)। विसस् असि पर पास आदि कुछ भी उत्पन्न म

जिस भूनि पर घात झादि कुछ नी उत्पन्न न हो, उसे ऊपर भूनि कहते हैं।

ऊह्, ऊह्य- १. घनपुढीताषंस्थानिषगतिविषेषः उद्यति तस्येते धनया इति कहा । । (बब. पु. १३, पू. २४९) । २. उपलस्थानुपलस्थानिमत्तं व्याप्ति-ज्ञानसुद्धः 'इदमस्मिन् सत्येव भवत्यसति न भवत्ये- वेति च'। (परीक्षाचुक २-७)। १. विज्ञातमर्थव-वयनम्यायेषु म्याप्त्या तवाविषयितकेषुद्धः। (वितिक्षाः ४-१८०)। ४. उपसन्यानुप्रवासम्यक्ष्मेत्रः। (वितिक्षाः ४-१८०)। ४. उपसन्यानुप्रवासम्यक्षित्रः विकासीकवित्याय्यः सामनाव्यन्यवाद्याक्षासम्यतिवर्यः स्मिन् संदेव मवदीरियाद्याकारं संवेदनमूहाऽपरमाया तकः। (स. न. स. ३-४)। १. उही विकासम्यग्रिः ४ प्रवचा उद्याद्याय्यात्यान् (विषयाः स्वौ. वद्यः १-४१, पृ. ११२; सनितक्षः यंत्रिः मृ. पृ. ४३; वर्षकः सामः १-११, पृ. १)। ६. उपसम्यानुष्य-सम्प्रतिनिक्तां व्यापित्रानम् उद्यः। (प्रमावन्यौः १, २, १)।

77.7) १९ स्वयह से गृहीत पदार्थका की विशेष संक्ष नहीं जाना गया है, उसका विकार करने को उद्धा काता है। यह ईहा मतिज्ञान का नामान्तर है। २ उपसम्म (सम्बय) और स्वयुक्तम्म (अस्तिरेक) के निमित्त से होने वाले यह (मृग) इसके (समिन के) होने पर हो होता है और उसके न होने पर नहीं होता इस सम्बार के स्वास्तिकान को उद्धा कहा कहा क

ऋजुक मन(उज्जुग-मर्ग) — को कथा घरको दिवो तं तवा वितयंतो मणो उज्जुगो णाम । (वव. पु. १३, पू. २३०)।

को नवार्ष विकार से दिश्वत है उत्तका वाही क्य वे बित्तन करने वाला नन क्यूक मन कहलाता है। क्यूकुता—धर क्यूकुता—क्यूक्तकननेवास्काय-कर्म, तस्य भावः कर्म वा क्यूक्ता, ननोवास्काय-विक्रियानित हर्च्या, नायराहित्यानित सम्बद्धाः (बोगालाः स्वो. विक. ४-६१)।

मायाचार से रहित मन-वचन-काय की सरल प्रवृत्ति को ऋजुता कहते हैं।

ऋबुमिति—१. ऋज्यो निर्वतिता प्रगुणा च । कस्मान्त्रवर्तिता ? (त. सा.—कस्मात् ? निर्वति-ठ-) वाक्-नाय-मनस्कृतायस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात् । ऋज्यो मन्त्रियंत्य गोओ ऋषु मति:। (त. ति. १–६३; त. वा. १–१३)। २. उत्तु मती —जञ्ज्यनती, शामण्यागाहिणि ति अभितं होति। एतः मणोगज्यवर्षितेस्य ति सार्वणः जवसमति, लातीव कृषिकेवाविस्तुं सार्यं जवसमत् ति भणितं होति। यटोज्ञेण वितिसो ति जाणः। (नम्बी. वृषिष् ; ११) । १. रिज सामण्यं तम्मलगाहिणी रिजमई मणी नाण । पायं विसेसविमूहं घडमेत्तं चितियं मुणइ ।। (विशेषा. ७८४; प्रव. सारी. १४६६) । ४. ऋज्बी मति: ऋजुमति:, सामान्यग्राहिका इत्यर्थ:, मनःपर्ययक्षानविशेषः । (भाष. नि. हरि. वृ. ६१, वृ. ४७; स्थानांग बाजय. बू. २-१, बू. ४७)। ५. अननं मति:, संवेदनम् इत्यर्थः, ऋज्वी सामान्यदा-हिणी मतिः, घटोऽनेन चिन्तितः इत्यध्यवसायनिब-श्वनमनोद्रव्यप्रतिपत्तिरित्यर्थः, XXX श्रववा ऋज्वी सामान्यप्राहिणी मतिरस्य सोऽयम् ऋजुमतिः, तद्वानेष वृक्षते । (नम्बी. हरि. बृ. वृ. ४४) । ६. ऋजुमतिः घटादिमात्रचिन्तनद्रव्यज्ञानाद् ऋजुमतिः, सैव मन:पर्यायज्ञानम् । (तः भाः हरिः वृ. १-२४) । परकीयमतिगतोऽर्थः उपचारेण मतिः। ऋज्वी धवना, ××× ऋज्वी मतिर्वस्य स ऋजुमतिः। श्रज्जुवेण मणीगर्व उज्जुवेण विच-कायगदमस्यमुज्जुवं कार्णतो, तब्बिवरीदमणुञ्जूवं बस्बमजाणंतो मण-पञ्जाबणाणी उज्जुमदि ति भण्णदे । (बब. पु. १, णू. ६१-६३) । 🗸 निर्वेतितवारीरादिकृतस्यार्थस्य वेदनात् । ऋण्वी निर्वतिता त्रेधा प्रगुणा च प्रकीति-ता ।। (श्लो. वा. १, २३, २) । ६. ऋजुमतिमन:-पर्यवज्ञानं निर्वतित-प्रगुणवानकाय-मनस्कृतार्थस्य पर-मनोगतस्य परिच्छेदकत्वात् त्रिविषम् । (त्रमाणपः हु. ६६) । १०. या मतिः सामान्यं गृह्णाति सा **ऋज्वी**त्युपदिश्यते । ××× येन सामान्वं वटमार्व चिन्तितमदगच्छति तच्च ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञा-नम्। XXX ऋजुमतिरेव मनःपर्यायक्षानम्, षटादिमात्रचिन्तितपरिज्ञानमिति । (त. भा. सिक्. ११. ऋज्वी साक्षात्कृतेष्वनु-थ्. १–२४) । मितेषु वा उर्वेष्यस्पतरिवशेषविषयतया मुन्या मति-विषयपरिच्छित्तिर्यस्य तदुजुमतिः। (कर्वस्तव नीः **बृ. १−१०**)। १२. ××× उजुमदी तिबिहा। उजुमण-वयणे काये गदत्यविसया ति णियमेण ।। (बो. बी. ४३६) । १३. ऋज्वी सामान्यप्राहिणी मितः ऋषुमितः 'षटोऽनेन चिन्तितः' इत्यादि सामा-न्याकाराज्यवसायनिबन्धनभूता कतिपयपर्यायविशि-ध्टमनोह्रव्यपरिच्छित्तिरिति । (मन्दी. बलव. वृ. बु. १०७) । १४. ऋज्बी प्रगुणा निवंतिता वाक्काय-मनस्कृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानम्, 🗙 🗙 🗙 धववा ऋज्वी मतिवंस्य ज्ञानविशेषस्यासी ऋजुमतिः।

(बुला. बु. १२-१८७) । १४. ऋज्वी सामान्यती मनोमात्रवाहिणी मतिः मनःपर्यायज्ञानं येथा तै तथा (ऋजुमतयः) । (श्रीय. सू. समय. मृ. १४, पू. २८; प्रश्नव्या. वृ. वृ. ३४३) । १६. प्रगुणनिर्वर्तित-मनोवाक्-कायगतसूक्ष्मद्रव्यालम्बनः ऋजुमतिसनः-पर्यवः । (सचीय. समय. बृ. ६१, पृ. ६२) । १७. मननं मतिर्विषयपरिच्छित्तिरित्यर्थः । ऋष्वी बल्पतरविशेषविषयतया अन्या मतियंस्य तव्युमतिः। (बातक मल. हेम. ब्. ३७-३८, व्. ४४)। १८. ऋज्बी प्रायो बटादिमात्रग्राहिणी मतिः ऋजुमतिः, वियुलमतिमनः-पर्यायज्ञानायेक्षया किञ्चिदसुद्धतरं मनःपर्यायज्ञानामेव । (ब्राव. नि. मलय. पू. ७०, पू. ७८) । ११. वाक्काय-मनःकृतार्थस्य पर-मनोगतस्य विज्ञानात् निवंतिता पश्चाद्वालिता व्या-बोटिता ऋज्यी मतिरुच्यते, सरला च मतिः ऋज्यी कव्यते ।××× ऋज्बी मतिविज्ञानं वस्य ननः-पर्ययस्य स ऋजुमतिः । (त. बृत्ति श्रुतः १-२३) । २०. धनेन चिन्तितः कुम्भ इति सामान्यग्राहिणी । मनोद्रव्यपरिच्छित्तिर्यस्याद्यानुजुधीः श्रुतः ॥ (लोकप्र. ३-=५२)। २१. ऋजुमतयस्तु सर्वतः सम्पूर्णमनुष्य-क्षेत्रस्थितानां संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां मनोगतं सामान्यतो घट-पटाविपदार्थमात्रम् एव जानन्ति । (कल्पसूत्र वृ. £-885).1

१ पर के अन में स्थित व मन, क्वम और काब से किये गये वर्ष के ज्ञान से निर्धातत सरल बुद्धि को ऋजुमतिमनः वर्धय या मनः वर्धायक्षाम कहते हैं। ऋजुसूत्र-१. ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयतीति ऋजुसूत्रः, पूर्वापरांस्त्रिकालविषयानतिशय्य वर्तमान-कासविवयानादत्ते, अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्त-स्वेन व्यवहाराभावात् । तज्य वर्तमानं समयमात्रम् । तब्रिवयपर्यायमात्रवाह्ययमुज्युत्रः । (स. सि. १-३३)। २. ततो साम्प्रतानामर्थानामभिधानपरिश्वानमृजुसूत्रः। (त. मा. १-३१) । ३. वच्युप्पकारवाही उज्युसुम्रो नयविही मुणेयव्यो । (सास. ति. ७५७; सनुयो. गाः १६८, वृ. २६४) । ४. सूत्रवातवद्वनुत्वात् ऋजुमूत्रः । यथा ऋजुः सूत्रपातस्तवा ऋजु प्रगुणं सूत्रवति ऋजुसूत्रः। पूर्वीस्त्रकासविषयानतिशय्य वर्तमानकालविषयमादले, प्रतीतानागतयोविनध्यानु-त्यन्तत्वेन व्यवहाराभावात् समयमात्रमस्य निर्विति-वितम् । (त. बा. १, ३३, ७) । ५. ऋजुसूत्रस्य पंचीयः प्रवीतं × × × । (सबीयः ४३); नेदं प्रा-बान्यतीऽन्विच्छन् ऋजुसूत्रनयी मतः । (सम्रीयः ७१)। ६. धकमंस च मेदानां ऋजुसूत्रो विघार-यंन् ।। कार्यकारणसन्तानसमुदायविकस्पतः । (प्रना-वसं. ब, ब१-ब२)। ७. तत्र ऋजु-वर्तमानम-तीतानागत-वक्रपरित्यागात् वस्त्वश्चितम् ऋजु, तत्सू-त्रयति गमयतीति ऋजुसूत्रः । यद्वा ऋजु वकविपर्या-बीभमुखम्, श्रुत तु ज्ञानम्, ततश्चाभिमुखं ज्ञानमस्येति ऋजुश्रुतः, शेवज्ञानानम्युपगमात् । घय हि नयः वर्तं-मानं स्वर्तिय-वचन-नामादिभिन्नमप्येकं वस्तु प्रति-पद्मते, शैषमवस्त्विति । (मानः निः हरिः वृः ७५७, वृ. २८४; अनुयो हरि. बृ. वृ. १२४-२१)। ८. ऋजु वर्तमानसमयाभ्युपगमादतीतानागतयोविनब्टानुत्पन्न-त्वेनाकुटिलं सूत्रयति ऋजुसूतः। (अनुयो हरि. वृ. पु. १०५)। १. ऋजुसममजुटिलं सूत्रमतीति ऋजु-सूत्र: । (त. भा. हरि. बृ. १-३४); साम्प्रतविषय-ग्राहकं वर्तमानज्ञेयपरिच्छेदकम् ऋजुसूत्रनयं प्रका-न्तमेव समासतः संक्षेपेण जानीयात् । (त. मा. हरि. थ्. १-३४) । १०. बपूर्वास्त्रिकालविषयानतिशब्य वर्तमानकालविषयमादले यः स ऋजुसूत्रः । कोऽत्र-वर्तमानकालः ? ग्रारम्भात् प्रमृत्या उपरमादेव वर्तमानकालः । (वद. दु. १, दू. १७२); उजुसुदो द्विहो सुद्धो असुद्धो चेति । तत्य सुद्धो विसईकय-श्रत्यपण्जाश्रो पडिक्सणं विवट्टमाणासेसस्यो सप्पणो विषयादो म्रोसारिदसारिच्छ-तब्मावनक्लणसामभ्यो। 🗙 🗙 🗙 तत्त्व जो सो असुद्धो उज्नुसुदणक्यो सो चक्खुपासियवेंजणपञ्जयविसद्यो । (वव. वु. १, वृ २४४)। ११. ऋषु प्रगुणं सूत्रयति सूचयतीति ऋषु-सूत्रः । (वयवः पु. १, पृ. २२३) । १२. वकं भूतं भविध्यन्तं स्वक्तवर्वसूत्रपातवत् । वर्तमानार्यपर्यायं सूत्रयत्मृजुसूत्रकः ॥ (ह. पु. ५६-४६) । १३. ऋजु-सूत्रं क्षणव्यंसि वस्तु तत्सूत्रयेदृज् । प्राधान्येन गुणी-भावाद् ब्रध्यस्यानपं भात्सतः । (त. इसी. १, ३३, ६१) । १४. ऋजु प्रगुणम्, तच्च विनव्टानुत्यन्ततया-इतीतानागतनकपरिस्पागेन वर्तमानकासभागभावि बद्धस्तु, तत्सूत्रयति प्रतिपादवत्यात्रयतीति ऋजुसूत्रः। (श्रमक. वृ. २, ७, ६१,पू.१६६)। १४. जो बट्टमाण-काले प्रत्यपण्यायपरिणदं प्रत्यं । संतं साहदि सध्वं तं पि वर्ग रिजुणमं काण ।। (कालिके. २७४) । १६-

ऋषु सममकुटिसं सूत्रवति, ऋजु वा खुतम् प्रावमी-अ्येति सूत्रपातनवडा ऋजुसूत्रः, यस्मादतीतानावत-बक्यरित्यायेन वर्तमानपदवीमनुषावति, प्रतः साम्प्र-तकासावरद्वपदार्थत्वात् ऋजुसूत्रः। (स. भा. सिंहः बृ. १-३४; ज्ञानसार वे. बृ. १६ ३); सतां विद्यमानानां न खपुष्पादीनामसताम्, तेषामपि साम्प्रतानाम्, वर्त-मानामामिति यावत्, प्रथानां घट-पटादीनाम् प्रमिषानं शब्दः परिज्ञानं धवनोधो विज्ञानमिति यावत्, धमि-वानं च परिकानं चाभिधानपरिकानं यत् स भवति ऋबुसूत्रः । एतदुक्तं भवति---तानेव व्यवहारमयाभिः मतान् विशेषानाश्यम् विद्यमानान् वर्तमानसणः वर्तिनोऽम्युपगच्छन्नभिधानमपि वर्तमानमेवाम्युपैति —नातीतानागते, तेनानभित्रीयमानत्वात् कस्यविद-बंस्य, तथा परिज्ञानमपि वर्तमान (ज्ञा- सा. वृत्ति---परिज्ञानं न्यपवर्तमान-)मेवाश्रयति--नातीतमागामि वा, तत्स्वभावानवधारणात्। श्रतो वस्त्वभिषानं विज्ञानं बात्मीयं वर्तमानमेवान्विष्छन्नध्यवसायः स ऋजुसूत्र इति । (त. मा. सिक्ट. मृ. १-३५; ज्ञानसार. बृ. १६-३, वृ. ६०)। १७. ऋजुसूत्रः कुटिलातीतानागतपरिहारेण वर्तमानक्षणाविक्रन्न-वस्तुसत्तामात्रमृषुं सूत्रयति, अन्यतो व्यवज्छिनति । .(त. भा. सिंह. ब्. ४-३१,पू.४०२)। १८. ऋजुसूत्र: स विज्ञेयो येन पर्यायसात्रकम् । वर्तमानैकश्मय-विषयं परिवृद्यते ॥ (त. सा. १-७) । १६. ऋजु प्राञ्जलं सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः। (कालायः पृ. १४६) । २०. जो एयसमयबट्टी गेण्हइ दव्वे धुवल-पञ्जाको । सो रिउसुसो सुहुमो सम्बंपि सदंजहा (बू. न.-सुहुमो सब्बं सहं जहा) खणियं।। मणु-बाइयपञ्जाको मणुसुत्ति सगद्विदीसु बट्टंतरे। जो भणइ तावकालं सो बूलो होइ रिउसुत्तो ॥ (स. म. च. ३८-३६; बु. न. च. २११-१२) । २१. सर्वस्य सर्वतो जेरं प्राथान्यतोऽस्थिण्डन् ऋषु प्राञ्जलं वर्तमानसमयमात्रं सूत्रयति प्ररूपयतीति ऋजुसूत्री नयो मतः । (न्यायकुः ६-७१) । २२. देश-काला-न्तरसम्बद्धस्वभावरहितं वस्तुतस्वं साम्प्रतिकम् एक-स्वभावं ब्रकुटिलं ऋजु सूत्रथतीति ऋजुसूत्रः। (सम्मति- सनय- वृ. ३, पृ. ३११); सणिकविज्ञ-प्तिमात्राबलम्बी बुद्धपर्यायास्ति (स्तिक) भेदः ऋजु-सूत्रः। (सन्त्रसि. सभय- मृ. ४, पृ. ३६६) '

२३. अतीतानागतकोटिविनिर्मुक्तं वस्तु समयमात्रं ऋजु शूत्रवतीति ऋजुसूत्र:। (बूला. जू. ६-१७) । २४. ऋजु प्राञ्जलं वर्तमानक्षणमात्रं सूत्रवतीत्युज्-सूत्रः, 'सुखक्षणः संप्रत्यस्ति' इत्यादि । इब्यस्य सती-अ्यनर्पणात्, ब्रतीतानागतक्षणयोश्च विनव्टानुत्यन्न-रवेनासम्भवात् । (प्र. क. मा. ६-७४, प्. ६७८) । २४. गुरुषवीयवाही प्रतिपक्षसापेकः ऋजुसूत्रः । (प्र. र. सा. ६-७४)। २६. ऋजु धवकमभिमुखं श्रुतं खुतज्ञानं यस्येति ऋज्खुतः ऋजुवा ब्रतीतानागत-बकपरित्यागात् वर्तमानं बस्तु, सूत्रयति गमयतीति ऋज्सूत्रः, स्वकीयं साम्प्रत च बस्तु, नाम्यदित्वम्युप-गमपरः । (स्थानांग सभयः बृ. सृ. १८६, पृ. १४२)। २७ ऋजु-- धतोतानागतपरकीयपरिहारेण प्राञ्जलं बस्तु---सूत्रयति अभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्रः । अयं हि वर्तमानकालभाव्येव वस्तु अभ्युपगच्छति नाती-तम्, विनष्टत्वान्नाध्यनामतमनुत्पन्नत्वात् । वर्तमान कालभाव्यपि स्वकीयमेव मन्यते, स्वकीयसाधकस्वात् स्वयनवत् । परकीयं तु नेच्छति, स्वकार्याप्रसाथ-करवात् परधनवत् । (धनुयोगः मलः हेनः वृ. सू. १४, पू. १८) । २८. ऋजु प्रगुणम् सकुटिलमतीता-नागतपरकीयवकपरित्यागात् वर्तमानक्षणविवर्ति स्व-कीर्यं च सूत्रयति निष्टंकितं दर्शयतीति ऋजुसूत्रः। (बाब. मलय. बृ. ७४१, पृ. ३७४; प्र. सारो. बृ. इ४७) । २१. पूर्वान् व्यवहारनयग्रहीतान् भ्रपरांश्च विषयान् त्रिकालगोचरानितक्रम्य वर्तमानकालगोचरं गृह्णाति ऋजुसूत्रः । बतीतस्य विनष्टत्वे बनागत-स्यासंजातस्वे व्यवहारस्याभावःत् वर्तमानसमयमात्र-विषयपर्यायमात्रप्राही ऋजुसूत्रः। (त. वृत्ति अतुत्त. १-३३) । ३०. वर्तमानसमयमात्रविषयपर्यायमात्र-बाही ऋजुसूत्रनयः । (कार्तिके. टी. २७४)। ३१. ऋजु वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राचान्यतः सूचयन्नभित्रायः ऋजुसूत्रः । (जैनतक्तंपः पू. १२७; मयप्र. पू. १०३; स्या. मं. डी. पू. २८; प्र. न. स. ७-२४) । ३२. एतस्यार्थः--भूत-मविष्यद्वर्तमानक्षण-लवविधिष्टलक्षणकौटिल्यविमुक्तत्वावृज् सरलमेव द्रव्यस्यात्राधान्यतया पर्यायाणां क्षणक्षयिणां प्राधान्य-तया दर्शयतीति ऋजुसूत्रः । (नवत्रदीव वृ. १०३) । ३३. भावित्वे वर्तमानत्वव्याप्तिषीरविशेषता । ऋजू-सूतः श्रुतः सूत्रे शब्दार्थस्तु विश्लेषतः ॥ इष्यतेऽनेन नैकत्रावस्थान्तरसमागमः। क्रिय-ानिष्ठामिदाधार-

क्ष्यास्त्रावाचीचारी ॥ (नतीरवेश १६-६०)।

४४ सनेन क्षुतुम्तवेन एक वर्शिष व्यवस्थानरस्वायमी मिलासस्वायाणकरदावाँनयो नेव्यते न
स्वीक्रियते । कुदः? किमा साध्यायस्या, सम्या व निष्ठा विद्यावस्या, त्यांचा निर्मा जिल्लासस्यस्यस्वायारस्वेकद्रस्यस्यामावात् । (नयोपवेश स्वतीवी. १०)। ११. स्वीतामावयरस्वीसद्युक्तस्यपरित्यापायुक्तुकेल स्वकारीवाकस्वेन स्वकीयवर्धमापरित्यापायुक्तुकेल स्वकारीवाकस्वेन स्वकीयवर्धमाप्रमुख्यामाः। (व्यवस्था, पु. ११)।

र तीनों कालों के पूर्वाचर विषयों को छोड़ कर को केवल वर्तनाज कालमावी विषय को ग्रहण करता है उने ब्यूनुकान कहते हैं। बातीत पावामीं के नष्ट हो बाजे से, तथा समाधत यदाभों के उत्पण्ण न होने से ये बोगों ही ज्यवहार के योग्य नहीं है। इसीलिए यह नय बर्तमान एक समय नाज को विषय करता है।

ऋ बुसूत्रनयाभास—१. सर्ववैकत्वित्वोती तवा-गायस्वतीकिकः। (लबीयः ६-७१)। २. सणिकै-कान्त्रन्यस्वरामासः। (झ. र. सा. ६-७४)। ३. सर्वेषा गुण-प्रधानभावाभावप्रकारेण एकत्विवित्ती एकत्वित्राकारकः ऋतुवृत्ताभासः। (ग्यायक्तः ६, ७१)। ४. सर्वेषा उध्यापलायी तदाभासः। (झ. म. स. ७-३०)।

१ तीमता और प्रधानता का धपलाप करके— एकान क्य ते—एकास (धनेंद्र) का शिराकरण करने वाले नय को क्युतुक्षनयामाल कहते हैं। क्युन्यी (पीधक्युम्सि)—जब तस्यानेकां शिक्ष-भित्रक्षीयान्याद निर्मतः प्राञ्चलेनेव यथा सम्बोध-व्यवस्थितपुर्वको मिलां परिप्रमन् तावय् बाति गावत् तंकी परस्यहृत्व । ततो निलामगृक्ष-नेवा-व्यतिविध्यत्वस्थित स्था प्रतिनिव्यतेत का क्यानी। (बृहत्क-वृ. १६४२)।

सम जेपो में बारिकरा किसो एक दिशा स्वस्तानी गृहर्गक में भिक्षा सेने का समित्रक करके निकसा कुमा तर्म हुए उस प्रीक्ष हुए सित्रका कुमा तर्म हुए उस प्रीक्ष हों। त्या से स्वस्तान मृह सक साहे और निका के पर्याप्त न सित्रमें पर भी तुमः उसी मार्ग से तीने सेने समने स्थाप को मीट साहे । वह सेन स्थापत में निका सेने स्थापत सेन स्थापत में स्थापत सेन स्थापत स्यापत स्थापत स्थाप

ऋत--×××ऋतं प्राणिहितं वचः। (ह.पु. ४६-१९०)।

को वक्त प्राणियों के लिये हितकर हो उते ऋत (सत्य) कहते हैं।

प्रस्तु (रिज्, जब्दू) — १. ही मालाबृतुः । (त. मा. ४-१४; त. मा. १-१=; बोबाबी. मत्तव. बृ. १, १, १७०) । २. ४ × मालदुगेणं जबू × × × । (ति. प. ४-२वट) । १. दो माला ज्ञा । (वय-वती वृ. =१४; बनुयो. बृ. १९७; बक्बाही. १=)। ४. दो माला उज्जला। । (बोब्स. ११०) । ४. म्याने उज्जला। । (बोब्स. ११०) । ४-१ माला उज्जला। । (बोब्स. ११०) । १. क्याने उज्जला मालाव व्याप्त उज्जला । (व. व्याप्त १३, पू. १९०) । १. मालाव्यमुद्धा । (व. मा. सितंत वृ. ४-११) । १. मालाव्यमुद्धा । (वंचा. मा. ब्या. बृ. ११) १०. रिज एक्डा वेद्य माली ही।। (वावसं. १९४) । ११ हास्यां मालास्यामुद्धा । (क. सा. व्याप्त १९४) । ११ हास्यां मालास्यामुद्धा । (ति. सा. बृ. ३–११) ।

१ दो मासों की एक ऋतु होती है।

ऋतुमास — १. वावनवाहाँ तत्रवाहो राज एव. एव प कर्ममास ऋतुमासक्षीत्रवाहो । (त. मा. तिक. व. ५-११) । २. स (ऋतुः) प किल लोकस्वरम परपहो राजप्रमाणो दिमासारस्वरतावार्षमणि मासो-अववे समुदायोगचारात ऋतुरेतावार्ष परिपूर्वाच्य-रहोराजप्रमाणः, एव एव ऋतुमासः कर्ममास इति वा सावनमास इति वा व्यवस्थिति । (व्यव. वू. मा. २—१४, प्. ७) । १. ऋतुमासः पुर्मास्वरहो-राजास्मकः स्मृटः । (लोकज्ञ. २०-१११, व २६, १३०) ।

१ तीस दिन-रात को ऋतुमास कहते हैं। सावन-मास तीस दिन-रात का ही होता है, इसे कर्मगास व ऋतुमास मी कहा जाता है।

ऋतुसंबदसर-व्यक्तिमश्य स्वतःतरे त्रीवि शतानि बच्चप्रविकानि परिपूर्णालहोरात्राणां ववति, एव ऋतुसंबदसरः । ऋतवो सोकप्रविद्धाः वक्तादयः, तरावानः सवस्तरः ऋतुसंबस्तरः । (सूर्वत्र. वृ. १०, २०, १६) ।

पूरे तीन सौ साठ दिन वाले वर्ष को ऋतुसंबत्सर कहते हैं।

ऋबि-भोगोवभोग-हय-हृत्थि-मणि-रवणसंपवा संप-

वकारणं च इद्धी जाम। (बब. पु. १६, वृ. १४८); प्रणिमा बहिमा लहिमा पत्ति पागम्मं ईसित्तं वसित्तं कामरूवित्तमिञ्चेवमायियाधो धणेयविहाधो इद्धीधो जाम। (बब. पु. १४, वृ. १२४)।

मोग और उपनोध की सामक घोड़ा, हाथी, समि एवं रत्न ब्राहि सम्पदा को, तथा उक्त सम्पदा के कारणों को ऋदि कहते हैं।

ऋडिगारव — ऋडिगारवं शिष्य-पुस्तक-कमण्डलु-पिष्क-यट्टादिविरात्मोद्भावनम् । (भा. बा. टी. १३७) ।

शिष्य, पुस्तक एवं कमण्डल् बादि के द्वारा प्रपते बङ्ग्पन के प्रशट करने को ऋदिगाश्य कहते हैं। ऋदिगौरव - १. तत्र ऋद्वया-नरेन्द्रादिपूज्याचा-र्यादित्वाभिनावनक्षणया-गौरवम् ऋद्विप्राप्त्यभि-मानाप्राप्तिसंप्रार्थनद्वारेणऽऽत्मनोऽशुभभावगौरवम् । (बाब हरि बु. पू. ५७६)। २. ऋद्वित्यागासहता ऋदिगौरवं परिवारे कृतादरः, परकीयमात्मसास्क-रोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन । (भ. धा. विक्यो. ६१३) । ३. वन्दनामकुर्वती महापरिकरक्षातुर्व-र्व्यक्षमणसंघो भक्तो सबत्येवमभित्रायेण यो बन्दनां विद्रवाति तस्य ऋद्विगीरवदोषः ॥ (मूला. व्. ७, १०७) । ४. तत्र ऋढ्या नरेन्द्रादिपुज्यासार्थस्वादि-सक्षणया गौरवम्, ऋद्विप्राप्त्यभिमान-तदप्राप्तिप्रार्थ-नद्वारेणारमनोऽशुभभावगौरवमित्यर्थः । (समबा. सभय. षु. ३)। ५. भक्तो गणो मे भावीति बन्दारोऋं हि-गौरवम् ॥ (बन. च. ८–१०३) ।

१ वरेन्द्र या पूच्य प्राचार्यादि वर्षों को ज्ञान्ति को सनिनावाक्त्य व्यक्ति को गौरव- ज्वक्ते प्रान्ति के सिनवान तथा ध्यापित में उसकी प्रावंता के विनित्त से सपने प्रश्नुम भावों को गुक्ता —होती है जो व्यक्तिगौरव कहा जाता है। ४ मेरे सायुक्त से बन्दमा करने पर सायुक्त मेरा अस्त हो स्वायम, इस प्रकार के विचार से बन्दना करने को व्यक्तिगौरव बोच कहते हैं।

ऋवभनाराच — १. यव तु कीतिका नास्ति तृष्य-मनाराचम् । (कबेस्तव यो. ष्. १–१०) । २. ऋषभः परिवेष्टनगट्टः, नाराचपुमयतो मक्टनगः, × × अतुनः कीतिकार्राहेतं सहनन तत् ऋषम-नाराचम्, तीन्वव्यनं नाम ऋषमनाराचनाम् । (वकः क. बनव. ष्. ९, ष्ट. १२४)। ३. रिसहो पट्टो व कीलिया वज्ये। (संब्रह्मी सू बृ. ११७)। V. यस्पुनः कीलिकारहितं संहननं तत् ऋषमनारा-षम् । (प्रकायः मसयः षु. २३-२१३; बीवाजीः मलय. बू. १-१३; सप्तति. मलय. बू. वू. १६१; संप्रहणी है. यू. ११७)।

१ सीलिका रहित संहतन को अवभनाराज-संहमन कहते हैं।

ऋषि - १. ऋषयः ऋदिप्राप्ताः, ते बतुर्विधाः-राज-ब्रह्म-देव-परमभेदात् । तत्र राजवंयो विकिया-क्षीणद्विप्राप्ता भवन्ति, ब्रह्मवंयो बुद्धघोषिष ऋदि-युक्ता कीर्र्यन्ते, वेवर्षयो गगनगमनद्भिसंयुक्ता कच्य-न्ते, परमर्थयः केवलज्ञानिनी निगधन्ते । (बारिजसार वृ. २२) । २. रेक्वात्वलेशराशीनामृश्विमाहुमैनीवि-यः । (उपासकाः =६१) । १ ऋडिप्राप्त सामुजों को ऋषि कहते हैं, जो चार प्रकार के हैं-- ? राजवि--विकिया व प्रकीण-ऋडिप्राप्त ऋषि । २ ब्रह्माच--बुद्धि व श्रीविध-

से युक्त ऋषि । ४ परमचि-केबलज्ञानी । एकसेन्नस्पर्श - १. जंदव्यमेयक्लेलेण पुसदि सो सब्बो ह्यक्सेलफासी गाम । (ब. सं. ५, ३, १४-षु. १३, पू. १६) । २. एक्कम्हि बागासपदेसे द्विद-धर्णतार्गतपोग्गलक्संधाणं समवाएण संजोएण वा वो फासो सो एमक्खेलफासो गाम । बहुधाणं बळ्वा-षं प्रवक्तमेण एयवस्रोत्तपुसणदुवारेण वा एयवस्रोत्त-फासो बत्तव्यो । (बब. पु. १३, पू. १६) ।

ऋदिप्राप्त ऋषि । ३ देवर्षि --धाकाशगमन ऋदि

२ एक भाकासत्रप्रदेश में स्थित प्रनन्तानन्त पुर्वनल-स्कन्तों के समवाय प्रथमा संयोग ते को परस्पर स्पर्ध होता है, इसे एकक्षेत्रस्पर्ध कहते हैं। बहुत इक्यों का एक साथ एक-क्षेत्रस्पर्ध के द्वारा जो परस्पर स्पन्नं होता है उसे भी एक-क्षेत्रस्पन्नं कहा बाता है।

एकक्षेत्रावधिज्ञानोपयोग-१. बीवृक्ष-स्वस्तिक-नन्धावर्ताचन्यतमोपयोगोपकरण एकझेत्रः । (स. बा. १--२२, पू. द ३, पं. २४--२६) । २. जस्स मोहि-गाणस्स जीवसरीरस्स एगदेसी करणं होवि तमो-हिणाणमेगवलेलं जाम । (बब. पु. १३, वृ. २६५)। १ जिस अवधिज्ञान के उपयोग का बीवृक्त, स्वस्तिक व नम्बावर्स ग्रादि चिल्लों में से कोई एक उपकरण होता है उसे एकक्षेत्र-प्रविच या एकक्षेत्राविकाशी-

पयोग कहते हैं।

एकत्वप्रत्यभिक्षान - १. दर्शन-स्मरणकारणकं संक-लनं प्रत्यभिज्ञानम् ।। तदेवेदं तत्सदृषां तहिल्लाणं तत्प्रतियोगीत्यादि ।। यथा स एवार्य देवदत्तः ।। गोसदृशो गवयः ॥ गोविलक्षणो महिषः ॥ इदमस्याह् दूरम् ॥ वृक्षोऽयमित्यादि ॥ (परीकामुक ३, ४ से १०) । २. धनुभव-स्मृतिहेतुकं संकलनात्मकं ज्ञान प्रत्यभिक्षानम्। ××× यथा स एवायं विनद्शः, ××× गोसदृशो गवयः, गोविसक्यो महिष् इत्यादि । सत्र हि पुर्वेस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशाह्यव्यापकमेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। तदिदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानम् । (भ्यायबी. ३, पृ. ५६)। १ प्रत्यक्ष और स्मृति के निमित्त से जो सकलना-त्मक (बोड़क्य) ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्य-भिकान कहते हैं। जो प्रत्यभिकान 'यह वही है इस प्रकार से पूर्व व उत्तर दशाओं में भ्याप्त रहने वाले एकत्व (सभेद) को विषय करता है वह एकत्व-प्रत्यभिकान कहलाता है।

एकस्बभावना-देखो एकस्वानुप्रेक्षा । एकाक्येव जीव उत्पद्यते, कर्वाणि उपार्जयति, भृह्क्ते वेश्यादि विन्तनमेकत्वभावना ।(सम्बोधस. षु. १६, पु. १८)। जीव शकेला ही उत्पन्त होता है, शकेला ही कसी का उपार्जन करता है, बौर बकेला ही उन्हें भोगता है; इत्यादि विचार करने का नाम एकत्वभावना

एकत्वविक्रिया---तत्रैकत्वविक्रिया स्वशरीरादपृथ-ग्भावेन सिंह-व्याझ-हुंस-कुररादिभावेन विकिशा। (त. बा. २, ४७, ६) । अपने शरीर से अभिन्न सिंह-स्याधादिक्य विक्रिया

के करने को एकत्वविक्रिया कहते हैं। एकत्ववितर्कावीचार-१. जेणेगमेव दब्बं जोगे-वेक्केण प्रक्षादरएण । खीणकसाध्री भायइ देशेयुत्तं तमं मणिवं ॥ जम्हा सुदं बितनकं जम्हा पुरुष्णाम-बत्यगयकुत्तलो । कायदि काणं एवं सविवन्त्रं तेण तं उमाणं ।। सत्याण वंजणाण व जोयाण य संक्रमो दुवीचारो । तस्स भभावेण तयं भ्राणमवीचारमिदि वृत्तं ॥ (अ. झा. १८८३-८४; वब. पु. १३, पू. ७६ वर्.) । २. स एव पुनः समूलतूलं (त. वा.--सत्तमुलं) मोहनीयं निर्दिषक्षन् अनन्तमुणविशुद्धि-योगविशेषनाभित्य बहुतराणां शानावरणसङ्ख्यातीः भूतानां प्रकृतीनां बन्धं निचन्धन् स्थितेह्नांस-क्षयौ च कुवन अतकानोपयोगो (त. वा.- गवान्) निवृ-सार्थ-व्यञ्जन-योगसंकान्तिरविचनितमना श्लीणक-बायो वैद्यंमिबिरिव निरुपलेपी ज्यात्वा पुनर्न निवर्तते इस्युक्तं एकस्ववितकंम् । (स.सि. ६-४४; त. बा. ६-४४) । ३. एगभावो एगलं, एगम्मि चेवं सुय-न्त्व्ययस्ये उवज्लो भायइ लि वृत्तं भवइ । बहवा प्यम्मि वा जोगे उवउत्तो ऋायइ। वितक्को सुयं; धविचारं नाम ग्रत्याची ग्रत्यंतरं न संकमइ, वंज-णामी बंजणंतरं जोगामो वा जोगंतरं। तत्य निद-रिसिणं —सुयणाणे उवउत्ती घत्यंमि य वंजनिम य प्रविचारि । कायइ चोइसपुर्वी वितियं काणं विग-तरागो।। घरथसंकमणं चेव तहा वंजणसंकमं । जोग-संकमणं चेव वितिए भागे न विज्वह ॥ (दशवं. **जू. ज. १, पू. ३४)। ४. जं पुण सुनिप्पकंपं णिवाय-**सरवय्पईविमव चित्तं । उप्पाय-द्विविभंगादियाण-मेगम्म पञ्जाए ।। प्रवियारमस्य-वंजण-जोगंतरधो विश्वयमुक्कं । पुरुवगयसुयालंबणमेयत्तवियक्कमवि-यारं ॥ (भागक्सयण ७६-८०; लोकत्र. पृ. ४४३ खब्.) । ५. एकस्य भावः एकत्वम्, वितकों द्वादशा-ञ्जन, असङ्कान्तिरवीचारः एकत्वेन वितर्कस्य प्रयं-व्यञ्जन-योगानामवीचारः असंक्रातियंस्मिन् ध्याने तदेकस्ववितकविचारं ध्यानम्। (भव. पु. १३, पू. ७६; चा. सा. पू. ६२)। ६. एकत्वेन वितर्कस्य भुतस्य द्वादशाङ्गादेः धविचारोऽर्थ-व्यञ्जन-योगेच्य-सङ्कान्तिर्यस्मिन् व्याने तदेकत्ववितर्कावीचारं व्या-नम्। (व्ययम. पु. १, पू. ३४४)। ७. एकत्वेन वितकोंऽस्ति यस्मिन् वीचारवाजिते । तदेकत्व-वित-कविचारं शुक्लं तदुसरम् । (इ. यु. ४६-६४) । एकत्वेन वितर्कस्य स्याद् यत्राऽविचरिष्णुता । स्रवितकंमवीचारमेकत्वादिपदाभिषम् ॥ (म. पु. २१, ७१)। ६. स एवाऽऽमूलतो मोहक्षपणाऽऽपूर्णमा नक्षः । प्राप्यानन्तगुणां गुद्धिः निरुन्धन् बन्धमारमनः ॥ श्नानावृतिसहायानां प्रकृतीनामधेषतः । ह्वासयन् क्षपर्यश्चासां स्थितिबन्धं समन्ततः ॥ श्रुतज्ञानीप-युक्तात्मा वीतवीचारमानसः। क्षीणमोहोऽप्रकम्पा-स्मा प्राप्तक्षायिकसंयमः ।। घ्यात्वैकत्ववितकीस्यं ष्यानं वात्यववस्मरम् । दथानः वरमां बुद्धि दुरवा-प्यामवोऽन्यतः ॥ (त. इसो. ६-४४, ६-६)। १०. णीसेसमोहिंबलए बीणक्याए य झंतिमे कासे ।

ससस्यम्य णिलीयो सुक्कं माएदि एयलं ॥ (कार्तिके. ४८६) । ११. प्रविकम्प्यमनस्त्वेन योग्-सङ्कान्तिनिःस्पृहम् । तदेकत्ववितकस्यि श्रुतज्ञानोप-योगवत् ।। (त. जा. सिक्: वृ. १-४३ वव्.)। १२. द्रव्यमेकं तथैकेन योगेनान्यतरेण च । ध्यायति क्षीणमोहो यत्तदेकत्वमिदं भवेत् ।। श्रुतं यतो वितर्क्ः स्याचतः पूर्वार्थशिक्षितः । एकत्वं ध्यायति ध्यानं सविवर्कं वतो हितम् ॥ धर्षं-व्यव्जन-योगाना विचारः संक्रमो मतः । बीचारस्य श्वसद्भाबाद-वीचारमिवं भवेत्।। (त. सा. ७,४४-५०)। १३. श्रवीचारो वितर्कस्य यत्रैकत्वेन संस्थितः। सवितकं नवीचारं तदेकत्वं विदुर्बुवाः ॥ (सामा-र्णंव ४२-१४)। १४. द्रव्यसंग्रहटीकायाम्--निजधुद्धात्मद्रव्ये वा निविकारात्मसुखसंवित्ति-पर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रै-कस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितकंसंज्ञेन स्वसंवित्तिल्-क्षणभावश्रुतवलेन स्थिरीभूय वीचारं गुण-द्रव्यु-पर्यायपरावर्तनं करोति यसेदकत्ववितर्क-बीचार (कातिके-वितकविचार) संज्ञ क्षीणकवाय-गुणु-स्यानसम्भवं द्वितीयं शुक्लध्यानम् । (मृ. हम्बसं. टी. ४८; कार्तिके. टी. ४८१ उद्.)। ११. कि चार्चत्रमुसेप्यसङ्क्रममिहैकत्वश्रुतालम्बनम्, प्राह्वैकः स्ववितकंगाविचरणाभिस्यं द्वितीयं जिनः । (ब्राह्ब-प्रबोध १६) । १६. एवं श्रुतानुसारादेकस्ववितक्ं-मेकपर्यायम् । अर्थ-व्यञ्जन-योगान्तरेष्यसङ्कमण-मन्यत् तु ।। (योगकाः ११-७; गु. गु. बद्. स्थो. बू. २, षृ. ११ ड.); उत्पाद-स्थिति-भङ्गादिपर्यायाः णां यदेकयोगः सन् । ध्यायति पर्ययमेकं तत्स्यादेक-स्वयविचारम् ॥ (योगकाः ११-१८) । १७. एक-स्वेन न पर्ययान्तरतया जातो वितकस्य यद्, यो बीचार इहैकवस्तुनि वचस्येकत्र योगेऽपि च । नार्य-व्यञ्जन-योगजालचलनं तत्सार्थनामेत्यदी ध्यामं वातिविवातजातपरमाईन्त्यं द्वितीयं मतम् ॥ (प्राचाः सा. १०-४६) । १८. तिजात्मह्व्यमेकं वा प्यूमि-मबवा गुणम् । निश्चल चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदु-र्बुघाः ॥ (युणः कः ७६, पृ. ४७) । १६. धनेकेषा पर्ययाणामेकद्रव्यावसम्बनाम् । एकस्यैव वितर्को यः पूर्वगतध्वताध्यः ।। स च व्यञ्जनरूपोऽर्थरूपो वैक-तयो भवेत् । यत्रैकत्ववितकस्यिं तद् व्यानमिह विज-तम् ॥ (लोकप्र. पृ. ४४२); न म स्याद् स्यम्य- नावर्षे तथाऽर्थाद् व्यञ्जनेऽपि वा । विचारी-

ऽत्र तदेकत्ववितकंमविचारि च ।। मनःप्रमृतियोगा-नामप्येकस्मात् परत्र नो । विचारोऽत्र तदेकत्ववि-'तर्कमविचारि च ॥ (लोकप्र. ३०, ४८६-६०) । २ मोहकमं का समूल नाश करने का इच्छुक होकर धनन्तवुणी विश्वद्धि सहित योगविशेव के द्वारा शानावरण की सहायक बहुतसी प्रकृतियों के बन्ध का निरोध और उनकी स्थिति के हास व क्य का करने वाला, भुतज्ञानोपयोग से सहित तथा अर्थ, **व्यञ्चन और योग की संकान्ति-रहित को केवल एक** इब्ब, गुण या पर्याय का चिन्तवन करता है-ऐसे श्रीजकवाय गुणस्यानवर्ती मृतिके जो निश्वस शुक्त-म्यान होता है उसे एकत्ववितकविशेषार स्थान कहते हैं । एकत्वानुत्रेका---वेको एकत्वभावना । १. सयणस्य परियणस्स य मजभे एक्को स्वंतमो दृहिदो। वज्जदि मक्चु-बसगदो ण जणो कोई समें एदि ।। एकको करेबि कम्मं एक्को हिंडदि य दीहसंसारे । एक्को बायदि मरदि य एवं चितेहि एयत्तं ।। (बुला. ६, =~ 8) । २. एक्को करेदि कम्मं एक्को हिंडदि य बीहसंसारे । एक्को जायदि मरदि य तस्स फलं भूजदे एको ।। एको करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिब्द-सोहेण । णिरय-तिरिएसु जीवो तस्स फलं भूँ जदे एको ॥ एको करेदि पुण्णं घम्मणिमित्तेण पत्त-दाणेण । मणुव-देवेसु जीवो तस्स फलं भूंबदे एक्को ॥ एक्को आहं णिम्ममी सुद्धी णाणदंसणसम्खणी । सुद्धे-यसमुपादेयमेवं चितेइ संजदो ।। (इावजाः १४-१६ २०) । ३. जन्म-जरा-मरणानुवृत्तिमहादुःखानुभवं प्रति एक एवाहंन कविचन्मे स्वः परो वा विश्वते। एक एव जायेऽहम्, । क एव स्रिये, न मे कश्चित् स्वजनः परजनो वा व्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखा-न्यपहरति, बन्धु-मित्राणि स्मशानं नातिवर्तन्ते, वर्म-मेव मे सहायः सदा धनुयायीति चिन्तनमेकत्वामु-प्रेक्षा ।। (स. सि. ६-७) । ४. एक एवाई न मे क-श्चित् स्वः परो वा विश्वते । एक एवाहं जाये, एक एव ज़िये, न मे कश्चित् स्वजनसंज्ञः परजनसंज्ञो वा, व्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखान्यपहरति प्रत्यंशहारी वा भवति, एक एवाई स्वकृतकर्मकलमनुभवानीति चिन्तयेत्, एवं ह्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेषु स्नेहा-नुरागप्रतिबन्धो न भवति परसंज्ञकेषु व द्वेषानु-

बन्धः । ततो निःसञ्जतासभ्युपगते मोक्षासैव वतेत इत्येकत्वानुत्रेक्षा । (त. भा. ६-७) । ५. इक्को जीवो जायदि एक्को गन्मिन्हि गिण्हदे देहं। इक्को बाल-जुवाणी इक्को बुढ्ढो जरायहियो ॥ इक्को रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुक्से । इक्को मरवि वराभ्रो णरय-दुहं सहदि इक्को वि ॥ इक्को संचि पुष्णं एक्को भुंजेदि विविह-सुर-सोक्सं।। इक्को सबोद कम्मं इक्को वि य पायए मोक्सं ॥ सुयवो पिष्छंतो वि हुण दुक्ल लेसं पि सक्कदे गहिदुं। एवं जाणंती वि हु तो पि ममत्तं ण छंडेइ ।। (कातिके. ७४-७७)। ३ जन्म, जरा और नरण रूप महान् बुःस का सहने बासा में एक ही हूं-इसके सिये न नेरा कोई स्थ है झीरन पर भी है; मैं झकेलाही जन्म लेता हूं बीर बकेला ही जरता हुं-कोई भी स्थलन भीर परवान मेरे रोग, जरा एवं नरण प्रावि के कच्छ को दूर नहीं कर सकता है; बन्यूजन व निजवन प्रविक से प्रविक स्मशान तक जाने वाले हैं--- प्राप्ते कोई भी साथ जाने वाला नहीं है; हां वर्म एक ऐसा चवस्य है जो नेरे साम माकर भवाग्तर में भी सहायक हो सकता है; इत्यादि प्रकार निरम्तर विवार करना, इसका नाव एकत्वानुप्रेक्षा है। एकवेशच्छेद---निविकल्पसमाधिकपसामाधिकस्यैक-

वेशेन च्युतिरेकदेशच्छेदः। (ब्र.सा. जय. बृ. १-१०)। निविकत्य त्रमाधिकय सामाधिक के एक श्रंत के विनाश को एकदेशच्छेद कहते हैं। एकपादस्थान—एगपादं एगेन पादेनावस्थानम्।

(अ. झा. विजयो. २२३)। एक पैर से स्थित होकर तपश्चरण करना, इसका नाम एकपाद (कायक्लेशनिशेष) है।

एकप्रस्थय (ज्ञान) — १. एकाभिषान-व्यवहारति-बन्धतः प्रस्थय एकः। (षषः पु. १, १११); एकार्षाविषयः प्रस्थयः एकः (धवशहः)। (षषः पु. ११, पु. २१६)। २. बहु कम्प्यस्तिविकानं बहुः कं च कमाष्ठवः। (ज्ञा. सा. ४-१७)।

जो अत्यय एक नाम और ज्यवहार का कारण होता है वह एकअत्यय कहलाता है।

एकवन्यन-छण्यं जीवणिकायाणं सरीरसमबाद्यो एयवंचणं जाम । (वव. यु. १४, यू. ४६१) । पृथिवीकायिकावि छहु जीवतमृहों के सरीरतमबाय

का नाम एकवन्यन है।

एकमक्त - १उदयत्वमणे काले वालितियविकय-विह सक्तिह । एकहिंद्र दुष्य तिए वा गुहुरकालेव-कातं तु ॥ (सूताः . - १४) । १ - उदयकालं नाही-विकस्त्रमाणं वर्षित्ता सस्तमनवालं च नालिक-प्रमाणं वर्षित्ता संवक्तासम्मे एकस्तिन् गुहुर्ते इयो-गृहुर्वयोशिवयु वा गृहुर्तेषु यदेतदस्तां तेवन्तरक्तंत्रके क्रामिति । ४ × ४ स्वयवा नालिक्तिसम्भे वर्षपास्तमनकाने च विजते मध्यकाले विष्णु गृहुर्तेषु प्रोजनिक्त्रमामा । निष्णित्तरेवक्तस्तिमितं । स्वया प्राह्मोत्रमण्ये द्वे भवतेले, तल एकस्यां प्रभवना-वाम् साहाराव्याचेकस्तिमितं (युक्ताः षु. १-१४) ३. उदयास्त्रोपयं त्यक्ता विनादीभीतनं सकृत्। एक-दि-निपृष्ठुर्तं स्वाक्तंत्रते दिने गुनैः। (सामा.

२ उदय और अस्तमनकात सम्बन्धी तीन तीन नाई। (बटिका) प्रमाण काल को छोड़ कर खेल काल में एक, वो प्रयवा तीन मुहतों में भोजन करना एक-भक्त कहुनता है। प्रयवा उदय व भस्तमन सम्बन्धी तीन घटिकाओं को छोड़कर मध्य के तीन मुहतों में भोजनक्षिया के करने को एकमक्त कहते हैं। ध्रयवा दिन-रात में वो बार भोजन किया बाता है, उसमें एक ही बार भोजन करना, इसे एकमस्त कहा जाता है।

एकमिलानियम (ब्रुल्कक)—१. जह एव ज रएज्जो कार्च रिस्मिष्ट्रिम्म वरियाए। विश्वतिक्त एव-मिनकं पवित्तिणियमणं ता जुन्न ।। वश्च. बा. १०१)। २. यस्त्वेकमिलानियमो गलाऽजातपुर्य-तो। मुनस्यमाये पुनः कुर्वोदुग्वासमवस्यकम्।। (सा. स. ७-४६); एकस्यां एकपुरुष्टमस्वित्त्यां मिलायां नियसः प्रतिज्ञा यस्य स एकपिलानियमः। (सा. स. इसी. डी. ७-४६)।

 च्छेत्, सुष्ठु प्राणिहितवित्तरस्युर्वियोपसर्पयहो व चलेल्य पतेत् यावत् सूर्यं उदेति, सैवा एकराणिकी भित्नुप्रविमा। (स. झा. विश्वयो. ४०३; सूसारा. ४०३)।

को तीन उपनास करके चीची राशि में बास-मगरावि के बाहिर किसी भी स्थान में प्रथमा स्थान में पूर्वानिमुक, उत्तरानिमुक अथवा जिनवेदाशिकृत्व होकर वांचों के बीच चार अंगुन प्रथमान कामर एकते हुए नातिका पर दृष्टि रख कर स्थित होता है व सरीर से निर्माणक होकर प्राणिहित में निमान होना हुया चारों प्रकार के उपनां को सहता है तथा हुये का उदय होने तक निश्चयतानुक्ष्य उत्तरी प्रकार से स्थित रहता है, वह एकराविकी निस्त्रपतिमा का निष्कृत्व होता है।

एकविष प्रस्थय — १. एकजातिविषयस्वादेतत् (बहु-विष-) प्रतिपक्षः प्रस्थाः एकविषः । (बह्र- हु- है, यू- ११२); एकजातिविषयः प्रस्थवः एकविषः। (बह्र- हु- ११, हु- १२७)। २. बह्ने कजातिविकालं स्याद् नह्ने किंवं यथा। वर्षा नृषां बहुनिषाः गीर्जात्येकविषेति च।। (बाषा. सा. ४—१२)। १ वो साल बहुत वातिनेवें को विषय करने वाले बहुविष्यस्थय से पुण्य होकर एक ही वाति कें प्रयाचं को सहस्व करता है, उसे एकविष प्रस्थय कहा जाता है।

एकविष बन्ध- एकस्याः सातवेदनीयस्रक्षणायाः प्रकृतेबन्धः एकविषवन्यः । (श्रतक है. स्वो. थू. २२)।

एक मात्र सातावेदनीय प्रकृति के बन्ध की एकविश्व बन्ध कहते हैं।

१ एक प्रकार के पदार्थ के बानने का नाम एक-विवायपाह है। वह एक जाति का पदार्थ बाहे एक हो बाहे बहुत हों, उसका ज्ञान एकविवावपाह ही कहनाता है। कृतिविद्यारी—सब-मुत-सल-एनल-मान-संचवण-वि-विस्तमानो या पविद्या-सागम्बलियो एमविद्यारी वर्षेकृणावी ॥ सन्बद्धवरागरी सवय-विस्तवणादाय-विक्ता-सन्दर्भ । सन्बद्धवंपरोपिय या में सल् वि विक्ता-४ २०८-२३।

१ एक समय में जो एक ही मुक्त होता है, उसे एंकेसिड कहते हैं।

एंकसिद्धकेषलझान — एकसिद्धकेषलझानं नाम वॉरिंमन् समये स विवक्षितः सिद्धस्तिस्मन् समये यसभ्यः कोर्पप न सिद्धस्तिस्स्यः केषसङ्खानमेक-सिद्धकेषसञ्जानम् । (सावः निः मनवः वः ७६, वः सर्थः)।

जिल समय में विवक्तित कोई एक जीव सिद्ध होता है उस समय में यदि प्रत्य कोई सिद्ध नहीं होता है तो उसके केवलज्ञान को एकसिद्धकेवलज्ञान कहा जाता है।

एकस्थिति-एया कम्मस्स द्विरी एयद्विरी णाम । (व्ययः ३, पृ. १६१) ।

 बमस्येत्येकाबः, नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्द-वती, तस्या धन्याशेषमुखेम्यो व्यावर्त्य एकस्मिन्नमे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युक्यते । (स. सि. **१−२७)। २. एकमग्रं मुखंयस्य सोऽयमेकाग्रः**, विन्ताया निरोधः विन्तानिरोधः, एकावे विन्तानि-रोघः एकाविष्तानिरोधः । (त. वा. १-२७)। ३. एकाग्रेणेति वा नानामुखत्वेन निवृत्तये । श्वीय-च्चिम्तानिरोषस्याध्यानत्वेन प्रभादिवत् ॥××× एकमग्रं मुखं यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोधः [चिन्तानिरोधः], एकाग्रश्चासी चिन्तानिरोधश्च स इत्येकाग्रचिन्तानिरोघ:। (त. इलो. ६, २७,६)। ४. एकस्मिन्नग्रे प्रधाने वस्तुन्यात्मनि परत्र वा चिन्तानिरोधो निश्चलता चिन्तान्तरनिवारणं चैका-ग्रचिन्तानिरोधः । (त. सुस्रवो. वृ. ६-२७) । ४. एकमश्रं मुखमबलम्बनं द्रव्यं पर्वीयः तदुभयं स्मूलं सूक्ष्मं वा यस्य स एकाग्रः, एकाग्रस्य विन्तानिरीषः **बात्यार्थं** परित्यज्यापरचिन्तानिषेषः, ××× चिन्तायाः ग्रपरसमस्तमुखेम्यः समग्रावलम्बनेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन् अम्रे प्रधानवस्तुनि नियमनं निदचलीकरणमेकाग्रचिन्तानिरोषः स्यात् । (स. बृत्ति सूतः १-२७)।

र बार का अर्थ गुल या प्रवास होता है, अनेक विवयों के आलावन से विद्या खनायमान होती है, इसी-तियों उस चिनता को अन्य सब विवयों की ओर से इटा कर एक प्रवृक्ष विवय में लगाना, इसे एकाप-चिन्तानिरोच (स्थान) कहा वाता है।

एकाप्रमन-जहा उपावगं कन्मं रागदोससमिक-यं। सर्वेद तवसा मिक्स् तमेगम्ममणो मुण।। (उत्तरा. ३०-१, पृ. ३३७)।

जो सामु तर के द्वारा राग-द्वेष से उपाजित पाप कर्म को नष्ट करता है उसे एकायमन जामना चाहिये।

प्रकारको प्रतिमा— एकारकमावान् व्यक्तकक्को रजोहरणादिनुनिवेषवारी कृतकेवीत्याः स्वायनेषु गोकुसादिनु रचन् 'प्रतिमाप्रीयरनाय अमणीपाव-काय विकां दत्त' इति वदन् वर्गसाम धम्मेणपाय-रहितं मुक्तापुनत् समाधरतीयरूप एक्कारको हिस्सयो वर्ग विक्याहं। क्यलेक्स कृताहुज्य कुन्तुनुजतायरो ।। (बोगकास्य स्त्री. विक. १–१४५, हु. १७२)। को जपासक गामंत्र शास तक परिष्ठ है ने रहित हीकर पूर्णि के बेबस्वस्थ्य रजीहरनादि को बारण करता है, नेक्षां करता है, स्वाधीन मोक्षुक पार्टि में रहता है, तक्षां 'वर्तनाम' गान्द का उच्चारण न करके जितनाजित्तन सन्योगासक को निजा हो' ऐसा कहता है; वह जार को जसन साथ के समान सांचरण करता है; वह ग्यारहर्सी जितना सांचरण करता है; वह ग्यारहर्सी जितना सांचरण करता है; वह ग्यारहर्सी जितना सांचरण करता है; वह ग्यारहर्सी जितना

एकान्त-जंतं एयाणंतं तं सोगमण्कादो एगसेढिः 'पेक्समाने बंतामावादो एयाणंतं। (वक दु. ३, पु. १६) :

लोक के सम्य से एक धोर धाकाशप्रदेशपॅक्ति के देखने पर चूंकि सन्त सम्भव गहीं है, स्रतः इसे एकानन्त कहा बाता है।

एकान्त-स्रसात — जं कम्मं प्रसादत्ताए वहं प्रसं-खुदं भपडिच्छुदं प्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत-प्रसादं। (चन. पु. १६, पु. ४६=)।

 जो कर्म असाताक्य से बन्य को प्राप्त होकर संकोप
 व प्रतिकोप से रहित होता हुआ धसातस्वक्य से
 वेदा जाता है—अनुभव में झाता है—उसे एकान्त-असात कहते हैं।

एकान्त मिण्यात्व-१. तत्र इदमेव इत्यमेवेति षमिषभैयोरभिनिवेश एकान्तः। (स. सि. ६-१; स. बा. ब, १, २८) । २. घतिय चेव णत्यि चेव, एगमेव प्रणेगमेव, साययबं चेव णिण्ययवं चेव, णिक्यमेव ग्राणिक्यमेव, इक्वाइग्रो एयंताहिणिवेसी प्यंतमिञ्चलं । (वब. यु. ८, पृ. २०) । ३. एका-न्तमिष्यात्वं नाम बस्तुनो जीवादेनित्यत्वमेव स्व-' भावो न चानित्यत्वादिकम् । (भ. बा. विजयो. १-२३) । ४. यत्राभिसम्मिवेशः स्यादत्यन्तं वर्मि-धर्मयोः । इदमेवेत्यमेवेति तदैकान्तिकमूच्यते ।। (त. सा. ५-४) । ५. क्षणिकोऽक्षणिको जीवः सर्वदा सगुनोऽगुनः । इत्यादिभाषमाणस्य तदैकान्तिकमि-· ध्यते ।। (प्रमितः भा. २-६) । ६. इदमेवेत्यमेवेति ' सर्वया वर्मवर्मिणीः । प्राहिका वेमुवी प्राह्मरैकान्ति-कमुदाहृतम् ॥ (पंचसं. समित. ५-२६) । ७. सर्व-ं बाउरत्येव नारत्येवैकमेवाऽनेकमेव नित्यमेवाऽनित्य-ें मेव वक्तब्यमेवाऽवक्तव्यमेव जीवादिवस्तु इत्यादि-प्रतिपक्षनिरपेकसर्वयानियम एकान्तः, तच्छ्द्वानमेका- स्विमच्यालय । (शी. बी. ज. प्र. दी. ११) । द. इस्पेन इत्स्पेनित वर्षामक्यों विश्वये धारासः, पुत्री-नेवंदं सर्वेसित, नित्य एवातित्य एवंतिवाऽमित्वेक्ष एकान्तीस्थ्यात्वेतम् । (त. बृष्टि चृत. ८-१) । १. बीवादि वस्तु धर्मया सदेव सर्वेषाध्ययेन, सर्वेषा एकांव सर्वेषा धरेवस्थित्वादि प्रतिपक्ष-तिरपेक्षैकान्तामित्राय एकान्त्रमध्यात्वम् । (शी. बी. बी. इ. ११) ।

२ वदार्च संस्तिकप ही है सबबा नास्तिकप ही है, एक ही है सबबा सनेक ही है, तास्त्रक ही है सबबा निरस्त्रक ही है, तथा निरस ही है सबबा सनित्य ही है; इत्याधि प्रकार के एक ही वर्ष के समिनियेश या सायह को एकान्तिपन्यात्व कहते हैं। प्रकारनमान-वां कमर्स साहतात्व नहते हैं।

एकास्तरसात—वं कम्मं सादताए बद्धं धर्सस्ट्वं अपविष्ट्रद्धं सादताए वेदिण्यदि तमेथंतसादं । (बद. पू. १६, पू. ४६०)।

को कर्म सातास्थक्य से बन्य को प्राप्त होकर संक्षेप व प्रतिक्षेप से रहित होता हुआ सातास्थक्य से बेदा बाता है—अनुभव में प्राप्त होता है—उसे एकान्त-सात कहते हैं।

एकावसह—एकस्वेद वरपुर्वसं। एवावमाहो । 
XXX एववरपुगाहमी सववीचो एवावमाहो । 
उच्चदि । XXX विदि-गडिकेहारद्वमेवं वरपु, तस 
ववनंसो एवावमाहो । (वन.पु. ६, पु. १६) । 
विदि-प्रतिवेदासम्ब एक ही वस्तु के उपसम्भ को—

वालये को — एकावयह व्यति हैं।

एकाइ।(स) न— १. एकडं धसणं प्रदेश वि प्रासणं व्यत् वि प्रवाद्या स्था हिन्दा वि प्रासणं व्यत् विप्यत्वपुरस्त । तं एकडावणपुर्त रावेद्याभोवणे निवयो ।। (भरवात्व्यातस्तः १०७) । २.
२. एकस्वानं स्थितभोवनत् । (ब्रास्तः सः तौ. १, २) । ३. एकस्वानं स्वकृत्यत्व । (ब्रासितः सः तौ. १, २) । ३. एकस्वानं सकृत्यत्व भोवनत् , एकं वाध्यतन् ,
पूतात्वनत्त्रो त्या तदेकाव्यनं भोवनत् , एकं वाध्यतन् ,
पुतात्वनत्त्रो त्या तदेकाव्यनं भोवनत् , एकं वाध्यतन् ,
पुतात्वनत्त्रो त्या तदेकाव्यनं भावनत् । (बोगवाः
स्वी. विस. १-१२०); एकसाव्यनं पञ्चस्वादा व्यति हिंप साहारं प्रवादः
वार्मातेव्य वह सावार्येण सामं वार्म प्राप्तः
पहारागोव्य वह सावार्येण सामार्येण सावेद्यन्
पहारागोर्यं वस्त्रस्ताहित्यि स्वारोणं शीसरः ।
(बोगवाः स्वो. विस. वह १०१५) हु १२१२) ।

है जिस नियमिक्सेय में एक मोजन समया पुतों यह स्थिर रहते हुये भोजन के लिये एक सासन को स्थीकार किया जाता है उसे एकासन

या एकासन कहते हैं।

एकार्सक्यात—अं तं एयासंखेज्जयं तं लोयाबा-सस्स एगदिसा। कुदो ? तेडिमागारेण लोयस्य एग-विसं पेक्समाणे पदेसगणणं पहुच्च शंकातीदादो ।

(यन. पु. १, पृ. १२६) । प्रदेशपंतिस त्वकप से लोक की एकविश्वा की खोर देखने पर चूंकि प्रदेशों की गणना सम्भव नहीं है, स्रतप्त को एकांक्यात कहा जाता है। एकेन्द्रिय—१- इत्याणुवांग्य एदियां ×××

एकेक्ट्रिय — १. इदियाजुबारेज एहरिक्को × × × गाम कर्ण मविर ? । सामेवकामियाए लडीए । (स. क्रं. 5. १, १ ४-११ ३ - ७. 5. ११) । २ × × ४ ९ इविकाहसादीया । मणपरिणामिवरहिदा शीवा एकेक्ट्रिय मामिया।। (पक्चा. का. ११२) । ३. एकेक्ट्रिय सामिता (पक्चा का. ११२) । ३. एकेट्रिय सामिता एकेट्रिय दिवेण जो जागदि पस्स्रित केविर जीनो सो एइंदियो जान । (चक. तु. ७. १. १) ४. पुंच्यीकामिकारयो हि जीना स्थानिद्या समनतः। (पंचा का. क्रं. ७. १. १) ४. पुंच्यीकामिकारयो हि जीना स्थानिद्या समनतः। (पंचा का. समृत. १. ११२) । १. एक्ट्य स्थानीनिद्यालास्या न्यामानाः प्यामानाः व्यामानाः सम्यामानाः (पंचा का. समृत. १. ११२) । १. एक्टय स्थानीनिद्यालास्या स्थानसः। (वर्चा का. समृत. १. ११२) । १. एक्टय स्थानीनिद्यालास्या

षु है ७- ६८, हु. ६७)।

को बीच इस एक स्वर्धन इतिहम के द्वारा कानता
देवता है व तैवन करता है वह एकेन्निय कहनागा
है। यह एकेन्निय अवस्था एकेन्निय वातिनामकर्षे के उदय से हुआ करती है। ४ स्थानेनिव्यावस्था के स्वापेश्यम और संय ही। ४ स्थानेनिव्यावस्था के स्वापेश्यम और संय दिन्यावस्था व नोइनिव्या-वस्थ के उदय से युक्त पृथ्विकाशिकादि योच प्रकार के बीच एकेन्निय नीव कहे जाते हैं।

एकेन्द्रिय जातिनाम - १. यदुवयाताला एकेन्द्रिय इति सम्बद्धे ठरेकेन्द्रियमातिनाम । (स. कि. ६-११) त. स. ६. ११, १; म. था - जुला. डी. २०६६) २. एइंदियाममे इत्यिष्टि एइंदियमानेम नस्स कम्मस्स उदएण सरिसार्ग होरि तं कम्मसेर्ग्रेसियमातिमार्ग । (चम. पु. ६. १९ २०) । ३. एपिस्थिष्ट औरो नस्सिद्ध उदयेण होर कम्मस्स । सा एगिरियमार्थ ×××।। (कर्मिक व. ६७) । १ जिस कर्ष के उदय बीच 'एकेव्सिक' ऋहा स्मृहा।

र त्यस कम के उत्तर बाव 'एकावाव' तहा कहा है उसे एकेन्द्रियकाति गामकर्य कहते हैं।

एकेन्द्रियसक्तिम - पासिदियावरणकामोवसमेण सञ्च-पण्या सत्ती एइंवियसङ्की मास । (वय. दु. १४, इ. २०) ।

रपर्सनेनित्रपायकण के कायोपक्षण से कीय को जो स्पर्क के जानने की शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम एकेप्रियमध्या हैं।

एलम्क - यस्तेसक इवास्यत्यमुक्टया असर-नात्रमेन करोति स एलमूकः । (यू. यू. स्ट्र. स्ट्रो. यू. २२) ।

भेड़ को तरह सक्सरस झार करने वाले अपनित की एलमूक (भाषाणड़) कहते हैं। ऐसा व्यक्ति क्सिन् बीसा के योग्य नहीं होता है।

एवम्मूलनय-१. येनात्मना भूतस्वेत्रैहाध्यवसायम-तीति एवम्भूतः। (स. सि. १-३३; स. बा. १, ३३, ११) । २. वंडण-प्रत्य तहुसर्य एतंश्रुप्ती विसे-सेइ । (ब्रमुयो. वा. १३०, पू. २६६; आम. नि. ७५८)। ३. व्यव्यनार्थयोरेतम्सूतः ।×××तेत्रा-मेव व्यञ्जनार्वयोरस्योन्यापेकार्थसर्वहरूक्षेत्रस्पृतः । (त. भा. १-३६) । ४. ×××हरूपंत्रृत: फिसा-अयः ॥ (सधीय, ४४) । १. एवं वह सहत्यो संतो जुबी तदल्लहाऽभूषी। तेणेबंधूयनबी स्ट्रस्पप्ररी विसेसेणं। (विद्योषा. २७४२)। ६. व्यव्यतेऽनेन व्यनक्तीति वा व्यञ्जनं शब्दः, धर्मस्तु सद्गोषरः, तक्य तदुभवं च, तदुभवं चन्दामंत्रसम्म, एवम्भृतः -- यथाभूतो नयो विशेषयति । इदमत्र हृदयम्--शस्त्रमर्थेन विश्वेषयति, अर्थं च शस्त्रेन, 'घट चेम्टा-याम्' इत्यत्र नेष्टया षटशब्दं विशेषयति, भ्रदशब्दे-नापि बेच्टाम्, न स्थानभरणक्रियाम्, ततस्य श्रदा योषिन्मस्तकव्यवस्थितः चेष्टावानथौ षदशस्त्रेनोस्र्यते तदा स वटः, तहावकस्य शब्दः, श्रन्यदा बृह्दवन्त-रस्येव चेष्टाऽयोगादघटत्वं सद्व्यनेव्ह्रानाचकत्वम् । (साव. नि. हरि. वृ. ७४६, पृ. २६४; अनुसी. हरि. बु. बा. १३८, ष्टु. १२६-२६) । ७. व्यान्तां प्रवा: तदभिषेयोऽर्थः तयोव्यं स्वनार्थयोः, एवंत्रवीयाभाव-वर्वाध्य वायकप्रवृत्तिनिमित्तसावे, भूतो श्रवार्ष एवम्भूत इति । यथा घटशस्त्रो त कुटार्थकान्तः, प्रवृत्तिनिमित्तमावात्; एवं नावेष्टावदर्यवाचको- उन्बत एव हेती:, बचौंडपि तरिकवाश्नवो न स इति, तबाञ्जेमानस्वामावात् । पतो यदैव योविन्मस्तका-विसंडी वलाबानकाय चेव्टते तर्वव घटः, घटवाच-कोऽपि पंटशम्बोऽस्य तदैवेस्यध्यवसाय एवम्मृतः। XXX तेवामेव--- धनम्तरनयपरिगृहीतघटादी-नाम्- मी व्यञ्जनायी, तयोध्यञ्जनार्वयोरम्योन्याः पेबार्थमाहित्वमिति स्वत्रवृत्तिनिमित्तमावेन यथा व्यक्तनं तबाऽयों यवार्यः तवा व्यव्नम्, एवं तति वाच्य-वाचकसम्बन्धो नाम्यचा, प्रध्यप्रवृत्तिनिमित्त-भावेनेत्यध्यवसायः एवम्भृतः । (त. भा. हरि. वृ. १÷३४) । द. तेषामेव—श्रनम्तरनयपरिगृहीतवटा-वीनाम् -यौ व्यञ्जनाभी तयौरन्योन्यापेकार्यदाही योऽध्यवसायः स एवस्पृतः परमार्थः, अ्यञ्जनं वाच-कः शब्दः, प्रवीतिभवेगे वाच्यः । श्रव का पुनरन्यो-न्यापेका? यदि वेया व्यञ्जनं तथायीं यया चार्य-स्तवा व्यञ्जनम्, एवं हि तति बाच्य-वाचकसम्बन्धो घटते, ग्रंम्बया न; योग्यिकियाविशिष्टमेव वस्तुस्व-स्पं ब्रोतपथते हीते । (त. मा. सिख- वृ. १-३४) । तरिक्यापरिकामोऽबैस्तवैवेति विनिश्चयात् । एकभ्रुतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुखः ॥ (त. इस्रो-१, ११, ७८) । १०. एवं मेवे भवनादेवस्मृत:। ×× पदमेकमेकार्थस्य वाचकमित्यध्यवसाय एबब्सृतनयः । 🗙 🗙 🗙 पदगतवर्णभेदाद् बाच्यभेद-स्याध्यवसायकोऽप्येवम्भूतः । (वव. वु. १, वृ. ६०); णिरयगर्वं संपत्तो जद्दया बणुहवद्द गारवं दुक्सं। तह्या सो गेरहधी एवं भूदी शत्री भगदि ॥ (वयः पु. ७, पु. २६ वर्.); बाचकगतवर्णभेदेनार्यस्य गवाचर्यमेवेन गवादिशस्यस्य व भेदकः एवम्मूतः। (बच. वु. १, वु. १८०) । ११. एवम्मवनादेवम्मूतः। X X X एक एव वर्ण एकार्थवाचक इति पदगत-वर्णमात्रार्थे एकार्थ इत्येवस्थुलाभित्रायकान् एकस्थूत-नवः । (अवन. पु. १, पू, २४२) । १२. वदेन्दति तंदैवेन्द्री मान्यदेति कियासणे । बाचकं मन्यते त्वेदै-बॅम्ब्रितो वर्षार्थवाक् ॥ (ह. पू. ४०-४८) । १३. व वं करेड़ कम्मं वेही मणवयणकायनिट्टाहि। तं तं सु गामजुलो एवंभूको हवे स बक्रो ॥ पञ्चवन भाविजूरे धरथे की सी हु जेदपञ्जाको । बह तं एवं-मूदी संभवदी मुणह् बत्वेसु १। (स. म. च. ४३ व ४१; मू. न. च. २१६ च २१६) । १४. शब्दो वेनास्त्रना मॅक्सीनैवाध्यवसाधवेत् । यो नवो मुनवो बान्यस्त- मेवस्भूतमस्यम्: ।। (त. सा. १-१०) । १५. एव-नित्व विवक्षितिकियापरिणामप्रकारेण भूतं परिणत-मर्बं योऽभिन्नति स एवम्भूतो नयः। (प्र. क. मा. ६-७४, पू. ६००) । १६. तत्क्र्यापरिणामकासः तवित्वंभूतो यथा कुर्वत एव कारकत्वमिति । (मूमा. बू. १-६७) । १७. कियाश्रयेण भेदप्ररूपणित्यं-भावः (एवम्मूतः) । (प्र. र. मा. ६-७४) । १८. पुनरित्यंभूतो नाम नयः — क्रियाश्रयो विवक्षितिकया-प्रवानः सन्नवंभेदकृत् । यथा---यवैवेन्दति तदैवेन्द्रः, नाभिषेचको न पूजक इति । ग्रन्यवापि तद्भावे कियाशब्दप्रयोगनियमो न स्यात् । (सधीय, सभय. बु. ४४, वृ. ६४); क्रियाशन्दमेवादर्थमेदकृदेवम्मूतः। (सधीव. सभय. बृ. ७२) । १६. एवमिति तथाभूत: सत्यो घटादिरवों नान्यथाप्येवमध्युपगमपरः एवम्भूतो नयः । स्रयं हि भावनिक्षेपःदिविशेषणोपेतं ब्युत्पस्यर्थाः-विष्टमेवार्थमिच्छति, जलाहरणादिषेध्टावन्तं घटमि-वेति । (स्थानां सभयः वृः १८६, पृः १४६) । २०. यदैव शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं चेव्टादिकं तस्मिन् षटादिके बस्तुनि तदैवासी युवतिमस्तकास्ड उदका-चाहरणिकयाप्रवृत्तो घटो भवति, न निर्व्यापारः, एवम्भूतस्यार्थस्य समाश्रयणादेवम्भूताभिषानो नयो भवति । (सूत्रकः शी. बृ. २, ७, ८१ वृ. १८६)। २१. शब्दाभिषेयिकियापरिणतवेलायामेव 'तद्वस्तु' इति भूतः एवम्भूतः । X X X एकस्यापि ध्वने-र्वाच्यं सदा तन्नोपपद्यते । क्रियाभेदेन भिन्नस्वा-देवम्भूतोऽभिमन्यते । (सम्मति. असय. वृ. ३, पृ. ३१४ उब्.)।

१ बो ब्रच्य जिस प्रकार की फिया से परिणत हो, उसका उसी प्रकार से निश्चय कराने वाले नय को एक्स्मूत नय कहते हैं।

पुरुक्तुत तथ पहुँत हु ।
पुरुक्तुत्त तथ पहुँत हु ।
प्रक्रमुत्तम्यामासः — १. कियानिरपेसस्तेन कियायावकेनु काल्पनिको व्यवहारस्त्रदाभावः । (प्र. र. 
या. ६-७४) । २. कियानाशिष्टं वस्तु व्यवस्थान्यतया प्रतिक्रियंतु तथाभावः । (प्र. न. त. ७-४२) ।
३. कियानाशिष्टं वस्तु व्यवस्थान्यत्या प्रतिक्रियंतु 
तस्यामावः इति । स्वकीयक्रियारिहें तहस्त्विष व्यवस्थान्यावः प्रतिक्रियंतु 
तस्यामावः इति । स्वकीयक्रियारिहें तहस्त्विष व्यवस्थान्यावः । व्यवस्थान्यावः स्वयस्थितः 
वर्षस्यान्यावः वरम्यानाशः । व्यवस्थान्यान्यस्यान्यस्य वरम्यान्यस्यान्यस्य ।
वर्षस्यान्यस्य वरास्यवस्तु न परस्यस्यान्यस्य (परम्यानास्य ।

रिति । धनेन हि बाक्येन स्वक्रियारहितस्य वटावेर्य-स्तुनी वटाविशव्यवाच्यतानिवेषः क्रियते, स च प्रमाणवाचित इत्येवंमूतनयाभासतयोक्तांनिति । (नय-प्रवीप पु. १०४) ।

१ फियाबाधक सब्दों में फिया-निरवेश काल्यनिक व्यवहार को एवरभूतनयाभास कहते हैं।

एकरण-किमेषणम् ? ग्रसण-पाण-सादिय-सादियं । (वच. यू. १३, पू. १४) ।

श्रक्षम, पान, साथ और स्वासक्य चार प्रकार के साहार को एवल कहते हैं।

एसर्गासमिति-- १. कद-कारिदाणुमोदणरहिदं तह पासुनं वसत्यं च । दिञ्जं परेण भत्तं संभूती एसणा-समिदी ।। (नि. सा. ६३; )। २. छादालदोस-सुद्धं कारणजुलं विशृद्धणवकोडी । सीदादी समभूत्ती परिसुद्धा एसणा समिदी ॥ (मूला. १-१३)। ३. समाम-उप्पायण-एसणाहि पित्रमुविष सेन्जं च । सीर्वितस्स व मुलिको विसुज्यस् एसकासमिदी ।। (भ. धा. ११६७; मूला. ५-१२१) । ४. ग्रन्त-पान-रजोहरण-पात्र-चीवरादीना धर्मसाधनानामाश्रयस्य बोद्गमीत्यादनैषणादोधवर्जनमेषणासमितिः । (त. भा. ६-५) । ५. बन्नादाबुद्गमादिदोववर्जनमेवणा-समितिः । प्रनगारस्य गुणरत्नसंचयसंवाहिश्वरीर-शकटि समाधिपत्तनं निनीवतोऽक्षज्रक्षणमिव शरीर-षारणमौषधमिव जाठराग्निदाहोपशमनिमित्तमन्ना-सनास्वादयतो देश-कालसामध्यादिविशिष्टमगहितम भ्यवहरतः उद्गमोत्पादनैयणा-संयोजन-प्रमाण-कार-णाञ्जार-चूमप्रत्ययनवकोटिपरिवर्जनमेवणासमितिरि-ति समास्यायते । (त. वा. १, ५, ६) । ६ एवणा मवेषणादिभेदा शकु।दिलक्षणा वा, तस्यां समिति-रेषणासमितिः । ××× उन्तं च--एषणासमिति-तिर्नाम गोचरगतेन मुनिना सम्यगुपयुक्तेन नवकोटि-परिश्वद्धं ग्राह्ममिति । (बाब. हरि. बू. पू. ६१६) । ७. तत्रासमितस्य वण्णामपि कायानामुपवातः स्याद् बतस्तत्संरक्षणार्थमेवणासमितिः समस्तेन्त्रियोपयोग-सक्षणा। (त. मा. हरि. व सिद्धः वृ. ७-३); सम्यगेषणा गवेषणा भागमविषिना पिण्डादीनाम् । × × एतद्देवपरिहारेणान्न-पानादिग्रहणमेवणा-समितिः। उक्तं च--उत्पादनोद्गमैवणवृमाङ्गार त्रमाणकारणतः। संयोजनाच्य पिष्डं शोधयतानेय-णा समिति: ॥ (त. मा. हरि. व सिद्धः वृ. १-५)।

 पिण्डशृद्धिविद्यानेन शरीरस्थितये तु वत् । बाहा-रबहुणं सा स्यादेवणासमितियंतेः ॥ (ह. पू. २, १२४) । १. बन्नादाबुद्गशादिदोषवर्जनमेषणासमि-ति:। उद्गमादयो हि दोषा उद्गमीत्पादमैषण--संयोजन-प्रमाणाङ्कार-कारण-वृमप्रस्थयास्तेषां नवभिः कोटिमिः वर्जनं एवणासमितिरित्यर्थः। (त. इसी. ६-५) । १०. पिण्डं तथोपींच शब्यामुद्गमीत्याद-नादिना । साथोः शोधयतः खुदा श्रीषणासमितिर्भ-वेत् ॥ (त. सा. ६-६) । ११. एतैदॉर्ष. (उद्ग-मादिषद्चत्वारिशहोषैः) परिवर्जितमाहारग्रहणमेष-णासमितिः। (चा. सा. पू. ३१)। १२: उद्-ममोत्पादसंजैस्तैर्घृमाञ्चारादिगैस्तथा । दोर्धमंश्रीव-निर्मुक्तं विष्नशंकादिवजितम् ॥ शुद्धं काले परैदंत्त-मनुद्दिष्टमयाचितम् । धदतोऽन्नं मुनेश्रेया एवणा-समितिः परा ।। (ज्ञानार्जंब १८, १०-११) । १३. वट्चत्वारिशद्दोषोना प्रामुकान्नादिकस्य या । एवणा-समितिभूक्तिः स्वाध्याय-ध्यानहेतवे ॥ (ब्राचाः सः १-२४) । १४. एषणायाः समितिरेषणासमितिः, लोकजुगुप्सादिपरिहीनविशुद्धपिण्डप्रहणम् । (जूलाः बृ. १-१०) । १५. एवणा विशुद्धपिष्डव्रहणलक्षणा, तस्यां या समिति: । (योगक्काः स्वोः विषः १-२६); द्विचत्वारिशताभिक्षादोर्वितस्यमङ्गवितम् । मुनिर्यदः न्नमादत्ते सैवणासमितिर्मता ।। (योगशाः १-३८) । १६. विष्नाङ्गारादिसङ्काप्रमुखपरिकरैश्द्गमोत्पाद-दार्वः, प्रस्मार्वं वीरचयाजितममलमघःकर्ममुग्भाव-बुद्धम् । स्वान्यानुबाहि देहस्थितिपट् विधिवद्दलमन्यै-**६च मक्त्या, कालेऽन्नं मात्रयारनन् समितिमनुषज्ञत्ये-**वणायास्तवोमृत्। (अन. च. ४-१६७)। १७. बायालमेवणामो भोयणदोसे य पंच सोहेइ। सो एस-माइसमिद्यो । ×××॥ (उपवे. मा. २६८; गू. गू. बह. बू. ३, वू. १४ ड.) । १६. बट्बस्बारिय-ता दोवरन्तरावैयंलैश्च्युतम् । बाहार शृह्यः साधो-रेषणासमितिभंदेत् ॥ (इ. सं. बा. ' १-६) । - १६. गवेवणब्रहृणबासंधणादोषं रद्ववितस्थान्न-पानादेः रखो हरण-मुखबस्त्रकाद्यीधिकोपधे: शब्बा-पीठ-फलक-चर्मदण्डाकीपव्रहिकोपधेश्य विशुद्धस्य यद् प्रहुणं सा एक्जा समिति:। (वर्षसं. मान-स्थो- पू. ३-४७, वृ. १३१) । २०. एवमासमितिः—**पर्यमा**प्रमृष्ट-स्योदगमोत्पादादिदोषरहितस्य भोजनस्य पुनः पुनः शोषितस्य प्रामुकस्य भोजनस्य प्रहुणं या समितिर्णय-

जिन्सा तृतीया स्थितिः। (चा. मा. दी. ३६)।

३२. सम्ययेषणासितिकथाते — सर्गरस्वानमाथ्यान्तान्तिकयाते — सर्गरस्वानमाथ्यान्तान्तिकयाते — सर्गरस्वानमाथ्यान्तान्तिक स्वत्तिक्ष्याते — सर्गरस्वामित्रस्वत्ति । (त. वृत्ति चृतः

६-३)। ३२. पद्चलार्गास्त्राचेपर्यानम्यान्तिक्षयात्रम्यान्तिक साहार
५३० पद्चरं वेस-भाषान्त्यानिक्षित्यस्य माहारपद्मर्वे वेस-भाषान्त्यानिक्षित्यस्य माहारपद्मर्वे वेस-भाषान्त्यानिक्षित्यस्य माहार
१३. एवणा समितिनान्ता संस्तेपालस्वमार्वि ।

१३. एवणा समितिनान्ता संस्तेपालस्वमार्वि ।

माहारमुद्धिरास्थाता स्वेसतिबाह्यः। (नातीसं

१ हत, कारित व धनुमोदना दोवों से रहित दूसरे के द्वारा विवे नये प्रापुक व प्रशस्त मोजन को प्रहण करना, दूसका नाम एवचासमिति हैं । ३ उद्गम, उत्पादन और एवच (क्षत्र) दोवों से रहित ब्राह्मर, उपीय एवं सम्प्रा सामित्र के लुडियुवंक प्रहण करने

को एकवासमिति कहते हैं। एकासिक सिच्चास्त्र—देखो एकान्तमिच्यास्त्र एवंपयंशुद्ध—हरं परं प्रधानमस्मिन् वाक्य हतीरं-परम्, तहमाव पूर्वपर्यं वाक्यस्य तात्पर्यं क्षक्तिरित्य-पंतिन सुदम् मागमतस्त्रम्। (बोडशक कृति १, १०)।

. ), जो बाक्य अपने तात्पर्यक्य अर्थ से गुद्ध हो, अर्थात् अपने अभिप्राय को स्पष्ट अपक्त करे, उसे ऐबंपर्य-गुद्ध (आगमतस्य) कहते हैं।

एं-प्रश्नक -- १. महानेन्द्रम्य बोज्यस्तु सुराजैः कृतो महः। (स. प्र. है--- २२) । २. ऐक्त्यम्य इन्द्रादिनिः। कि यसाणी विस्त-सन्तर्ग सन्त्याप्रवेदिन सन्तर्यस्ता-कितः प्रवाधिक स्वतः प्रताधिक स्वतः प्रताधिक स्वतः प्रताधिक स्वतः प्रताधिक स्वतः प्रताधिक स्वतः स्वतः। १२. ४ ४ केन्द्राणैः साम्या विस्त-स्वतं महः।। (सा. य. २-२६) । ४. सकृत्रियेषु विस्ति कृत्याणेषु च पंचसु । सुर्रीविनिमता पूजा प्रवेद सेन्द्रम्य साम्या कितः १ - ११) । ४. इन्द्राणैः सिकतं । (मायसः वासः १११) । ४. इन्द्राणैः सिकतं प्रता नेन्द्रम्यव जवाह्या।। (वर्षसः या. ६-११) ।

१ इन्द्राबि वेबताओं के द्वारा की आने वाली महती बुवा को ऐन्द्राज्यक कहते हैं।

क्षीय—मोहो वं सामण्य सुप्राप्तिहाणं पर्वाध्वहं तं य । सरुक्षयणं भरुक्षीणं साय उक्षवणा य वत्तेयं ॥ (बार्यः निः १-२७) । २. तत्रीयः सामान्यं शृता- शिंगनः सामान्यमिति वर्षायक्षवाः । (वष. दु. है, पू. ह)ः श्रीविष्ट्रे वो रव्याद्वित्त्वारपुर्णायणो, वंनदित्त्वादो । (वध. दु. ४, पू. १२२)ः शोषेण
विश्वेष प्रवेदेनित् एस्ट्री । (वध. दु. ४, पू. १४४) ।
शोषेन प्रव्याधिकनवायकान्यनेन ४ ४ । (वध. दु. ४, पू. १४४) ।
१५ ह)ः शीक्षायत्वप्रकाशो व्याद्वियणियंषणे
शोषो वाम । (वध. दु. १, पू. १४३) ।
१६ सामान्य भूत का जो कचन है उसे श्रीय क्ष्या
साता है। वह बार प्रकार का है—सम्बन, स्वर्तीण,
साव और कचना । ३ प्रवाधिक नय के साव्यव से
ओ कचन किया जाता है वह सोध कहताता है।
सोध, पून्य, समृत्रास, पिण्ड, सक्ष्येण,
समिन्न और सामान्य; वे पर्योध सक्षय हैं।

भिषानम् । (बसपै. नि. हरि. मृ. १-२६) । ३.

ग्रोवं वृन्दं समूहः शंपातः समुदयः पिण्डः शक्तेषः

स्रोधभव — प्रोपभवो णान शहकम्माणि शहकम्मव-णिदजीवपरिणामो वा। (वव. पु. १६, पू. ११२)। साठ कर्मों को समया साठ कर्मों से वरपन्त हुवे जीव के परिणाम को स्रोधभव कहते हैं।

क्रोधमरस्य -- भोषमरणं ग्रोवः संक्षेतः पिण्ड इत्य-नयन्तिरम् । जहां सञ्ज्ञीवाणं वि णं ग्राउक्सए मरणं ति । (उत्तराः षु. ४, पृ. १२६-२७) ।

प्रोच से—तावान्य से—नृत्यु का निर्देश करना, ग्रोपनरण कहलाता है। जेसे—प्रायु का क्रय होने पर सभी का नरण होता है।

श्रीष्ठसंज्ञा-- १. श्रीयतंज्ञा तु सम्यक्तीपनीयक्या विस्तिवितानरिहेणारितिक्षः ज्ञानावरवणीयस्था--योपयसम्बद्धाः (काचारा, श्री. वृ. १, १, १, १८ १२)। २. ज्ञानीपयोगक्या श्रीयतंज्ञा संवरक्यन-मार्ग परिहरस्या वृत्याचारीहत्या स्तावेरिव। (वृ. वृ. वह. स्त्री. वृ. ११, १४०)।

१ झानावरण कर्ष के सम्प सथोपदास से वो स्व्यक्त झानोपयोगक्य संझा होती है उसे शोकसंझा कहते हैं। इसका निक्ष्य जतासमूह के झारोहण झारि क्य निग के झारा होता है।

कोचौडू क्षिक- बागान्येन स्व-परिवागकरणा-आवक्षेण स्वायं एव पाकारी कियद्भागिकसावान-दुवण कितपवत्यकुत्ताचिकप्रक्षेपेण निर्वृत्ताोचीहै-शिक्या (वर्षसं बात.स्वो वृ. १–२२, वृ. १३)। स्व क्षोर पर का विभाग किये विना अपने सिक् वकारि काने बाले बालन झारि में ते कुछ भाग को विकासि देने के उद्देश के कुछ और बावल भिना कर वकानि की सोबाहि तिक कहते हैं।

स्त्रीकं भीकं पुनित्तं तेषोजं करियोजं चेदि। तं अर्थुं — वस्त्रिं रासिन्द्रिं चतुर्हि सर्वहिरिज्यमणे तिर्मितं दुर्गित सो तेषोजं। चतुर्हि सर्वहिरिज्याणे वस्त्रिं दुर्गे तिद तं कलियोजं। (यस. दु. १, पू.

44E) 1 विवस रावि। में ४ का भाग देने पर ३ वा १ क्षेत्र रक्षा है वह बोबराज्ञि कही काती है। वह तेजीव ग्रीर कलिग्रोब के भेद से दो प्रकार की है। जिस राश्चि में बार का भाव देने पर ३ अंक शेव रहें बहु तेंकी व तथा विसर्वे ४ का भाग देने वर एक शंक अंथ रहे वह कमियोज राशि कहसाती है। भोज भाहार-१. भारोह-परीणाहा वियमंसी इंदियां य पडिपुल्या । यह योग्रो । 🗙 🗙 ॥ (बृहाके. २०५१) । २. तत्रीज बाहारोऽपर्याप्तका-वर्षेत्राया कार्यणशरीरेण अम्बुनिक्षिप्ततप्तभाजनवत् पुष्नलाबानं सर्वप्रवेशीयंत् क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा-बकासे बोनी, अपूरेनेव प्रयमकालनिक्षिप्तेन वृतादे-रिति । एव चान्तर्मुहूर्तिकः । (तः माः सिद्धः चूः २-३१)। ३. यस्तु झाण-दर्शन-श्रावणैरुपसम्यते वार्तुभावेन परिणमति स भोज बाहारः। (सूत्रकृ. शी. षु. २, ३, १७० पु. दद)। ४. सरिरेणो ब्राहारो× 🗙 🗙 । (संग्रहणी सूच १४०, वृ. ६७) । ५. पक्खी-पुरवाहारी झंडयमज्केसु बट्टमाणाणं । (प्रा. भाव-सं. ११२)। ६. मारोही नाम सरीरेण नाति-वैभी नाति हस्यता, परिणाही नाम नातिस्यौत्यं नातिवृत्तीनता, भववा भारोह: सरीरोच्छाव:, परि-चाँह: बाह्योविष्कम्भः, एतौ द्वावपि तुल्यौ, न हीना-विकप्रमाणी 🗙 🗙 चितर्मासत्वं नाम वपुवि पांसुलिका नावलोक्यन्ते, तथा इन्द्रियाणि च प्रति-क्वीनि, न वंब: मोत्राधवयवविकलतेति नाव:। 'सम्ब' एतंद् बारोहादिकमोज उच्यते । (बृहस्क. से. बृ. २०६१) । ७. वीर्यते उत्पत्तिसणादुर्वं प्रतिकणं नश्यतीति शरीरम् । तेनव केवलेन व शाहारः स बीज बाहारः । इवमुक्तं भवति—यद्यपि शरीरमौ-दारिक-वैक्रियकाहारक-तेवस-कार्मणभेदात् पञ्चवा, तथापीह वैजसेन तस्सह्यारिणा कार्मणेय व करीरेज देवीयरीरस्थाने निषद्देण प्रनिषद्देश बोस्पत्तिदेश प्राप्ती बन्तुर्थत् प्रवनमीवारिकश्वरीरयोग्यान् पुर्गशाना-हरित यन्य वितीवारिकश्वरीयशारिकाविनियना-हारयति यावण्डरीरिकणीतः। यहस्तन् —कोएन कम्पन्यं बाहारेद्द वर्गतरं बीती। तेन पर सिस्क्षेत्र वाव वरीरस्त निष्कृती।। एव वर्गेऽन्योवस्तंबर्ध-वरीरस्, तेन बाहार घोजबाहरः। (कंब्र्ड्या के वरीरस्, तेन बाहार घोजबाहरः। (कंब्र्ड्या के वरीरस्, तेन अहार घोजबाहरः। (कंब्र्ड्या के वरीरस्त तेन बाहार घोजवाहरः। एक्स्यान्तिक्ष्यान्तिः याः वर्षाः प्रोचीविक्यान्तिः याः १११)। यः स वर्षोऽप्योजबाहरः घोजो देहस्क्रून्-पताः। घोजो वा तैनवः कायस्तुप्रस्तेन वा कृतः॥ (कोक्स. १-११२४)।

र बारोंद्र— बरोर को कंबाई, परिचाह— बोगों भूवाओं का विस्तार, इन बोगों की हीनाविकता के विचा तुक्यता; विस्तातंत्रय— अरोर में राष्ट्रिक काओं का न दिव्यता; और परिपूर्ण इंग्नियां; इन स्व बारोहादि को मोज कहा जाता है। कु वूर्व सार को कोड़कर तंत्रस्त और कार्यण सार्रेर कें साथ मोडा तेकर वा विना मोड़े कें— माथुनात कें-हो प्रपने उत्पत्तिस्थान को प्राप्त हुखा औप प्रथम समय में बौडारिकसरीर के मोज तथा हितायादि समय में बौडारिकसरीर के मोज तथा हितायादि सम्बद्ध में बौडारिकसरी हैं हम से मोज सम्बद्ध में सहारा प्रकृष करता है, मुझ से बोजाया तंत्रसम्परी— कहनाता है; इससे को बाहार होता है

वह क्षोत्र काहार कहलाता है। क्षोत्रे हिलम—एक्क-दु-तिउणयुत्त-डोरा-वेट्टादिवर्थ्य-मोवेल्लणकिरियाणिप्पण्णमोवेल्लिमं णाम। (वय-पु. २, दु. २७३)।

क्रोबेस्तम किया से उत्पन्न इकहरे, हुगुने और तिष्क्री सूत, डोरा एवं बेच्टन शांवि प्रच्य श्रोबेस्तिम कह-लाते हैं।

स्रोवसवान — रोगियो नेवसं देवं रोगो देहविशास-इत् । देहनाथे हुतो सानं सानामाने न निर्मृतिः स तत्र्वात्र व्यक्तिको दानं नेवस्यं नोस्रोहत्वे । देहः स्वयं भवेष्य्यस्तिन् सर्वेद् स्थानिविवस्तितः ॥ (क्या-सका पु. ६५–६६) ।

रोगो के निये जनित के अनुसार सौवयि का देना ओवयदान कहलाता है।

स्रोवांसप्राप्त-एए सन्ते व सह वेति सध्ये वि सुरहिकोऽनयना । रोगोनसमसमस्या वे हृति स्वी- **अवेश**नगमरम

अहि पत्ता ।। (मन. सारो. १४६७) । क्रिनके शरीर के सभी कुपस्थित शवयब श्रीवों के बादेक रोवों के नथ्ट करने में समर्थ होते हैं उन सायुक्षों को मोत्रविश्वद्विमाप्त कहते हैं।

इक्षेस्रक्षमरम-देखो धवसन्त व शासन्त मरण । ग्रीत्पत्तिको (ग्रउप्पत्तिको, उप्पत्तिया)-१. मजप्यत्तिकी भवंतरसुदविषष्णं समुस्लसिदभा-बा। (ति. प. ४-१०२०)। २. श्रौत्पत्तिकी बदु-स्टास्तपूर्वे बस्तुन्युपनते तत्क्षण एव समासादितोप-वतनाऽव्याहतफसा । (त. मा. हरि. वृ. ६-६, वृ. ४३६) । ३. पुरुषं प्रदिद्वमसुप्रमवेद्यतस्वणविसुद्धग-हियत्या । सब्बाह्यफलजोगा बुढी उप्पत्तिया नाम ॥ (माम. नि. ६३६; पू. यु. बट्. स्वो. मू. यू. २०; मन्दी. या. ६०, वृ. १४४; उपदेशपद ३६) । ४. तस्य जन्मंतरे चडिवहणिम्मलमदिवलेण विणएणा-बद्वारिददुवालसंगस्स देवेसुव्यञ्जिय मणुस्सेसु प्रवि-णहुसंसकारेणुप्यण्णस्स एत्य भवस्मि पढण-सुणण-पुञ्छणवाबारविरहियस्स पण्णा अउप्पत्तिया णाम । (बब. पु. ६, पू. =२) । १. उत्पत्तिरेव प्रयोजनं बस्याः सा भौत्पत्तिकी बुद्धिः । (भ्राषः निः नलयः

g. 23, g. 124) 1 ४ पूर्व जन्म में चार प्रकार की निमंत मित के बल से दिनय के साथ जिसने द्वादशांगभूत को प्रवथारण किया है, पश्चात् को मरकर देवों में उत्पन्न हुआ और फिर उस पूर्व संस्कार के साथ नमुख्यों में बरपना हुचा, उसके इस भव में पढ़ने, सुनने व पूछने ग्रादि व्यापार के विना ही जो सहब स्वभाव से प्रकृष्ट बुढि उत्पन्न होती है उसे धौत्पश्तिकी प्रजा कहते हैं ।

द्मौत्पत्तिकी छेवना (उप्पाइया छेवग्गा--रसीए इंदाउह्यूमकेज्यादीणमुध्यसी पहिमारोही भूमि-कंप-रहिरवरिसादधो च उप्पाइया छेदणा गाम, एतै-क्त्पार्तः राष्ट्रभञ्ज-नृपपातादितकंपात । (बव. पू. {¥, q. ¥₹६) 1 रात्रि में इन्त्रायुष और बूमकेतु ब्रादि की उत्पत्ति, प्रतिमारोम, भूकम्य झौर विश्ववर्षा बादि का होना; इसका नाम औत्पत्तिकी छेदना है। कारण यह कि इत उपत्रवों के द्वारा राष्ट्रविनाश और राजा के ब्रान का प्रमुक्तान होता है।

भौत्समिक लिञ्ज-उत्कर्षेण सर्वनं त्यागः सकत-

परिवहस्बोत्सर्वः, उत्सर्गे त्यामे सकसमन्वमहिन्दाने भवं लिक्कमौत्सर्गिकम् । (भ. बा. विवयो. व बुला.

सकत परिवाह के त्यागपूर्वक गृहीत वचामधा के की

भौत्सनिक सिक्क कहते हैं। भीदियक सजान- १. जानावरणकर्मण उदयात यदार्थानक्वोची भवति तदशानमीदविकम् । (स. तिः २-६) । २. ज्ञानावरणोदयावज्ञानम् । सन्य-भावस्थात्मनः तदावरणकर्मोदये सति माददोशी भवति, तदज्ञानमौदयिकम्, वनसमूहस्यगितवितकर-तेजोऽनमिव्यक्तिवत् । तद्यवा—एकेन्द्रियस्य रसनः ञाण-बोत्र-वशुवामिन्द्रियाणां प्रतिनियतामिनित्री-विकज्ञानावरणस्य सर्वेषातिस्पर्धकस्योदयात् स्त-गन्य-शब्द-रूपाज्ञानं यसदौदयिकम् । 🗙 🗙 🗙 (स. बा. २, ६, ४) । ३. थाव दु केवलणामस्युक्ता न हवेदि ताव ग्रण्याणं । (आ. त्रि. १८) । ४. बाहा-वरणसामान्यस्योदयादुपर्यणितम् । वीवस्याद्यानया-मान्यमन्यवानुपरिततः ॥ (त. वनो. २, ६, १)। ज्ञानावरणकर्मोदयात् पदार्थाअरिज्ञासस्ज्ञाससी-वियकम् । (त. वृत्ति श्रुत. २-६) । ६. झस्ति यत्पुनरज्ञानमर्यादौदयिकं स्मृतम् । तदस्ति शूल्पतारूपं यथा निश्चेतनं वपुः ॥ (पञ्चान्याची २-१०१६); धतानं जीवभावो यः स स्यादौदयिकः स्कुटव् । लब्बबन्मोदयाद्यस्माज्ज्ञानावरणकर्ममः । (प्रम्या-व्यायी २-१०६६)।

१ ज्ञानावरण कर्न के उदय से जो पदार्थी का औष

नहीं होता है उसे औदियक सज्ञान कहते हैं। भौविषक भसंयत- १. चारित्रमोहस्य सर्वभति-स्पर्वकस्योदयात् असंयतः भौदविकः । (स. सि. २-६; त. बृत्ति श्रुत. २-६) । २. कारित्रकीहो-वयावनिवृत्तिपरिकामोऽसंबतः । चारित्रसोहस्य सर्व-वातिस्पर्वकस्योदयात् प्राज्युपवातेन्द्रसदिवते हेत्रा-भिलावनिवृत्तिपरिणामरहितोऽसंयतः श्रीविशकः । (त. वा. २, ६, ६) । ३. वृत्तिमोहोदसात् पूंती-उसंयतस्य प्रथकते । (त. श्लो. २, ६, १०) । ४. ४. प्रसंयतत्वयस्यास्ति भावोऽप्यौदिवको सदः । पाकाञ्चारित्रमोहस्य कर्मणो सब्बजनमदान् ।। (वंजा-व्यायी २-१११६)।

२ वारिवमोहनीय कर्म के सर्ववासी सार्वक्रों के उदय से जो प्राणिपीडम और इम्ब्रियविषय से ंकिरनित करी होती हैं, बहु बोद्दीयक बसंस्त बार है।
- जीदयिकं व्यस्ति — १. कर्मोदयवामान्यापेकोभिक वादियकं व्यस्ति व्यः १. कर्मोदयवामान्यापेकोभिक वादियकं व्यस्ति व्यः १. कर्मोदयवामान्यापेकोभिक्यः । चनाविकर्मवण्याप्तराजेक्यास्त्रान्यः कर्मोदयसामान्ये वति व्यस्ति व्यस्ति व्यस्ति व्यस्ति विवाद विवा

े कमेंदिय सामान्य की अपेक्षा होने वाली प्रसिद्धत्व प्रवस्था को धौदयिक प्रसिद्धभाव कहते हैं।

**सौदयिक गुरा**—कमंगामुदयादुत्यन्तो गुणः घौद-

- विकाः । (बंबः पु. १, पू. १६१) । कर्मों के जंदम से उत्पन्न हुये गुण को बौदयिक गुण कहा बाता है।

सीवधिक गुरुप्योग--तत्व गदि-लिंग-कसायादीहि अभिवस्त जोगी भोदद्वगुणजोगो। (वक पु. १०, 'पू. ४६६)।

. गति, तिक्क और कवाय ग्रादि ग्रीदियक जावों के साथ जो जीवका सम्बन्ध होता है उसे ग्रीदियक सचित्तमृत्रयोग कहते हैं।

सीविषकं भाव — १. तथा उदहय ति उदये मतः प्रीविषकः । सह विकृत्या रोगावा संवादयातो उद्योग्याविषयपिकांता स्राप्योगे व्यवस्थाने व्यवस्थाने स्वाद्याने व्यवस्थाने स्वाद्याने व्यवस्थाने स्वाद्याने स्वाद्यान

इमी नाम । (बब. पू. ५, पू. १०६) । ५. वे पुन: पुर्वनाः नति-कवायादिपरिणामकारिणः तेवामुख्यः भनुभूयमानता या स उदयस्तेन निवृत्तोऽच्यवसाय भौदयिक इति । (त. भा. सिक्ट. पू. १-५) । ६. कम्मुदयजकम्मिगुणो घोदयियो तत्व होवि भाषो दु। (गो. क. वा. द१६)। ७. उदयेन निर्मृत भौदयिकः । (पञ्चलं जलयः मृ. २-३) । ६ सर्वः बुभासुभमेदेन द्विप्रकारोऽपि उदयलक्षणः कर्मीदय-निष्यन्नत्वरूप ग्रीदयिकः । (ग्रावः भाः मलयः वृः १८६, पू. ५७८); कमंण उदयेन निवृंत्त मौद-विक:। (बाव. भा. मलय. बू. २०२, पू. ५६३)। कर्मोदवाद् भवो भावो जीवस्यौदविकस्तु य:। (मा. सं. वाब. १)। १०. नारकादी कर्मण उदये सति वीवस्य वायमानी मावः श्रोदियकः।(त. बृत्ति श्रृतः २-१)। ११. कर्मणामुदयाद्यः स्याव् मावो जीवस्य संस्तौ । नाम्नाऽप्यौदयिकोऽन्वर्यात् परं बन्धाधि-कारवान् । (पञ्चाध्यायी २-१६७) ।

४ कर्म के उदय से उत्पन्न भाव प्रौदयिक भाव कहे काते हैं।

श्रीवधिक मिण्यादर्शन-१. मिण्यादर्शनकर्मण उदयात् तत्वार्याश्रद्धानपरिणामो मिष्यादर्शनमौदिष-कम्। (स. सि. २-६) । २. वर्शनमोहोबयात् तस्वार्वाभद्वानपरिचानो मिन्यादर्शनम् । तस्वार्थ-रुचिस्वमावस्यात्मनस्तत्प्रतिबन्धकारणस्य दर्शनमोहो-दयात् तत्त्वार्थेषु निरूप्यमाणेष्वपि न श्रद्धानमृत्पन्नते तन्मिच्यादशंनमीदयिकम् इत्यास्यायते । (त. वा. २-६) । ३. मिच्छत्तकम्मस्त उदएण उप्पणमिष्क-त्तपरिणामी कम्मोदयवणिदो ति बोदद्धी । (वव. पू. १, पू. १६४) । ४. दृष्टिमोहोदयात् पंसी मिथ्या-दर्शनमिध्यते । (त. इलो. २, ६, ६) । ५. तस्वार्था-नामश्रद्धानतक्षचपरिणायनिवंतंकमिथ्यात्वमोहकर्मो-दयान्मिच्यादर्शनमौदयिकम् । (त. ब्. श्रत. २-६)। १ मिन्यात्व कर्न के उदय से तस्वार्च के प्रश्रद्वानरूप जो वरिणाम होता है उसे घौषयिक जिल्लाक्यांन कहते हैं।

स्त्रीवधिको भाषलेक्या—१. मावतेक्या कवायोद-वरश्जिता वोगप्रवृत्तिरिति कृत्वा स्त्रीदिविकी । (स. सि. २-६) । २. कवायोववरश्चिता योगप्रवृत्तिस्त्रे-स्वा ॥×× भावलेक्याकवायोदवरश्चिता योग प्रवृत्तिरिति कृरवा श्रीविधिकीत्युच्यते । (तः वाः २, ६, ६) । ३. कवायोदयतो योगप्रवृत्तिरुपर्दाशता । कृरया वीवस्य कृष्णादिषङ्भेदा भावतोऽनर्यैः ॥ (तः

हतो. २, ६, ११) । १ कथाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को स्रीवधिकी भावलेक्या कहते हैं ।

सौविसको वेदना-- झट्टकम्मजणिदा स्रोदइया

वेयणा। (घव. पु. १०, घृ. ८)। साठ कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई वेदना को धौद-

यिकी वेदना कहते हैं। बीदारिककाययोग-१. पुरु महमुदारुरालं एयट्ट तं वियाण तस्हिभव । भोरालिय त्ति वृत्तं भोरा-लियकायजोगो सो ।। (प्रा. पञ्चसं. १-६३; वव. पू. १, पू. २६१ उद्.; गो. जी. २२६)। २. बीदारिक-कायेन योगः ग्रौदारिककाययोगः - ग्रौदारिककाया-वप्टम्भोपजातिकयाभिसम्बन्धः श्रौदारिककाययोगः । (त. भा सिद्धः व. ६-१)। ३. ब्रीदारिकशरीर-जनितवीर्याज्जीवप्रदेशपरिस्पन्दनिबन्धनप्रयत्न मौदा-रिककाययोगः। (बब. पु. १, पृ. २६६); भौदा-रिककाययोगो निष्पन्नशरीरायष्टम्भवलेनोस्पन्नजीव-प्रदेशपरिस्पन्देन योगः श्रीदारिककाययोगः। (वदः षू. १, षू. ३१६) । ४. उदारैः शेषपूर्गलापेक्षया स्युली: पुद्गलीनिवृत्तमौदारिकम्, तच्च तच्छरीरं चेति समासस्तस्य काययोगः श्रौदारिकशरीरकाय-योग:। (श्रीपपा. सभय. बू. ४२, पू. ११०)। ५. उदारं प्रधानम्, उदारमेवौदारिकम् । प्राधान्य चेह तीर्थंकर-गणधरशारीरापेक्षया वेदितव्यम्। 🗙 × प्रथवा उदारं सातिरेकयोजनसम्मानत्वा-च्छेषशरीरेम्यो बृहत्प्रमाणम्, उदारमेवीदारिकम्। ××× भौदारिकमेव चीयमानत्वात्कायः, तेन सहकारिकारणभूतेन तहिषयो वा योगः भौदारिक-काययोग:। (वडशीति हरि. व मलयः वृ. ३४, पृ. १६३ व १६५; शतक. मल. हेम. बू. २, वू. ५) । ६. भौदारिककायार्था या भात्मप्रदेशानां कर्म-नो-कर्माकवंणशक्तिः स एव काययोगः । (मो. बी. म. प्र. व की. प्र. टीका २३०)।

३ जीवारिक शरीर के जाभय से उत्पन्न हुई शक्ति से जो जीव के प्रदेशों के परिस्पन्तन का कारणमूत प्रयस्न होता है, उसे जीवारिककावयोग कहते हैं। स्रोबारिक-कार्मस्यसम्भन— १. तेवामेबोबारिक-पुरुपवानां पूर्वप्रहोतानां ग्रुस्माणानां च कार्मणपुर-गर्वेद्वं स्थाणः पूर्वप्रहोतेष्य सह सम्बन्ध स्रोबारिक-कार्मणवस्थानम् । (कर्षत्र सक्षोती हो १, प् ७; पंचर्तः सम्बन्धः व. १–११)। २ येनोद्यारिकपुर्वाना-नां कार्यवस्थरिपपुरुपतः सह सम्बन्धाः विशेषते तत्र स्रोबारिक-कार्यणवस्थननामः । (कर्षावः दे स्वोः व. १६, पु. ४८)।

२ जिसके द्वारा ध्रीवारिक पुब्गलों का कार्यणवारीर सम्बन्धी पुब्गलों के साथ सम्बन्ध किया जाता है उसे धौबारिक-कार्यलबन्धन नामकर्य कहते हैं। धौबारिक-कार्यलावारीर-नोकर्मबन्ध— श्रीवारि-

स्रौदारिक-कार्मराशारीर-नोकर्मबन्ध — धौशारि-क-कार्मवशरीर-नोकर्मप्रदेशानामन्योन्यानुप्रदेश प्रौ-दारिक-कार्मवशरीर-नोकर्मबन्धः। (त. वा. ४, २४, १)।

स्रोदारिकशरीर भीर कार्नणशरीर नोकर्मप्रदेशों के परस्पर में प्रदेशकप बन्ध को स्रोदारिक-कार्नणशरीर-नोकर्मदम्ब कहते हैं।

स्त्रीवारिक-कार्मिणकारीरवन्य — शोरालियलघा-णं कम्मद्रसंत्राणं च एक्किन्ह जीवे द्विदाणं जी वंबी सो स्रोरालिय-कम्मद्रयसरीरवंबी गाम । (चव. पु. १४, पु. ४२)।

एक जीव में स्थित सीदारिक और कार्मण स्कन्मों का जो बन्च होता है उसका नाम सीदारिक कार्मण-शरीरवन्च है।

स्रोदारिक-सेजस-कार्यणवन्य-प्रीदारिकपुराणा-तो ठेंजकपुराणातां कार्यणपुराणातां च ह्येत-पुष्ट-प्राणानां यो नियः सन्वन्यस्तरोदारिक-सेजस-कार्य-णवन्यन ताम । (कर्षेत्र-स्वते। ही: १, पु. ७)। पूर्वमृतित स्रोर नृष्ट्याण स्रोदारिक सेवस व कार्यण पुराणां का को परस्य से सम्बन्ध होता है जसे स्रोदारिक-सेजस-कार्यणवाय कहते हैं। स्रोदारिक-सेजस-कार्यणवाय कहते हैं।

प्रोदारिक-तैज्ञस-कार्मणशरीर-नोकमंत्रदेशातामत्यो-त्यानुत्रवेश प्रोदारिक-तैज्ञस-कार्मणशरीरतोकमं-वन्य:। (त. वा. ५, २४, ६)। श्रोदारिकशरीर, तैज्ञसक्षरीर ग्रीर कार्मणशरीर के नोकमंत्रदेशों के परस्थर में प्रदेशकथ वन्य को स्रीवारिक-सैजस-कार्मराकारीरवन्य — धोरानिय-तेवा-कम्मयस्यरीरस्वाणं एमकहिट्ट योदे जिलिट्टाणं जो स्थाणेणेण वंशे डो धोरानिय-तेवा-कम्मदय-सरीरवंशे गाम । (यद. टू. १४, पू. ५३)। एक बीव में स्थित प्रीवारिक, तेजल और कार्मण सरीर स्वाचनी स्कल्मों का जो परस्यर में बन्य होता हैं, उत्ते प्रीवारिक-तेजस-कार्मणवारीरवन्य कहते हैं।

श्रीदारिक-सैजसबन्यननास — १. येनीदारिकपृष्-गलानां तैजवारीरपुर्वालेः सह सम्बन्धी विची-यते तद श्रीदारिक-तिजसबन्यनं नाम । (कर्मेंबि. हे. स्त्री. मू. वेस. पू. ४८) । २. तेषायेजीदारिकपुर-गलानां पूर्वपृष्ठीतानां ग्रुख्याणानां च तैजवपुर्वाले-ग्रुख्याणेः पूर्वपृष्ठीतेष्य सह सम्बन्ध श्रीदारिक-तैजस-सम्बन्ध । (कर्मेश. यशो. हो. १, पू. ७; पंचर्स. समस्य. मू. व.-११) ।

१ जिसके द्वारा भौकारिकशरीर सम्बन्धी पुष्पकों का सैजसभारीर सम्बन्धी पुष्पकों के साथ सम्बन्ध किया जाता है, उसे भौदारिक-सैजसबन्धन नामकर्म कहते हैं।

भौवारिक-सैजसभरीरवन्ध- भोरालियसगैरपो-मालाणं तेयासगीरपोमालाणं च एक्किम्ह जीवे जो परोप्परेण बंधो सो भोरालिय-तेयासगीरबंधो णाम । (बस. दू. १४, दू. ४२)।

एक जीव में स्थित धौदारिकशरीर सम्बन्धी पुद्यलों का और तैयसशरीर सम्बन्धी पुद्यलों का जो परस्पर में बन्च होता है उसे धौदारिक-संजसशरीर-बन्ध कहते हैं।

स्रोवारिकनाम—स्रोगालियं सरीरं उदएण होइ जस्स कम्मस्स । तं स्रोगालियनामं XXXII (कर्मीय. ग. ८१, पृ. ३१)।

विस कर्म के उदय से बौदारिकशरीर होता हैं। उसे बौदारिकनामकर्म कहते हैं।

स्रोदारिकमिश्र---यदौदारिकमारम्य न च पूर्णीकृतं भवेत् । तावदौदारिकमिश्रः कार्मणेन सह ह्युवम् ॥ (लोकप्र. ३-१३०६)।

प्रारम्म किया हुमा भीदारिकशरीर जब तक पूर्व नहीं होता है तब तक वह कार्मणशरीर के साव भीदारिकमिश्र कहलाता है।

भौदारिकमिश्रकाययोग-- १. बंदोमुहुत्तमञ्च

वियाण मिस्सं भपरिपुण्णं ति । जो तेण संपद्मोगो घोरालियमिस्सकायजोगी सो ॥ (प्रा. पंचसं. १, ६४; वव. पु. १, वृ. १६१ उव्.; गो. बी. २३१)। २. सः (ग्रौदारिककाययोगः) एव कार्मणसहचरित भौदारिकमिश्रकाययोगः केवलिसमुद्धाते द्वितीय-षष्ठ-सप्तमसमयेषु समस्ति । (त. भा. सिञ्च. षु. ६-१) । ३. कार्मभौदारिकस्कन्धाभ्यां जनितवीर्यास्तरपरिस्प-न्दनार्थः प्रयत्नः भौदारिकमिश्रकाययोगः । (शव. पु. १, पू. २६०); कार्मणीदारिकस्कन्धनिबन्धन जीव-प्रदेशपरिस्पन्देन योगः ग्रीदारिकमिश्रकाययोगः । (बब. पू. १, पू. ३१६) । ४. 🗙 🗙 मिश्रीऽप-र्याप्त इच्यते ।। (पंचसं. झमित. १-१७२) । ५. भौदारिकं मिश्रं यत्र, कार्मंगेनेति गम्यते, स भवस्यौ-दारिकमिशः। (शतक. वल. हेम. ब्. २-३, पृ. ४)। ६. तदेवान्तर्मुहुर्तंपर्यन्तमपूर्णमपर्याप्त तावन्मिश्रमि-त्युच्यतेऽपर्याप्तकालसम्बन्धिसमयत्रयसम्भविकार्मण-काययोगाकुष्टकार्मणवर्गणासंयुक्तत्वेन, परम गमरू-ढघावाऽपर्याप्तम्, अपर्याप्तशरीरं मिश्रमित्यर्थः । ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदर्थं वर्तमानो यः संप्रयोग धात्मनः कर्मं नोकर्मादानशक्तिप्रदेशपरि-स्पन्दयोगः स गरीरपर्याप्तिनिष्यस्यभावेनौदारिक-वर्गणःस्कन्धानां परिपूर्णशरीरपरिणमनासमर्थं भौदा-रिकमिश्रकाययोगः । (गो. जी. जी. प्र. टी. २३१)। ३ कार्मण और औरारिक स्कन्धों से उत्पन्न हुई शक्ति से जो जीवप्रदेशों के परिस्पन्दन के लिये प्रयत्न होता है, उसे बौदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं। यह ग्रपर्याप्त श्रवस्था में हुआ करता है।

क्षेत्रेवारिककारीर — १. उदार स्वृत्तम्, उदारे प्रव-मौवारिकम्, उदारं प्रयोजनमस्येति वा धौदारिकम्। (त. वि. २-३६) २. उद्युवरारपुरारम्, उत्तरार-पुदारम्, उद्युवर एव वोदारम्, उपादानाराम्, व्युव धनुम्वययुद्धन्यकारित व्ययेते वोवेते वोवेते परिणमति-स्युदारम्, उदारमेवोदारिकम् । × × अयोद्युवर्मः वा निरतिवेषम्, याष्ट्रं वेद्ध सेखं दाष्ट्रं हार्यमित्यु-दाद्द्रभावदियारिकम् । एक् स्व्रुवन्तादिति, उदार-सेवारारिकम् । (त. मा. २-४६) । ३. उदारासि स्वृत्तवान स्वृत्त्युवर्गं पुष्ट दृद्धन्तद्विति, उदार-सेवारारिकम् । (त. मा. २-४६) । ३. उदारासि स्वृत्तवान त्या वेद प्रयोजने वा ठम् । उदारं स्वृत-स्वृत्तवान त्या वेद प्रयोजने वा ठम् । उदारं स्वृत-

बृहत्, स्यूरद्रव्यमित्यर्थः, तन्तिवृ तमौदारिकम्; धौ-दारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्यन्नं वौदारिकम् । (स. भा. हरि. बू. २-३७) । ५. ग्रसारस्यूलवर्गणानि-मापितमोदारिकशरीरम् । (त. भा. हरि. व सिक्कः **मृ. ५-१२) । ६. तत्थ ताव उदारं उरालं उरलं** उरालियं वा उदारियं, तित्वगर-गणघरसरीराई पहुच्च उदारम्, उदारं नाम प्रधान, उरालं नाम विस्तरालं विशाल ति वा वं भणितं होति, 🗙 🗙 🗙 उरलं नाम स्वल्पप्रदेशोपिवतस्वात् बृहत्वाच्य भिण्डवत्, उरालं नाम मांसास्थिस्नाय्वाद्यवयवबद्ध-स्वात् । (अनुयो. हरि. वृ. वृ. =७) । ७. पुरुमहदू-दारुरालं एयट्टो संविजाण तम्हि भवं। भोरिलयं तमुज्यह मोरालियकायजोगो सो ॥ (प्रा. वंश्वतं. १-६३; गो. जी. २३०)। ८. उदारै: पुद्गलैनि-वृत्तमौदारिकम् । (माव. नि. हरि. वृ. १४३४, वृ. ७६७)। १. खुद्दाभवग्गत्वप्पहुडि जाव तिविव पलिदोवमसंचिदपदेसकलामो म्रोरालियसरीरं णाम । (भव. पु. १४, पू. ७८)। १०. उरालै: पुद्गलैनि-वृत्तभौदारिकम्, उदारैनिवृत्तभौदारिकं च । (पंचसं. स्वो. ब्. १-४, पू. ३) । ११. उदार स्थूलं प्रयो-जनमस्येत्यौदारिकम्, उदारे भवमिति वा। (तः इलो. २-३६) । १२० उदार बृहदसारं यद् द्रव्यं तन्निवृ तमौदारिकमसारस्यूलद्रव्यवर्गणासमारव्यमौ-दारिकप्रायोग्यपुद्गलग्रहणकारणपुद्गलविपाक्यौदा-रिकशरीरनामकर्मोदयनिष्यन्तम्। (त. मा. सिद्धः च्. २-३७) । १३. उदारे यो भवः स्थ्ले यस्योदारं प्रयोजनम् । भीदारिकोऽस्त्यसौ कायः ×××।। (पंचसं. भ्रमित. १-१७२) । १४. ग्रीदारिकवर्गणा-पुद्गलै: जातं भीदारिकशरीरम् । (कर्मस्तव सी. षु. ६-१०, पू. ८४) । १५. उदारं प्रधानं बढ्ढा उदारं बृहत्प्रधानम्, उदारमेवीदारिकम् । (जीवाजी. मलयः वृ. १-१३) । १६. उदारं प्रधानम्, प्राधान्यं तीर्थंकर-गणधरश्ररीराण्यधिकृत्य, ततोऽन्यस्यानुत्तर-शारीरम्याप्यनन्तगुणहीनत्वात् । यद्वा उदार साति-रेकयोजनसहस्रमानस्यात्, क्षेषशरीरापेक्षया वृहत्प्र-माणम्, बृहत्ता चास्य वैक्रियं प्रति भवधारणीयसहज-शारीरापेक्षया दृष्टव्या । ××× उदारमेव घौदा-रिकम् । (प्रज्ञाप. यलय. वृ. २१-२६७, वृ. ४०१)। १७. स्यूलपुद्गलोपचितमूत्यौदारिकम् । (संग्रहणी बे. बू. २७२)। १८. उदारै: पुद्गलैजीतं जिनवेहास- पेशवा । जवारं सर्वतस्तुज्जमिति चौदारिकं मवेत् (लोकम १ =-६) । १६. धौदारिकतामकादिय-निमित्तम् श्रीदारिकम्, चक्रुप्रदिवक्षणेषितं स्पूलं धरीरम् भौदारिकधरीरमित्युच्यते । उदारं स्कूलं-मिति पर्यादः, उदारं मर्वे ना शौदारिकम्, उदारं स्पूलं प्रयोजनमस्येति वा भौदारिकम् । (त. मृत्तिः म्यूतः २-६६) । २०. धौदारिककायः ग्रीदारिकछरीर-नामकभौदयसम्पादितः ग्रीदारिकछरीराकाः स्यूल-दुर्शनस्कृत्यपरिचामः । (गो. भी. म. प्र. व थी. प्र. डी. २३०)।

र उदार का अर्थ स्कूल होता है, ज्यार में को होता है सम्बा निकका प्रयोजन उदार या स्कूल है वह मोबारिकबारी कहाताता है। ये उदार का अर्थ स्कूल क्रम्य होता है, उत्त स्कूल क्रम्य के जो बारीर निमित होता है उसे सीवारिक बारीर कहते हैं। अपवा सीवारिकबारीरनामकर्म के उदय से उस्पल होने वाले बारीर को सीवारिकबारीर नामना वाहिए।

भौदारिकदारीरनाम---१. तत्प्रायोग्य- (भौदा-रिकशरीरप्रायोग्य-)पुद्गलग्रहणकारण यत् कर्म तदौ-दारिकशरीरनामोच्यते । (त. भा. हरि. व सिद्ध. ब्. ८-१२) । २. जस्स कम्मस्स उदएण ब्राहार-बम्गणाए पोग्गलक्सधा जीवेणीगाहदेसद्विदा रस-क्हिर-मांस-मेदद्वि-मञ्ज - सुक्कसहावद्योरासियसरी-रसरूवेण परिणमंति तस्स भोरालियसरीरमिदि सण्या। (अव. पु. ६, पृ. ६६)। ३. यस्य कर्मण उदयादौदारिकवर्गणापुद्गलान् गृहीत्वा भौदारिक-शरीरत्वेन परिणमयति तदौदारिकशरीरनाम । (प्रव. सारो. वृ. १२६३; कर्मस्तव गो. वृ ६-१०, वृ. ६५; शनक. मल. हेम. बृ. ३७-३=, वृ. ४६) । ४. यदुदयवज्ञादौदारिकशरीरप्रायोग्यान् पृद्गला-नादाय भौदारिकशरीररूपतया परिणमयति परि-णमस्य च जीवप्रदेशै सहान्योऽन्यागमरूपतया सम्ब-न्वयति तदौदारिक शरीरनाम । (बन्ठ कर्म. मलय. वृ. ६; प्रज्ञायः सलयः वृ. २३-२६३, पू. ४६६; पंचसं. मलय. बू. ३-६, प्. ११४; कमंत्र. यशो. टी. ६, वृ. ४) । ५. यदुदयादाहारवर्गणागतपुद्गलस्कन्धा बीवमृहोता रस-रुघिर-मासास्थि-मण्जा-शुक्रस्वभावी-दारिकशरीरं भवन्ति तदौदारिकशरीरनाम । (मूला-ब्. १२-१६३)।

२ फिल कम के बदय से जीव के हारा पहण किये गये बाहारवर्गनाकन पुन्तलस्कान जीव के हारा धवनाहित देव में स्थित होते हुए रस, पंचर, नांत, नेदा, हड्डी, नक्वा और शुक्त स्वतान वाले सीवारिक सरोपकन से परिचल होते हैं वसे सीवारिकशरीर नामकर्म बहुते हैं।

**बोदारिकशरीरबन्धननाम—१**. जस्त कम्मस्स उदएण श्रीरालियसरीरपरमाणु श्रव्णोव्णवंशमाग-क्छंति तमोरालियसरीरबंघणं गाम । (वव. पु. ६, बृ. ७०) । २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकशरीर-परमाणबोऽन्योन्यबन्धमागच्छन्ति तदौदारिकशरीर-बन्धनं नाम । (मूला. मृ. १२-१६३) । ३. पूर्व-ग्रहीतैरौदारिकपुद्गलैः सह गृह्यमाणानौदारिकपुद्-गलानुदितेन येन कर्मणा बध्नात्यात्मा--परस्परसंस-क्तान् करोति - तदौदारिकबन्धनं नाम । (प्रव. सारो. बु. १२६३) । ४. बबुदबादौदारिकशरीर-पुर्वशानां पूर्वपुरीतानां गुह्यमाणानां च परस्परं तैजसादिकारीरपुद्गलैश्च सह सम्बन्धः तदौदारिक-बन्धनम् । (बच्ड कर्मः मलयः मृ. ६, पृ. १२४; प्रसायः मलयः बृ. २३-२६३, यु. ४७०) । ४. पूर्व-ग्रहीतैरौदारिकपुद्गलैः सह परस्परं गृह्यमाणान् भौदारिकपुद्गलान् उदितेन येन कर्मणा बध्नाति-मात्माञ्ज्योन्यसयुक्तान् करोति, तद् मौदारिकशरीर-बन्धननामः दार-पाषाणादीनां जतु-रालाप्रभृतिश्लेष-प्रव्यतुल्यम् । (कर्मवि. दे. स्वो. ब्. ३४, प्. ४६) । १ जिस कर्न के उदय से भौदारिकशरीर के पर-माणु परस्पर बन्ध को प्राप्त होते हैं, उसे बौदारिक-शरीरबन्धन नामकर्म कहते हैं।

श्रीवारिकशरीरसंघातमाम — १. जरत कम्मस्त उदर्ज श्रीरात्विमक्षांच्या सरीरमावपृत्याण वयज्यामकम्मोद्याच्या एगवणव्याच्या महुत्तं होति तमोरातिवस्तरीरस्वाय गाम । (बस. g. ६, g. ७०) ।
२. यस्य कमंण उदयेनीवारिकशरीरस्वन्यामां सगीरमावयुग्यतामां वस्पनामकमंद्रियेनैकवस्पवद्यामामौदायं भवति तविवारिकशरीरखंगावनाम । (मूला.
बू. १२-१६३) । ३. यस्य कमंण उदयावीदारिकसरीरपरिणतान् पुद्मनानारमा खंगावर्यति पिक्यस्यायास्यानियानेन स्थायस्यापति उदोदारिकश्यातस्यायास्यानियानेन स्थायस्यापति उदोदारिकश्यातसाम । (मस. सारी. बू. १२६०; कमंति. ३. स्ता.
बू. १५, दू. ५७) । ४. यहुद्वायादीर रिकपुर्नला वे

यत्र योग्यास्तान् तत्र संवातयति  $X \times X$  तदौदा-रिक्तंवातनाम । (वष्ठ क. मश्यः वृ. ६)। ६. यदु-दयवधादीवारिकपुद्वला घोदारिकघरीररचनानुका-रिसंवातकण वायन्ते तदौदारिककंषातनाम । (म-क्वापः सत्तयः वृ. २३–२६३, पृ. ४७०)।

१ शरीरनाय को प्राप्त तथा बन्धननामकर्य के उदय से एकक्यनमब्द बोदारिकशारीर के स्कम्य जिस कर्म के उदय से पुष्टता को प्राप्त होते हैं—खिब-रहित एक्क्य होते हैं, उसे धौदारिकशरीरसंधात नामकर्म कहते हैं।

भ्रोबारिकशरीरांगोपांगाम--१. जस्स कम्मस्स उदएक भ्रोरातिवसरीरस्य प्रेगोपा-पंचाणि उप्प-कर्षात सं भ्रोरातिवसरीरस्य प्रेगोपांगामा । (बस. पु. ६. पू. ७३) १ २. यस्य कर्मण उदयेतीदारिकांगो पांगानि मयन्ति तदौदारिकांगोपांग नाम । (मूला-बू. १२-१६४) । ३. यहुदयादौदारिकरारीरस्तेन परिणताना पुद्रगलानामञ्जोपाञ्ज्वनामानेन परिणति-रणवायते तदौदारिकदारीराञ्जोपाञ्जनामा । (म्हाप-सस्सम् पू. १३-१३, पू. ४६, पंचानं, मस्तम् ३. १५-१३, पू. ४६, स्मान्तः नो. पू. ६-१०, पू. दश्. सतस्य. सस्य, है. १७-३६, पू. घडाने, व. १३, १३, १४, १६, इसमं

पता है। जिस कर्न के उदय से स्रोदारिकशरीरकप से परिचत पुरुवलों के संब, उपीय और प्रत्यंय उत्पन्न होते हैं उसे स्रोदारिकशरीराङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं।

स्वित्ता क्षेत्रारिकबन्धननाम — १. पूर्वश्वताना-मोशारिकपुर्वलानां स्वेरेनीशारिकपुर्वलव्यं ह्यामाः सह या सम्बन्धः संशोधिकाशारिकवान्यमम् । (चंचा सम्बन्धः मु-११, ९, १६, कर्मात्र स्वाः डी. १, पू. ७)। २. पूर्वश्वतिरोशारिककारीरपुर्वलाः सह सहस्वामानीशारिकपुर्वलामां मन्त्रो येन क्षित्रते स्व. सहस्वामानीशारिकपुर्वलामां मन्त्रो येन क्षित्रते स्व. सहस्वामानीशारिकपुर्वलामां । (कर्मीस. है.

१ पूर्वगृहीत कीवारिवद्यारीर के पुर्गानों का गृह्य-माण स्थान हो जीवारिक पुर्गानों के साथ को सन्वय्य होता है उसे जीवारिकीयारिकव्ययम कहते है। यह जिल कर के उदय से होता है यह जीवा-रिकीवारिकव्ययन नामकर्स कहलाता है। स्रोदारिकौदारिकशरीरनोकर्मस्थ्य — प्रोदारिकशरीरनोकर्मप्रदेशरानाभौदारिकशरीरनोकर्मप्रदेशरान्योत्पातुप्रदेशदीदारिकौदारिकनोकर्मस्थः । (त. स. १, २४, ६)।

धौबारिकशरीर के नोकमंत्रवेशों का ग्रन्य श्रौबारिक-श्रारीरनोकमंत्रवेशों के साथ परस्पर में परस्पर श्रनु-प्रवेशक्य को बण्य होता है उसे श्रौबारिकीशारिक-नोकमंत्रण्य कहते हैं।

भौदाय-भौदाय कार्यव्यत्यागाद्विज्ञेयमाश्चयमहत्त्वम् । गुरु-दीनादिष्वीचित्यवृत्ति कार्ये तदत्यन्तम् ॥ (बोड-सक ४-३, पु. २४) ।

सक ==-र, पू. रहा । इत्यमताको छोड़कर उदार हृदय से जो गुठ एवं दीन धादि जनों के विषय में स्थोदत अस्पदहार

किया जाता है उसे खीदायंगुण कहते हैं। मोहे शिक-१. देवद-पासंडरथं किविणट्टं चावि जंतु उद्दिदियं। कदमण्णसमुद्देश चदुव्विहं वा समा-सेण ।। जाबदियं उद्देसी पासंडी तिय हवे समु-हें सो। स्मणो तिय बादेसी णिग्गंथो तिय हवे समादेसो ।। (मूला. ६, ६-७) । २. उद्देशनं सा-ष्वाद्याश्रित्य दानारम्भस्येत्युद्देशः, तत्र भवमौद्दे-शिकम्। (बसवै. हरि. वृ. ३-२, वृ. ११६)। ३. श्रमणानुदृश्य कृतं भक्तादिकम् उद्दे सिगमित्यु-च्यते । (अ. द्या. विकयो. ४२१) । ४. द्यात्मार्थं यरपूर्वसिद्धमेव लङ्हुकवूर्णकादि साधुमुद्दिश्य पुनरपि [संत] गुडादिना संस्कियते तदुह् शिकं सामान्येन, विशेषतो विशेषसूत्रादवगन्तव्यमिति । (आचाः हीः ब्. २, १, २६६, वृ. ३१७) । ५. उद्देशेन साधु-संकल्पेन निवृत्तमीहे शिक ग्राधाकमं । (जीतक. जू. बि. व्याक्या, पू. ५३) । ६. देवतार्थं पाखण्डार्थं क्रुपणार्थं बोह्श्य यरकृतमःनं तन्निमत्तं निष्यन्न भोजनं तदौह शिकम् । (मूला. वृ. ६-६); सामा-म्यमुद्दिश्य पाषण्डानुद्दिश्य श्रमणानुद्दिश्य निवंन्थानु-हिस्य यरकृतमन्त्रं तच्चतुर्विषमौहे शिकं भवेदन्त-मिति । (मूला. बु. ६-७) । ७. उद्देश: साध्यवं संकल्पः, स प्रयोजनमस्य घौट्टेसिकं यत्पूर्वक्रुतमोदन-मोदक-क्षोदादि तत्साधू हे बेन दध्यादिना मुहराकेन ष संस्कृर्वतो भवति । (योगज्ञाः स्वोः विषः १-३८)। ष्ट्रेशिकं श्रमणानुह्व्य कृतं भक्तादिकम् । (भ. **बा. मूला. ४२१) । ६. तदौ**हंशिकमन्न यहेवता-दीत-लिक्कितः । सर्वेराषण्डपादवंस्यसाधून् बोह्दिय

साधितम् ॥ (धन. च. ५-७) । १०. यस्पुनवृद्धिमा स्वार्षेक्कतं पश्चाश्वस्युद्देशेन पृथक् क्रियते तदीद्देशि-

क्यू। (मृ. मृ. बट्ट. स्वी. मृ. २०, मृ. ४८)।
१ देवता, पावच्य-जैनमत से विहुर्मृत अपूर्व्यान
के उद्देश से किया गया भोजन चीट्ट सिक कहुसता है। (१) उर्दे सा-जो जो भोजन के लिए झावें उन तकको दूंगा, इस प्रकार के उद्देश से बनाया गया। भोजन। (२) समूद्दे - पावच्यांच्यों के उद्देश से बनाया गया भोजन। (३) झावेंच-मांचीवक सादि अन्य सात्तुवेखारी अथवा छात्रों के उद्देश से क्याया गया भोजन। (१) सादोंचा-जो जो निर्माय कृति साया भोजन। (१) सारोहा-जो जी निर्माय कृति सावों उन सबको झाहार दूंगा; इस प्रकार के उद्देश से से बनाया जाने वाला भोजन। उत्तर चार प्रकार के उद्देश से

भोजन सोई शिक्ष कहलाता है।
श्रीनोवर्य-देशो धरमीटर्य। १. क्रममममुक्रर
स्वर स क्रावेरस्तरस्य भाव श्रीनोदर्स्यम् । (योषकाः
स्त्रो. विक. ४-स्ट१)। २. प्रमाणकारण प्राहारो हानिचल कवनाः, स चैकादिकवर्यकेत्रमञ्जातिकार्यस्य ।
स्त्रोत्तर प्रमाणकारावाद किचित्रम्म श्रीनोदर्स्यम् ।
स्वीमकाः स्त्रोः विक. ४-स्ट१, यु. १२१)।
प्रमाणकारण राहार २२ यात ११ उत्ते एक-से
सात्रों से कम क्रते हुए चौचीत प्रासः पर्यस्य
करनाः, यह भीनोवर्य बाह्यः तम कहलाता है।
कस्त्रमायम् की विद्यस्य गणी के मृति (२-११)
के सन्तार सक्योदस्य (भीनोवर्य) तीन प्रकार क्

पुरस का प्रमाणप्राप्त साहार है उसमें पुरू पास से क्या। अधिकामिकी—उपकाशपुषकाः, स्वयंवेद समीपे मदत्वपुरी राज्याक्ष स्वापेद मदत्वपुरी राज्याक्ष स्वयंद्वपुरी स्वयंद

है-१ बल्पाहार अवमीवयं-बाठ प्रास प्रमाण।

२ उपार्व अवनीदर्य-बारह ग्रास ( हर-४=१२)

प्रमाण । ३ किथिबूनावमीदर्य-असीस प्रास औ

पृ. ११७)। स्वयं समीप में होना ध्यवा उदीरणाकरण के द्वारा सभीप में ले घाना; इसका नाम उपक्रम है। इस उपक्रम से होने वाली बेदना ग्रीपक्रमिकी कहलाती है। अभिप्राय यह है कि स्वयं उदय को प्राप्त हुए अववा उदीरणाकरण से हारा उदय में लाये गये वेदनीय कर्म के फल के प्रमुभवन से रचित वेदना को औपकमिकी वेदना कहा जाता है।

उपना से निर्मित काल को औदमिक काल कहा बाता है। धमित्राय यह है कि साधारण वृद्धि बाता प्राणी रस्य कामार पादि उपना के विना जिस कालप्रमाण को नहीं बात सकता है उसे औदमिक काल कहते हैं।

क्षोपस्योपलक्षिय - १. पुळ्तं वि सणुदलद्वो विष्यद्व स्वत्यो ड कोइ सोबस्मा । जह नोग्वं नवयो किय-विसेवेल परिशेणो । (बृहत्कः १२) । २. ४ ४ ४ अनेवं मावना — 'यमा गीस्तया गवदा' इति श्रुता कालानतेलाटल्यां पर्यटन् गवसं पुट्ना 'यवरोऽया' इति यदलर्तातं तमते, एवा धौनस्योपलब्स्यः । (बृहत्कः बृ. १२) ।

पूर्वेषें कभी नहीं जाना गया कोई पदार्च उपमाले वल से जो जाना जाता है, देशे योपयोपसध्य कहते हैं। जैसे — गद्य गो के समान होता हैं इस उपमान के स्वाच्य से पूर्वे प्रसान गदय का 'यह गयय हैं। इस प्रकार जो प्रसरकान हुमा करता है, इसी का नाम प्रोपस्योपनिध्य हैं।

श्रीपक्षामिक श्रविपाकप्रत्यिक जीवभावबन्ध-जो सो श्रोवसमिश्रो श्रविवागयच्यद्दश्रो जीवभाववश्रो जाम तस्स समी जिद्देशो—से उवसतकोहे उवसंत- माणे जवसंतमाए जवसंतमोहे अवसंतराने जवसंतराने जवसंतनोहे जवसंतरसायकोपरायण्डुमस्ये जवसमियं सम्मतं जवसमियं वारितं वे चामण्ये एवमादिया जवसमिया भावा से स्वच्यो जवसमियो प्रविदागरण्य-इसो जीवभावनंत्रों जाम । (व. सं. १८ ६, १७— दु.१४, इ. १४)।

कोच, मान, माथा, लीच, राग, द्वेच धीर मोह; इनमें से प्रत्येक के उपशास्त होते वर तथा उपशास्त्रकाय-बोतराग-क्यास्य के को धीपश्चीमत सम्बस्स्य व छोप-स्वानिक वार्षित समा घोर भी नो इसी प्रकार के क्षय धीपश्चिक मात्र होते हैं उन सकको धीपश्चीमक धियाकप्रस्वयिक जीवभाषवस्य कहते हैं।

श्चौपशमिकगुणयोग — धोवसिमयसम्मतःसंजमीह जीवस्स जोगो धोवसिमयगुणजोगो । (धवः षु. १०, पु. ४३३) ।

. जीव का जो झौपझिमक सम्यक्त्य झौर झौपझिमक सयम के साथ सम्बन्ध होता है उसे झौपझिमकगुण-योग कहते हैं।

ग्रोपशमिक चारित्र-१. इत्स्नस्य मोहनीयस्योपः शमादीपशमिकं चारित्रम्। (स. सि. २-३)। २. बब्टाविशतिमोहविकल्पोपशमादौपशमिकं चारि-त्रम् । धनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्व-लनविकल्पाः षोडशकषायाः, हास्य-रत्यरति-शोक-भय-जुगुष्सा-स्त्री-पुनपुसकवेदभेदाः नवनोकषाया इति एव चारित्रमोहः पंचविशतिविकत्यः। मिथ्यास्व-सम्बङ्गिध्यात्व-सम्बङ्प्रकृतिभेदात् त्रितयो दर्शन-मोहः । एषामध्टाविशतिमोहविकस्पानां उपशमादौ-पशमिकं चारित्रम् । (त. वा. २,३,३) । ३. चा-न्त्रिमोहोपशमादौपशमिकचारित्रम् । (त. इलो. २, ३) । ४. उपशमश्रेण्या त्रियूपशमकेषु उपशान्तकवाये चैकविश्वतिचारिश्रमोहप्रकृतीना मुपशमादुत्पन्नसंयम् पं निर्मलतर सकलचारित्रमीपसमिको भावः। (बी. बी. म. प्र. टी. १४) । ५. योडशकवायाणां नव-नोकषायाणां च उपशमादीपशमिक चारित्रम्। (त. वृत्ति भून. २-३) ।

१ समस्त मोहनीय के उप्हास से जो चारित्र (यथा-क्यात) प्रादुर्मृत होता है वह धोपशमिक चारित्र कहलाता है।

भौ ।शमिक भाव---१. बात्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशादनुद्युतिकपश्चमः । यथा कतकादिप्रक्य- सम्बन्धादम्भसि पञ्चस्योपश्चमः । 🗙 🗙 🗙 उपश्चमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः। (स. सि. २-१)। २. कर्मणोऽनुबृभृतस्ववीर्यं वृत्तितोपद्मामोऽयः प्रापितपञ्च-वत् । यथा सकलुषस्याम्भसः कतकादिद्रव्यसंपर्कात् श्रष:प्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात् प्रसाद उपलम्यते, तथा कर्मणः कारणवशादनुरुभृतस्ववीर्यव्-त्तिता बात्मनो विशुद्धिरुपशमः। (त. बा. २, १, १); ××× स उपशमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः ।(त. बा. २, १, ६) । ३. उपशमनमुपशम:-कर्मणोऽनु-दय-क्षयावस्था, स प्रयोजनमस्येति भौपशमिकः, तेन वानिवृत्त इति । (तः भा हरिः वृ. २-१)। ४. तेषां (कर्मणां) उपशमादौपशमिकः । (वव. पु. १, पू. १६१); कम्मुवसमेण समुब्भूदो घोवसमिद्यो णाम । (वव. पु. ५, पृ १८५); कम्माणमुबसमेण उप्पण्णो भावो स्रोवसमिस्रो। (धव. पु. ४, पृ. २०५) । ५. तत्रोपशमः पुद्गलानां सम्यवत्व-चारि-त्रविधातिना करणविशेषादनुवयो भस्मपटलाच्छादि-ताम्निवत्, तेन निर्वृत्त ग्रीपशमिक परिणामोऽध्य-वसाय इत्युच्यते । (त. भा. सिद्ध, ब्. १-५); तत्रोपशमनमुपशमः कर्मणोऽनुदयलक्षण।वस्था भस्म-पटलावच्छःनाग्निवन्, स प्रयोजनसस्येत्यौपश्रमिकस्तेन वानिवृत्तः । (त. भा. सिद्धः वृ. २-१); उपशमे भवः उपशमेन वानिवृत्तः भौपशमिकः । (त. भा. सिद्धः ब् १०-४) । ६. विपाक-प्रदेशानुभवरुपतया द्विभेदस्याप्युदयस्य विष्कम्भणमुपश्चमस्तंन निवृंत्तः भौपशमिकः। (उत्तरा. नि. शा. बृ. वृ. ३३)। ७. उप-शम एवीपशमिकः, स्वाधिक इण्यत्ययः, यद्वा उपश-मेन निर्वृत्तः स्रौपशमिकः कोषाद्युदयाभावफलरूपो जीवस्य परमञ्जान्तावस्थालक्षणः परिणामविशेषः। (प्रव. सारो. वृ. १२६०) । ८. मोहनीयकर्मोपशम-स्वभावः शुभः सर्वे एवीपशमिको भावः। (खावः भा. मलय. वृ. १८६, पू. ५७८); तथा उपशमेन, कर्मण इति गम्यते, निवृत्त भौपशमिक:। (भाव. भा. मलय. ब्. २०२, पू. २६३) । ६. शान्तदृग्वृत्त-मोहत्वादत्रौपशमिकामिधे । स्यातां सम्यक्त्व-चारित्रे भावस्वीपशमात्मकः ।। (गुणः कमाः ४३, पु. ३२)। १०. कर्मणोऽनुदयरूपः उपश्वमः कथ्यते । यथा कत-काविद्रव्यसम्बन्धात् पङ्के प्रघोगते सति जलस्य स्व-च्छता भवति तथा कर्मणोऽनुदये सति जीवस्य स्व-च्छता भवति । स उपशमः प्रयोजनं यस्य भावस्य सः

भौपशमिकः। (त. वृत्ति भूत. २-१)। ११. कर्म-णां प्रत्यनीकानां पाकस्योपशमात् स्वतः। मो भावः प्राणिनां सः स्यादौपशमिकसंशकः॥ (पञ्चाध्यायी २-१७२)।

१ प्रात्मा में कारणवश्च कर्म की शिवत का अनुद्गृत होना—सत्ता में रहते हुए भी वरपप्राप्त न होना, इसका नाम उपध्यम है। जैसे कतक धादि के सम्बन्ध में ते को कि का उपध्यम—मीचे बैठ बाना। जिस भाव का प्रयोजन प्रकृत उपस्यम हो उसे स्रोपश्चिक भाव कहते हैं।

भ्रोपशमिक सम्यक्त्व-१. सप्तानां प्रनन्तानुबन्ध्या-दिप्रकृतीनामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम् । (स. सि. २-३)। २. सप्तप्रकृत्युपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम्। (त. वा. २, ३, १)। ३. उत्रसमसेडिगयस्स होइ उवसामियं तु सम्मतः । जो वा धकयतिपूंजी प्रस-वियमिच्छो लहइ सम्मं ॥ (बृहत्क. ११८; आ. प्र. ४५; धर्मसं. ह. ७६८) । ४. तेसि चेव सत्तण्हं पय-हीणमृवसमेणुव्यण्णसम्मत्तमृवसमियं। (धव. पू. १, प्. १७२) । ५. दर्शनमोहस्योपशमादौपशमिकसम्य-क्त्वम् ।। (त. इलो. २-३) । ६. धनादिमिण्या-दुध्टेरकृतत्रिपुञ्जस्य यथाप्रवृत्तकरणक्षीणशेषकर्मणी देशोनसागरोपमकोटीकोटीस्थितिकस्यापूर्वकरणभिन्न-ग्रन्थेमिध्यात्वानुदयलक्षणमन्तरकरणं विधायानिवृत्ति-करणेन प्रथमं सम्यक्त्वमृत्पादयत ग्रीपशमिकं दर्शनम्। ××× उपशमश्रेष्यां चोपशमिकम् । (बाचा. सी. ब् ४, १, २१०, पू. १५६) । ७. सत्तण्हं उव-समदो उबसमसम्मो ×××। (गो. भी. २६)। ग्रनन्तानुबन्धिचतुष्क-मिथ्यात्व-सम्यङ्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानामुपशमाञ्जातं विपरीताभिनिवेशाविवस्त-मात्मस्वरूपलक्षणं तत्त्वार्यश्रद्धानमीपशमिकम् । (भ. ब्रा. मूला. १-३१) । ६. शमान्मिय्यात्व-सम्बन्त-मिश्रानन्तानुबन्धिनाम् । शुद्धेऽम्भसीव पङ्कस्य पुंस्यौप-शमिकं भवेत् । (अन. च. २-५४) । १०. धनन्ता-नुबन्धिनां दर्शनमोहस्य चोपशमेन निवृत्तमौपशमि-कम् । ××× यो वा ऽकृतत्रिपुञ्ज:--तथाविध-मन्दपरिणामोपेतत्वादनिवंतितसम्यक्त्वमिध्यात्वोभ-यरूपपुञ्जनयोऽक्षपितमिथ्यात्व-प्रक्षीणमिथ्यात्वः 🗙 ×× लभते प्राप्नोति यत्सम्यक्त्वं तदौपशमिकम् । (वर्मसं. बलय. ब्. ७६८) । ११. उदीर्णस्य मिथ्या-त्वस्य क्षवे सत्यनुदीर्णस्य च उपधमो विपाक-प्रदेश-

रूपतमा द्विविषस्याप्युदयस्य विष्करभनम्, तेन निर्वं-समीपशमिकम् ।(पञ्चलं. मलव. वृ. १-८, पृ.१४; (वडवीसि मलय. वृ. १७, वृ. १३७)। १२. तत्रोपशमी भस्मच्छन्नास्निवत् मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धि-नां च कोषभानमायानोभानामनुदयावस्या । उप-शमः प्रयोजनं प्रवर्तंकमस्य भ्रीपशमिकम् । (मोगकाः स्वो. विव. २--२) । १३. मोहनीयकर्मणः धनन्ता-नुबन्धिचतुष्टयं मिध्यात्वत्रयं चेति सप्तानां प्रकृती-नामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम् । (ब्राराः साः टीः ४) । १४. श्रनादिकालसम्भूतमिथ्याकर्मोपशान्तितः । स्यादीपशमिकं नाम जीवे सम्यक्त्वमादितः ॥ (गण-क्या. १०) । १६. धनन्तानुबन्धिकोधमानमायाली-भावसत्वारः सम्यक्तवं मिच्यात्वं सम्यग्मिच्यात्वं च एतासां सप्तानां प्रकृतीनाम उपशमादौपशमिकं सम्य-क्त्वम् उत्पद्मते । (तः वृत्ति भूतः २-४); तेषां (सम्यक्त-मिथ्यात्व-सम्यग्मिय्यात्वादीनां) उदया-भावे धनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभानां चोदया-भावे सति प्रयमसम्यक्त्वमीपशमिकं नाम । (त. वृत्ति ब्रुत. ६-१) । १६. तत्रौपशमिक अस्मच्छन्नाय्नि-वत् मिध्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिनां च कोध-मानमायालोभानामनुदयावस्था (म) उपशमः प्रयो-जनं प्रवर्तकमस्य भौपशमिकम् । (वर्मसं. मान. स्वो. ६३) । १७. मिथ्यात्विमश्रसम्यक्तवं प्राक्कवाय-चतुष्टयम् । तेषामुपशमाज्जातं तदौपशमिकं मतम् ॥ (ब. सं. आ. ४-६६) । १८. न विद्यतेऽन्तोऽवसानं यस्य तदनन्तं मिध्यात्वम्, तदनुबध्नन्तीत्येवंशीसा धनन्तानुबन्धिनः कोधमानमायालोभाः, मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वप्रकृतिनामदर्शनमोहत्रय चेति सप्तप्रकृतीनां सर्वोपशमेनीपशमिकसम्यक्त्वम । (गी. की. की. प्र. ही. २६)।
१ वानतावृत्रको शादि — मिध्यास्त्र, सम्यमिष्यास्त्र,
क्षेत्र सम्यक्ष्य प्रकृति वे वर्धनमोहनीय की तीन,
तवा चारिवचनोहनीय की श्रानतानुत्रको कोच, मान,
नाया और लोन ये चार — इन सात प्रकृतियों
के उपरास से होने वाले सम्यक्ष्य को श्रीप्तामिकसम्यक्ष्य कहते हैं।

स्रौपद्मिकी खेदना—तदुवसम-(प्रदुकम्मृदसम-) जिलदा उवसमिया। (बच- पु. १०, पू. प)। स्राठ कर्मों के उपश्रम से जो बेदना उत्पन्न होती है, बह स्रोपश्मिकी बेदना कहनाती है।

स्रोपकासिको स्रेणी— स्रेणिरापि द्विप्रकारा धोपवा-विकी शायिको च । तत्रीयश्मिको धनन्तानुकृषिको विक्यास्थान्त्रयं नपुंकर-श्मीकरो हास्यापिक्टक पूं-वेदः धप्रश्यास्थान-त्रयास्थानावरणाः संज्यकतास्थ्य-ति । स्रस्यास्थान-त्रयास्थानावरणाः संज्यकतास्थ्य-वृत्ये— प्रविर-व-वेदा-प्रमात्ताप्रमत्त विरतानामन्यतमः प्रारस्ये । × × ततः प्रतिसम्बनसंख्यमागपुप-समयन् समस्तमननपुष्ट्रतं धामयति । (त. भा. हरि. व विक. व. ८-१६) ।

प्रमत्ताव्वान्यपुष्टयः, निष्यात्वादि तीन, नपुंतकः व स्त्री वेद, हास्यादि छह्, पुंचेद, प्रप्रत्यास्थानावरमः, प्रत्यास्थानावरमः, प्रत्यास्थानावरमः कीर संस्थातः इन कर्मब्रहतियाँ का बहाँ स्वाच्या से उपदास किया जाता है यह उपदासक्षेणी कहलाती है। इस उपदासक्ष्णी कहलाती है। इस उपदासक्ष्णी का प्रारम्भक प्रप्रमत्तस्थतः हुमा करता है। प्रम्य किन्हीं खावायों के मतानुवार क्षाविरतः, देशविरतः, प्रमत्त-विरतः प्रदासक्ष्णी का प्रारम्भक देशविरतः, प्रमत्त-विरतः प्रदासक्षणी का प्रारम्भक होता है।

#### 20 75-18

# लचणावली में उप्रयुक्त ग्रन्थों की श्रतक्रमणिका

| सस्य       | संकेत                 | व्रत्य नाम                                   | ग्रन्थकार                           | प्रकासक                                  | प्रकाशन काल              |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| *          | ध्रष्टमारमक           | . <b>प्रश्या</b> त्मकमलमार्तण्ड              | कवि राजमल्ल                         | वीर-सेवा-मन्दिर सरमावा                   | £ 1688                   |
| ź          | ग्रघ्यात्मर.          | श्रध्यातमरहस्य (योगो-<br>द्दीपन शास्त्र)     | प-द्याशाचर                          | बीर सेवा-मन्दिर दिल्ली                   | €. १६४७                  |
| ą          | ब्रध्यात्मसा.         | . <b>ग्र</b> ध्यात्ममा र                     | उ. यशोविजय                          | जैनवर्ग प्रसारक सभा<br>भावनगर            | कि. १६६६                 |
| ¥          | घन. घ.                | बनगार <b>चर्मामृत</b>                        | पं- ग्राशावर                        | मा दि जैन ग्रन्थमाला<br>समिति, बम्बई     | £. 9898                  |
| ¥          | घन. घ. स्वां.<br>टी.  | भनगरधर्मामृत टीका                            | ,                                   | .,                                       | - a :                    |
| ŧ          | धनुयो.                | शनुयोगद्वारसूत्र                             | मार्वरक्षित स्वविर                  | भागमोदय समिति बम्बई                      | €. \$688 ·               |
| b          | धनुयोः मलः<br>हेमः वः | ब्रमुयोगद्वार टीका                           | मलघारगच्छीय<br>हेमचन्द्र            | 29                                       | 11                       |
| 5          | भनुयोः चू.            | त्रनुयोगद्वार चू <del>णि</del>               | "                                   | ऋषभदेवजी केसरीमलजी<br>हवे. संस्था रतलाम  | €. १€२=                  |
| £          | भनुयोः हरिः<br>व.     | वनुयोगद्वार टीका <sup>*</sup>                | हरिभद्र सूरि                        | 12                                       |                          |
| <b>१</b> 0 | <b>झ</b> ने. ज. प.    | मनेकान्तजयपत≀का<br>-                         | >,                                  | सेठ मयुमाई तनुष मनसुस-<br>भाई ग्रहमदाबाद | · -                      |
| <b>?</b> ? | मसित-श्रा.            | धमितगति श्रावकाचार<br>(भागचन्दकृत टीका सहित) | बाचार्यं ब्रमितगति                  | दिः जैन पृस्तकालय, सूरत                  | वीः निः २४८४<br>विः २०१४ |
| <b>१</b> २ | म्रष्टक.              | श्रष्टकानि                                   | हरिभद्र सूरि                        | जैनवर्ग प्रसारक सभा,<br>आवनगर            | वि.सं. १६६४              |
| \$3        | भभि. रा               | व्यभिषान राजेन्द्रकोव<br>(सात भाग)           | श्री विद्धाः राजेन्द्र<br>सूरीश्वर  | श्री जैन स्वेताम्बर समस्त<br>संघ, रनलाम  | £. १११३-३४               |
| 18         | घष्टशः                | घष्टसती                                      | मट्ट(कलकदेव                         | भा- जैन सिद्धान्त प्र-संस्था             | £. १६१४                  |
| 2.8        | भ्रष्टस.              | घष्टसहस्री                                   | द्या. विद्यानन्द                    | निर्णय सागर प्रेस, बम्बई                 | ई. १६१४                  |
| १६         | घष्टसः दृ             | प्रवःसहस्री तात्पर्यविवरण                    | <b>उ₊यशोविअय</b> े                  | जैन ब्रन्थ प्रकाशन सभा,<br>राजनगर        | ई. १६३७                  |
| 19         | शाचा- सा-,<br>धा. सा. | माचारसार                                     | वीरनन्दि सैद्धान्तिक चक्र-<br>वर्ती | राजनगर ,<br>मा-दि.जैन अंथमाला, बम्बई     | वि. १६७४                 |

| संस्था     | संकेत         | ्रम्य नाम्<br>-                     | इत्यकार्                           | म्काशक                                   | प्रकाशन काल            |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| ţs.        | धारायः सू     | धावाराञ्चसूत्र (१९व व<br>दिलीय वत.) | _                                  | शिक्षणक साहित्य प्रचारक<br>समिति, मुम्बई | बि. सं. १२३४           |
| 35         | वाचाराः निः   | माचाराङ्ग वियु क्ति                 | भद्रबाहु प्राचार्य                 | "                                        | ,,                     |
| ₹•         | माचाराः वीः   | <b>प्राचारांग कृत्ति</b>            | शीलांकाचार्य                       | 2                                        | 14                     |
| ₹₹         | बाचार्वम.     | धाचार्यमुक्ति (कियाक.)              | -                                  | संपा. प. पन्नालास जी सोनी                | वि. सं. १६६३           |
| <b>१</b> २ | धारमानुः      | <b>बात्मानुशासन</b>                 | बुणमद्रा <b>चा</b> र्य             | र्जन संस्कृति संरक्षक संघ,               | £. १६६१                |
| ₹₹         | धारमानुः मृ   | बात्मानुकासन वृत्ति                 | प्रभा <del>षन्द्राचार्व</del>      | स्रोसापूर<br>"                           | ,,                     |
| 58         | वाः मीः       | बाष्तमीमांसा (देवागम)               | समन्तमद्राचार्य                    | भाः जैन सिः श्रकाशिनी संस्था             | £ 556A                 |
| २४         | ब्राः सीः वृः | प्रात्मनीयांसा परवृत्ति             | दसुनन्दी सैद्धान्तिकः<br>चन्नवर्ती | काशी<br>"                                | ,,                     |
| 24         | वाप्तस्य,     | वाजसक्य                             | 49401                              | मा- दि- जैन ग्रम्थमाला, बम्बई            | बि. १६७६               |
| २७         | बा. सा.       | <b>प्रारायनासार</b>                 | देवसेनावार्य                       | **                                       | वि. १६७३               |
| २६         | बा. सा. टी.   | माराधनासार टीका                     | भी रत्नकीर्तिदेव                   | 22                                       | ,                      |
| २१         | वासाय.        | बानापप दत्ति                        | देवसेनाकार्य                       |                                          | वि. ११७७               |
| ₹ø         | माव. सू.      | बावस्थक सूत्र (बाध्यः १)            | -                                  | दे. ला. चूंन पुस्तको. फंड सूरत           | वि-१६७६                |
| 38         | धाव- नि-      | ग्रावश्यकनियुं क्ति ,               | द्याः भद्रबाहु                     | .,                                       | ,,                     |
| <b>₹</b> २ | वायः भाः      | वाक्त्वक प्राच्य ,,                 | -                                  | at                                       | 19                     |
| **         | वायः वृ       | बावस्यक कृति ॥                      | हरिश्र सूरि                        |                                          | ,,                     |
| źĄ         | वाय. सू.      | बावस्यकसूत्र(ब्रच्य-२.३,४           | -                                  | भागमोदयसमिति मेहसाना                     | to teto                |
| **         | बाब- नि,      | धावत्रवक निर्दु कित ,,              | धाः भहवाहु                         | 28                                       |                        |
| **         | काम. भा.      | जानस्यक भाष्य "                     | -                                  |                                          | ,,                     |
| 34         | यादः दृः      | भावश्यक वृत्ति ,                    | हरिमद्रसूरि                        | **                                       |                        |
| şe         | वाव. सू-      | बावस्यकसूत्र (भा. १,२)              | _                                  | मागमोदव समिति बस्ब्ई                     | €. \$ € ₹ F + \$ £ ₹ ₹ |
| 38         | माव- ब्       | पावस्यकसूत्र वृत्ति                 | <b>माः मस</b> य्गिरि               |                                          | +1                     |
| Y.         | वाब. दू.      | बावस्यकसूच (बा. ३)                  | <del>-</del>                       | दे. बा. बैन पूस्तको. पढ सूरत             | f teft                 |

| र्संस्यी | संकेत                           | ग्रन्थं नीम                                         | व्यकार                                 | प्रकाशेक                                      | प्रकाशने कील |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| vř       | बार्यः कु                       | वार्वश्यकसूत्रं वृति                                | मा- मसवर्षिरि                          | दे. बा. बैन पूर्वकीफेंड बूर्रव                | t feet       |
| ΥĄ       | माब-हर्षि. वृ.<br>मैल- हेम: टि. | मानस्यकसूत्र हरिगद्रविर्-<br>चित्र वृत्ति पर टिप्पण | मसमारगण्डीय हेम-<br>चन्द्र सूरि        | ,,                                            | €. १६२•      |
| Ąį.      | इंड्टॉप.                        | <b>इ</b> च्टीपवेस                                   | पूज्यपादा <del>र्</del> षी <b>र्वे</b> | या- दि- जैन इंबेमीली, केबी                    | 14. 120E     |
| **       | इंड्टोप. टी-                    | इच्टोपदेश टीका                                      | पं. बाबाबर                             | ,,                                            | 17           |
| ٧¥       | उत्तरा.                         | उत्तराध्ययेन सूत्र                                  | -                                      | पुष्पवर्ष केंगचर्त, वर्ताह                    | -            |
| ΑĘ       | उत्तः ने-वृ                     | उत्तराध्ययंन सुबोबा वृक्ति                          | नेमिचन्द्राचीय                         | ,,                                            | -            |
| ¥0       | उत्तराः सू                      | उत्तराध्ययन सूत्र (प्रवर्न                          | _                                      | बैन पुरतकीं द्वार संस्था, सूरत                | t ini        |
| 84       | उत्तराः निः                     | विभाग)<br>उत्तराध्ययंत्र निर्युंकि                  | महबाहु                                 | " .                                           | 11'          |
| ¥Ł       | उत्तराः क्षं- वृ                | उत्तराध्यवन निः वृत्ति                              | <b>कान्तिसूरि</b>                      | ,,                                            | 15           |
| ¥.       | उपदे- प.,उप-                    | उपवेशपद (प्रवेम वि.)                                | हरिथर्ज तूरि                           | बीमन्मुक्तिकमलं बैंन मोहन-<br>माला, बढ़ौदा    | बि. ११७€     |
| ųę       | उरदे. प. टी.                    | "टीका                                               | मुनिषन्द्र सूरि                        | ग्र                                           | "            |
| 47       | उपदे. प., उप                    | " (हितीय वि.)                                       | हरियद्व सूरि                           |                                               | वि. १६=१     |
| X.P      | उपंदै प. धी.                    | "टीका                                               | मुनिकम्ब सूरि                          | "                                             | "            |
| ŔŖ       | उपवे. मी.                       | उपदेशमाला                                           | वर्मदासं गर्गी                         | व्यवस्ति केवरियस स्वेता.<br>बैन संस्था, रतलाम | E. FERE      |
| χķ       | उपासको.                         | उपासंकाष्ययने                                       | तोमदेव सूर्रि                          | भारतीय ज्ञानपीठ, कांची                        | 4. 4648      |
| ¥.       | <b>केंद्रि</b> मार्ड            | ऋषिमार्थितं सूत्र                                   | _                                      | ऋवमदेवं केंग्रीमनं संस्था,<br>रक्ताम          | €. १.270     |
| X to     | धोषनि- वृ.                      | भोवनिर्युक्ति (तमाध्य)                              | वृत्तिकार द्रीणाचार्व                  | धाः विवयदान सूरीस्वरं वैर<br>सन्यमानाः सूरत   | £. 1840      |
| ¥        | धींपर्या.                       | मीपपातिक हुन                                        |                                        | बागमोदय श्रीमति, बम्बई                        | € 128€       |
| χŧ       | #1                              | भौपपातिकंसूत्रवृत्ति                                | वृत्तिकार प्रभयदेव                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | "            |
| ţ        | 1                               | र्थं गपण्णं सी                                      | शुभवन्द्राचार्ये                       | मा. दि. जैने ग्रंथमाला समिति<br>सम्बद्ध       | वि. १६७।     |
| 4        | कर्में प्र                      | <b>कॅमॅंश्रंकृति</b>                                | वाचक शिवसमं सूरि                       |                                               | ₹. ₹€₹७      |
| €1       | कर्मप्र. धू.                    | कर्मप्रकृति पूर्णि                                  | _                                      | n                                             | "            |

| संस्था     | संकेत                    | ्यभ्य नाम                  | ग्रन्थकार                               | সকাহা <b>ক</b>                         | प्रकाशन काल        |
|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Ę</b> ₹ | कर्मेत्रः मलय्<br>बृ     | कर्मप्रकृति वृत्ति         | मलयगिरि                                 | मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डमोई<br>(युजरात) | ई. १६३७            |
| ξ¥         | कमंत्रः यशोः<br>टीः      | कर्मप्रकृति टीका           | उपाध्याय यशोविजय'                       | ", "                                   | , ,                |
| ęx         | कर्मविः गः               | क्मेंविपाक                 | गर्ग महर्षि                             | जैन श्रात्मानन्द सभा, भाव-<br>नगर      | वि. १६७२           |
| ĘĘ         | कर्मबि. पू.<br>व्या.     | कर्मविपाक व्याख्या         | -                                       | 21 .                                   | h                  |
| ६७         | कर्मविः गः<br>परमाः व्   | कर्मवियाक वृत्ति           | परमानन्द सूरि                           | 31                                     | B1 .               |
| Ęq         | कर्मवि. दे               | कमंबियाक                   | देवेन्द्रसूरि                           | ,,                                     | £. \$5\$x          |
| 33         | कर्मवि. दे.<br>स्वो. वृ. | कमंबिपाक वृत्ति            |                                         | :•                                     | ,,                 |
| 90         | कर्मस्तः                 | कमंस्तव                    | -                                       | . n                                    | वि. १६७२           |
| ७१         | कर्मस्तः गो.             | कर्मस्तव बृत्ति            | गोविन्द गणी                             | ;"                                     |                    |
| ७२         | कल्पसू-                  | कल्पसूत्र                  | भद्रवाह                                 | प्राचीन पुस्तकोद्धारफंड, सूरत          | ई. १६३६            |
| FU         | कल्पसू. स.               | कल्पसूत्र वृत्ति           | समयसुन्दर वणी                           | 29                                     | ,,                 |
| 80         | वृ.<br>कल्पवू.           | n                          | विनयविजय गणी                            | द्यात्मानन्द जैन सभा, भाव-             | €. १६१४            |
| ৬২         | विनयः बुः<br>कसायः पाः   | कसायपाहुड सुत्त            | गुणवराचार्य                             | नगर<br>बीर शासन संघ, कलकला             | ई- १६४५            |
| ७६         | कसायः पाः                | कसायपाहुड चूणिसूत्र        | यति दृषभा ना्यं                         | .n                                     |                    |
| . 00       | चू.<br>जयभः              | कसायपाहुड टीका<br>(जयघवला) | वीरसेनाचार्य भौर<br>जिनसेनाचार्य        | दिः जैन संब चौरासी-मथुरा               | <b>ई</b> ् १६४४ मा |
| 95         | कातिके.                  | कातिकेयानुप्रका            | स्वामिकुमार                             | राजचन्द्र जैन ज्ञास्त्रमाला,<br>सगास   | वि.स. २०१          |
| 90         | कार्तिके दी              | " ट्रीका                   | सुम्बन्द्राचार्य                        | थनात                                   |                    |
| 50         | क्षत्रज्ञू-              | क्षत्रपूडामणि .            | वादीभसिंह सूरि                          | टी. एस. कुणुस्वामी शास्त्री,<br>संबोर  | £ 860\$            |
| 58         | गद्यचि-                  | गद्यचिन्तामणि              |                                         | n .                                    | €. १८१६            |
| =7         | गुण. कः                  | गुणस्थानकमा गोह            | रलवेबर सूरि                             | बात्मतिलक बन्ध सोसायटी,<br>बहमदाबाद    | वि. सं. १६७        |
| ==         | तु. यु. व.               | गुरुगुणषट्त्रिशिका         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | बैन बात्मानन्द सभा,                    | वि.सं. १६७१        |
| -¥         | गु. गु. व.<br>स्वो. वृ.  | गुरुगुणषट्त्रिशिका वृत्ति  | a2                                      | भावनगर                                 | **                 |

| एं स्था       | संकेत                   | ब्रन्थ नाम                                       | ग्रन्थकार                   | प्रकाशक                                     | प्रकाशन काल  |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| = 4           | गो. जी-                 | गोम्मटसार जीवकांड                                | भाः नेमिचन्द्र सिः चः       | मा. जैनसिद्धान्त प्रकाशिमी<br>संस्था, कसकता | _            |
| = 1           | गो. जी. मं.<br>प्र. टी. | यो. मन्दप्रबोधिनी टीका<br>(ज्ञानमार्गणा पर्यन्त) | ग्र <b>भयचन्द्रा</b> वार्यं |                                             | _            |
| , <b>50</b> , | मोः जी. जीः<br>प्रस्टीः |                                                  | केशवर्णी[मः नेमिचंद्र]      | 23                                          | _            |
| 44            | गो. क.                  | गोम्मटसार कर्मकांड                               | थाः नेमिचन्द्र सिः चः       | 31                                          | _            |
| . 58.         | गो.क. जी.<br>प्र.टी.    | गोः जीवतस्वप्रकाशिनी<br>टीका                     | केसववर्णी (भ. नेमिचंद्र)    | 20                                          | -            |
| 60            | चन्द्रः च.              | वन्द्रप्रमचरित्र                                 | बा- वीरनन्दी                | निर्णय सागर प्रेस, बंबई                     | र्षः १८१२    |
| 6 8           | चाः साः पृः             | वारित्रसार                                       | चामुण्डराय                  | मा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बंबई                | वि. सं. १६७४ |
| 83            | जम्बूद्धी.              | जम्बूद्वीपप्रक्रप्तिसूत्र                        | -                           | जैन पुस्तकोद्धारफंड, बम्बई                  | ई. १६२०      |
| ₹3            | जम्बूदी वा              | जम्बूद्वीय वृत्ति                                | शान्तिचन्द्र                | 80                                          | ,,           |
| £X            | जम्बू. च.               | वम्बूस्वामिचरित                                  | पं. राजमल्ल                 | मा-दि- जैन बन्धमाला<br>समिति, बम्बई         | वि. सं. १६६३ |
| €¥            | जं∗दी. प∗               | जंबूदोब-पण्यत्ति-संगहो                           | बा. पद्मनन्दि               | जैन सस्कृति संरक्षक संघ,<br>सोलापूर         | 11 50 ER     |
| १६            | जीतक.                   | जीतकल्प सूत्र                                    | जिनभद्रगणि-समाध्रमण         |                                             | €. १€३६      |
| દહ            | जीतक. चू.               | जीतकस्पसूत्र चूणि                                | सिद्धसेन सूरि               | n                                           | **           |
| ٤s            | जीतकः वि.<br>व्या.      | जीतकल्प-विवमपदव्यास्या                           | श्रीचन्द्र सूरि             | 19                                          | - "          |
| 33            | जीव. च.                 | जीवन्धरचम्पू                                     | कवि हरिचन्द्र               | टी. एस. कुप्पूस्वामी, तंबोर                 | \$. 280X     |
| १००           | जीवस-                   | जीवसमास (मूल)                                    | -                           | ऋषभदेव केशरीमल स्वेता.<br>संस्था, रतलाम     | €. १६२=      |
| १०१           | -জীৰাজী-                | जीवाजीवाभिगम                                     | -                           | जैन पुस्तकोद्वारफंड, बम्बई                  | 3935         |
| <b>१</b> •२   | जीवाजी-<br>मलयः व्      | जीवाजीवासिगम वृत्ति                              | धाः मलयगिरि                 | 29                                          | ,,           |
| 1:3           | वैन्त-                  | जैनतकंपरिभाषा                                    | धा. यशोविषय                 | वैनवम् ब्रहारक समा,<br>भावनगर               | वि. सं. १६६४ |
| <b>80</b> ¥   | श्रा. सा-               | ज्ञानसार                                         | पद्मसिंह मुनि               | भावनगर<br>माः दिः जैनवन्यमाला, वस्वई        | " {EUX       |
| ₹0×           | ,,                      | ज्ञानसार सूत्र                                   | तः यशोविजय                  | बास्मानन्द सभा, भावनगर                      | वि. सं. १६७१ |
| १०६           | ज्ञा-सा-टी.             | ज्ञानसार टीका                                    | देवभद्र युनीश               | <b>3</b> 2                                  | ,            |
| 800           | ज्ञानाः                 | <b>बानार्णव</b>                                  | वुभक्तः प्राचार्व           | परमञ्जूत प्रभावक मंडल, बंबई                 | €. १६२७      |

|             |                      |                                                       |                            | A STATE OF THE PROPERTY OF THE             | AGAING SPORES OF THE PARTY. |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| संस्था      | संकेत                | देश्य नाम                                             | इत्यकार                    | <b>ब्रक्तिक</b>                            | विकासने कीर्य               |
| <b>†</b> •= | ज्योतिष्क.           | ज्योतिष्करण्डकः ।                                     | _                          | क्षप्रदेव केशरीमल श्वेता.<br>संस्था, रतसाम | # feka                      |
| 305         | क्योतिस्म<br>मसयः व् | ज्योतिषकरण्डक वृत्ति                                  | मलविगिर झाचार्य            | 0441, (0414                                | Fe!                         |
| • 1 5       | त. सा-               | तस्वसार                                               | <b>बीदेवसेन</b>            | या. दि. वैम इवमासा, वर्म्यई                | कि. सं. १९७५                |
| ***         | तस्वानुः             | तस्वानुशासन                                           | रामसेन मुनि                | 29                                         | "                           |
| ११२         | त. मा.               | तत्त्वाबँमाध्य (भा. १,२)                              | स्वोपज्ञ (उमास्वाति)       | दे. सा. बैन पुसामी. वंड, वंबर              | ft. Pényang                 |
| ***         | त. भा. सि.           | तत्त्वायंमाध्यवृत्ति                                  | सिद्धसेन गणी               | 20                                         | क्षि १६०२                   |
| <b>6</b> 58 | त मा हरि.            | 13                                                    | हरिभद्र सूरि               | _                                          |                             |
| ११५         | त. बा.               | तस्वार्ववार्तिक(मा॰ १,२)                              | <b>धकसंकदेव</b>            | भारतीय ज्ञानपीठ कीसी                       | · 作物中省10                    |
| ***         | तः वृत्ति            | तस्वार्थवृत्ति                                        | युवसागर सूरि               | 20                                         | €. ₹₹¥₹                     |
| 540         | त. व्यो              | तत्त्वार्थस्मोकवातिक                                  | विद्यानन्दं साथार्थ        | नि- सावर विश्वसिंद बंध्वई                  | की शहर व                    |
| <b>१</b> १< | त- सा-               | तस्वार्यसार (प्रयम गु.)                               | भमृतचन्द्र सूरि            |                                            | ई. १२∙४                     |
| 355         | त- सुसवो.            | त- सुसवोधा वृत्ति                                     | मास्करनन्दी                | घोरियन्टन सायचेरी नैसूर                    | 4. SERR.                    |
| <b>१२</b> • | त-सू-                | तत्त्वार्थं सूत्र (प्र. गुन्छक)                       | उमास्वामी                  | निगँव सागर बन्तासक                         | € 12.5                      |
| १२१         | ति- प-               | तिलोबपन्मती (प्र. भाग)                                | यतिबृषमाचार्यं             | र्वन संस्कृति तरक्षक तेष,<br>सोलापुर       | 4: 66AA                     |
| १२२         | ,,                   | " (द्वितीय माग)                                       | "                          | a diail                                    | £ FERF                      |
| <b>१२३</b>  | त्रि-सा-             | त्रिसोकसार                                            | नेमिचन्त्र विद्वास्तवक्रवः | याः दिः जैन विवासाः, वंबई                  | की. वि. एक्का               |
| १२४         | त्रि-सा-टी.          | त्रिलोकसार टीका                                       | माधवसम्द्र नैविद्यदेव      | 91                                         | बी. वि. एंडक्ट              |
| <b>१</b> २४ | त्रि. थ. श.          | त्रिवस्टिशलाकापुरुववरित्र<br>(पर्व १. घावीस्वरवरित्र) | हेमचन्द्राचार्य            | वैनवर्ग प्रसारक संवा,<br>(भावनगर)          | ब्रिक्ट १६६६                |
| "           | n.                   | विष <b>्टिशकाकापुरवच</b> रित्र                        | ,,                         | , (414444)                                 | RE# 1889                    |
| n           | ,                    | (दि. पर्व, मजितनाक्यरित्र)<br>पर्व ३-६ (३-१९ तीवंकरों | ,,                         |                                            | वि. सं. ११६२                |
| .,          | ,                    | का चरित्र)<br>पर्व ७ (जैन रामायण नमि-                 | _                          |                                            | बि. सं. १९६३                |
| ,,          | ,                    | नाय मादि का चरित्र)<br>पर्वं ६, १ (नेमिनाय झादि       | ,,                         | 10                                         | Tr. W. \$25Y                |
|             |                      | का चरित्र)                                            |                            | 1                                          |                             |

| The state of the s |                           |                                     |                            |                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| winger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | giðigi.                   | इस्थ नाम                            | इन्दकार                    | प्रकाशक                                      | মুকার্যন কার |
| -2040-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | -1 . /                              | हेमचन्द्राचार्य            | जैनवर्गससारक सभा                             | fa. si. eesk |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वि. इ. इ. इ.              | पर्व १० (महाबीर शादि<br>का चरित्र)  | हमजन्द्राचाय               | (भावनगर)                                     | 14. 4. 6644  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                         | परिशिष्ट पर्व (स्वविरा-             | n                          | "                                            | बि.सं. ११६८  |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दसई. स्.                  | वली चरित्र)<br>दशकैकालिक सूत्र      | शय्यम्भव सूरि              | जैन पुस्तकोद्धार श्रंड, बम्बई                | ई. १६१व      |
| १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दशवै. नि.                 | दशवैकालिक नियुं क्ति                | भद्रबाहु                   | 12                                           | "            |
| <b>१२</b> #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दशकै नि                   | दशक्रीकासिक वृत्ति                  | हरिमद                      | 29                                           | 30           |
| १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हरि. हू.<br>दशवै. जू.     | दशवैकालिक चूनि                      | जिनदास गणि महत्तर          | States bare to time                          | £ {833 }     |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इध्यसं.                   | इम्पसं वह                           | नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक देव | संस्था रतलाम<br>जैन हितेथी युस्तकालय बंबई    | £: ११••      |
| <b>१</b> ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इव्यानुः हः               | द्रम्यासुद्रोगतकंगा                 | मोजनवि                     | परमध्रुतप्रशाशक सं <b>वद्य वंदर्द</b>        | बी. नि. २४३  |
| १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | প্রাসি-                   | द्वानिवतिका (तत्त्वानुवा-           | व्यमिक्षगतिसूरि            | मा- दि. जैनव्रन्थमाला समिति<br>वस्वर्ड       | वि. सं. १६७४ |
| १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वावसानु-                | नादिसंग्रह में)<br>इहदश्रनुप्रेक्षा | कुन्दकुन्दावार्य           | 37                                           | विन्तं १६७   |
| <b>\$</b> #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बम्मर, ब मैं              | बम्मरसावण                           | पद्यनन्दी मुनि             | 18                                           | विस्तं १६७   |
| <b>१३</b> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | घमंप.                     | वर्मपरीका                           | व्यमितगस्याचा <b>र्यं</b>  | जैन हितैबी पुस्तकासम बंबई                    | €. ११०१      |
| १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | थ. वि.                    | व मंबिन्दुप्रकरण                    | हरिमद्र सूरि               | धागमोदय समिति, बम्बई                         | ई. १६२४      |
| eş,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इ. बि. सु. वृ.            | वर्मकिन्दु मुनियन्त्र वृत्ति        | मुनिचना सृरि               | "                                            | "            |
| १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्मश.                    | वर्मशर्माम्युदय                     | कवि हरिचन्द्र              | निर्णयसागर प्रेस, वस्वई                      | €. १=६६      |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वृगंझ.                    | वर्मसंबह (दो भागों में)             | उपाञ्चाय मानविवय           | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, दंब                 | f. 1214-1    |
| ₹¥•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्र स्को- वृ.              | धर्मसंग्रह टीका                     | स्वोपन्न (मानविजय)         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      | 14           |
| {¥{                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्गवं-                   | वर्मसंग्रहकी                        | हरिमद्र सूरि               | 12                                           | € 161€       |
| \$X3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, म्ल्य-                 | वर्गसंबद्धकी वृत्ति                 | मस्रविदि                   | 27                                           | "            |
| <b>{</b> ¥3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                     | पं. मेषावी                 | बा. सूरवमान बकीस, देवनल                      | बी- २४३६     |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ध्यानग,                   | ध्यानशतक                            | _                          | श्चाव. हरि. बृत्ति में (पृ.४=२<br>से ६११ पर) | _            |
| \$41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नन्दी शू.,<br>नन्दी श्रा. | नन्दी सूत्र                         | देवदाचक गणी                | ब्रायमोदय समिति, वस्यई                       | ई. १६१७      |
| tx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | नन्दीसूत्र कृति                     | बा. मसविगरि                | 30                                           | 1 '.         |

| संस्था | संकेत                  | प्रस्थ नाम                 | ग्रम्पकार                  | সকাহাক                                 | प्रकाशन केलि |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
| १४७    | नन्दी. पू.             | नन्दीसूत्र चूणि            | विनदास गणि महत्तर          | ऋ. के. जैन हवे.संस्था, रतलाम           | €. १५२=      |
| १४८    | नन्दी- हरि.वृ          | नन्दीसूत्र वृत्ति          | हरिमद्र सूरि               | ,,                                     | "            |
| 886    | नवप्र.                 | नयप्रदीय                   | उ. यद्योविजय               | जैनवर्गप्रसारक सभा, भावनगर             | वि. ११६५     |
| १५०    | नवर.                   | नयरहस्य प्रकरण             | "                          | "                                      | ,,           |
| १५१    | नयोप-                  | नयोपदेश                    | यशोविजय गणी                | भ्रात्मवीर सभा, भावनगर                 | €. १६१€      |
| १४२    | " स्वो. वृ.            | नयोपदेख वृत्ति             | 22                         | "                                      | "            |
| ξX3    | नवत                    | नवतस्वप्रकरण               |                            | बीमजी भीमसिंह माणकें, बबई              | £. 8686      |
| \$88   | नंदी चू.               | नंदीसुत्त चुन्नि           | जिनदास गणी                 | प्राकृत ग्रन्थ परिष <b>द्-वा</b> राणसी | £. १844      |
| १५५    | नारवाध्ययन             | नारदाध्ययन                 | _                          | -                                      | -            |
| १५६    | नि-सा-                 | नियमसार                    | कुन्दकुन्दाचार्य           | जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय            | £. १६१६      |
| १५७    | नि. सा. वृ.            | नियमसार वृत्ति             | पश्चप्रभ मलबारी देव        | बंबई<br>n . ·                          | "            |
| १४८    | निर्वाणक.              | निर्वाणकतिका               | पादिविप्ताचार्य            | नथमल कन्ह्रैमालाल, रांका               | ई. ११२६      |
| १५६    | निशीयन्.               | निशीय <b>चूणि</b>          | जिनदास गणि महत्तर          | वंगई                                   |              |
| 640    | नीतिया-                | नीतिबाक्यामृत              | सोमदेव सूरि                | मा. दि: जैन ग्रन्थमाला समिति,          | बि. १६७६     |
| १६१    | नीतिबा. टी.            | नीतिवास्यामृत टीका         | -                          | वंबई                                   | ,,           |
| १६२    | नीतिसा.                | नीतिसार                    | भट्टारक इन्द्रनन्दी        | 17                                     | वि. सं. १९७५ |
| १६३    | न्यायकु.               | न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम भाग | प्रमाचन्द्राचार्य <u>े</u> | 3,                                     | ई. १६३=      |
| १६४    | "                      | ″ द्वितीय भाग              | ور                         | 9,                                     | £. १६४१      |
| १६५    | न्याः दीः,<br>स्यायदीः | <b>न्या</b> यदीपिका        | ग्रमिनव वर्ममूबब           | वीर सेवा-मन्दिर                        | f. Pevy      |
| १६६    | न्यायदाः<br>त्यायदिः   | न्यायविनिश्चय              | भट्टाकलंकदेव               | सिंघी जैनग्रन्थमाला, कलकत्ता           | ई. १६३६      |
| ?40    | न्यायवि. वि.           | " विवरण प्र. मा.           | वादिराज सुरि               | मारतीय ज्ञानपीठ, काशी                  | £. १६४६      |
| १६८    | "                      | " " द्विः भाग              | ,,                         | 12                                     | £. 8844      |
| ३६६    | न्यायाव.               | न्यायानतार                 | सिद्धसेन दिवाकर            | व्वे. जैन सहासभा, बंबई                 | वि. सं. १६=४ |
| ६७०    | स्यायावः वः            | न्यायावतार वृत्ति          | सिद्धींव गणी               | "                                      | 11           |

| संस्था      | संकेत                  | ग्रन्थ नाम                                          | ग्रन्थकार                | সকা <b>হা</b> ক                        | সকাহান কাল   |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|
| १७१         | व उम्ब.                | <b>यउमचरिय</b>                                      | विश्रमसूरि               | जैनवर्म प्रसारक सभा<br>भावनगर          | £. १६१४      |
| १७२         | पद्म. पं.              | पद्मनस्दि-पंचविश्वति                                | पश्चनन्दी मुनि           | जैन सस्कृति संघ, सोलापुर               | ई. ११६२      |
| १७३         | षव्म. पु.              | वद्मपुराण (मा. १,२,३)                               | श्रीरविषेणाचार्य         | भारतीय ज्ञानपीठ, काशी                  | £. 2688,     |
| १७४         | परमा.                  | परमात्मप्रकाश                                       | श्रीयोगीन्द्रदेव         | परमध्तुतप्रभः क महल बंबई               | वि. सं. १६६३ |
| १७४         | परमाः वृः              | <b>१रमात्मप्रकाश वृत्ति</b>                         | श्रीइहादेव               | 25                                     | ,,           |
| १७६         | परीक्षा-               | परीक्षामुख (प्र.र.मा-<br>सहित)                      | श्रीमाणिक्यनन्द्व।चार्यं | वालचन्द्र शास्त्री, बनारस              | ई. १६२व      |
| १७७         | पंचव.                  | पचवस्तुकग्रन्थ                                      | हरिभद्ग सूनि             | जैन पुस्तकोद्वार संस्था, बंबई          | ≰. १६२७      |
| १७८         | पंचव∗ वृ.              | पचवस्तुकवृत्ति <b></b>                              | हरिभद्र सूरि             | 25                                     | 3,           |
| 305         | प्राग्पंचसं.           | पंचमग्रह (प्राकृतवृत्ति,<br>संस्कृतटीका व हि. धनू.) | <b>म</b> शत              | भारतीय ज्ञानपीठ, काशी                  | €. १६६०      |
| १००         | पंचसं.                 | पंचसंग्रह                                           | बन्द्रवि महत्तर          | भागमोदय समिति, वम्बई                   | €. १६२७      |
| १८१         | पंचसं स्वोः            | पंचसग्रह वृत्ति                                     | 1,                       | .0                                     | ,,           |
| <b>१</b> ⊏२ | पंचसं.                 | पंचसंग्रह(प्र. व डि. भाग)                           | 19                       | मुक्तावाई ज्ञानमन्दिर समोई<br>(गुजरात) | €. १६३=      |
| <b>१</b> =३ | पचसं स्वो.वृ.          | पंचसंग्रह वृत्ति                                    | ,,                       | (34/19)                                |              |
| \$c.g.      | वंश्वसं. मलय<br>वृ.    | در                                                  | मलयगिरि                  | 29                                     | 2,           |
| १वर         | पंचस.<br>मितः          | पचसंग्रह (संस्कृत)                                  | वमितगति                  | माः दिः जैनग्रन्थमाला समिति<br>बस्बर्ड | €. १६२७      |
| १८६         | पंचमू.                 | <b>पंचसूत्र</b>                                     | <b>মলা</b> ন             | जैन बात्मानन्द सभा,<br>भावनगर          | वि.स. १६७०   |
| १८७         | पंचमू. वृ.             | पचसूत्रवृत्ति                                       | हरिभद्र सूरि             | नावनगर<br>,,                           | ,,           |
| १८६         | पंचाध्या-              | पंचाच्यायी                                          | कवि राजमल्ल              | गः वर्णीजैनग्रंथमाला,<br>बाराणसी       | बी. नि. २४७६ |
| १८६         | पंचाश-                 | पचाश समृत                                           | हरिश्रद्ध सूरि           | वारायसा<br>जैनस्वेताम्बर संस्वा, रतलाम | ई. १६२८      |
| \$60        | पंचाश-वृ-              | पंचायक टीका                                         | भगवदेव सूरि              |                                        |              |
| १६१         | पंचा. का               | पंचास्त्रिकाय                                       | कुत्दकुत्दाचार्य         | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल<br>सम्बद्ध      | वि.सं. १६७२  |
| १६२         | पंचा-का-<br>भ्रमृत-वृ- | वंचास्तिकाय वृत्ति                                  | धमृत्यन्द्राचार्यः<br>-  | 22                                     | ,,           |
| १२३         | पंचा का<br>जय वृ       | पचास्तिकाय वृत्ति                                   | बबसेन!चार्य              | 29                                     | "            |

| १०          |                          |                                         | जैन-सक्षणावसी         |                                             |             |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|
| संस्था      | संकेत                    | য়ৰে বাম                                | ग्रन्थकार             | সকাথক                                       | प्रकाशन कास |
| 45.8        | पाक्षिक्यू.              | पाक्षिक सूत्र                           | _                     | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, सूरत               | र्व १६११    |
| 18X         | " ą.                     | पाक्षिकमूत्र वृत्ति                     | वशोदेव                | ,,                                          | 11          |
| १३६         | पिंबनि.                  | पि <b>व्य</b> नियु <sup>*</sup> क्ति    | भद्रवाहु              | "                                           | ई. १६१=     |
| 250         | पिडनि.<br>मलय-व्         | पिडनियुं किवृत्ति                       | बलयगिरि               | n                                           | **          |
| १६=         | पु. सि.                  | पुरुवार्यसिद्ध चुवाय                    | धमृतबन्द्रा वार्य     | परमञ्जूत प्रभावकमण्डन,<br>बम्बई             | वी-नि-२४३१  |
| 335         | पू. उवासका.              | पूज्यपादउपाकाचार                        | वूज्यवा <del>द</del>  | कल्बय्या भरमय्या निटवे<br>नादणीकर कोल्हापुर | £. 9808     |
| 200         | सं प्रकृतिः<br>वि. जयतिः | प्रकृतिविच्छेद प्रकरण (स.)              | जबतिसक                | _                                           | _           |
| २०१         | प्रशाप.                  | प्रजापना                                | रवामाचार्य            | धागमीवय समिति, मेहसाना                      | ई. १६१=     |
| २०२         | प्रज्ञापः<br>सलयः वृः    | प्रज्ञःपना वृत्ति                       | मलवगिरि               |                                             | "           |
| ₹•₹         | प्रत्याः स्वः            | प्रत्यास्यानस्य स्प                     | यशोदेव माचार्य        | ऋषभदेव कंशरीमलजी हवे.<br>सस्था, रतलाम       | ई १६२७      |
| २०४         | प्र. न. त.               | प्रमाणनयतस्वालोकालंकार                  | व।दिदेवसृरि           | यशो. इ.स. जैन पाठशाला,<br>कासी              | €. ₹€•४     |
| २०४         | प्रमाणनि-                | प्रमाणनिर्णय                            | वादिराजसूरि           | मा. दिः जैन ग्रथमान्।, बम्बई                | वि.सं. १६७४ |
| २०६         | प्रमाणप. पृ.             | प्रमाणपरी <b>क्षा</b>                   | विद्यानन्द स्वामी     | र्जन सिद्धान्त प्रनाशिती<br>संस्था, काशी    | ई. १६१४     |
| २०७         | प्रमाणमी.,<br>प्रमी.     | प्रमाणमीमांसा<br>(स्वोपज्ञ वृक्ति महित) | श्रीहेमचन्द्राचार्य   | निर्वाग्रथमाना, कलकत्ता                     | ई. १६३६     |
| <b>₹</b> 0⊏ | प्रमाणसं-                | प्रमाणसंग्रह                            | ग्रकलकदेव             | 17                                          | "           |
| २०१         | प्रमाल-                  | प्रमालक्म                               |                       | मनसुलभाई, भगुभाई,<br>ब्रह्मदाबाद            | _           |
| २१०         | प्र. क. मा.              | प्रमेयकमलमातंण्ड                        | श्रीप्रभावन्द्राचार्य | निर्णयसागर मुद्रणालय, बनई                   | £. 88.88    |
| 288         | प्र. र. मा.              | <b>प्रमेयरत्नमा</b> ला                  | धनन्तवीर्यं शाचार्यं  | बालचन्द्र शस्त्री, बनारस                    | ई. १६२८     |
| २१२         | प्रव. सा.                | प्रवचनसार                               | श्रीकुंदकुंदाचार्य    | परमधुन प्रभावक मण्डल,<br>दबई                | वि.स. १६६६  |
| २१३         | प्रव. सा.<br>शसृत. वृ    | प्रवचनसार वृत्ति                        | धमृतचन्द्र            | 27                                          | "           |
| २१४         |                          | प्रवचनसार वृत्ति                        | जयमेन                 |                                             | "           |
| २१६         |                          |                                         | नेशिचन्द्र सूरि       | जीवनचम्द साकरणस्य<br>जव्हेरी, वसई           | ई. १६२:     |
| २१६         | प्र.सारो. वृ             | . प्रवनमारोदार वृत्ति                   | सिद्धमेनसू <b>रि</b>  | ,                                           | ,,          |

| संस्था  | सकेन                 | वस्थ न≀स                                           | ग्रन्थकार                | <b>प्रकाशक</b>                                           | प्रकाशन काल                             |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| २१७     | प्रशमर-              | प्रज्ञमरतिप्रकरण<br>                               | उमास्वाति द्याचार्य      | परमञ्जूत प्रकादक मण्डल,<br>बम्बई                         | £. १६५0                                 |
| २१६     | प्रदनव्याः           | प्रश्तक्याक रणांग                                  | -                        |                                                          | -                                       |
| ३१६     | प्रक्तोः माः         | प्रश्नोत्तररत्नमासिका                              | राजवि वमोधवर्व           | जैन ग्रन्थरस्नाकर कार्याभय,<br>बस्बई                     | €. 1€0=                                 |
| २२०     | प्रायश्चित्तच्.      | प्रायदिचत्त चूलिका                                 | _                        |                                                          | -                                       |
| २२१     | प्रायदिवस<br>वि. वृ. | -                                                  | _                        | -                                                        | -                                       |
| 255     | बन्धस्वा.            | बन्धस्वामित्व<br>(तृतीय कर्म ग्रन्थ)               | -                        | जैन बात्मानम्द समा,<br>भावनगर                            | वि. स. १६७२                             |
| २२३     | बम्बस्वाः बृ.        | बन्घस्वामित्व वृत्ति                               | हरियद्व सूरि             | "                                                        | ,,                                      |
| २२४     | वन्धस्ता.            | बन्धस्वामिस्व<br>(तृः कः ग्रन्थ)                   | देवेन्द्र सूरि           | ,,                                                       | £. 8648                                 |
| २२४     | बृहत्क.              | बृहत्करुपसूत्र, नियुक्ति व                         | ग्राचार्य भद्रबाहु       | ,,                                                       | ई. १६३३-४२                              |
| २२६     | बृहस्क. वृ.          | भाष्यसहित (छह भाग)<br>बृहस्कल्पसूत्रवृत्ति         | मययगिरि-संमकीति          | 11                                                       | 21                                      |
| २२७     | बृहस्स.              | <b>बृहत्सर्वज्ञसिद्धि</b>                          | ग्रनन्तकी <b>वि</b>      | मा. दि. <del>जैन संबमाना</del> समिति<br>बम्बई            | बि. स. १६७२                             |
| २२=     | बृ. द्रव्यस.         | वृहद् द्रव्यसम्बद्ध                                | नेमिचन्द्रसँद्वान्तिकदेव | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल,<br>बस्बर्ड                       | वी.नि. २४३३                             |
| २२६     | बृ. इब्यस.<br>टोका   | "टीका                                              | ब्रह्मदेव                | 71                                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| २३०     | बोधप्रा.             | बोधश्राभृत                                         | कुन्दकुन्दाचार्य         | मा.दि. जैन संधमाना समिति.<br>वस्वई                       | बि. स. १६७३                             |
| 9 \$ \$ | बोधप्राः टीः         | बोबप्राभृत टीका                                    | भ- श्रुतसागर             | , ,,,,,                                                  | "                                       |
| २३२     | भ. धा.               | भगवती-ग्राराधना                                    | शिवकोटि शाचार्य          | बलात्कार जैन पश्चिकेशन<br>सोसायटी कारंजा                 | ई. १६३४                                 |
| २३३     | भ. धाः<br>विजयोः     | भगवती-बाराधनाटीका                                  | <sup>!</sup> भगराजितसूरि | "                                                        | ,,                                      |
| २३४     | भ. ग्रा-मूला.        | 12                                                 | पं माशावर                | 2)                                                       | ,,                                      |
| २३५     | मगवतीसू.             | _                                                  | _                        | _                                                        | _                                       |
| २३६     | भगव-                 | मगबतीसूत्र (ब्यास्था-<br>प्रज्ञप्ति) प्रवम सम्ब    | -                        | जिनागम प्र. शमा ग्रह्मदाबाद                              | _                                       |
| २३७     | भगवः वृ.             | मगवतीसूत्र टीका                                    | ध्रमयदेव सूरि            | P .                                                      | वि. सं. १६७४                            |
| २३८     | भगव.                 | भगवतीसूत्र (ब्यास्था-<br>प्रज्ञप्ति तृ-संड ७-१५२२) | -                        | नरहरिद्वारकावासपारेख महा<br>मात्र गुजरात वि., प्रहमदाबाद | वि. सं. १६८५                            |
| २३६     | भगव.                 | भगवतीसूत्र (व्यास्था-<br>प्रजय्ति च.सं-१६-४१शः)    | -                        | योपालदास जीवाभाई पटेल,<br>जैन सा. प्र. ट्र. प्रहमदाबाद   | वि. स. १६८८                             |

| संस्था | संकेत                   | बन्ध नाम                                          | ग्रन्थकार           | प्रकाशक                       | प्रकाशन काल     |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| २४०    | भगवः दाः वृः            | भगवती सूत्र वृत्ति                                | दानशेखर सूरि        | _                             | _               |
| 585    | भावत्रि.                | भावत्रिभंगी                                       | श्रुतमुनि           | माः दिः जैन ग्रन्थमाना, बम्बई | वि- सं. १६७८    |
| 484    | प्राः भावसं.<br>दे.     | भावसग्रह                                          | देवसेनसूरि          | 29                            | _               |
| २४३    | भावसं.<br>वामः          | , (संस्कृत)                                       | <b>व</b> । भदेवसूरि | 91                            | -               |
| 588    | भाषार.                  | भाषारहस्य                                         | यशोविषयगणी          | मनसुखभाई भगुभाई,<br>सहमदाबाद  | _               |
| २४४    | म. पु.                  | महापुराण (मा. १,२)                                | जिनसेनाचार्यः<br>   | भारतीय ज्ञानपीठ, काशी         | ई. १६५१         |
| 586    | म पु.                   | महापुराण (उत्तरपुराण)                             | गुणभद्राचार्य       | ,,                            | €0 66xx         |
| २४७    | म. पु. पुष्प.           | महापुराण प्रथम सण्ड<br>(१-३७ प.)                  | महाकवि पुष्पदस्त    | मा-दि- जैन ग्रन्थमाला, बम्बई  | ई. १६३७         |
| २४६    | 1,                      | ,, द्विः खण्ड<br>(३६-६० पः)                       | 9,                  | ,,                            | £. 9880         |
| 388    | r                       | ,, तृ. सण्ड                                       | ,                   | ,,                            | <b>€. १</b> €४१ |
| २५०    | मूला-                   | (६१-१०२ प.)<br>मूलाबार (प्र. भा.<br>१-७ ग्रीमकार) | बट्टके राज्यार्थ    | . ,                           | वि. सं. १६७७    |
| २५१    | मूला. वृ.               | र-७ भावकार)<br>मूलाचार वृत्ति                     | वसुनन्दासार्यं      | ٠,                            | ,,              |
| २१२    | मूला-                   | मूलाचार (द्वि. मा.<br>=-१२ ग्रविः)                | वट्टकेराचार्य       | 17                            | वि. सं. १६८०    |
| २४३    | मूनाः वृ                | मूलाचार वृत्ति                                    | वसुनन्द्यासार्य     | 25                            | **              |
| २१४    | मोक्षपं-                | मोक्षपचाशिका                                      | -                   | 21                            | वि. स. १६७४     |
| २५५    | मोक्षप्राः              | मोक्षप्राभृत                                      | कुन्दकुन्दाचायं     | ,9                            | वि.सं. १६७७     |
| २४६    | मोक्षप्रा-              | मोक्षप्रामृत वृत्ति                               | भ श्रुतसागर         | ,,                            | 19              |
| २४७    | श्रुतः व्.<br>यतिषमेविः | यतिषमीविशिका                                      | -                   | -                             |                 |
| २४=    | यशस्ति.                 | यशस्तिसकः (पूर्व सुव्य                            | <b>बोनवेक्यूरि</b>  | निर्णयसागर् ह्रोस, बम्बई      | €. १६०१         |
| २५६    | यशस्तिः बृः             | े १-३ झाइवास)<br>यशस्तिलक वृत्ति                  | महारक श्रुतसागर     | ye eve u                      | **              |
| २६०    | यशस्ति.                 | यशस्तिलक (उ. खण्ड)                                | सोमदेवसूरि          | ,,                            | ई. १६०३         |
| २६१    | युक्त्यनु.              | युक्त्यनुशासन                                     | समन्तमद्राषार्थं    | माः दिः जैन ग्रन्थमाला, बम्बई | वि. सं. १६७७    |
| २६२    | युक्त्यनुः टी.          | युक्तयनुशासन टीका                                 | विद्यानन्दाशार्थं   | ,,                            | ,,              |

| संस्था       | संकेत               | द्रम्य नाम                                 | ग्रन्थकार               | সকারক                                                 | प्रकाशन काल |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| २६३          | योगदू-,             | योगदृष्टिसमुज्यव व योग-                    | हरिमद्र सूरि            | जैन बन्ध प्रकाशक संस्था,                              | £. 8880     |
| 558          | योगवि.<br>योगवि.    | बिन्दु (स्वो. वृत्ति सहित)<br>योगविशिका    | "                       | ब्रहमदाबाद<br>ब्रात्मानन्द चैन प्स्तक                 | €. १६२२     |
| 7 <b>5</b> ¥ | ,,                  | योगविशिका व्यास्था                         | यशोविजय गणी             | प्रसारक मण्डल, धागरा<br>प्रत्मानन्द जैन पुस्तक प्रसा- |             |
|              |                     |                                            | हेमचन्द्राचार्य         | रकमण्डल, भागरा                                        |             |
| २६६          | योगशा-              | योगशास्त्र (तृ. प्रकाश के<br>१२० श्लोक तक) |                         | _                                                     |             |
| २६७          | योगशा स्वो.<br>विव. | योगशास्त्रविवरण                            | "                       | _                                                     | -           |
| २६८          | योगशा.              | योगशास्त्र                                 | 29                      | बैनवर्मअसारक सभा, भावनगर                              | ई. १६२६     |
| २६१          | योगशा स्वो-<br>विव. | योगझास्त्र विवरण                           | 19                      | u                                                     | **          |
| २७०          | योगशा-              | योगशास्त्र (वुत्रराती<br>भाषान्तर सहित)    | 19                      | श्रीभीमसिंह गाणेक बन्दई                               | ई. १८६६     |
| २७१          | योगिभ-              | प्रा॰ योगिभक्ति(कियाकः)                    | _                       | प • पन्नालालजी सोनी                                   | वि.स. १६६   |
| १७२          | **                  | स• बोगिभन्ति '                             | -                       | 27                                                    | ŋ           |
| १७३          | रतक.                | रत्नकरण्डश्रावकाचार                        | बाबार्य समन्तभद्र       | मा. वि. जैन ग्रम्थमाला सर्वर्श                        | वि.स. १६८   |
| २७४          | रहाक. टी-           | रत्नाकरण्डश्रावकाचार<br>टीका               | प्रमाचन्द्राचार्य       | "                                                     | **          |
| २७५          | रस्नाकरा.           | रलाकराबतारिका<br>-                         | श्रीरत्नप्रभाषार्य      | श्रेष्ठि हर्षेत्रस भूशभाई,<br>बाराणसी                 | बी.नि. २४३। |
| २७६          | रायप.               | रायपसेणी                                   | _                       | Khadayata Book Depott<br>Ahmedabad                    |             |
| २७७          | लघीय-               | लबीयस्त्रय                                 | भट्टाकसंकदेव            | मा. दि. जैनग्रम्यमाला, बबई                            | वि.सं. १६७२ |
| २७=          | लघीयः सभयः          | लबीयस्त्रय वृत्ति                          | श्रभयचन्द्र             | 11                                                    | Pi          |
| २७€          | लयुस.               | लघुसर्वज्ञसिद्धि                           | <b>धनन्तकीति</b>        | ,0                                                    | 17          |
| २=०          | लव्यसा.             | नव्यसार (क्षपण।सार-<br>गमित)               | नेमिचन्द्राचार्यं सि.च. | परमञ्जूत प्रभावक सण्डल<br>बंदर्द                      | ई. १६१६     |
| २८१          | समितवि.             | समितविस्तरा<br>समितविस्तरा                 | हरिमद्रसूरि             | जैन पुस्तकोद्वार सस्था बंबई                           | €. १€१¥     |
| २=२          | लितवि मु.           | नसितविस्तरापंत्रिका                        | मुनिचन्द                | 22                                                    |             |
| २८३          | लादीसं.             | लाटी <b>संहिता</b>                         | राजमल्ल कवि             | मा.दि. जैन ग्रन्थमाला, बस्बई                          | वि.सं. १६८४ |
| २८४          | लोकत्र.             | लोकप्रकाश (भाग१,२,३)                       | विनयविजय गणी            | द. ला.जैन पुस्तकोद्वार फण्ड,<br>बम्बई                 |             |
| २व्य         | वरांगच-             | वरांगचरित्र                                | बटासिहनन्दी             | बन्दइ<br>मा.दि. जैनग्रन्थमाला समिति,<br>बम्बई         | वी-नि. २४६  |

| संस्या      | सकेत                     | १<br>प्रस्थनाम                                                                          | श्रम्बकार                   | प्रकाशक                                 | प्रकाशन काल        |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| २६६         | वसुवा.                   | वसुनन्दिश्रावकाचार                                                                      | बसुनन्दी                    | मारतीय ज्ञानपीठ, काशी                   | ई. १६४२            |
| २६७         | वाग्भ.                   | वाग्मटालकार                                                                             | बाग्मट कवि                  | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई                 | €. ₹=£¥            |
| २दद         | विपाक.                   | विपाकसूत्र                                                                              | -                           | गुजंर वन्धरल-कार्यालय<br>श्रहमदाबाद     | ई. १६३४            |
| ३व१         | विपाक.<br>समय. वृ.       | विवाकसूत्र-वृत्ति                                                                       | ग्रभयदेव सूरि               | "                                       | ı                  |
| २६०         | विवेक्ति.                | विवेकविलास                                                                              | जिनदत्तसूरि                 | परी. बालाआई रामचन्द्र<br>ग्रहमदाबाद     | वि.स. १६५४         |
| २६१         | विशेषाः                  | विशेषावश्यक भाष्य<br>(भा. १, २)                                                         | जिनद्रगणि-क्षमाश्रमण        | ऋषभदेव केसरीमल व्वेता.<br>संस्था, रतलाम | ई. १६३६,<br>१६३७   |
| २१२         | विक्षेषाः को.<br>वृः     |                                                                                         | कोटघार्य                    | 64                                      | "                  |
| <b>₹3</b> ₽ | व्यवः, व्यवः<br>मलयः बुः | व्यवहार सूत्र (नियुंक्ति,<br>भाष्य ग्रीर मलयगिरि<br>विरिचित वृक्ति सहित<br>१-१० उद्देश) | _                           |                                         |                    |
| २६४         | शतकः देः                 | शतक (पचम कर्मग्रन्य)                                                                    | देवेन्द्रसूरि               | जैन धारमानन्द सभा,<br>भावनगर            | £. १६४१            |
| २६५         | शतकः देः<br>स्वोः व्ः    | सतक वृत्ति                                                                              | ,                           | 29                                      |                    |
| २१६         | शतक.                     | <b>धतकप्रकरण</b>                                                                        | शिवशर्मं सूरि               | बीरसमाज, राजनगर                         | ई. १६२३            |
| ₹ € ७       | शतक. मल-<br>हे- व्-      | शतकप्रकरण वृत्ति                                                                        | मलबारीय हेमचन्द्र           | 31                                      | 1.                 |
| ₹€=         | शतक चू.                  | शतकप्रकरण चूर्णि                                                                        | -                           | _                                       | _                  |
| २११         | श्वास्त्रवाः             | गास्त्रवातीसम <del>ुञ्</del> वय                                                         | हरिमद्र सूरि                | जैनवमं प्रसारक सभा,<br>भावनगर           | वि.सं. १६६४        |
| \$00        | षादगु.                   | श्राद्वगुणविवरण                                                                         | महोपाध्याय जिन-<br>नव्हनगणी | बात्मानन्द सभा, भावनगर                  | वि.स. १६७०         |
| ३०१         | थाः प्रः विः             | <b>आद्वप्रकरणविशिका</b>                                                                 | -                           | _                                       | _                  |
| <b>३∙</b> २ | आर. प्र-                 | श्रावकप्रज्ञप्ति                                                                        | हरिभद्र सूरि                | ज्ञानप्रसारकमण्डल, बम्बई                | वि.स. १६६१         |
| ₹•₹         | आप-प्र-टी.               | आवकप्रश्नप्ति टीका                                                                      | 39                          | . 25                                    | ,,                 |
| 308         | वृ. श्रुतमः              | बृहत् संस्कृत श्रृतमक्ति<br>(क्रियाकः)                                                  | -                           | पं-पन्नासासकी सोनी                      | वि.सं. १६६३        |
| ₹o¥         | श्रृत.                   | <b>अ</b> तस्कम्ब                                                                        | _                           |                                         |                    |
| ₹●Ę         | प. स्त                   | षट्खण्डागम (भा. १.१६)                                                                   | भूतवनि बाचार्य              | र्जन साहित्योद्धारक फण्ड,<br>श्रमुरावती | ई. १६३६ से<br>१६४= |
| Ø०∮         | धव-पु.                   | , टीका (द. खं.)                                                                         | वीरसेनाचार्य                |                                         | ,,                 |

| संस्था        | संकेत                 | ग्रभ्य नाम                | ग्रन्थकार                   | प्रकाशक                                   | মুকাহান কাপ  |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ₹05           | बडवी.                 | वडशीति कर्मग्रन्थ         | त्रिनवस्त्रभगणि             | ग्रात्मानन्द सभा, भावनगर                  | वि.सं. १६७२  |
| 306           | वडवो.हरि.वृ.          | षडशीति वृत्ति             | हरिभद्र                     | ,,                                        | ži.          |
| 3 9 0         | वहशी.मलय.             | 11                        | मन्यगि <b>र</b>             | ,.                                        | n            |
| 3 ? ?         | वहशी. दे.             | वडवीति (चतुर्व क.व.)      | देवेन्द्रसूरि               | "                                         | ₹. 46#4      |
| ३१२           | थडशी. दे<br>स्वो. बृ. | वडगीति बृत्ति             | 13                          | ,,                                        | ,,           |
| ३१३           | बहद. स.               | पड्दर्शनसमुच्चय           | हरिभद्र सूरि                | जैनवर्गप्रमारक सभा,<br>भावनगर             | वि. १६६४     |
| \$ \$ &       | बब्द.क.               | वष्ठकमेंग्रन्थ (सप्ततिका) | बन्द्रपि महत्तर             | ,,                                        | वि.सं. १६६८  |
| \$ <b>?</b> X | बच्ठ.क.मलय            | '' बृत्ति                 | मलयगिरि                     | *2                                        | **           |
| ₹१६           | योजनः                 | बोडवारुप्रकरण             | हरिभद्र सूरि                | जैन दोनाम्बर मस्या, रत्नपुर               | वि. सं. १६६२ |
| ३१७           | षोडश. वृ.             | " वृत्ति                  | यशोभद्रसूरि                 | a.                                        | .,           |
| ११८           | सप्तति.               | सप्ततिकाप्रकरण            | बन्द्रवि महत्तर             | जैन प्रात्मानन्द सभा,<br>भावनगर           | £. १६४0      |
| 398           | सप्तति.<br>मक्षयःवः   | सप्ततिका प्रकरण वृत्ति    | मलयगिरि                     | n                                         |              |
| ३२०           | सप्तभ •               | मध्नभंगीतरगिकी            | विमलदाम                     | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल<br>बम्बई           | बी. नि. २४३१ |
| ₹२१           | समयप्राः              | समयश्राभृत                | कुत्दकुन्दाचार्य            | भाः जैन सिद्धांन प्रकाशिनी<br>सस्या, काशी | €. १६१५      |
| <b>‡</b> २२   | समयप्राः<br>समृतः वृः | नमयप्राभृत टीका           | ब्रमृतचन्द्र सूरि           | "                                         | -            |
| 171           | समयत्रा.<br>जयः वृ.   | " वृश्ति                  | ग्रा॰ जयसेन                 | ,                                         | 12           |
| \$58          | समय. क.               | समयसारकलश                 | बमृतचन्द्र सूरि             | निर्णयसायर मुद्रणालय, बम्बर्ध             | ई. १६०४      |
| ३२५           | समवा.                 | समवायांग सूत्र            | -                           | भनेरचन्द ठे.भट्टीनीवारी,<br>ग्रहमदाबाद    | ई १६३६       |
| ३२६           | समवाः भ्रमः           | " दृत्ति                  | प्रभयदेव सूरि               | "                                         |              |
| ३२७           | समाधि-                | समाधितन्त्र               | वूज्यवाद                    | वीरसेवामन्दिर, सरसावा                     | इं. १६३६     |
| ३२६           | समाचि टी.             | समाधितस्य टीका            | प्रभावन्द्रा <b>वा</b> र्यं | ,,                                        |              |
| ६२६           | सम्बो. स.             | सम्बोषसप्तति              | रलशेखर सृरि                 | द्यात्मानन्द जैन सभा, भाव-<br>नगर         | वि. १६७२     |
| 330           | सम्बो.स.टी.           | " टीका                    | गुणविनयवासक                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | , ,          |

| १६          |                       |                            | जंन-सक्षणावली         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| संस्था      | संकेत                 | ग्रन्थ नाम                 | युम्बकार              | प्रकाशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रकाशन काल  |
| 338         | स. सि.                | मर्श्यंसिद्धि              | पूरुवपाद              | थाः ज्ञानपीठ, काशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. tex c     |
| \$\$9       | सग्रहणी.              | संप्रह्णीसूत्र             | स्रीचन्द्र सूरि       | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बंबई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €. १€१×      |
| <b>६</b> ३३ | " दे. <sub>व</sub> .  | सब्हणी वृत्ति              | देवभद्र मुनीश         | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           |
| \$58        | सा. घ.                | सागारधर्मामृत              | पं. ग्राशाघर          | याः दि. जैन ग्रन्थमाला<br>समिति, बम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वि. स. १६७२  |
| \$38        | " स्वो.टी.            | "टीका                      | **                    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,            |
| 33€         | सिद्धिव.              | मिद्धिविनिष्ट्यम्(भाग १-२) | <b>मक्लंकदेव</b>      | भा. ज्ञानपीठ, काशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £. १६५६      |
| 9 \$ 6      | " वृ.                 | सिद्धिविनिश्चय वृत्ति      | <b>धनन्तवीर्य</b>     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,           |
| 335         | सुभा स                | मुभावितरस्त्रसदोह          | धमितगत्याचार्यं       | निर्णय सागर प्रेस, बम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ई. १६०३      |
| 356         | <b>मूत्र</b> क        | मूत्रकृताङ्ग               | _                     | श्री गोडी जी पाइवंनाय जैन<br>देरासर पेडो, बम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €. १€¥0 ¥3   |
| 380         | '' नि.                | '' निर्युक्ति              | मद्रवाहु              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,           |
| 3,8         | " शी₊ वृ              | '' वृत्ति                  | वीलांका <b>वा</b> र्य | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29           |
| \$85        | सूर्यंत्र.            | मूर्यं प्रज्ञाप्त          | _                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| \$8₿        | '' मलय.               | " मलय वृत्ति               | मलयगिरि               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| ź&&         | मृ.<br>स्थानाः        | स्थानः द्वसूत्र            | _                     | सेठ माणिकसान चुन्नीसाल व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ई. १६३७      |
| ३४५         | " ग्रभयः              | स्थानाञ्जसूत्र वृत्ति      | श्रभवदेव सूरि         | कान्तिलाल चुन्नीलास ग्रह-बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,3           |
| ₹8€         | नृ.<br>स्याः मः       | स्याद्वादमंजरी             | हेमवन्द्र मूरि        | परमञ्जूत प्रमावक मण्डल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. १€₹¥      |
| ३ ४७        | स्याः रः वृः          | म्य द्वादरलाकर प्र. परि.   | वादिदेव सूरि          | बम्बई<br>मोतीलान नाथा जी, पूना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बी. नि. २४५३ |
| ई४द         | स्वयभू. हु.<br>स्वयभू | स्वयम्भूस्नोत              | समस्तभद्राचार्य       | दोशी सखाराम नेमिचंद,<br>सीलापुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |
| 3 ₹ €       | स्व इपस.              | स्वरूपसर्वाधन              | प्रकलक देव            | मा.वि.जैन ग्रंथमाला, बम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विसः १६७२    |
| 340         | स्व ऋपसः              | स्बम्ध्यसवेदन              | .,                    | प्रकाशवन्द शीलवन्द जैन<br>सर्राफ, दिल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -            |
| ₹ <b>१</b>  | ₹. g.                 | हरिबंशपुराण                | जिनसेना <b>वा</b> र्य | भारतीय ज्ञानपीठ, काशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. ११६२      |
|             |                       |                            |                       | William Married Marrie |              |
|             | \                     | 1                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

### ग्रन्थका रानुक्रमणिका

प्रम्बकारों में अधिकांश का समय प्रतित्थित है। यहां उसका निर्देश धनुमान के आचार से किया जा रहा है।

| संस्या | प्रस्पकार                            | समय (विक्रम सवत्)                                | संस्था     | यन्बदार                           | समय (विक्रम संवत्)                                |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| *      | <b>ब</b> कलंकदेव                     | द- <b>१वीं श</b> ती(ई. ७२०-७८०                   | 38         | <b>उमास्वाति</b>                  | २-३री शती                                         |
| 3      | <b>प्र</b> जितसेन                    | १४वीं सती                                        | ₹•         | कुन्दकुन्दाचार्थ                  | व्रथम सती                                         |
| ą      | बनन्तकीर्ति                          | १०-११वी शती                                      | <b>२१</b>  | कुमारकवि (मा. प्र.)               | १४५० के सगभग                                      |
| ٧      | बनम्त्वीयं (सिद्धिवि.                | ११वीं मती                                        | २२         | कोटघावार्य                        | सम्भवतः हरिभद्रके पूर्ववत                         |
| ¥      | के टीकाकार)<br>सनन्तवीयं (प्र.र.मा-) | ११-१२वीं शती                                     | २३         | क्षेमकीति (वृहस्यः के<br>टीकाकार) | १३-१४वी शती (वि.सं.                               |
| •      | प्रपराजित सूरि                       | ध्वीं सती                                        | 48         | गर्वेष                            | १३३२ में टी. समाप्त)<br>सम्भवतः <b>१</b> ०वीं सती |
| •      | स्रभयचन्द्र (लबीय- टी-)              | १३-१४वीं शती                                     | २६         | शुमधरा <b>वार्व</b>               | प्रथम शती                                         |
| =      | धमयचन्द्र (मन्दप्रः) १               | ३-१४वीं सती (ई. १२७६<br>में स्वर्गवास)           | २६         | गुणभद्र                           | १-१०वीं शती                                       |
| ŧ      | धभवदेव सूरि (सम्मति-                 |                                                  | २७         | बुणरस्न सूरि                      | १४वीं शती (१४५६)                                  |
| ₹•     | टीका)<br>समयदेव सूरि (भागमों         | १२वीं शती                                        | २व         | गोबिन्द गणि                       | १३वों शती (सम्भवतः<br>१२०० के पूर्व)              |
| 11     | के टीकाकार)<br>अभितनति (प्रथम)       | १०-११वीं शती                                     | ₹₹         | वक्रेश्वराचार्य                   | ११६७ में शतक का भाष्य<br>पूर्व किया)              |
| 12     | मनितगति (दितीय)                      | ११वीं शती (१०५० में सु.<br>र. सं. ग्रीर १०७० में | ₹•         | बन्द्रवि महत्तर                   | पूर्ण क्या)<br>सम्भवतः १०वीं शती                  |
|        |                                      | यः पः रची)<br>१०वीं शती                          | 38         | वामुण्डराय                        | १०-११वीं शती                                      |
|        | धमृतवम्द्र सूरि                      |                                                  | ₹₹         | बटासिहनम्दी                       | व्यी सती                                          |
| •      | श्रमोधवर्ष (प्रथम)                   | श्वीं शती (जिनसेन के<br>समकातीन)                 | \$\$       | ववतिसक                            | १ ५ वीं शतीका प्रारम्भ                            |
| \$#    | द्मार्थरिकत स्थविर                   | वि.की २री शर्ती                                  | έĄ         | बयसेन                             | १२वीं शती                                         |
| ••     | भावाबर                               | १३वीं शती (ई. ११८८ से<br>१२४०)                   | <b>4</b> ¥ | जिनदत्तपुरि (विवेकवि.             | ) १३वी शती (उदयसिंह के                            |
| 10     | इम्ब्रनन्दी (खेदपिण्ड)               | १०वीं वती                                        |            |                                   | राज्य में ई. १२३१)                                |
| f# #1  | <b>इक्न्दी (नीतिसार)</b> १           | इंबीं बती                                        | \$         |                                   | ६५०-७५० (जिनसद्ध के<br>एरबात व हरिसदके पूर्व)     |

| संस्या | ग्रम्बकार                             | समय (विक्रम संदर्)                                              | र्वस्य     | र शन्यकार                               | समय (विक्रम संवत्)                         |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| øş     | जिनमद्र समाभगण<br>(भाष्यकार)          | अर्थी सती (६४०–६६०<br>के पूर्व)                                 | ę.         | वद्यनन्दी (वद्यः पष्टरः)                | १२वीं चती                                  |
| ३८     | जिनमण्डन सूरि                         | ११वीं वती (१४६६)                                                | ٤१         | वचत्रम मनवारी                           | १३वीं वासी (१२४२)                          |
| 3.6    | जिनवल्लभ गणि                          | १२वीं शती                                                       | ₹₹         | पचित्रह मुनि                            | ११वीं शती (१०६६)                           |
| ¥0     | जिनसेन (हरि-पु-)                      | <b>श्वीं बती (शक सं. ७०</b> ६)                                  | <b>Ę</b> ą | परमानन्त सूरि                           | १२-१३वीं शती                               |
| ¥ŧ     | जिनसेन (महापुराष)                     | १वीं शती (सक्तं ७०० से<br>७६०)                                  | έ¥         | वादनिष्त सूरि                           | प्रज्ञात                                   |
| 85     | वानशेखर                               | वजात                                                            | ĘŁ         | <b>बुष्पद</b> न्त                       | प्रथम शती                                  |
| Αŝ     | देवगुप्त सूरि                         | ११वीं वती (१०७३)                                                | ξĘ         | वूज्यवाद (उपा.)                         | १६वीं शती                                  |
| ¥¥     | देवनम्दी (पूज्यपाद)                   | ५-६ वती                                                         | €0         | प्रभावन्द्र (प्र. क. गा.)               | ११वीं शती (ई. ६८० से<br>१०६४)              |
|        | देवभद्र सूरि                          | १३वीं कती (श्रीचन्द्र सूरि<br>के शिष्य)                         | Ę          | प्रभावन्त्र (र.क. श्रादि के<br>टीकाकार) | १३वीं शती (श्राशासर के पूर्व)              |
| Αé     | देवद्विमणी                            | १वीं सती (इन्होंने बी.<br>नि. १८० के बासपास<br>सुतका सकतन किया) | ĘĘ         | प्रभाषन्त्र (भृतभः टीका)                | प्रज्ञात                                   |
| ¥9     | देववाचक गणि                           | छठी सताब्दी (१२३ के                                             | 90         | बह्यदेव                                 | ११-१२वीं शती                               |
| ¥ĸ     | देवसेन                                | पूर्व)<br>१०वीं सती (१९० में<br>दर्शनसार रचा)                   | 98         | बहा हेमचन्द्र (अंतरकन्य<br>के कर्ता)    | सम्भवतः १२-१३वी शती                        |
| ٧ę     | देवेन्द्रसूरि                         | १३-१४वीं शती (वि. सं.                                           | ७२         | मद्रवाहु (द्वितीय)                      | खठी वाती (वराहमिहिर के<br>सहोदर)           |
| Хo     | द्रोणाचार्वे                          | १३२७ में स्वर्गवास)<br>११-१२वीं शती                             | 60         | भास्करनन्दी                             | १३-१४वीं चर्ती                             |
| 4.8    | वर्मदासगणि                            | ११३ के पूर्व                                                    | 98         | भूत <b>व</b> सि                         | प्रथम शती                                  |
| ५२     | वर्ममूषण यति                          | १४-१५वीं शती                                                    | ut         | <u> গাবকৰি</u>                          | १८वीं शती (१७८४ से<br>१८०१)                |
| ų ą    |                                       | ११वीं सती                                                       | υĘ         | मलबारीय हेमबन्द्र                       | १२वीं खती                                  |
| ųγ     | (गोम्मटसार)<br>नेमिचन्द्र (द्रव्यसं-) | ११-१२वीं सती                                                    | 90         | मलयगिरि                                 | १२-१३वीं शती (हमचन्द्र<br>सुरि के समकालीन) |
| XX     | नेमिचन्द्र (गो. के टीका-              | - १६वीं घती                                                     | 95         | महासेन (स्व. सं.)                       | <b>हवीं</b> शती                            |
| ५६     | कार)<br>नेमिचन्द्र (उत्तराः टीः)      | १२वीं सती (वि.सं. १२२६                                          | 98         | माजिस्यनन्दी                            | ११-१२वीं शती (११३ से<br>१०४३ ई.)           |
| ¥ to   | नेमिचन्द्र (प्रव. सारोः)              | में टीका समाप्त की)<br>१२वीं बती (बाज़देव के                    | 50         | माधनवन्द्र त्रैनिष                      | १३वीं शती                                  |
| 7.5    |                                       | शिष्य भीर जिनवन्त्र<br>सरिके प्रशिष्य)                          | 4          | मानविजय महोपा.                          | १८वीं शती                                  |
| ध्य    | वज्ञनन्दी (वर्मरसाः)                  | चमात                                                            | =2         | मुनिषन्द्र (उ.प.टी.)                    | १२वीं खती (११७४ में<br>छप-प-व ११८१ में     |
| ¥.E    | पद्मनन्ति (जम्बूहीपः)                 | सम्मनतः ११वीं शती                                               | I          |                                         | वर्मविन्युकी टीका रची)                     |

| सस्य       | ग्रन्यकार                      | समय (विक्रम संवत्)                               | संस्था      | बन्बकार                                    | समय (विक्रम सदन् )                            |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>4</b>   | मुनिचन्द्र (ससितविः<br>पंजिका) | १२वीं शती (११६८ से<br>११७६)                      | <b>₹●</b> 3 | वि <del>षस</del> ्तूरि                     | प्रथम शती                                     |
| ٤¥         | मेथावी                         | १६वीं सती (१४४१)                                 | १०५         | बीरनन्दी (बन्द्रप्र.)                      | ११वीं शती (नेमिचन्द्र सि.<br>च.के गुरुमाई)    |
| εĶ         | यतिवृषभ                        | छठी शती                                          | <b>१</b> •१ | बीरनन्दी (भाः साः)                         | १२-१३वीं वासी                                 |
| = \$       | यशोदेव (प्रत्याः स्वः)         | १२वीं सती                                        | \$\$0       | बीरसेन                                     | हबी इ.सी (शकसं. ७१७<br>से ७४१)                |
| E (9       | यशोभद्र (बोड. बू.)             | १२वी शती (११=२)                                  | 111         | ग्रम्यम्भव सूरि                            | जम्बस्वामी के बाद प्रसव                       |
| 55         | वशोविजय                        | १८वीं शती                                        |             |                                            | भीर तत्पश्चात् शब्ध-<br>स्मव हुए              |
| <b>4</b> و | योगीन्दुदेव                    | ७वीं शती (ई. इस्टी ब.)                           | ११२         | सान्तिचन्त्र (ज. द्वी- प्र-<br>के टीकाकार) | १७वीं शती (सं. १६६०<br>में टीका पूरी की)      |
| 60         | रत्नकीति (बार-सा.टी-)          | १४वी सती                                         | ११३         | श्वान्तिसूरि (वादिवेतान)                   | ११वीं सती (विसं.<br>१०६६में स्वर्गवासी हए)    |
| ŧξ         | रत्नप्रम                       | १२-१३वीं चती                                     | <b>8</b> 88 | धिवसमं                                     | सम्मवतः वि. की श्वी<br>शती                    |
| 83         | रत्नशेखर सूरि                  | १५वी शतो (१४४७, वजा-<br>सेन सूरि के शिष्य)       | 222         | धिवार्व                                    | वात।<br>२-३री वाती                            |
| £3         | रविषेण                         | <b>५-दर्शी श</b> ती                              | ११६         | शीसांकाचार्यं                              | ६-१०वीं शती                                   |
| -          | राजमल                          | १७वीं शती (१६३४)                                 | <b>११७</b>  | शुभवन्त्र (ज्ञानाः)                        | संभवतः १०-११वी शती                            |
| ٤x         | रामसेन                         | १०वीं सती                                        | ११६         | सुभवन्त्र (कार्तिः टी.)                    | १७वीं सती (१५७३ से                            |
|            | वहकेर                          | १-२री शती                                        | 333         | <b>स्यामाचार्य</b>                         | १६१३)<br>विक्रम पूर्व प्रथम शती               |
|            |                                | ११वीं शती(जिनेस्वर सूरि<br>के गुरु १०८०)         | १२०         | श्रीचन्द्रसूरि                             | (बी. नि.३७६के पश्चात्)<br>१२-१३वीं शती (जीतक. |
|            | बसुनग्दी<br>वाग्मट             | १२वीं शती<br>१२वीं सती                           |             |                                            | वि. पदब्यास्या सं.<br>१२२७ में पूर्णकी)       |
|            | वादिदेव सूरि                   | १२वीं शती (ई. १०८६ से                            | १२१         | श्रुतमुनि (बा. त्रि.)                      | १४वीं बती (१३६८)                              |
|            | -                              | ११३०)<br>११वीं चती                               | १२२         | भृतसागर                                    | १६वीं खती                                     |
|            | वादिराज                        |                                                  | १२३         | वमन्तर्वद्व                                | २री शवी                                       |
| •          | वादीभसिह                       | १०-११वीं शती                                     | १२४         | संबदास गणि                                 | ७वीं शती (जिनभद्र के<br>पूर्ववर्ती)           |
|            | वामदे <b>व</b><br>विद्यानन्द   | ११वीं शती का पूर्वार्थ<br>श्वीं शती (ई. ७७१-८४०) | १२४         | सिद्धमेन (सन्मतिः)                         | ६-७वीं शती                                    |
| •          | विनयविजय गणि                   |                                                  | १२६         | सिद्धसेन चूरि(म्यायानः)                    | ७-दर्वी सती                                   |
| •          |                                | १७वीं वती (१६६६)<br>प्यवग संबस्धर वैद्यास        | १२७         | धिवसेन वर्षि                               | <b>श्वीं श</b> ती                             |
| 104        | विमनदास                        |                                                  | १२६         | सिर्द्धीं वित्र (न्यावः वृः)               | १०-११वीं कती                                  |

१२६ सिढसेन सूरि (बी-क. १२२७ के पूर्व सूर्ण)

१३० सिढसेन सूरि (प्र-सारो. १३वीं बती (१२४८ वा टीका) १२७८)

१३१ सोमदेव सूरि १०-११वीं सती

१३२ स्वामिकुबार सम्भवतः १

१३३ हरिबन्द १३वीं सती

१३४ हरिजह सूरि द-श्वी सती १३४ हरिजहसूरि(यड. वृत्ति) १२वीं सती

१३६ हेमचद्रसूरि (कतिकाल सः) ११४५-१२३० (ई.

१३७ हेमबन्द्रसूरि (मलबारीय) १२वीं शती (धन्नयदेव के

#### शताब्दीकम के भनुसार प्रन्यकारानुकमिशका

| प्रथम शताब्दी                   | सातवी शताव्दी                 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| १ कुम्बकुम्ब                    | १६ संघदास गणि                 |
| २ गुणवर                         | ২০ জিনমর লমাধ্যমল             |
| ३ पुष्पवन्त                     | सातवी-ब्राटवी शतास्वी         |
| ४ भूतवती                        | २१ जिनदास गणि महत्तर          |
| ५ बहुकेर                        |                               |
| ६ विमल सूरि                     | बाठवी शताब्दी                 |
| ब्रितीय शतान्ती                 | २२ कोटघाचार्य                 |
| ७ ग्रामेरिकत स्विषर             | २३ वटासिहमन्दी                |
| ८ समन्तमह                       | २४ रविषण                      |
| द्वितीय-सुतीय सताव्दी           | २४ सिडसेन (न्यायावः के कर्ता) |
|                                 | बाठ-नौवीं शताब्दी             |
| ६ चमास्वाति                     | २६ प्रकलंकदेव                 |
| १० विवार्य                      | २७ हरिभद्र सुरि               |
| यांचवी जलाव्दी                  | नीवीं शहाबरी                  |
| ११ शिवशर्म                      | 1                             |
| यां <b>वर्धी-स</b> ठी शतास्त्री | २८ अपराजित सुरि               |
| १२ देवाँड गणि                   | २६ समोधवर्ष (प्रवम)           |
| सठी जताक्वी                     | ३० जिनसेन (इ. पु.)            |
| १३ देवसन्ती (वृज्यपाद)          | ३१ जिनसेत (म. पु.)            |
| १४ वेक्यांचक गणि                | ३२ महासेन (स्व. सं.)          |
| १५ भद्रबाह (द्वितीय)            | ३३ विद्यानग्द                 |
| १६ यतिवृषभ                      | ३४ वीरसेन                     |
| • • •                           | ३५ सिद्धसेन गणि               |
| इडी-सातवीं वताव्ये।             | गी-स्तर्थी शतास्त्री          |
| १७ योगीन्दुदेत                  | ३६ गुणमद्र                    |
| १० सिद्धसेन दिनाहर              | . ३७ वीसांकाचार्य             |

# श्वतास्त्री क्यांस्त्री इस सम्प्रकारित ३८ सम्प्रकारित ३८ सम्प्रकारित ३८ सम्प्रकारित ३८ सम्प्रकारित ४० सम्प्रकारित ४० सम्प्रकार ४० सम्प्रकार ४० सम्प्रकार ४२ स्ट्रकार ४१ स्ट्रकार ४१ स्ट्रकार ४१ स्ट्रकार ४१ देवान स्वारहर्षों स्वास्त्री

#### ४७ मनल्तवीयं (सिद्धिविः टीकाकार) ४६ समितगति (हितीय) ४६ वामुख्यराय

५० देवगुप्त सूरि ५१ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती

६२ पदानन्दी (ज. दी. प.) ६३ पदासिंह मुनि

ध्४ प्रभाषन्त्र (प्र. क. मा-)ः ध्रथ वर्षमान सूरि

४६ वादिराज ४७ वादीर्भासह

४८ वीरनन्दी (चन्त्र-) ४६ शान्तिसूरि वादिवेताल

६० शुभवन्द्र (ज्ञानार्णव)

६१ सिद्धवि गणि ६२ सोमदेव सूरि

६३ स्वामिकुमार

## म्यारह-बारहवीं सताब्दी

६४ झनत्तवीयं (प्र. र. मा.) ६४ डोजावार्य

६६ नेमिथन्त्र (हब्यसंप्रह) , ६७ बहादेव

६८ माणिक्यनन्दी बारहवीं सतास्वी

६१ समयदेव सूरि (मानमः टी.)

७० जयसेन

७१ जिनवस्तम गणि

७२ वेदिकन्द (उत्तरा. कृ.)
७३ वेदिकन्द्र (उत्तरा. कृ.)
७३ वेदिकन्द्र (त. सं. हा)
७४ वृद्धनन्द्र (त. सं. हा)
७६ वृद्धनेत्र (अ. हार्टिकेट वृद्धि
८० वार्टिकेट वृद्धि
८२ व्रेष्ठन्द्र सक्वारित कृ.)
८२ व्रेष्ठन्द्र सम्बद्धारित कृ.)

#### बारह-तेरहबीं शताब्दी

६३ चन्नेश्वराचार्य

वध परमानन्य सूरि वध रत्नमन

६६ वीरनन्दी (प्राचारसार) ६७ श्रीचन्द्र सुरि

बब हेमकन्द्र सूरि वह हेमकन्द्र (जुतस्कः)

#### तेरहवीं वताव्वी

**१० प्राशापर** 

६१ इन्द्रनन्दी (नीतिसार) ६२ गोबिन्द गणि

६३ जिनदत्त सुरि (वि. वि.)

१४ देवमद्र सूरि ११ पद्मप्रस मलवारी

६६ प्रभावन्त्र (रत्नकः टी.)

१७ वसर्वागरि १व माक्यकम् वैविश्व

**११ सिक्सेन सुरि (बीत. पूर्वि)** 

१०० विश्ववेग सूरि (प्र. वारो. वृ.) १०१ हरियन्त्र

#### . . .

#### तेरह-चौरहर्वी शताब्दी

१०२ समयचन्द्र (लबीय टीका) १०३ क्षेत्रकीर्ति

१०४ देवेन्द्र सूरि

१०३ वास्करनन्दी

#### चौरहवी सताव्यी

१०६ प्रजितसेन

१०७ समयवन्त्र (गो. मं. प्र. टीका) १०६ नेमिचन्द्र (गो. वी. त. प्र. टी.)

१०६ खुतमुनि (मावत्रिभंगी)

चौदह-नग्रहचीं सताब्दी ११० वर्गमूचण

वन्द्रहर्वी शताब्दी

१११ कुमार कवि

११२ गुगरल सूरि ११३ अयतिलक

११४ जिनमण्डन सूरि ११४ रहनकोति

११६ रत्नशेवर

११७ बामदेव

स्रोतहवीं सतस्वी

११८ वृष्यपाद (डपासकाचार) ११८ मेचावी

१२० बृतसागर

सोसह-समहर्षी सताब्दी १२१ सुभवन्द्र (कार्तिः टी. व संगपः)

सत्तरहवीं शताब्दी १२२ राजमस

१२३ विनयविषय गणि १२४ शान्तिचन्द्र

स्रवारहवीं सतासी १२४ भोजकवि

१२६ मानविजय

१२७ यशोविजय उपाध्याय विशेव १. दशवैकालिक के कर्ता शस्यम्भव सूरि नन्दीसुन-

गत स्विदिरावलों के अनुसार सुधर्म गणधर की चौची पीढ़ी में हुए हैं। २. प्रज्ञापना के कर्ता स्थानार्थ उक्त स्विदावली

 प्रज्ञापना के कती स्थामार्थ उक्त स्थायरवासी के बनुसार सुपर्स गणधर की तेरहवीं पीढ़ी में हुए हैं।
 उपदेशमाला के कर्ता धर्मदास गणि के समय

इ. उपद्यमाला क कता घमदास गाण क समय का निश्चय नहीं किया वा सका। वे उक्त प्रत्य के टीकाकार जयसिंह (वि. सं. ६१३) के निश्चित पुर्ववर्ती है।

# वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

| पुरातन बनवाक्य-सूची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्यों की पद्यानुकमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्यों में              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| उद्घृत दूसरे पर्यों की भी घनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिसाकर २५३५३ पष-वाक्यों की सूची। संपादक                             |                |
| मुक्तार भी जुंगलकियोर जी की गवेवत्शापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से सलंकृत, डा॰ कालीदास                     | 1              |
| नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्कयन (Foreword) ग्रीर डा॰ ए. एन. उपाच्ये एम. ए., डी. लिट्- की भूमिका                     | 1              |
|                                                                                                                        | ξ <b>χ-</b> •• |
| बाप्तपरीका : श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपन्न सटीक बपुर्व कृति,बाप्तों की परीक्षा द्वारा ईववर-विद्यवक                 |                |
| सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं दरबारीलासकी के हिन्दी धनुवाद से युक्त, सजिस्द ।                               | 5-00           |
| स्वयम्भुस्तोत्र : समन्तभद्रभारती का अपूर्व ग्रन्थ, मुक्तार श्री वगलकिशोरवी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्त्व               |                |
| की गर्वेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित ।                                                                               | 2-00           |
| स्तुतिविचार : स्वामी समन्तमद्र की मनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भीर श्री जुगल-                      |                |
| किशोर मुक्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से प्रशंकृत सुन्दर जिल्द-सहित ।                                               | <b>₹-</b> 其●   |
| बभ्यात्मकमलनातंष्ट : पंचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर ब्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-सनुवाद-सहित                          | ₹-X•           |
| वुक्स्यनुशासन : तस्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका श्रभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं                  |                |
| हुमा था। मुक्तारश्री के हिन्दी धनुवाद और प्रस्तावनादि से बसंकृत, सजिल्द।                                               | 6.58           |
| भीपुरपाश्वेनायस्तोत्र : मानार्यं विद्यानन्द रिचत, महस्व की स्तुति, हिन्दी मनुवादादि सहित ।                             | .ex            |
| क्षासनचतुरित्रक्षिका : (तीर्थपरिचय) मुनि सदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-सनुवाद सहित                          | *61            |
| समीचीन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तमद्रका गृहस्थाबार-विषयक अत्युक्तम प्राचीन ग्रन्य, मुस्तार श्रीजुगलकियोर               |                |
| जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य भीर गवेषसात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ""                                         | Ş-••           |
| जैनकृष्य-प्रशस्ति संप्रह् मा० १: संस्कृत ग्रीर प्राकृत के १७१ ग्रप्रकाशित बन्यों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण            |                |
| सहित प्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों ग्रीर पं॰ परमामन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित                           | II.            |
| परिचयात्मक प्रस्तावना से ग्रसंकृत, सजिल्द ।                                                                            | ¥-••           |
| समाधितन्त्र और इष्टोपवेश : ब्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित                                        | ¥-00           |
| व्यनित्यभावना: बा॰ पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुक्तारधी के हिन्दी पद्मानुवाद घोर भावार्थ सहित                         | .58            |
| तस्यार्थसूत्रः (प्रभाषन्त्रीय) — मुस्तारश्री के हिन्दी प्रमुवाद तथा व्याक्या से युक्त ।                                | .4#            |
| भवनवेलगोस बौर दक्षिण के बन्य जैन तीर्थ ।                                                                               | १-२४           |
| महाबीर का सर्वोदय तीर्थ, समन्तमद्व विचार-दीविका, महाबीर पूचा प्रत्येक का मूल्य                                         | .66            |
| क्रम्यास्मरहस्य : पं व प्राधाधर की सुन्दर कृति मुक्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित ।                                      | ţ              |
| <b>जैनयान-प्रशस्ति संग्रह भा० २ : प्रपभ्र श के १२२ ग्रप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पण्य</b> |                |
| प्रन्यकारों के ऐतिहासिक ग्रंय-परिचय ग्रीर परिशिष्टों सहित । सं- पं० परमानन्द सास्त्री । सजिल्द ।                       | \$ 4-00        |
| म्बाय-वीपिका : झा. प्रभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो॰ डा॰ दरवारीलासजी न्यायाचार्य द्वारा सं॰ सनु॰।                      | 9-0 e          |
| बैन साहित्य भीर इतिहास पर विश्वद प्रकाश : पुष्ठ संख्या ७४० समित्द                                                      | ¥-00           |
| कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्य की रचना ग्राव से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचार्य ने की, जिस पर श्री                    |                |
| यतिवृषभाषायं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हवार इसोक प्रमाण पूर्णिसूत्र सिवे । सम्पादक पं हीरालालक                       | )              |
| सिद्धान्त सास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों भीर हिन्दी भनुवाद के साव बढ़े साइब के १००० से भी विभि                            | Б              |
| पृष्ठों में। पुष्ट कागव सौर कपड़े सी पक्की जिल्दा                                                                      | \$ 0-0 e       |
| Reality : मा० पूज्यपाद की सर्वार्वसिद्धि का अंग्रेजी में चनुवाद बड़े झाकार के ३०० पू. पक्की जिल्द                      | 4-00           |
| An frameworkers : sil framework and resource and                                                                       | V-40           |

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकासय 030- (- वार

नेतक सिटान्य शास्त्री, बालचन्त्री